# आतन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावितः ।

यन्थाङ्कः ६६

नागोजीभद्दविरचितोद्द्योतयुतगोविन्दठक्करविरचितः प्रदीपसमेतः

श्रीमम्मटभट्टविरचिनः

#### काव्यप्रकाशः।

एतत्पुस्तकम्

अभ्यंकरोपाह्ववासुदेवशास्त्रिभिः संशोधितम् ।

तच

बी० ए० इत्युपपदधारिभिः

# विनायक गणेश आपटे

इत्येतैः

पुण्याख्यपत्तने

# आनन्दाश्रममुद्रणाख्ये

आयसाक्षरैर्मुद्रयित्वा

प्रकाशितम्।

द्वितीयेयमङ्कनावृत्तिः।

शालिवाहद्रशकाब्दाः १८५१

•िसस्ताब्दाः १९२९

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनाउँसारेण स्वायत्तीकृताः )।

गृल्यं संपादरूपकषद्कम् ( क० ६०४ )।

#### प्रस्तावनाः

श्रीमम्मटमष्टप्रणितः काव्यप्रकाशो नामालंकारशास्त्रीयग्रन्थेषु महा संज्ञाश्र मकावीनतिशेते । नास्य तुलामन्यः कश्चनाधिरोहतीति सार्वजनीनमेव । अलं
काराणां प्राधान्यातप्रधान्येन व्यपदेशा भवनतीति न्यायादलंकारशास्त्रामि
काव्यस्य च याथार्थ्येनावबोधे सत्येव तत्फलीमृत्यशोऽर्थकल्याणावाष्तिः
पदेशलामः परनिर्वृतिश्च जायते । स च याथार्थ्येनावबोधोऽरमादेवालंकार
इति तस्य याथार्थ्येनावबोधाय ध्वनिगुणीमृतव्यङ्गचादिभेदा दोषगुणालंका
णात्र ग्रन्थकृता सम्यवप्रतिपादिताः । तेषु च तत्त्वतो ज्ञातेषु काव्यं कर्गाल्यम् ।
त्रस्फुटतरं प्रकाशते । काव्यप्रकाश इति नास्नाऽप्येतदेव सुव्यक्तं भवति । ध्
च शब्दव्यापाराधीनत्वादिभिधालक्षणाव्यञ्जनारूपाणां तेषां सम्यङ्निरूपणस्
व्यतां मन्यमानेनानेनैव ग्रन्थकृता शब्दव्यापाराविचारामिधेयो प्रन्थो निरमा
व्यतिपादितविषयान्याथार्थ्येनावगच्छतां चेतस्ययं मम्मटः श्रीवाग्देवतावतार इति
प्रसिद्धिभीमसेनोक्तिश्च सत्यतया पदं दधाति । प्रामाणिकाग्रेसरपदवीमध्यारूढो
वैयाकरणो मन्मट एकाद्श्वशत्वे स्वजनुषा काश्मीरदेशमलमकार्षीत् ।

टीकाश्चास्य काश्चन मुद्धिताः काश्चनामुद्धिता बह्वचः सन्ति तथाऽपि प्रन्थक्त ब्यम् । प्रदीपकार एवाऽऽविरकरोत्। एवं वदन्नप्यहं नासत्यभाषणदोषलेशादिप बिमेमि म् । प्रदीपमवलोकयतां सहदयानां चित्त आविर्भूत एवायमर्थो मद्धचसा पुनरुक्तः स्यादिति पुनरुक्तिमिद्धिरं पिस्पृक्षेत् । प्रदीपकारश्च महानैयायिको गोविन्दठककुरश्चवुर्दशे शतके मैथिलदेश आविरमृत् ।

अस्य च प्रदीपस्य टीकाद्वयं नागोजी महाविरचित उद्दोतो वैद्यनाथकृता प्रभा च । तत्र प्रभा मृद्धितेव । पुस्तकदी र्छभ्यादेता वत्कालपर्यन्तमृद्द्योतो मृद्धणावस्थामप्राप्त इति महता प्रयत्नेन पुस्तकत्रयं संपाद्य यथामित संशोध्य तन्मुद्धणे प्रावर्तिषि । टीकाकाराश्च बहुवः सन्ति । तेषां च मूलप्रन्थदुर्वे धस्थके विश्वदिक्तरामं मूलप्रन्थस्थिसद्धान्तोपि स्मागतानामसत्याक्षेपाणां निराकरणं सत्यानां चाङ्कीकरणमेत अत्यमवश्यकर्ते व्यम् । तत्र के- वित्तस्थूलबुद्धयः केवलं टीकाकारशाञ्दाभिलाषिण उक्तकर्तव्यत्रयं विस्मरन्तो दुर्वे धस्थले सु-गमित्युक्तवन्तः सुगमस्थले चाप्रासङ्किकमि विचारं स्वपाण्डित्यप्रकाशनाय प्रकाशयन्ति । अभिनिविश्वद्धयश्च यथायथं किचिद्दसत्यान्त्याक्षेपानङ्कीकुर्वन्तः सत्यानां च निराकर्णे प्रयतमाना उपहरसपात्रतां मजन्ते । सूक्ष्ममत्यश्च पण्डिताः केचिद्दीकाकारा दुर्वे धस्थले वि-चाणं कः विद्वितयाऽन्यत्कर्ते व्यवस्थले लोकारा द्वे धिस्थले वि-चाणं कः

इन्द्रश्वर ग्राप्टंक स्वर्भ मन्द्र इत्यादिष्ठ तांस्तानमूळ्यन्थांस्तास्ताष्टीकाश्च चकारेति प्रसि मेच । र चेन्द्रेनि दोखरस्था तदुक्तिरेवात्र साक्षित्वं ददाति । षोडशशतके चायमाः गर्थाशादामतो ळव्यजीविकः " इति तदुक्त्यैव झायत इत्यळम् ।

च यैर्महाद्मयैः पुस्तकानि प्रेषितानि तैर्महदुपकृतमिति मन्ये।

अभ्यंकरोपा**हृवामुदेवशास्त्री।** (चैत्रकृ०११ शके **१८३३)।** 

# आदर्शपुस्तकोल्लेखपात्रका ।

अथ काव्यमकाशस्य काव्यमदीपस्योद्घोतस्य च पुस्तकााने यैः पराह-तैकपरतया संस्करणार्थं मदत्तानि तेषां नामादीनि पुस्तकानां संज्ञाश्च मका-स्यन्ते—

#### तत्र काव्यप्रकाशपुस्तकेषु-

- (क.) इति संज्ञितम् सप्तर्षिग्रामस्य वे० शा० रघुनायशास्त्री अभ्यंकर इत्येतेभ्यो छब्धम् ।
- ( स्त. ग. ) इति संज्ञितम्—दक्षिणापथवर्तिविद्यालयस्थग्रन्थसंग्रहालयालुब्यम् ।

### काव्यप्रदीपपुस्तकेषु-

- (क.) इति संज्ञितम् मुम्बापुर्यी मुद्रितम् ।
- (स.) इति संज्ञितम्— दक्षिणापथवर्तिविद्यालयस्थग्रन्थसंग्रहालयाख्यम् ।
- ( घ. ) इति संज्ञितम् रा. वासुदेव गोपाळ सहस्रवुद्धे इत्येते भ्यो छन्धस् ।

#### उद्योतपुस्तकेषु-

- (क.) इति संज्ञितम्—संकेश्वरग्रामस्थश्रीमंच्छंकराचार्यग्रन्थसंग्रहाडयाछुड्यम्।
- (ख.) इति संज्ञितम्-वे० भा० नारायणभास्त्री साठे इत्येतेभ्यो छन्धम् ।
- (ग.) इति संज्ञितम् डॉ॰ रामकुण्ण गोपाळ भाण्डारकर इत्येतेभ्यो

समाप्तेयमादशपुस्तको छेखपत्रिका 🏲

STATES STATES STATES SQUARE SANGER SQUARES

# काव्यप्रकाशस्यविषयानुक्रमः।

| विषयः ।                                                                      | वृष्ठम् । ! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उद्घामः १.                                                                   |             | व्यक्कनास्थापनम् ्र २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मुङ्गद्धाचरणम्                                                               | ₹ ,         | श्रृतिहिङ्गादिनिह्नपणम् २.१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कात्यफलानि                                                                   | 4           | <b>उ</b> ह्हासः ६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्ष्में द्वकरगति                                                             | ৩           | शब्द्चित्रार्थचित्रस्वरूपम् २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| काव्यलक्षणम्                                                                 | ९           | <b>च्छासः ७</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| काव्यमेशः                                                                    | १५          | दोपलक्षणम् २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उछासः २.                                                                     |             | पददोषाः २.४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ् शब्दमेदाःं                                                                 | २३          | वाक्यदोषाः २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अर्थमेदाः                                                                    | २३          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तात्पर्यार्थः                                                                | २४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भर्थन्यञ्जकता                                                                | २९          | पदैकदेशदोषाः २८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वाचकलक्षणम्                                                                  | २८          | वाक्यदोषाः २९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ङ्ग्रियसस्यम्                                                                | ३६          | अर्थदोषाः ३२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हरणात्रसण्यः                                                                 | ३७          | दोपापवादाः ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| न्द्रभणाम्हा न्यञ्जना                                                        | ५६          | र्सदोषाः ३.६ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अभिघाम्हा व्यञ्जना                                                           | £ ?         | दोषापवादाः ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शक्तिनियमनम्                                                                 | ६३          | <b>उ</b> छासः ८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उछासः ३.                                                                     |             | गुणल्क्षणम् ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अर्थव्यञ्जकता                                                                | ७१          | अलंकारलक्षणम् ३८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>उ</b> हासः ४.                                                             |             | गुणभेदाः ३९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ध्वनिभेदाः                                                                   | ₹8          | <b>ज्ञासः ९</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रसस्बरूपम्                                                                   | <b>(</b> (  | <b>शब्दालंकाराः ४०</b> ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रसमेदाः                                                                      | १०६         | रीतयः १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्वादिभावा:                                                                  | ११९         | यमकम् ४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| annanana.                                                                    | १२०         | <sup>र</sup> हेषः 8१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मावल्रक्षणम्                                                                 | १२६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रमामामाद्दः ्                                                               |             | THE STATE OF |
| • •                                                                          | १३४         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                              |             | अर्थालंकाराः १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उछासः ५.                                                                     |             | AODI44415;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उछासः ५.<br>गणीमनव्यङ्ग्यभेताः                                               |             | अर्लकारमं ५७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| उछासः ५.<br>गुणीम्नत्यङ्गचभेदाः<br><b>गुणी</b> म्तन्यङ्गचस्य घ्वनिवत्प्रभेदः | १८७         | अर्लकारमं ५७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

श्रीमन्मम्मटभट्टविरचितः

#### काव्यप्रकाशः।

नागेशभद्दविरचितोद्योतयुतः श्रीगोविन्दभट्टविरचितः काव्यप्रदीपश्च । प्रथमोछासः।

ग्रन्थारम्भे विश्वविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्परामृशाति— नियतिक्ठतनियमरहितां ह्वादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्। नवरसरुचिरां निर्मितिमाद्यती भारती कवेर्जयति ॥ १ ॥.

अथ काव्यमदीपः पारभ्यते—

सोनोदेन्याः प्रथमतनयः केशवस्याऽऽत्मजन्मा श्रीगोविन्दो रुचिकरकवेः स्नेहपात्रं कनीयान् । श्रीमन्नारायणचरणयोः सम्यगाधार्यं चित्तं

नत्वा सारस्वतमपि महः काव्यतत्त्वं व्यनक्ति ॥ १ ॥

वचनसंदर्भविशेषरूपस्य प्रन्थस्य प्रारिप्सितत्वेन स्तोतुमुचितायाः सेव्यमानायाश्च वैग्वदेव्या आस्पद्भूतां कविभारतीं तद्भिन्नत्वेनाध्यवसितां प्रारिप्सितप्रतिबन्धकदुरितशाः न्तये प्रन्थकृतसंस्तौति—ैनियति०

#### अथोद्योते प्रथम उल्लासः—

याचकानां करुपतरोरिकक्षहुताशानात् । शृङ्गवेरपुरार्धोशाद्रामेतो छञ्धजीविकः ॥ नागेशमष्टः कुरुते प्रणम्य शिवया शिवम् । कान्यप्रदीपकोद्योतमतिगृदार्थसंविदे ॥ २ ॥

स्तोतुमौचित्ये हेतुः-वचनेत्यादि । विशेषश्च तान्त्रिकाणौ व्यवहारादुन्नेयः।प्रारम्भ आँद्या कृतिः। सना तद्व्यवहितपूर्वकार्व्यं मङ्गलस्य सूचितम्।ताद्दश्या अपि वैरिदेवतात्वे फलादातृत्वादाह-सेव्यमानायाश्चेति । यन्थकृत इति शेषः। कविवाण्या देवतात्वाभावा-दाह-तदिभिन्नत्वेनेति । यन्थकृत्।मम्मटः। कवेर्भारती काष्यं वाग्देवीरूपभारत्यामिन्नम्।

९ क. ° मे: प्रेमपा ° । २ क. ° य भिक्त न ° । ३ ग. शृङ्गिवे ° । ४ ग. ° धीशराम ° । ५ क. ° मलक्षोपजी ° । ६ क. ग. ° त्वुप्रिय मङ्ग ° ।

नियनिशक्त्या नियनरूपा, सुखदुःमोहस्वभावा, परमाण्वाद्युपादा-नकमोदिमहकारिकारणपरनन्त्रा, षड्सा, न च हृद्यैव तैः, तादशी

मर्दाः - नियम्पन्ते मीरमाद्यो वर्मा अनेनेति नियतिसाधारेणः पद्मत्वादिरूपो धर्मोऽदृष्टं वा । हाद्मप्रस्विति । हाद्नेकमर्यामेकमात्रस्वभावाम् । ह्वाद्मात्रस्वभावामिति यावत् । अन्यव्यवस्वन्यानि । कवस्त्वत्विताम् । पर-तत्व्यक्तव्यवस्व इति कश्चित् । नवरसरुचिरामिति कर्मधारयः । वृत्तौ ' षड्सा न च ह्यीव तैः ' इति व्यतिरेकद्वयदर्शनात् । न चैवं 'ह्यीव तैः ' इति हेतूपदर्शनवैय-

उ - निर्मिति मुन्यत् वनिर्वचनिर्वचनिर्वचनिर्वमलादिनिर्माणं कुर्वती जयतीत्यन्वयः।(गीतिरछन्दः)। पञ्चत्वादिरूप इति । तत्कृतिनयमध्य कमलादौ जलाद्ययोगन्यवच्छेदरूपः सौरभविशे-षाद्ययोगान्यवच्छेद्रूपश्च। नियमे तत्कृतत्वं स्वाश्रयनिक्षप्यत्वेन। पद्म एव पद्मपद्प्रयोगात् -प्रान्द्रप्रकार्यप्रविति व्यापकी मृतसीर भविशेषावगम इत्येवं रूपश्च वियमः । तद्राहित्यं च कविनिर्मितौ । दियामुख्यं नियाने तेप्विप तद्भावदर्शनात् । मुखादाविप पद्मपद्मयोगार्षे । पद्मादिमाहद्येन प्रतीताद्रिप सौर्भविद्योषावगतेश्च । कमलाद्री जलाद्ययोगव्यवच्लेदरूपनिय-मर हिन्यमपि करेः कमलाद्यात्मकनिर्माणे मुखााद्वल्याहतम् । अदृष्टं वेति । व्यावहारिककम-लादिहेन्वदृष्टानपेक्षत्वं बोध्यम् । पूर्वकालेकेति समासे एकह्नादेति स्यादत आह-ह्लादे-नेति । अभेदे तृतीया। धान्येन धनमय इति। प्राचुर्ये मयट् । तत्फल्तिमाह –ह्लाद्मात्र-स्वभावामिति । प्राचुर्यमत्रापरिच्छिन्नत्वरूपमिति भावः । मात्रपदेन दुःखमोहयोर्व्यव-च्छेदः। मुप्सुपिति ममामः। नै च प्राचुर्ये मयि प्राचुर्यस्य समानाधिकरणविरोध्यरुपैतासा-पक्षत्वेन दुःखानुवृत्तिरपि प्रतीयेतेति वाच्यम्। तद्र्पत्वस्य काचिदेव सति तात्पर्ये पश्चात्तन-मःनम्बोपविषय-वेन क्षत्यभावात्। अत एव प्रचुरप्रकाशः सूर्यश्चिन्मयं ब्रह्मेत्यादौ न दोष-शङ्का । अन्यपर हाव्यये: पौनरुक्तं परिहरन्नाह-कवोरिति । आत्मन इति । भारत्या -इत्मर्थः । नदाय त्रत्वेति । र्वहानिर्मितौ यद्यद्न्यपारतन्त्र्यं तच्छून्यत्वमत्रोति तात्पर्यम् । नेनान्ततः प्रतिबन्धकात्यन्ताभावादीनां हेतुत्वेऽपि न दोषः। वस्तुतः प्रतिबन्धकात्यन्ताभावाः दीनी प्रतिभायामेव हेर्दुत्वं बोध्यम् । रसादिविशेषवासनारूपा प्रतिभैव काव्यत्वेन परिणमते । अत एव शोकः श्हीकर्त्वमागत इति रामायण उक्तमिति बोध्यम्। कर्मधारय इति ।

१ क. स्व. तैः त्र° । ३ क. °रणे धर्मः पद्मत्वादिरूपोऽद्द । ३ क. °योगः । प° । ४ ग. °च । . कमला । ५ म. °ति । मात्रप । ६ क. न च इत्यारम्य न दोषशाड्का इत्यन्तो प्रन्यो न दश्यते। ७ क. कमला । ५ क. व्रह्मता इत्यन्तो प्रन्यः कपुस्तके न दश्यते । ९ क. °नां तु प्राप्त । १ क. °नां तु प्राप्त । १ क. °ते व्राप्त । १ क. °दिवासमामिशेष्रभा ।

ब्रह्मणो निर्मितिर्निर्माणम् । एतद्विलक्षणा तु कविवाङ्निर्मितिः ।

प्रदी०-ध्यम् । तैस्तिक्तादिसाधारणैः षड्सैरुपलक्षिता यतोऽतो नै च दृद्यैवेति तद्र्यात् । अस्तु वा तृतीयातत्पुरुष एव । न चैवं नवरसीति रूपप्रसङ्गः । त्रिगुणसचिव इत्यादिवदुपपत्तेः । न च वृत्तिविरोधः । नवरसरुचिरत्वरूपविशिष्टधर्मव्यतिरेकस्तत्रत्यरसेषु नवस्वामावेनायोगव्यवच्छोदिहृद्यत्वप्रयोजकत्वविरहेण चेति वृत्तिप्रतिपाद्यत्वात् । ।निर्मितिमादधतीति तृणोलपन्यायेन सामान्यविशेषमावेनान्वयात्र पुनरुक्तिः ।

अत्र निर्माणव्यितरेकमुखेन चतुर्मुखात्कविभारत्या व्यितरेकालंकारो व्यङ्गचः । तथा हि । नियतेः शक्त्या नियतस्त्रम सुखदुःखमोहात्मकसत्त्वरजस्तमोलक्षणगुणत्रयात्मकत्वा- द्विश्वस्य सुखदुःखमोहस्वभावा, परमाण्वादि यत्समवायिकारणं तदीयश्च यः स्पन्दस्तत्त्र- मृतिसहकारिपरतन्त्रा, मशुरादिषड्सा च, न च मनोरमैव तैः, निर्मितत्वादिसाद- उ०- व्यरसरुचिरपद्योर्द्वयोर्बहुत्रीहिगैर्मकर्मधारय इत्यर्थः । तद्वर्थेति । एवं चार्थहेतु- त्वस्य श्लोकोक्तस्य व्यितरेकप्रदर्शनमिति भावः । तृतीयति । द्विगुपूर्वपदक इत्यर्थः । ने चेति । अकारान्तोत्तरपद्द्विगोः स्त्रीत्वादिति भावः । इत्यादिवदिति । त्र्यवयवो गृण इतिवन्नवावयैवो रस इति मध्यमपदलोपी समासः । रसपदैनोद्धृतावयवभेदस्तत्स- मुदायो विवक्षित इति भावः । न चोति । 'षड्सा ' इत्युक्त्येति भावः । अयोग- व्यवच्छेदीति । तेन मधुरादिमिस्तस्या अपि हृद्यत्वमित्यपास्तम् ।

क्यक्रय इति । निर्माणन्यतिरेको विशेषणद्वारा स्फुटन्यक्यः । अयं तु गूटन्य-क्य इति भावः । निर्यतिनिक्षप्यत्वं च नियातिन्यापकतादिनिक्षप्यत्वेनेत्याह—नियतेः शक्तयाति । तृतीयाथीं नियतपदार्थेकदेशे नियमेऽन्वेति । नियतिनिक्षप्यो यो नियमो जलकमलादावेव कमलसौरभादिरित्येवंक्षपस्तदाश्रयस्वक्षपेत्यर्थः । सुखादिजनकत्वेन सत्त्वा-दीनां तदात्मकत्वर्मे । मोहो क्षेमः । तत्प्रभृतीति । निमित्तसंग्रहः । असमवायिकारणेऽपि सहकारित्वम् । मधुरादिषद्रसेति । रसशब्दश्रेषमहिन्ना तेषामेषां च रसानामभेदप्रतीत्या ब्रह्मनिर्मितिगतरसानां तत्रासन्त्वेऽि नाऽऽधिक्यहानिः । न वा व्यतिरेकप्रदर्शनिवरोषः । मनोरमैवेति । एतेन ब्रह्मनिर्मितिरिप मधुर्रादिक्ष्ट्रिति परास्तम् । ह्युद्देकत्यनेन चालंकाराधी-नाह्यद्गनकत्वमुक्तमिति न पौनस्कत्यम् । सादृश्यवती चेति । उपमानोप्मेययोरेव व्यति-

१ क. न ह्यैव तैरिति तदर्भत्वात्। २ क. "योर्बहुन्नीहिगर्भः क"। ३ ग. "गर्भः कर्मघारय इत्यर्थः। तृतीयित । द्विगुपूर्वपदक इत्यर्थः। इत्या"। ४ क. 'दर्थादिति। ५ क. न चैविमिति। ६ क. ग. "यवको र"। ७ ग. "देन तत्स"। ८ ग. "वः। व्यापकता व्याप्यता चतन्निरूप्याव्यङ्ग्य"। ९ इदं वाक्यं क. पुस्तके न दत्यते। १० क. ति । नियतेरुक्तरूपायाः शक्त्या स्वभावेन कृतो यो नियमः। ११ क. "म्"। मधु"। १२ ग. "मः। मधु"। १३ ख. "तिर"।१४ क. "यैस्तथोति।

अत एव जयति । जयत्यथेंन च नमस्कार आक्षिप्यत इति तां प्रत्यस्मि मणन इति लभ्यते।

प्रदी०-रयवती च ब्रह्मणो निर्मितिरिति सुप्रसिद्धमेव । एतद्विलक्षणानियतिकृतानियम रहितत्वादिधर्मवत्त्वेन तु कविभारतीनिर्मितिर्निर्दिष्टति व्यक्तो व्यतिरेकः । यदेतादृशानि-र्मितिशालिनी, अत एव जयत्युत्कर्षेण वर्तते न तु वर्ततामित्यर्थः । तथास्त्युत्कर्ष-स्यासिद्धत्वेन नमस्काराक्षेपकत्वानुपपत्तेः ।

नन्वेताहरो गुरुकर्माण प्रेक्षावतामिष्टदेवताप्रणतिरवदयं दृश्यते युक्तिमती च। तद्नेन स्तुतिमात्रमाचरता यत्र कृता तद्वलेपाद्ज्ञानाद्वा । उभयथाऽप्यनवधेयवचनता प्रसक्ता । अथ कृतैव, तर्तिक स्तुतिवन्नोपनिबद्धा विशेषाभावात्सैव वा किं नोपनि-बद्धेति चेत्, उच्यते—न खलु नितमात्रोपनिबन्धे स्तुतिर्निबद्धा भवति । स्तुतिनि-बन्धे त्वर्धान्नतिरपि निबद्धैव। यतो जयत्यर्थैन वक्कविषयस्य च वैशिष्टचान्नमस्कार आक्षि-ुयते । तेन तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लम्यते । यतु ' उत्तमकान्यत्वसिद्धये न्यङ्गचं दैरीयति उ० -रेकेऽपि न क्षतिरिति भावः। ब्रह्मणो निर्मितिरिति । उत्कर्षप्रतियोग्यंनुपादानेऽपि प्रसिद्धत्वादियमेव तेंद्रूपेति भावः । अत्र ब्रह्मनिर्मित्यपेक्षया भारतीनिर्मितौ यो व्यतिरेक-स्तन्मूलको ब्रह्मापेक्षया भारत्यां न्यतिरेक इति लक्ष्यक्रमन्यङ्ग्यध्वनि:।कविभारतीनिर्मिति-र्निर्दिष्टेति पाटः । व्यक्त इति । विशेषणद्वारा स्फुटव्यङ्गच इत्यर्थः । एतादृशधर्मेति । धर्मश्च निर्मितिरूपः । निर्मितिर्निर्माणम् । मुखपद्माद्युत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः । आद्घतीत्यस्यार्थः शालिनीति । शिल्पीत्कर्षे शिल्प्युत्कर्षस्यार्थसिद्धत्वादिति भावः । यद्वा निर्मितिरिति कर्मणि क्तिन्। न तु वर्ततामि।त। वर्तमाननिर्देश एवोचितो न तु विधिनिर्देश इति भावः।

युक्तिमती चेति । नतिमात्रनाश्यविद्यस्य शङ्कितत्वेन तन्नाशार्थमवश्यापेक्षणीये-त्यर्थः । नतिरापि निवद्धैवोति। जयत्यर्थ उत्कर्षः। स च विशेषानुपादानात्सर्वप्रतियो-गिको छम्यत इति भारत्यां सर्वोत्कृष्टत्वज्ञाने तुल्यवित्तिवेद्यत्वन्यायेन प्रकारान्तरेण वा भारत्यपेक्षया सर्वस्यापक्वष्टत्वज्ञाने सर्वान्तःपातिनि स्वस्मिन्नप्याराध्यापेक्षयाऽपक्वष्टत्वज्ञानं व्यञ्जनया वृत्तमेवेति भावः । तदेवाऽऽह—यत इति । आक्षिप्यत इति । व्यज्यत इत्यर्थः । वक्दृवैशिष्टचं च स्वापेक्षयाऽपि भारत्युत्कृष्टत्वज्ञान उपयुक्तमिति बोध्यम् । ननु सर्दः प्रणत इति लामेऽप्यहं प्रणत इति न लब्धम् । तथा प्रणिबरेव च सर्वैर्निबध्यतेऽत आह—तेनेति । व्यञ्जनेनेत्यर्थः । प्रणत इति कर्तरि क्तदः र्शनेन धातोरकर्मकत्वात्तामिति प्रतियोगे द्वितियेत्याशयेनाऽऽह—तां प्रतीति । स्रभ्यत

१ क. प्रणतोऽस्मीति । २ क. °ित प्र° ७३ खू. °ती निर्दि° । ४ क. °र्तत ॰इत्यर्थः । न तु ५ क. तथेति । ६ इदं वाक्युं क. ग. पुस्तकयोर्नेतु वर्ततामिति प्रतीकातप्राग्हयस्यते । ७ ख. ग. °न भा°।

इहाभिधेयं समयोजनिषत्याह— काव्यं यशसेऽर्थऋते व्यवहारिवदे शिवेतरक्षतये । सदःपरनिर्वृतये कान्तासंभिततयोपदेशयुजे ॥ २ ॥

कालीदासादीनामिव यशः श्रीहर्षादेर्घावकादीनामिव धनं राजादि-गतोचिताचारपरिज्ञानमादित्यादेर्मयूरादीनामिवानर्थनिवारणं सकल-

प्रदी०—जयत्यर्थेन चेत्यादि १ इति वृत्यवतारणं तद्युक्तम् । प्रणामरूपव्यङ्गचस्यान-तिशयित्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वात् । तद्थे चातिशायिनो व्यतिरेकालंकारस्यैवोपन्यासौ-चित्यादिति ।

इहाभिधेयं ग्रन्थरूपमाङ्गिनः काव्यस्य फलेन सफलमिति प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यर्थे प्रतिपाद्-यितुमाह—काव्यं यशसे०

अत्र कृत् वित् युज् शब्दा भावे किवन्ताः । काव्यं छोकोत्तरवर्णनानिपुणस्वरूपस्य-कवेरसाधारणं ताद्यवर्णनात्मकं कर्म । तत्कवेस्तावत्काछिदासाँदीनामिव यशः । श्रीहर्षा-देरपादानाद्भावकादीनामिव धनं मयूरशर्मादीनामिवाँनथाँनिवारणं च करोति । सहदयस्य उ०—इति । सर्वान्तर्गतोऽहमप्यपकृष्टं एवेत्यपि व्यञ्जनयैव छम्यत इत्यर्थः । व्यतिरेका-छंकारस्यैवेति । आन्तराछिकव्यङ्ग्यमादायेदम् । तेन पार्यान्तिकदेवताविषयकभावेनापि ध्वनित्वे न क्षतिः ।

अभिधेयम्। वक्ष्यमाणामित्यर्थः । तदाह—ग्रन्थरूपमिति । न चेहेत्यस्यासंगतिः । इह ग्रन्थ इत्यर्थात् । अभिधेयं च तद्दोषावित्यारम्य बोध्यम् । नन्वभिधेयप्रयोजनेन नाभिधायकस्य प्रयोजनवत्त्वम् । विहिरित्याद्यभिधानस्यातत्त्वादित्यत आह—अङ्गिन इति ।

क्तिवन्ता इति । ताद्थ्येः चतुथ्यं इत्यपि बोध्यम् । व्यवहार आचारः । शिवेतरत् दुरितम् । उपदेशयुज उपदेशिनर्माणायेत्यर्थः । उपदेशश्च योग्यतावशात्सदुपदेश एव प्राह्मः । छोकोत्तरे।ति । चमत्कारिबोधजनकेत्यर्थः । ताद्यबोधजनकज्ञानिविषयतावच्छे-द्कधमेवत्त्वं च वक्ष्यमोणानुपहसनीयकाव्यष्टक्षणस्य ष्टक्ष्यतावच्छेदकिमत्यनेन दर्श्यृति । वर्णना । मुखादेः कमल्वादिखपेण कथनादि । यश इत्यादिकर्मणां करोतित्यनेनान्वयः। धावकः कितः । स हि श्रीहर्षनाम्ना रत्नावलीं कृत्वा बहुधन्ं ल्डधवानिति प्रसिद्धम् । मृयूरशर्मा सूर्यशतकेन कुष्ठान्निस्तिणे इति च प्रसिद्धम् । ( यशोः द्रव्यं शिवेतरक्षतिश्चेत्ये-त्र्यं कवेः प्रयोजनत्वेनोक्तम् । यद्यपि काव्यज्ञपण्डितस्यापि यशः प्रसरित द्रव्यं च लम्यते स्तोत्रपाठेन शिवेतरक्षतिश्च भवित तथाऽपि कवेः पूर्वोक्तत्रयमेव नत्वन्यश्रयामित्याशयः। कवे-रेव पूर्वोक्तप्रयोजनत्रयामिति तु न प्रदीपग्रन्थामिप्रायः। ) कारिकास्थसद्यः पदं व्याचष्टे – श्रव-

१ क. °सादेरिव । २ क. °वानिष्टाने °। ३ क. ग. °ष्ट इत्य °। ४ क. °ने नाभि । ५ क. °माणस्यानु ।

प्रयोजनमोलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्धतं विगलितवेद्यान्तर-मानन्दं प्रभुसंमितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्रेभ्यः सुहृत्संमितार्थतात्पर्यवत्पु-राणादीतिहासभ्यश्च शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्ग-भूतव्यापारश्वणतया विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिषुणकविकर्म तत्कान्तेव सरस-

प्रदी ० — तु काव्यश्रवणानन्तरमेव सकलप्रयोजनेषूत्तमं स्थायिभावास्वादनसमुद्धतं वेद्यान्तरसं-पर्कशून्यं रसास्वादरूपमानन्दं राजादिगतपृथिवीपालनादिसमुचिताचारपारेज्ञानं रामादिवद्व-र्तनमिष्टसाधनं न तु रावणादिवदित्युपदेशं निर्मिमीते । काव्यास्वादनकाले कवरिष सहदया-नतः-पातित्वाद्रसास्वादः । ननूपदेशार्थं नीतिशास्त्राण्येव सन्ति किं तत्र काव्येनेत्यत उक्तं कान्तासंमिततयेति । शब्दस्ताविष्ट्रिया—प्रभुसंमितः सुहृत्संमितः कान्तासंमितश्च । तत्राऽऽद्यः शब्दप्रधानो वेदादिः शार्सनाप्राधान्येन विधिलक्षणः । स हि प्रभुरिव ' त्वमेवं कुरु ' इति समाज्ञापयित । ततश्च नियुक्तः संध्यावन्दनादौ निष्फलेऽपि प्रवर्तते । द्वितीयस्त्वर्थ-तात्पर्यवान्सिद्धार्थस्त्रः पुराणेतिह्।सादिः । स हि सुहृदिव ' एवं कृत इदिमृष्टं भवति एवं च कृत इदमनिष्टम् ' इत्येतावन्मात्रं बोधयिति, न त्वाज्ञ।पयिति । तृतीयस्तु ताम्यां

उ०-णानन्तरमेवोति । न तु यागादिवदेहान्तरापेक्षेत्यर्थः । परपदार्थमाह—सकलोति । तत्र हेतुमाह—स्थायिभावोति । आस्वादनं च विभावादिभिस्तस्य संयोजनिमत्यर्थः । तावन्मात्रापेक्षित्वादेव चाविलम्ब इति भावः । राब्दार्थविषयेसंबन्धव्यासङ्गाद्विलम्बः स्यादत आह-वेद्यान्तरोति । स्वस्वविषयातिरिक्तवेद्यान्तरेत्यर्थः । स्वस्येव वेद्यवेदनोभयरूपत्वमिति स्पष्टं चतुर्थे । आनन्दिमित्यस्य निर्मिमीत इत्यनेनान्वयः । व्यवहरिविद इत्यंशं व्याचष्टे—राजादिगतोति । दुष्टाचारिनवृत्तये—सम्राचितोति । उपदेशयुज. इति व्याचष्टे—रामादिवादीति । हिर्तकर्तव्यत्वाहिताकर्तव्यत्वपरमेतत् । तेन रामकृतवालिवर्धसदृशस्याप्यकर्तव्यत्वं रावणकृतहरपूजादेश्च कर्तव्यत्वं बोध्यर्मे । नन्वेवं कवेः किं रसास्वादो नास्त्येव तत्राऽऽह—काव्येति । शब्दप्रधान इति । तत्त्वं च समीहितार्थलामायात्य-ष्यमानमुख्यार्थकृत्वम् । उपदेशकविधेयांशस्य लक्षणादिनाऽन्यथानयनाभावादिति भावः । आदिना स्पृतिः । शासन्तः । प्रवर्तना । निष्फलेऽपीति । अकरणप्रसक्तप्रत्यवायप्रिहारातिरिक्तफलरितेऽपीत्यर्थः । अर्थतात्पर्यवानिति । नीत्यादेरुदेश्यतया तद्नुरोः धेन शब्दस्य लक्षणाद्यपि तत्राऽऽश्रीयत इति भावः । सिद्धार्थेति । अर्थवादरूप इत्यर्थः । इतिहासः । प्राचीनवृत्तवर्णनृम् । आदिनाऽऽख्यानादिः । वैलक्षण्ये हेतुः—रसेति ।

१ ग. °सेम्यः श्र । २ क. "तितया रसा"। ३ क. "तिविधः। ४ क. "सनप्रा" । ५ क. ग. "यव्या"। ६ ग. "स्विवि"। ७ इदं वाक्यं क. ग. पुस्तकयोर्ने दश्यते। ८ क. "कर्तृत्वा"। ९ ग. "धस्या"। १० ग. "म्। शब्द"। ११ क. ग. "वः। इति"।

तापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्वर्तितन्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथाः योगं कवेः सहृदयस्यं च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम् ।

एवमस्य प्रयोजनमुक्तवा कारणमाह-

### शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्यायवेक्षणात् ॥ काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ ३ ॥

प्रदी ० —िवल्रक्षणो रसप्रधानः काव्यल्रक्षणः । तत्र हि रसाङ्गभूतो यो व्यापारो विभावा-दिसंयोजनात्मा व्यञ्जनारूपो वा तिन्नप्पाद्यरसाँदिव्यक्तिनिष्पादकतया शव्दार्थयोर्द्वयोरपि-मुणत्वाद्रसस्यैव प्राधान्यम् । स च कान्तासंमितत्वेनोपदेशं करोति । तेनैतदुक्तं भवति— ये सुकुमारमत्योऽतिसुर्खिस्वभावा राजकुमारादयो नीरसे नीतिशास्त्रे प्रवर्तयिद्धमशक्या-स्तान्काव्यं कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्योपदेशं प्राह्यति । गुडिजिह्निकया शिश्-निवाषधम् । यदाहुः—

स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रं वाक्यार्थमुपभुञ्जते । प्रथमालीदमधवः पिवन्ति कटु भेषनम् ।

यत एँविविशिष्टं काव्यम् , अतः सर्वथा तद्धेतुरुपादेयः । नन्वेवमप्याभिधेये किमायाः म् । किं च हेतुमज्ञात्वा तदुपादानं कथं स्यादित्यपेक्षायां काव्यज्ञशिक्षारूपतया काव्याङ्गत्वं प्रन्थस्य प्रतिपाद्यन्नेव कारणान्तरमप्याह— शक्तिर्निषु ॰

शक्तिः कवित्वबीजभूतो देवताप्रसादादिजन्मा संस्कारविशेषः प्रतिभाव्यपदेश्यः । तस्याः

उ०-अङ्गभूतः। उपायभूतः। रसादिन्यक्तिनिष्पाद्कत्वं च विभावादिसंयोजनफलकविभावाद्यपस्थापनद्वारा बोध्यम्। संयोजनम् । मेलनम्। तस्यापि स्वतोऽसंभवादाह—व्यञ्जनारूपो वेति । गुणत्वादिति । एवं च गुणीभूतराव्दार्थोभयकत्वमेव काव्ये वैलक्षण्यमिति भावः । अभिग्रुखीकृत्येति । स्वप्रतिपाद्यार्थबोधानुकूल्यत्नाश्रयीकृत्येत्यर्थः ।
सरसतेत्यादिना कान्तासाद्दयं दर्शितम् । उपदेशम् । रामादिवदिति प्रागुक्तम् । कान्ता
यथा स्वाभिमुखीकृत्य स्वार्थे प्रवर्तयत्येवं काव्यमुपदेशस्त्रपस्वार्थे प्रवर्तयतीति भावः ।
एवंविशिष्टम् । एतावदिष्टिविशिष्टिमित्यर्थः । साक्षात्काव्यविषयकयत्नासंभवादाह—
तद्वेतिरिति । तस्य काव्यस्येत्यर्थः ।

अभिधेय इति । प्रकृतग्रन्थ इत्यर्थः । किमायातिमिति । श्रोतॄणां प्रवृत्तिप्रयोजकं किमायातिमत्यर्थः । काञ्याङ्गत्वम् । हेतुत्वेनेत्यर्थः । वीजेति । जलादिकिमव न्युत्प-त्यादिसहकार्यासाद्यत्रीह्यादिभिरङ्करस्येव कवित्वस्य तया जननाद्वीजत्वम् । संस्कारवि-

१ ग्र. "स्य क"। २ क. "म्। अस्य कार"। ख. "म्। शं । ३ क. "सामिन्य"। ४ क. "योऽपि सुं। ५ क. "जमिति। यो। ६ क. एतावदिष्ठविं। ७ क. "तादिप्र"। ८.ग. म्। मिरुं। ९ क. ग. स्वस्मिन्। १० क्र.ग. "थेंः। कान्या"। ११ क. हेतुत्येत्यर्थः।

शक्तिः कवित्ववीजरूपः संस्कारिवशेषः कश्चित्। यां विनां काव्यं न प्रसरेत् । प्रस्तं वोपहसनीयं स्यात् । लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मंकलो-कष्टत्तस्य शास्त्राणां छन्दोव्याकरंणाभिधानकोशकलाचतुर्वर्गगजतुरगखड्गादि-लक्षणग्रन्थानां काव्यानां च महाकविसंवान्धिनाम्, आदिग्रहणादितिहासादीनां च विमर्शनाव्युत्पत्तिः । काव्यं कर्तुं विचारियतुं च ये जानित तदुपदेशेन करणे योजने च पौनःपुन्येन प्रदृत्तिारीति त्रयः समुदिताः, न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्धवे निर्माणे सम्र्ष्टासे च हेतुन तु हेतवः।

प्रदी - नारणतायां किं मानमिति चेत , निपुणतादिकारणान्तरसद्भावेऽप्यनुपहसनीयका-व्यप्रसरस्य कार्यस्य व्यतिरेकः । स च विशेषस्य काव्यप्रसरस्य, विशेषणस्यानुपहसनीयत्वस्य वा व्यतिरेकात्सर्वत्रैवााविशिष्टः । न चैवं कारणान्तरं किं।चेदायातु, न तु शक्तिरिति वाच्यम् । प्रसिद्धातिरोकिण्येव तद्धेतौ शक्तिव्यपदेशात् । लोकः स्थावरजङ्गमात्मकलोकस्य कृत्तम् । योगादुपचाराद्वा । धर्मिमात्रपरामशस्य व्युत्पत्त्यनाधायकत्वात् । शास्त्रं छन्द्भशास्त्रादि । काव्यं महाकविप्रणीतं रघुवंशादि । आदिग्रहणादितिहासादि । तेषां विमर्शनाद्धन्तुत्पत्तिर्पु-णता। काव्यज्ञशिक्षा काव्यं कर्तुं रसानुगुणतया प्रबन्धादौ घटियतुं च ये जानन्ति तदुपदेश— स्तया करणे योजने च पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरम्यासः । इतिशब्दो मिलितोपस्थापनाय । अन्यथा

उ०-शेषः | देवताराधनादिजन्यं विलक्षणादृष्टम् । शक्कोति कान्यनिर्माणायानयेति योगाच्लक्तिरित्युच्यते । तत्तद्रसादिवासना वा । प्रतिभाच्यपदेश्यः । प्रतिभापद्व्यपदेश्यः ।
अनुपहसनीयकाच्यपसरस्योति । उपहसनीयं च दोषवैशिष्ट्यादिना । ननु वक्ष्यमाणलक्षणानुसारात्तस्य काव्यत्वमेव नेति चेन्न । तद्दोषावित्यस्य लक्ष्यतावच्छेद्कमप्येतदेवेत्यदोषात् । लोक्यत इति योगस्य धर्मिसाधारणत्वादाह—उपचाराद्वेति । तेन वृत्तानत्त्यादनन्तवर्णनानिर्वाहः । अन्यथा लोकानां नियतत्वेन पूर्वेरेव वर्णितत्वादाधुनिकवर्णनेक्वर्मावच्छिन्नकार्यतानिक्वितकारणत्विषयेव स्थात् । इतिहासादिति । आदिना न्याकत्त्णकोशचद्धःषष्टिकलाध्मार्थकाममोक्षाणां प्रतिपादकस्य स्त्रीपुंलक्षणादिनां च संग्रहः ।
विमर्शनात् । मुहुर्भुद्ध्रतत्तत्त्यदार्थरसादिगोचरानुसंधानात् । व्युत्पत्तिः । पूर्वोक्तानां
तात्पर्यविषययथार्थगोचरो दृदत्तः संस्कारः । तदुपदेश इति । एतद्व्यतया च प्रकृत्यन्योपयोग इति बोध्यम् । तया । शिक्षया । मिल्रितोपति । पूर्वोक्तसमुदायपराम-

<sup>ी</sup> क. ख. °षः। यां। २ ग. °मा किन्त्वं न। ३ ख. 'तं वा ह°। ४ ग. °त्मनो छो°। ५ ग. °रणको°। ६ ग. च पुनः पुनः प्र°। ७ ग. °र्ने चै हे°। ८ क. °र्वत्रावि°। ९ ग. °ते। प्रति°। ९० इदं वाक्यं क पुस्तके न दश्यते । ९० ग. °र्णनान्येक°। १२ इ. ग. बोक्तगोचरा। तदु°।

#### एवमस्य कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह— तददोषौ शब्दार्थी सगुणावनलंछती पुनः क्वापि ।

मदी ० -तद्देगध्येमेव स्यात् । तथा च काव्यस्योद्भव उत्कृष्टोत्पत्तिः । तया कार्यण मिलि । तानांमुपधानम् । दण्डचकादीनामिव धटेन । न तुः । मिलितत्वेन कारणतेवेति भ्रमः कार्यः । एवं कारणमुक्तवा काव्यस्य लक्षणमाह --तद्दोषौ ।

निद्धित्वादिविद्येषणविशिष्टी शब्दार्थी काव्यमिति व्यवहर्तव्यौ । गुणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि उ०-र्शकत्वेनेति भावः । अन्योन्यापेक्षत्वेन मिलितत्वम् । उत्कृष्टोत्पत्तिः । उपहासा-कारणीभूतकाव्यस्योत्पत्तिः । इद्मुपलक्षणमुन्कृष्टबोधस्यापि । अत एव घटिवेतं च ये जानन्तीति पूर्वीक्तस्य न वैयर्थ्यम् । शक्तिपदेन च करणशक्तिबेद्धित्वशक्तिश्चोच्यते । वैस्तुतो बोद्धृत्वशक्तिरपि वाक्यार्थज्ञानद्वारा दोषाभावादिवैशिष्टचप्रयोजकतया कवित्वस्यैव बीजम् । प्रकाशे समुद्धासे चेत्यस्यानुपहसनीयत्वे चेत्यर्थः । तदुक्तमुत्कृष्टोत्पत्तिरिति । रसानुगुणत्या योजर्येतुमुपदेशस्याप्यत्रैव कारणतोक्तरीत्या । उपधानम् । कारणत्वेन ज्ञानम् । मिलितस्य दण्डचकादीनामिव कारणत्वं न तु तृणारणिमणीनामिवेति ध्वन-यितुमेव हेतुरित्येकवचनम् । एकधर्मावच्छित्रकार्यतानिरु पतकारणत्वबोधकत्वात् । मन्त्राद्यचीनकान्येऽपि निपुणतायाः पदतद्शीदिवासनारूपायाः पदतद्श्रीसारकतयाऽस्त्ये-वोपयोगः । परंतुं तत्र जन्मान्तरीया सा । अम्यासोऽप्यन्वयन्यतिरेकानुविधानसिद्धो ज्जमान्तरीयः करूप्य इति भावः । मन्त्राद्यनधीनशिशुकान्ये शक्त्यंशेऽप्येवमेवेति दिक्। कारणतेवाति । कारणतेव मिलितत्वेनाति न अमः । मिलितत्वं कारणतावच्छेदकामिति न अमः । कार्य इति । किं तु मिलितानां परस्परसहकृतानां फलोपघायकत्वामित्येवेति बोध्यम् । **लक्षणम् । इतर**मेद्कम् । इष्टतावच्छेद्कं च । तत्प्रकारकज्ञानस्य प्रवर्तकः त्वादिति बोध्यम् ।

शब्दार्थाचिति । अर्थाश्रयत्वाच्छब्दस्य प्रागुक्तिः । आस्वाद्व्यञ्जकत्वस्योभयत्राप्य-विशेषात् । प्रागुक्तस्थ्यतावच्छेद्कत्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वाच । काव्यं पितं श्रुतं केद्यं बुद्धमित्युभयविवव्यवहारदर्शनाचेति भावः। वैत्काव्यभित्येकवचनेन काव्यत्वस्य व्यासज्य-

\* कारणस्य हि कार्योत्पत्तिप्रयोजकी भूतो व्यापारे अवश्यमरखेव । स व्यापारे। येपामनेकेषा-मैकं एव तत्र कारणत्वं समुदायहुत्त्येव । न तु प्रत्येकपर्याप्तम्। तत्र च मिलित्वं कारणतावच्छेदकिम-स्रितवृत्तिरन्यधर्मो वा। यथा शृङ्खलाया बन्धनहेतुत्वं न तदवयवेषु प्रत्येकपर्याप्तम्। चूर्णिकास्थमेतत् ।

१ क. "टे न तु मिलितस्वेन कारणतेति । २ क. "थाँ तत्काव्यू" । ३ वस्तुत इत्यारभ्य उक्तरी-स्येस्यन्तो अनुषः क. पुस्तके न दश्यते । ४ ग. "यिञ्चप" । ५ क. ग. "तु ज" ६ ग "क् । स्थण" । ७ ग. "ति । आस्वा" । ८ क. "कस्योभयन्न" । ९ "त. "त्वस्योभयन्न" । १० तत्काव्यसित्यारभ्य द्रष्ट-व्यमित्यन्तो प्रन्थः क. पुक्कि न दश्यते । तत्स्थाने 'तित्यदार्थः काव्यम् ' इत्येतावदंष दृश्यते ।

दोषगुणार्छकारा वक्ष्यन्ते । क्वापीत्यनेनैतदाह—यत्सर्वत्र साछंकारौ । कचित्तु स्फुटार्छकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः । यथा—

पदी ० - तद्वचङ्ककपरं गुणपदम् । नैन्वनलंकारेऽतिन्याप्तिः । सालंकारत्विशेषणानुपादानादिति न वाच्यम् । यतः कापीत्यनेनैतदुक्तम् । यत्सर्वत्र सालंकारौ राब्दार्थौ कान्यम्,
किन्तिस्फुटालंकारिवरहेऽपि न कान्यत्वहानिः । नञोऽल्पार्थत्वात् । अल्पत्वस्यं चात्रास्फुटत्व एव विश्रमात् । नीरसेऽप्यस्फुटालंकारे कान्यत्विमष्टमेवेति ऋजुः पन्थाः । वयं
तु पश्यामः । नीरसे स्फुटालंकारिवरिहिणि न कान्यत्वम् । यतो रसादिरलंकारश्च द्वयं
चमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटालंकारापेक्षा । अत एव
ध्वनिकारेणोक्तम् । अत एव रसानुगुणार्थविशोषनिवन्धनमलंकारिवरहेऽपि च्छायातिरायं पुष्णाति । यथा—

मुनिर्जयित योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसंभवः । येनैकचुलके दृष्टी दिन्यो तो मत्स्यकच्छंपी' ॥

अत्र ह्यद्धतरसानुगुणमेकचुलके मत्स्यकच्छपद्दीनं छायातिशयं पुष्णाति, इति । निरसे तु यदि न स्फुटोऽलंकारः स्यात्तिंककृतश्चमत्कारः स्यात् । चमत्कारसारं च काव्य-मित्यवश्यं स्फुटालंकारापेक्षा । अनलंकृती पुनः कापीत्यनेनाप्यस्फुटालंकारस्य कचिदेव काव्यत्वं यत्र रसादिः स्फुटो न तु सर्वत्रेत्येतदेव प्रतिपाद्यते । तस्मात्सालं-कारत्वमात्रं न विशेषणम् । किं तु स्फुटालंकाररसान्यतरवत्त्वम् । न चैवमपि रस-वत्यनलंकारे काव्यत्वप्रसङ्को दोषाय । इष्टापत्तेः । यथोदाहृते । मुनिर्जयति । इत्यादी ।

उ०-वृत्तितां ध्वनयित । काव्यं यशस इति सूत्रस्थकाव्यपद्रमनुवर्तत इति भावः । तत्पदार्थो वा काव्यमिति । एकैकिस्मिन्प्रयोगस्तु छक्षणयेति भावः । वस्तुतस्तु काव्यत्वं प्रत्येकपर्याप्तमेव । अत एवैको न द्वावितिवच्छव्दो न काव्यमित्यादिव्यवहारो नेति द्रष्टव्यम् । तद्व्यञ्जकोति । मूर्धिन वर्गान्त्यगा इत्यादिना वक्ष्यमाणवर्णघटनादीत्यर्थः । तेन नीरसेऽव्याप्तिरपि नेति बोध्यम् । ऋजुः पन्था इति । एवं हि साछंकारावित्येव वदेदित्यरुचिः ।

अरुच्यन्तरमप्याह—वयं त्विति । चमत्कारहेतुरिति । चमत्कारिनदानस्यैव कान्यत्वादिति भावः । त्वत एवेति । अलंकारिनरपेक्षामित्यर्थः । छायातिशयं पुष्णाती-त्यनेनान्वेति । 'अलंकराविरहेऽपि' इति । अस्यैवार्थकथनम् । क्वित्तु अत एवेति पाटः । मत्स्यकच्छपदर्शनं छायातिशयं पुष्णातीत्यन्तो ध्वनिग्रन्थः । छाया चमत्कारः । रसान्य-तरत्विमाति । रसान्यतरशब्दोऽर्शआधजन्तः । रसपदं च भावादीनामप्युपलक्षणम् । क्वित्तु रसान्यतरवक्त्वमित्येव पाटः । यथोदाहृते इति । न चात्र जयहेतो्योंगीन्द्रत्वा-

१ ख. °नेन नै° । २ ग. °चित्स्फुटा° । ३ क. ननु निरलं° । ४ क. विश्रामा° । ५ क. °च्छपावित्यादौ । अ क. °स्थातिक ।

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षंपा-स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः मौढाः कदम्वानिलाः । सा चैवास्मि तथाऽपि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधासे वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ १ ॥

प्रदी॰-यदि तु श्रद्धाजाडचेन तत्रापि न कान्यत्वक्षमा तदा सालंकारत्वे सतीत्यिपि प्रणीयमिति । स्फुटालंकारविरहे कान्यत्वं यथा-यः कौमार०।

उ०-देरेकत्र चुँछके मत्स्यकच्छपद्श्वनहैतोर्माहात्म्यादेरुपादानात्काव्याछिङ्गमस्तीति वाच्यम् । तस्याद्भुतर्साननुगुणत्वात् । माहात्म्यानुपादानेऽपि तादशदर्शनस्यैवाद्भु-तर्सव्यक्षकत्वात् । योगीन्द्रो महात्मेति पद्द्वयमद्भुताविरोध्येवेत्यपरे । एकचु-छके मत्स्यकच्छपयोर्विरोधामासस्तु सन्नपि न स्फुट इत्याहुः । यदि त्विति । अत एव: वृत्तौ कवित्स्फुटाछंकाराविरहेऽपि न काव्यत्वहानिरि-त्यत्र-स्फुटेत्युक्तम् । चमत्कारिबोधजनकत्वे सतीत्यपि पूरणीयम् । अत एव . 'अद्रावत्र प्रज्वछत्याद्भिरुचैः प्राज्यः प्रोद्यन्नुष्ठसत्येष धूमः '

इत्यादौ न काव्यत्वं सत्यप्यनुमाँनालंकार इत्याहुः।

स्वाधीनपतिका काचिद्सकृदुपभुक्तेष्वि वरोपकरणादिष्ट्रकटासक्त्या तेषामत्यन्तोपादेयतां सूचयन्ती सखीमाह—यः कौमारेति । अत्र तच्छव्दा उपभुक्तत्वार्थकाः ।
हिशब्दो यद्यप्यर्थकः । स च सर्वत्रान्वेति । अस्तिक्रियाध्याहारश्च । यः कौमारहरो वरो
यद्यपि स एवास्ति चैत्रक्षपा यद्यपि ता एव सन्तीत्यादिक्रमेणान्वयः । कौमारं वाल्यं
परमरिसकतया तत्रापि संभोगेच्छोत्पादनेन हृतवान् । कौमारमिनवयौवनिमत्यर्थो न
चारः । निषिद्धलक्षणापत्तेः । त्रियते प्रियत्वेन स्वयमङ्को कियत इति वरः । एतेनोभयानुरागः । स एवोपभुक्त एव । नानुपभुक्तत्वसंबन्धवानित्यर्थः । उन्मीलिता विकासितास्तेन
योवनलामः । कलिकावस्थायामेव शैशवात् । मालती वासन्तिकलता । न द्य जातिः । चैत्रे
तस्या असंभवात् । प्रौढा इत्युद्दीपनादिप्रागलम्यशालिनः । अतो मन्दत्वेऽप्यविरोधः ।
कदम्बो धूलीसमूहः । सर्वदिक्संचारित्वेन कदम्बाकारा अनिला इति वायुविशेषणं वा ।
तेन चैत्रक्षपा इत्यनेनाविरोधः । वैसन्ते सकलपुष्पाणि वर्ण्यन्त इति किविसुप्रदाय इत्यपि
कश्चित् । यत्तु भाद्रक्षपा इति पाठकल्पनं तित्रवींजम् । यत्तु-कृदुदूषणं वर्षासु नदीकच्छे
रतस्यावर्णनादिति । तन्न । कच्छिनिकुक्षे तदनौचित्येऽपि तीरिनिकुक्षे -तदनौचित्यामावात् । .

१ क. °तीखेतदिष । २.क. चुळुके । ३ क. °तोर्महाशक्तयादे °। ४ क. °रसविरोधित्वात् । एकचुळके । ख. °रसविरोधित्वात् । ५ ग. °दम °। ६ क. ख. °म् । अळंकारत्वं च चमत्कारिबोध्यज्ञनकत्वगर्भमेवेखद्रावत्र । ७ क. ग. °माने २ ळंकारपिठते इ० । ८ क. क्त इत्यर्थः । ९ क. °ळीक-दम्मः । तेन । ग. ळीकदम्बः । सर्व °। १० वसन्ते इत्यारभ्य दीपिका इत्यन्तो प्रन्यः क. पुस्तके न दश्यते

### अत्र स्फुटो न कश्चिद्छंकारः । रसस्य च प्राधान्यास्नालंकारता ।

प्रदी ० - अत्र रूपकादीनामसंभव एव । अस्मीत्यस्य विभक्तिविपरिणामादस्तु दीपकिमिति चेत्र । अस्मीत्यस्याहमर्थकाव्ययत्वात् । अत्रास्मि करोमीतिवत् । क्रियापदत्वेऽपि
न दीपकत्वम् । तद्दन्वयिनां सर्वेषामेव प्राकरणिकत्वात् । दीपकस्य तु प्राकरणिकाप्राकरणिकविषयत्वात् । साहरयाप्रतितेश्च न दुल्ययोगिता । समुच्चयोऽपि वक्ष्यमाणलसणो न संभवत्येव । अताहराध्य न चारुत्वहेतुः । विद्येषोक्तिविमावने विद्यमाने अपि न
स्फुटे । कथमिति चेदित्थम् - विद्येषोक्तितावत्कारणसत्त्वेऽपि कार्योभाववचनम् । अत्र
चानुत्कण्ठःकारणं वरोपकरणयो रूपमुक्तता । तत्मत्त्वे यद्यप्यनुत्कण्ठामाव उत्कण्ठारूपो
निर्दिष्ट एव तथाऽपि नानुत्कण्ठाभावत्वेन किं तृत्कण्ठात्वेनेव । तस्मादस्फुटत्वमस्याः । यदि
चेतोऽनुत्कण्ठितं नेत्यभिधीयेत तदा म्फुटत्वं भवेत । एवं कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तिचचनं
विमावना । अत्र चोत्कण्ठाकारणं वरोपकरणयोर्ततत्ता । तद्मावश्च यद्यप्युक्तः एव तथाऽपि
नातत्ताविग्हत्वेन, किं तु तत्तारूपेणव । अभावामावस्य तत्त्वात् । अतोऽस्या अप्यम्फुटत्वमेव । न च स एवेत्येवकारेणातत्ताभावप्रतीतेरतत्ताभावत्वेन प्रतीतौ कथमस्फुटत्विमिति
वाच्यम् । विद्येषणासंगतेनैवकारेण विद्येष्ये विद्येषणायोगस्य व्यवच्छेदो हिं प्रत्याय्यते
न तु विद्येषणामावाभाव एवाऽऽहत्य ।

उ०-यथा मेघे भेंदुरिमत्यादाविति दीपिका। चोऽवधारणे। त एवेत्यर्थः। अत्र प्रौढा युवान इति विछ्टिविशेषणबळादानिळमाळत्यो चीयकनायिकात्वप्रतीतिः। मुरिभित्वेन चास्याः पिद्मिनीत्वछाभः। चकारोऽप्यथींऽस्मीत्यहमर्थकाव्ययानन्तरं योज्यः। अस्मीत्यस्य तिङ-न्तत्वे हि सैवेत्यस्य शाञ्दोहेदयछाभो न स्यात्। तथा चाहमपि सैव। उत्कण्ठाहेत्ववस्थान्तरं न प्राप्तेत्यर्थः। सै एवेत्यादेरप्ययमेवार्थ इत्यन्ये। तथाऽपि तत्तदसक्ठदुपभुक्तसक्र छसामग्रीसक्त्वेऽपि। तत्रेत्युपभुक्त इत्यर्थकं सुरतेत्यादिसप्तम्यन्तत्रयेऽप्यन्वेति। तेन सर्वे- पामुपभुक्तत्वछामः। तेन सुरत्छीछाविधिरिप नान्यादशो येन कीडास्थानेक्येऽप्युत्कण्ठा स्य दिति व्यज्यते। रेवाया नर्मग्रया रोधन्तिरम्। वेतसी छता। विशाछतया छतान्तराश्रयत्वेन सैव तरुस्तस्य तरुमधोदेशस्तिस्मन्। सुरतहेतुर्यो व्यापारो गमनादिस्तत्स्यन्तिमन् छीछा वेषविन्यासादिः। आत्मनः प्रकृतिविशेषो बहुकाछ्य्यवधानं वा तेषा- मत्यन्तोपादेयत्वं वा रत्युत्कण्ठया विभावनीयमिति विरोधमूर्छविभावनार्छकार इति दीपिका। तत्र प्रकृतिविशेष इत्यस्य इत्रक्नविछ्लणः प्रकृतिविशेष इत्यर्थः। एतेन प्रकृतिविशेष इत्ययुक्तं हा चैवास्मीत्यनेन परिहृतत्वादिति परास्तम्। ( शार्दूछिनि-किष्ठि छन्दः।)

अतत्ता । अनुपभुक्तता । विशेषणायोगस्योति । विशेषणसंबन्धाभावस्ये-

१ क. ख. "स्य हि प्रा"। : क. "रोमि सङ्य इति"। ३ क. "रनुपभुक्तता। ४ क. "पेण अ"। ५ क. अस्फु"। ६ इदं वाक्यं क. पुस्तके न दश्यते । ७ ग. वाऽत्यु"। ८ क. "छको वि"। ९ ख. "रिगणित"।

प्रदी०-पर्यवसानं तु तत्रेत्यस्फुटत्वमेव । एवं विशेष्यसंगतेनः प्येवकारेण विशेष्यभिन्ने विशेष्यभिन्ने विशेष्यस्थिते । एवं विशेष्यसंगतेनः प्येवकारेण विशेष्यभिन्ने विशेष्यस्थिते । विशेषणयोगाभाव इति द्रष्टव्यम् । अत एवं 'शब्दाः पीण्डुर एवं ' इत्यादी ' नापाण्डुरः' इति 'पार्थ एव धनुर्धरः' इत्यादी च ' नान्यो धनुर्धर ' इत्यादि कदाचित्स्फुटत्वार्थ प्रयुज्यते । दण्ड्यप्याह— 'त्वन्मुखं त्वन्मुखंनेव तुल्यं नान्येन केनचित् '

इति । अन्यथा पुनरुक्तिस्तत्र स्यादिति अनयोरस्फुटत्वे च संदेहरूपसंकरोऽप्यनयोरस्फुट इति विभावनीयम् । शृङ्काररूपरसस्य स्फुटत्वाद्रसवद्छंकारः स्फुट इति चेन्न । रसस्यात्र प्राधान्यात् । अप्राधान्य एव तस्याछंकारत्वोपगमात् ।

उ०-त्यर्थः । विशेषणशब्देनात्र विधेयमुच्यते । एवं विशेष्यशब्देनोद्देश्यम् । ननु स एव वर इति यथाश्चते तत्त्वाविक्रममुद्दिस्य वरत्वस्य विधेयत्वप्रतीतेविंशोष्यसंगत एवायमे-वर्कौरः । तत्र चान्ययोगव्यवच्छेदोऽर्थे इत्युपभुक्तभेदाभावस्य वरे प्रतीत्या स्यादेव विमावना । उपभुक्तत्वामावस्येवोपभुक्तमेदस्याप्युत्कण्ठाकारणत्वादित्यत आह—एवं विशेष्येति.। किं च नव्यमते सर्वत्रैवकारस्यान्यत्वव्यवच्छेद एवार्थः । धनुर्धरे पार्थान्यत्वव्यवच्छेदस्य शङ्खे पाण्डुरान्यत्वव्यवच्छेदस्य च प्रतीते:। एवं च प्रकृतेऽपि वर उपभुक्तान्यत्वव्यवच्छेदस्योपभुक्तें च वरान्यत्वव्यवच्छेदस्य वा प्रतीतिः शाब्दीति तत्रोपभु-क्तत्वप्रतितरार्थिकत्वेनास्फुटत्वम् । त्वन्मुखेनैवेति । अत्र सादृश्यस्य विधेयत्वेन तृतीया-न्तमुखपदार्थस्याप्युद्देश्यत्वमित्यभिमानः । नैव्यमते तु सम्यगेव । वस्तुतस्तु प्रमाणान्त-रेण प्राप्तस्य वस्तुनः पुनः शब्देन प्रतिपादनं प्रयोजनान्तराभावादन्यव्यवच्छेदं गम-यतीति न वाच्यवृत्त्या क्थमप्यनुपभुक्तव्यवच्छेदप्रतीतिः । एवकारोऽप्येतदर्थचोतक एव न तु तत्समिन्याहारेऽपि शाब्दबोघे तद्भानम् । तत्समिन्याहारेण स्फुटं मनसा बुध्यमानत्वमपि द्योकत्वामिति मञ्जूषायां परिसंख्यालंकारानिरूपणे च विस्तरः। न चे**दश**मस्फुटत्वमिकंचित्करम् । फलाभावत्वकारणाभावत्वाभ्यां प्रतीतेः करूप्यतया पुर्ः-स्फूर्तिकत्वामावेन चमत्कारानाधायकत्वादिति भावः । किं च विप्रलम्भे नायकादे-र्गुणस्मरणस्यैवोद्दीपकत्वं न तु विशेषोक्तचादिपर्यवसितवरोपकरणादेरुपभुक्तत्वेनार्किच्चि-रकरत्वस्येति रसाननुगुणत्वमप्येतयोबोध्यम्। सदशदर्शनाप्रयोज्यत्वात्स एव ह्रीत्यादेः प्रत्य-भिज्ञादारीरत्वाच न स्मरणालंकारः।यतः सुरभयोऽतः श्रौढाः स्वकार्मसमर्था इति काव्यलिङ्गम-प्यूस्फुटम् । अञ्चाब्द्त्वात् । रेफवृत्त्यनुप्रासस्यापि विप्रलम्भीयमाभुर्यगुर्णाननुगुणाम्यां सवि-सर्गतया गुरुभ्यां रेफाभ्यां घटितत्वाद्चमत्कारित्वामिति बोध्यम्।शुङ्गारेति। विप्रलम्मेत्यर्थः। अप्राधान्य इति । इतररसोपपादकत्व इत्यर्थः । पार्यन्तिकास्वादहेतुश्चात्र विप्रलम्मः ।

१ क. पाण्डर । २ क. ग. प्रतीतिः । विशेष्यसंगतश्चायः । ३ क. ग. कार इसत । ४ किंचे-त्यारभ्यास्फुटत्वमित्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दश्यते । ५ ग. के वा वः । ६ नव्यसत इत्यारभ्य विस्तर इत्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दश्यते । ७ ग. व । न चेदशः ै। ८ क. ुन्तिकस्वाः ।

#### तद्भेदान्क्रमेणाऽऽह—

प्र॰ दी॰ - अर्वाचिनास्तु - यथोक्तस्य काव्यलक्षणत्वे काव्यपदं निर्विषयं प्रविरल्लविषयं वा स्यात् । दोषाणां दुर्वारत्वात् । तस्मात् ' वाक्यं रसात्मकं काव्यम् ' इति तल्लक्षणम् । तथाच दुष्टेऽपि रसान्वये काव्यत्वमस्त्येव । परं त्वपकर्षमात्रम् । तदुक्तम् ---

कीटाँनुविद्धरत्नादिसाधारण्येन कान्यता । दुष्टेप्विप मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥ इति । एवं चालंकारादिसत्त्व उत्कर्षमात्रम्। नीरसे तु चित्रादौ कान्यव्यवहारो गीण इत्याहुः।

उ०-स्वाधीनपतिकाया अपि गुरुसांनिध्यादिना ऋीडास्थानाप्राप्त्या खञ्जनिमथुनस्य निधिस्थानाप्राप्त्येव सुरतप्रतिबन्धे तत्संभवात् । अत एव चात्र विधेयाविमर्शादयो न दोषाः । दुःखितकविनिबद्धोक्तौ दुःखातिशयव्यञ्जकत्वेन गुणत्वादिति दिक् ।

दोषाणां दुर्वारत्वादिति । अयं मावः । अदोषत्वं यर्तिकचिद्दोषाभाववत्वं यावदो-षामाववत्त्वं वा। नाऽऽद्यः । अन्यावर्तकत्वात् । नान्त्यः । कान्यत्वस्य प्रविरलाविषयत्वापत्तेः । इदं कान्यं दुष्टमिति न्यवहारानापत्तेश्चोति । कीटादीति । अत एव तथाभूतामित्यादेन्र्यू-नपद्त्वदोषेण वक्ष्यमाणदोषवतोऽपि काकुसहकृतार्थव्यङ्ग्यध्वनित्वं वक्ष्यमाणं संगच्छते। अन्यथा स्वलक्षणलक्षितकाव्यस्यैव ध्वन्यादिभेद्त्वेन तदसंगतिः स्पष्टैव । इत्याहुरिति। अत्रारुचिवीं तु लक्षणे दोषपदं स्फुटदोषपरम् । स्फुटत्वं च रसोद्घोधविरोधित्वम्। एवं च तथाभृतामित्यादौ प्रतिपद्जीवातुव्यङ्गचवैचित्र्यप्रतीत्या दोषज्ञानातिरोधानाद्रसोद्घोधस्य सत्त्वेन काव्यत्वं तद्विशेषध्वनित्वं चाव्याहतमेव । यस्य तु व्यङ्गचवैचिच्यप्रतीतिविरहस्तं प्रति दुष्टत्वमेवेति दोषोदाहरणमध्याविरुद्धम् । एकस्यैव सामाजिकभेदेन काव्यत्वमका-व्यत्वं चेष्टमेव । यथाऽप्रतीतस्य तत्तच्छास्त्रज्ञं प्रत्यदुष्टत्वेन काव्यत्वीमतरं प्रत्यकाव्यत्वं तद्वत् । वक्ष्यति हि ' वक्त्राद्यौचित्यवशाद्दोषोऽपि कचिद्गुणः ' इति । कीटादी-त्दस्याप्ययमर्थः । यथा प्रतिभातिशयेन दोषतिरोधानान्त रत्नस्वरूपभङ्गस्तथा काव्येऽपि व्यङ्गचवौचिज्येणेति । वस्तुतस्त्वनुपहसनीयकान्यत्वरूपलक्ष्यतावच्छेदकाक्रान्तस्य हीदं लक्षणम् । दोषवत्युपहसेनीयत्वस्य दुर्वारैत्वात् । तथाभूतामित्यादेर्दुष्टस्यापि तादशन्य-क्कचोदाहरणत्वेन न क्षतिः । न हि तत्र ध्वन्युदाहरणप्रस्तावोऽस्ति । सामान्यकाव्यक्ष-क्षणं त्वदौषाघटितमेव । अत एव दुष्टं कान्यमित्यादेरुपपक्तिरित्याहुः ।

१ क. °व्यलक्षणं नि° । २ क. °स्मात्काव्यं रसात्मकं वाक्यामिति काव्यलक्षः । ३ क. °टादिवि । ४ अत एवेत्यारभ्य वस्तुतस्तु इत्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दश्यते । ५ क. °त्वात् । सामान्य १६ क. °दोषपदाघ । ७ ग. °मेवेत्याहुः ।

इदमुत्तममितिशयिनि व्यङ्गन्ये वाच्याद्ध्वनिर्वृधेः कथितः॥ ४ ॥ इदमिति काव्यम्,। बुधैर्वैयाकरणेः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्गन्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः क्रतैः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरिप न्यग्भा-वितवाच्यव्यङ्गन्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगुलस्य । यथा—

निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतर्टं निर्मृष्टरागोऽधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुल्लाकेता तन्वी तवेयं ततुः। ार्मथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागँमे वापीं स्त्रातुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्॥ २॥

प्रदी॰ —अथास्य भेदांस्तह्रक्षणानि चाऽऽह—इद्मुत्तप॰

इदं काव्यं वाच्यादितशयिन्यधिकचमत्कारकारिणि व्यङ्गच उत्तमम् । पटादिभिः पदैः स्फोटरूपं शब्दब्रह्म व्यज्यते । तस्मादिभव्यक्ताद्र्थप्रत्ययः । ताद्दैशस्य स्फोटव्यञ्जकस्य पटादिशब्दस्य ध्विनिरिति संज्ञेति वैयाकरणानां सिद्धान्तसरिणः । अतः प्रधानीभूतव्य-ङ्गच्यव्यञ्जकत्वसाधम्यीद्धुणीभूतवाच्यं यव्यङ्गच्य तद्वच्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगल्रह्मपस्यो-त्तमकाव्यस्य बुधैध्विनिपण्डितैध्विनिरिति संज्ञा कृता । यथा—निःशेष० ।

उ० -भेदानिति। भेदो विभागः। अत्रोत्तमत्वादिना तत्समानियतध्वनित्वादिना च विभागः। शेषं छक्षणम्। ननु निःशेषेत्यादौ वक्ष्यमाणदृतीसंमोगरूपव्यङ्गचर्य पर्यन्तिकविप्रछम्मरूप-व्यङ्गचापेक्षया गुणीभावादाह—वाच्यादिति। शक्तिछक्षणाम्यां वोधविषयादित्यर्थः। वाच्यार्थापेक्षयाऽऽन्तराछिकेव्यङ्गचोत्कर्षानुत्कर्षाम्यां ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गचत्वव्यवस्थेति भावः। पटादिभिः पदौरिति। क्रमोपछम्यमानतद्व्यक्तेर्वणैरित्यर्थः। स्फोटरूपामिति। अखण्डमेकं वाचकमित्यर्थः। अयं भावः। एकस्मात्पदाद्यमर्थो बुद्ध इति व्यवहारादेक्षमखण्डं मध्यमावस्थं वाचकम्। पराख्यस्य ब्रह्मणो नाभौ पश्यन्त्याख्यो विवर्तस्ततो हृद्यावच्छेदेन मध्यमाख्यः स एव पटादिपदात्मकवैखर्या ध्वनिरूपयाँ स्वरूपरूपितत्वेन्सामिन्वयाङ्गिते वाचकः। वैखर्यात्मकस्य चाऽऽशुविनाशित्वार्द्याप्रछापकत्वेन ध्वितुल्यतेति ध्व-ित्वव्यवहार इति वैयाकरणमतं मञ्जूषायां प्रतिपादितमस्मामिः विवर्क्षन्यव्यङ्गक्रत्वेन। एतेन वैयाकरणानामपि व्यञ्जनाम्युपगमो द्शितः। गुणीभूतविच्यिमिति। बहुवीहिः।

निःशोषेति । वापीस्नानन्याजेन नायकसंभोगचिह्नानि गोपयन्तीं दूतीं प्रति विद्ग्धोत्तम-नायिकाया उदासीनप्रतारणाय स्नानकार्यत्वप्रतिपादनमुखेनैव संसोगचिह्नोद्घाटिकेयमुक्तिः ।

१ ख. °तः । अत° । २ क. ख. ग. °गमा वा° । ३ क. °ह्व्स्फोट° । ४ के. °णीकृत° ५ क. ख. °च्यार्थरसयोरान्त° । ३ क. °मेकवा° । ५ क. ग. °याऽभि° । ८ ख. °द्प्यप्रत्यायक°

# अत्र तद्नितकमेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते ।

प्र०—अत्र तद्नितकमेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपद्ने व्यज्यते। नन्वत्र मुख्यार्थवाधाद्धि-उ०-एतेन स्नानस्य दृत्यम्युपगतत्वे दृतीनिवेदितयोः स्नानतदन्तिकगमनयोरन्यतरस्य सत्य-त्वेऽपरस्यापि सत्यत्वापत्तौ तद्नितकगमने मिथ्यात्वोपन्यासो निर्वाज इत्यपास्तम्। असत्येऽ-पि स्नाने सत्यत्वारोपस्याविद्ग्धजनप्रतारणोपयोगित्वात् । एवं तदान्तिकगमने मिथ्यात्वप्रति-पादनस्यापि । मिथ्यावादिनि । तदन्तिकमगत्वैव मया गत्वा बहुधा प्रसाधितोऽपि नाऽऽगत इतिवादिनि । दृति । न तु साखि । मत्प्रतारणादिकर्तृत्वात् । बान्धवजनस्य मछक्षणस्य ् पींडाजनकं तदुदेश्यासंपादनादीति ज्ञानशून्ये । इतः । मत्सकाशात् । वापीमिति । स्नानकालातिकमभयात् नदीमदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वैवेत्यर्थः । तस्य । प्रवेदनानभिज्ञस्य । पुनरेवार्थे । नैवेत्यर्थः । अधमस्य । बहुधा कृतापराधस्य । स्वशरणारक्षकस्य वा । स्नौनो-पपाट्कमाह—निरिति । यतस्तव स्तनयोस्तटं प्रान्तेंदेशः निःशेषं यथा स्यात्तथा च्युतं स्वितं चन्दनं यस्मात्तथा । न द्व उरस्स्थलं नापि संध्यादिरूपनिम्नोन्नतमागोऽपि । वाप्या गुभीरजलाशयत्वात् पिच्लिलतीरत्वात् तद्गतबँहुलयुवजनत्रपापारवश्यादंसद्वयलमाप्रस्वस्ति-कीकृतभुनलतायुगलेन तटस्यैवोन्नततया परामशीत् । अत एव च्युतं न तु च्यावितं क्षालितं वा। ब्यङ्ग्यपक्षे तु तत्रैव मर्दनाधिक्यात्। संध्यादौ नायककरपरार्भशीयोगाच ।एवमुत्तानतया बह्छज्ञासंबन्धाद्रद्नशोधनाङ्गुल्यादीनामधिकसंमर्दवहनाचाधर एव नितरां सृष्टरागः । न-त्वीषत्र तृत्तरीष्ठः । न्युञ्जतया तत्संबन्धमान्धात् । त्वरया सम्यगक्षालनाच । व्यङ्ग्यपक्षे तु चुम्बनविधेः उत्तरोष्ठे तन्निषेधाच तत्रैव तत्कृतं तथात्वम् । नेत्रे दूरं प्रान्तभाग एवानञ्जने । स्नानकाले मुद्रणान्मध्ये जलसंबन्धाभावात्। व्यङ्ग्यपक्षे प्रान्त ६व चुम्बनविधेर्मध्ये तन्निष-धाच तत्रैवानञ्जनत्वम् । दूरमत्यर्थमिति त्वयुक्तमेव । इयं तव तनुस्तन्वी कृशा स्नानोत्तरः ममोजनात्। अत एव पुलकिता जनभयादङ्गगजलाद्रीकरणात् । पुलको रोमोद्गमः । व्यङ्-ग्यपक्षे काइये सुरतश्रमात् । पुलकश्च तत्रानुभूताद्भुतरसस्मरणात् । असंपूर्णरतत्वाद्धा । स्नानसाधारण्यसंपादनाय वापीमित्युक्तम् । न तु गृहं सर इति वा । ( शार्दूछविक्री-डितं छन्दः ।, ) अत्र यदकृत्ज्ञायां बान्धवबुद्धिर्यच तस्मिन्नधमे तथा प्रेम तद्यक्तमेव-मप्येवंविधवश्चनापात्रत्विध्विहेतुकविप्रलम्भसंचारिनिवेद्ध्वनिः । तदनुगुणश्च दृती-भोगः । चन्द्नच्यदनादीनां च वाच्यानां व्यङ्ग्यानां च परिरम्भचुम्बनाद्यनुभावानां संमोगोत्कर्षद्वारेणेर्प्याया उत्तोजकानां निर्वेदोत्कर्षकत्वमित्यम्यत्र विस्तरः ।

प्राधान्येति । तृतीयार्थो वैशिष्टचम् । इतिपदार्थे व्यङ्ग्येडन्वेति । प्राधान्यं चेतर-

१ ग. °सीत्येव प्रा° । २ ख. °न्येन व्य° - । ३ क. वार्पास्नानों । ४ क. °न्तरतमदे । ५ ग. वहल । ६ क. °मर्शयों । ७ क. ग. ओष्ठे । ८ इदं वाक्यं क. पुस्तके न दश्यते । ९ प्राधान्येत्या-रम्य इत्याद्वरित्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दश्यते ।

पदी ० - परीतलक्षणया तद्नितकमेव गताऽसीति लक्ष्यमेव युज्यतं, न तुं व्यङ्गचम्। अन्यथा 'साहेन्ती' इत्यादिवक्ष्यमाणलक्षणामूलव्यञ्जनोदाहरणेऽपि विपरीतलक्षणा न स्यात्। विशेषान्मावादिति। अत्र केचित्-'सत्यमत्र विपरीतलक्षणा। वृत्तिग्रन्थस्तु तद्नितकमेव गताऽमीत्यत्र लक्ष्यत इति शेषकल्पनया योजनीयः। व्यज्यत इति रन्तुमित्यनेनवान्वीयत इत्याहुः। परमार्थितस्तु न खलु मुख्यार्थान्वयायोग्यत्वं स्वरूपसल्लक्षणीयां वीजम्, किं तुज्ञातम्। तथा च यंत्र सख्यादेः प्रसाध्यकामुकादिसंभोगः प्रमाणान्तरेण श्रोतुः प्रतीतिमुपगतस्तत्र मुख्यार्थवाधान्दस्तु लक्षणा। तद्मिप्रायेणैव 'साहेन्ती सिह सुहअं', 'उपकृतं वहु नाम' इत्युदाहृतम्। यत्र तुप्रमाणान्तरं न तज्ज्ञापकमवतरित तद्वाक्यनित्रत्त्ययमहिन्नेव तु तत्प्रत्ययम्तत्र कथं लक्षणा। बाधामावात्। उत्पन्ने च वाक्यार्थवोधे भवन्निष् वाधोऽकिंचित्कर एव । तद-मिप्रायेण वाषीं स्नातुमित्युदाहृतम्। अत एवोक्तम् 'अवमपदेन व्यज्यते' इति। अत एव

उ०-नायिकासंभोगस्य विप्रलम्भोद्दीपकत्वेन वाच्यापेक्षयाऽतिशयितत्वात् । प्राधान्यविशिष्टिनाधमपदेनेति तु न युक्तम् । तत्कथनानुपयोगात् । अधमपदेनेत्युक्तचेव तहाभाच । ध्वनिन्त्वोपपादकत्या व्यङ्गचप्राधाधान्यस्थैव प्रकृतत्वाचित्याहुः । अधमपदेनेत्यस्यायं भावः । विद्रविशिष्टचवलात्यं व्यङ्गचप्राधाधान्यस्थैव प्रकृतत्वाचित्याहुः । अधमपदेनेत्यस्यायं भावः । विद्रविशिष्टचवलात्युः व्यप्रयोजककर्मशील्यत्वरूपाधमपदार्थव्यक्रकर्मपदार्थो वाच्यतादशायां कर्मान्तरसाधारण्येनावस्थितोऽपि व्यञ्जनया दृतीसंभोगरूपतादृशकर्माकारण पर्यवस्यतीति । इद्मेवाधमपद्स्याधमपदेनेत्युक्तिध्वनितं प्राधान्यम् । झिटतीतरानपेक्षतया व्यङ्गचवोधकत्वाच्या । चन्दनच्यवनादीनां तु स्नानकार्यतया निवद्धानां योग्यतया संभोगाङ्गमृतास्थेषचुन्वनादिकार्यत्वस्यापि प्रतिसंधाने सति तद्वचञ्जनद्वारा तत्साहित्येनैव संभोगगमकत्वामिति विशेषः । एतेन नीचकर्मकारित्वस्याधमपद्वाच्यस्य साधकं व्यङ्गचिनत्यपास्तम् । दृती-प्रेषणसापेक्षत्वेन विस्पृतप्रेमतयाऽपि तत्संभवात् । अत्र विप्रलम्भस्य प्रधानतया निःशेषे-त्यादिवाक्येषु तवेत्यध्याहारेऽपि न न्यूनपदतादोषः । उक्तचसामप्र्यस्य निर्वेदातिशयव्य-ञ्जकत्वेन गुणत्वात् । अत एव विधेयाविमशीऽपि न दोष इति दिक् ।

मुख्यार्थवाधादिति । स्नानस्यावास्तवत्वाद्घाध इति भावः । किंतु ज्ञातिमिति । व्यक्तचांर्थेऽवगते बाधज्ञानं त्विकिचित्करम् । वाधाभावादिति । वाक्यार्थवोधातप्रान्वाधानवतारादित्यर्थः । उत्पन्ने चेति । उत्पन्ने त्वित्यर्थः । न च तात्पर्यविषयतदन्तिक-गमनान्वयानुपपत्त्या छक्षणेति वाच्यम् । विद्ग्धाया वैद्ग्ध्यरक्षाये अविद्ग्धजनप्रतारणाय च

१ क. °णाबी° । २ क. साधकं व्यङ्ग्यमिति । तथाच गुणीभूतव्यङ्ग्यमिदं मध्यमकाव्यमिति तेषामाश्यः । ३ ग. °र्थः । न च ता °। ४ क. °नेऽपीति ।

अताहिश गुणीभूतव्यङ्गचं व्यङ्गचे तु मध्यमम् । अताहिश वाच्यादनितिशायिनि । यथा—

ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम् । पञ्चन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया ॥ ३॥

अत्र वञ्जुललतागृहे दत्तसंकेता नाऽऽगतेति व्यङ्गचं गुणीभूतम् । तदपे-

पदी०—च यत्र सख्यादेस्ताद्दशत्वं न प्रमाणान्तरेणावगतं तत्र न 'साहेन्ती' इत्यादौ विपरीतलक्षणा, व्यङ्गचार्थप्रतीतिर्वा । वापीं स्नातुमित्यादौ तु वाधानवतारेऽप्यधमपदार्थ-पर्यालोचनया यथोक्तं व्यङ्गचं प्रतीयत एवेत्येवं प्राधान्यमध्मपदस्य । तस्मात् 'साहेन्ती' इत्यादौ यदि व्यञ्जना तदा लक्षणामूलैव । वापीं स्नातुभित्यादौ तु न नियमः ।

#### अतार्दं ।

अताद्दारी वाच्यादनितशायिन अतिशयितचमत्कारानाधायके व्यङ्गचे मध्यमं काव्यम् । तद्गुणीभूतव्यङ्गचम् । कथितमित्यनुषज्यते । अत्र व्यङ्गचे स्फृटव्यङ्गच इत्यर्थः। तेन नाधमकाव्यातिव्याप्तिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम् । ' अगृदमपरस्याङ्गम् ' इत्यादिना गुणीभूतव्यङ्गचप्रभेद्द्वेनं प्रतिपाद्यिष्यमाणस्यास्फुटव्यङ्गचस्यासंग्रहापत्तेः । किं त्वस्फुटत्यातिरिक्तव्यङ्गचप् । व्यङ्गपद्म् । गुणीभूतव्यङ्गचे चास्फुटमात्रं व्यङ्गचम् । अधमकाव्ये त्वस्फुटतरम्, ताद्विरह एव वेति न काचिद्नुपपात्तेः । उदाहणम् ग्रामतरुणं ० । अत्र वञ्जुललतागृहे दत्तसंकेता तरुणी नाऽऽगतेति व्यङ्गचम् । तच्च गुणीभूतम् ।

उ०-स्नानप्रतीतिमुखेन तत्प्रकाश एव तात्पर्यात् । अनितशायिनीति । अनितशयश्च न्यूनत्वेन तुरुयत्वेन चेति बोध्यम् । अम्फुटमात्रमिति । मात्रपदेनास्फुटतरमेव व्याव-त्यित इति बोध्यम् । संकेतस्थले व्यासङ्गवशेनानागतां स्वीयतत्स्थलगमनं ज्ञापितितुं तन्न-त्यवञ्जुलमञ्जरीमादायोपस्थितं नायकं दृष्ट्वा विषण्णाया विप्रलम्भवर्णनामिदम् —ग्रामतरु-णिमिति । ग्राम एकस्तरुणः । तेन ग्रामस्थसकलयुवतिजनप्राध्यमानतया दुर्लभत्वं व्यज्यते । तरुण्या इति । द्वयोस्तरुणत्वेन परस्परानुरागोत्कर्षो व्यज्यते । नवेत्यादि मलिनीभावोपपादकं विशेषणम् । वञ्जुलोऽशीकः । नवेत्यनेन नूतनवस्तुनः करग्रहणस्यौचित्येनावितर्कणीयता । सनाथो युक्तो नार्थसाहितश्च । तेनातिशोभाशालितया नायिकया दर्शनेऽप्यवितर्कणीयेता । मुहुर्वारंवारम् । जनताभयेन दर्शने सातत्यविरहात् । पर्ययन्त्या भवतीति वर्तमानि-देशाम्यां दर्शनमलिनीभावयोरिवरामः सूच्यते । ग्रामतरुणं मुहुः पश्यन्त्यास्तरुण्या मुखच्छाया मलिना भवतीति संवन्धः। छाया कान्तिः। (आर्यो छन्दः) । दक्तसंकेतित

१ कृ. तु विरोधान । २ ग. °म्। संके °। ३ क. °ध्यम्। विष्णाया। ४ ख. ग. °हितः। ते °।

क्षया वाच्यस्यैव चमत्कं।रित्वात् ।

शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गचं त्ववरं स्मृतम् ॥ ५ ॥ चित्रमिति गुणालंकारयुक्तम् । अव्यङ्गचमिति स्फुटप्रतीयमौनार्थरहितम् । अवरमधमम् । यथा—

प्रदी • —तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्काँ दिवात् । यतः परयन्त्या नित्रां मुखच्छाया मिलना मवतीत्यनेन द्रीनकाल एव तत्कार्य मालिन्यं तस्यातिरायः संतन्यमानता चेति वाच्यं प्रतीयत इति ।

शब्दचित्रं ।

अत्र चित्रमित्यध्याहार्यम् । तेनान्यङ्गचं कान्यमवरमधमम् । तचित्रामिति कथितमि-त्यर्थः । अन्यङ्गचमस्फुटतरातिरिक्तन्यङ्गचरिहतम् । तार्दृशं चाम्फुटतरन्यङ्गचसद्भावे न्यङ्गचमात्राभावे वा । चित्रं गुणालंकारयोगि ।

उ०-स्वयमेव संकेतं कृत्वा विफली इत इत्यनुतापातिश्यो मालिन्यकारणम् । गुणी-भूतत्वे हेतुमोह-तदपेक्षयेति । चमत्कार आस्वादः । तस्यातिशय इति । पौर्वापर्य-विपर्ययलक्षण इत्यर्थः । तदुपपादकं द्रीनकाल एव तत्कार्यं मालिन्यमिति । तद्रृप इत्यर्थः । र्यद्वा नितरांपद्प्रतिपाद्यो मालिन्यस्यातिराय इत्यर्थः । वाच्यं प्रतीयत इति । अत्र व्यङ्ग्येन संकेतमङ्केन वाच्यमुखमालिन्यातिशर्यरूपानुभावमुखेनैव विप्रलम्भाभासपोषणं न केवलेन । संकेतर्मङ्गस्याकर्तव्यत्वर्बुद्धचाऽपि संभवादिति वत्नितर्शायित्वं व्यङ्ग्यस्येति भावः । निःशेषेत्यत्र तु बोध्यद्तीवैशिष्टचेनाधमप्देन च व्यक्तसंभोगेनैव निर्वेदद्वारा <u>विप्रलम्भपोषकत्वमिति बोध्यम्</u> । पर्यन्तव्यङ्ग्यविप्रलम्भाभासेन त्वस्यापि ध्वानित्वमेव। वाक्यार्थरसयोरन्तरालभवव्यङ्ग्योत्कर्षापकर्षाभ्यामेव ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वव्यवस्थितेः । <u>पार्यान्तिकरसादिमादाय ध्वनित्वं तु सर्वत्रेष्टमेवेति दिक् । अध्याहार्यमिति । अन्यथा</u> पूर्वयोरिवास्य संज्ञान्तराकरणान्न्यूनता स्यादिति भावः । गुणास्रंकारयोगीति । तन्मात्रं न तु रसादिरूप आत्मा काव्यस्यास्तीति भावः । तदुक्तम्-रसादिरात्मा गुणाः शौर्या-दिवत्, दोषाः काणत्वादिवत्, अलंकाराः कटकादिवत्, राट्दार्थौ च रारीरामिति । अत्रा-SSहु:-अर्थो ह्यन्तरङ्गं शरीरम् । तत्रैव कविसंरम्भात् । अत एव यन कविकल्पितो न कश्चि-दंशस्तत्राकाव्यत्वं वदानित सहृदयाः । शब्दस्तु तेन विनाऽर्थस्य स्थापश्यितुमशक्यत्वादुप-चरितं शरीरमिति । इदमेव च् चित्रसाम्यम् । चित्रलिखिततुरगादौ तुरगवुद्धिवदस्यापि

<sup>9</sup> क. "त्कारकारि"। २ ग. "मानव्यड्यार्थ"। ३ क. "म्। यथा ६ ४ क. "त्कारकारि"। ५ क. "रां मिलना मुखच्छाया भ"। ६ क. "हरात्वं चा । ७ ग. "रायः। गुणी"। ८ इदं वाक्यं क. ग. पुस्तकयोर्न हर्यते। ९ ग. "यमु"। १० क. "मेवेति दिक्। ११ अत्राहुरिलारभ्य •िवत्रसाम्य-मित्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न हर्षते।

स्वच्छन्दोच्छलद्च्छक्चछक्द्रुहर्च्छातेतराम्बुच्छटामूर्छन्मोहमहार्षेहषीवहितस्नानाह्निकाऽह्नाय वः।
भिद्यादुद्यदुद्र्रद्रिदीर्घाद्रिद्रहुमः
होहोद्रेकमहामिमेदुर्मदा मन्दाकिनी मन्द्रताम्॥ ४॥

प्रद्री ० – शब्द् चित्रं यथा — स्वच्छन्द्रो ० ।

वृत्त्यनुप्रासोऽत्र शब्दालंकारः । ननु कथमेतद्व्यङ्गचमुच्यते । मन्दाकिनीविषयायाः प्रीतेरभिव्यक्तेः । किंच नास्त्येव स काव्यार्थो यस्य न व्यञ्जकत्वमन्ततो विभावत्वेनापीति चेत्सत्यम् । किं तु तद्वचङ्गचमस्फुटतरम् । यद्वा तत्र न कवेस्तात्पर्यम् । अनुप्रासमात्र एव

# उ०—काव्यत्वबुद्धिरित्यधमत्वमिति ।

ननु त्यङ्ग्यरहितं काव्यमप्रमिद्धम् । पार्यन्तिकरसादिन्यङ्ग्यशून्यस्य प्रहेलिकात्वादत उक्तमस्फुटतरेति । ईषत्वस्य तत्र नञ्धेत्वात् । अव्यङ्ग्यमस्फुटतरव्यङ्ग्यमिन्त्यर्थ इत्येके । स्वच्छन्देति । मन्दािकनी गङ्का वो युष्माकं मन्दतामज्ञानं पापं वाऽह्य झिटिति भिद्यािदिति योजना । तीर्थान्तराद्वचितरेकं दर्शयितुं विशिनष्टि—स्वच्छन्देति । स्वच्छन्दं स्ववशं न तु वात्यादिपरतन्त्रं यथा स्यात्तथा उच्छल्ढदुद्गच्छत् । अम्बुविशेषणम् । तेनाम्बुबाहुल्याद्गाम्भीर्यलाभः । अच्छं निर्मलम् । कच्छस्य जलप्रायदेशस्य । कुहरे तरङ्गकृतविले छातं दुर्बल्यम् । तदितरह्रेगाितशयेन बलवत् । इदमप्यम्बुविशेषणम् । अम्बुनश्लटा परम्परा तया मूर्छिन्वनश्यन्मोहोऽज्ञानं येषाम् । अत एव हर्षः । स्नार्नेस्याऽऽिहकत्वेन लाभेऽपि प्राधन्यात्पृथगुपन्यासः । नद्यन्तराद्वचृतिरेकं दर्शयितुं पुनर्विशिन्ययाद्यां सा तथा । दीर्घा आयता अद्रिद्धाः शाखादिबाहुल्येनाकृशा ये दुमास्तेषां मदन्योऽपि दीर्घ इति द्रोहः पातनकारणं तेनोद्रेक उर्ध्वप्रसरणं तद्युक्ता ये तरङ्कास्त एव मेदुरमदो निविद्यहंकारो यस्याः । महोर्मीति पाठे तेनोद्रेको येषामीदृशा ये महोर्मय इति व्याख्येयम् । (शार्दूलिक्तीडितं छन्दः ) ।

प्रतिराभिव्यक्तिरिति । अत्र मन्दाकिन्यालम्बनम् । तद्गुणा उद्दीपनम् । स्तवोऽ-नुमावः । स्पृत्योत्मुक्याद्यः संचारिणः । इदमुपलक्षणम् । महर्षिसेवनादिना तीर्थान्त-राद्वचितरेकोऽपि र्व्यङ्ग्यो बोध्यः । विभावत्वेनापीति । उद्दीपनविभावत्वेनापीत्यर्थः । अस्फुटतरमिति । उद्घटालंकारकृतोत्कर्षेण चित्तापकर्षात्तत्प्रतीतिन्यविहतप्रतीतिक-त्वादित्यभिमानेः । न चायमनुप्रासो न मन्दाकिनीविषर्यंकभावानुगुणः । स्वच्छन्दोच्छ-

१ कः गः °राम्भरछटा १ १ गः °मथोर्मि । ३ कः °स्य न १।४ गः °नस्य प्राधान्यादाह्नि-कत्वेन लामेऽपि पृथ । ५ कः °नः। तटभङ्गादि । ६ गः °यभा ।

#### वाच्याचित्रं यथा—

विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्भवत्युपश्चत्य यदृच्छयाऽपि यम् । ससंभ्रमेन्द्रद्वुतपातितार्गछा निमीछिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ ५ ॥ इति श्रीकाव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूपविशेषानिर्णयो

नाम प्रथम उछासः ॥ १ ॥

प्रदृश्चित्तस्य संरम्भात् । तात्पर्यविषयीभूतव्यङ्गचाविरहवत्त्वमेवै चाव्यङ्गचपदेन विवाक्षि-तम् । यदुक्तं ध्वनिकृता—

रसभावादिविषयविवक्षा विरहे सति । अलंकारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ इति ।

अत्र पक्षे मध्यमकान्यलक्षणे न्यङ्गचपदं विवासितन्यङ्गचपरं द्रष्टन्यम् । अर्थचित्रं यथा—विनिर्गतं०।

अत्रोत्प्रेक्षार्थालंकार इति प्राञ्च उदाहरन्ति । परं तु रसादौ कथं तात्पर्यविरहोऽस्फुट-

उ० छदुदारदर्दुरेत्यादिश्वातिकट्वपुष्टार्थपदानिष्ठत्वादिति वाच्यम् । तटभङ्गादिगम्यगङ्गानिष्ठौ व जःप्रकाशकतयाँ श्वातिकट्वपुष्टार्थपद्घटिताविकटवर्णदिधिममासादेर्गुणत्वेन तद्नुप्रासस्याऽपि भावानुगुणैत्वादिति दिक् । पार्यान्तिकं व्यङ्गचमादाय ध्वानित्वस्य सर्वत्रेष्टतया मध्यमव्यङ्गच-मादायेव त्रैविध्यस्योपपादनीयत्वेऽपि व्यातिरेकं व्यङ्गचमादाय शब्दाचित्रमात्रोदाहरणत्वं चिन्त्यम् ।

विनिर्गतिमिति । यं प्रकृतं हयग्रीवं मानदं रात्रुमानखण्डकं मित्रमानदातारं विनिर्गतं न तु प्रस्थितं नाप्यमरावत्यां प्रविष्टम् । यद्यच्छया । अमरावतीविजयाविषयिण्याऽपि यया कयाचिदिच्छया । उपश्चत्य कर्णोपकर्णिकया श्चत्वा न तु दृतमुखेन । समंभ्रमेण समयेनेन्द्रे-णाव्याहतेश्चर्येणापि स्वयमेव । दौवारिकाह्वाने विल्यनासहत्वात् । दुतं रािग्नं पातिता यथा-कथंचिन्निक्षिष्ठा न तु विश्रब्धं निहिता । अर्गला न तु कपाटफलके एव लापिते इति भावः। उपश्चत्येति पातनिक्रयया समानकर्तृकम् । अत्र मरावतीत्यश्लीलम् । (वंशस्थं वृत्तम् )।

अत्रोत्प्रेक्षेति । नायकेन्द्रभयप्रदर्शनभूतममरावतीस्त्रीभयमपि वीररसपोषकृदित्यस्या अलंकारत्वं वोध्यम् । एतेन संशयरूपाया उत्प्रेक्षाया अंशत्ये भयाभावप्रापकत्वस्यापि सत्त्वात्र वीररसानुगुणत्विमित्यपास्तम् । भवांश एवोत्कटकोदिकृत्वेनादोषात् । रसादा- विति । अत्र वीरसः । तस्य हयप्रीव आलम्बम् । प्रतिपक्षेन्द्रभयमुंद्दीपनम् । मानखण्ड- नमनुभावः । यहच्छासंचरणगम्या घृतिः संचारिणी। आदिना प्राक्रकोकीयभावपरिग्रहः।

१ क. °व वा व्य°। २ ग. °या विकटे । °३ ग. °पि गुण । ४ क. °णत्वं बोध्यम् । व्यति-रेकरूपव्यङ्ग्यस्य सत्त्वाच्छव्दिश्चित्रो ।

प्रदी - तरस्वं वा तत्र ज्ञायते । ह्यग्रीवस्य वर्णनीयतया तत्प्रभावस्य स्फुटं प्रतीतेः । मर्दायं तु पद्यमुदाहरणीयम् । यथा—

मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः इयानचकं मन्दाकिन्या विपुछपुछिनाभ्यागतो राजहंसः । अह्ररछेदे त्वरितचरणन्यासमाकाराछक्ष्म्याः संसर्पनत्याः श्रवणपतितं पुण्डरीकं मृङ्गाङ्कः ॥ अथ रूपकमथीछंकारः । तन्मात्रे तात्पर्यं न तु रसादौ ।

> इति महामहोपाध्यायश्रीगोविन्दकृते काव्यप्रदीपे काव्यलक्षण-निर्णयः प्रथमोल्लासः ॥

उ०—मध्ये व्योमिति । व्योम्नो मध्य इत्यर्थः । सुमनोधन्वा कामः । इयानचकं चक्राकारं शस्त्रतेक्ष्ण्यसंपादकं पाष्ट्राणजयन्त्रमुच्यते।पुलिनं तीरम् । तत्राभ्यागत इत्यर्थः। अह्रद्रछेदे सायं समये । (त्वारतश्चरणन्यासो यस्मिन्कर्मणि तथा संसर्पन्त्याः ।) स्त्रीत्वेन भयवशास्त्रितगमनम् । ( मृगाङ्कश्चन्द्रः स एव इयानचक्रामित्यर्थः । तथा स एव राजहंसः पुण्डरिकं चेत्यर्थः । मन्दाक्रान्ता छन्दः )।

इति शिवभट्टसतसतीगर्भजनागोजिभिट्टकृते कान्यप्रदीपोद्योते प्रथम उछासः ।

१ क. °नो धन्विनः शाणच°। २ ग. °कार्या°।

#### अथ द्वितीय उछासः ।

क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह—

स्थादाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा।

अत्रीति काव्ये । एषां स्वरूपं वक्ष्यते ।

दाच्यादयस्नद्याः स्युः।

वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्याः।

प्रदी ० — अथ कान्यर्लक्षणपदार्थेषु स्वरूपलक्षणादिभिर्विवेक्तन्येषु शन्दार्थयोः प्राधान्या-तप्रथमं तयोः स्वरूपं निरूपिण्यन्विभागमः ह—स्याद्वाच ० ।

शास्त्रे व्यक्षकः शब्दो न प्रसिद्ध इत्यत उक्तमत्रोति । अत्रेति काव्ये । शब्दमृवरूपमप्रतिपाद्यैव लाघवीद्धै विभनते—वाच्याद्य । वाच्याद्यो वाच्यलक्ष्यव्यङ्गचाः कमेण तेषां वाचकादीनामर्थाः स्युः । केषुचिनन्यायादि-

उ०— रैवरूपलक्षणादिभिरिति । यथा 'योऽभिधत्ते स वाचकः ' इति स्वरूपम् । तथाभिधातृत्वं लक्षणम् । एवमन्यत्राप्यूद्धम् । आदिना विभागः । प्राधान्यादिति । काव्यत्वाश्रयत्वेन लक्षणघटकेतरपदार्थमपेक्ष्य तयोः प्राधान्यम् । अर्थस्य व्यञ्जकत्वेऽपि शब्दसहकारितयेव तस्य तत्त्वाल्लक्षणवाक्ये शब्दस्य प्रथमं निर्देशस्तस्य प्राधान्यसूचनाय । स्वरूपमिति । विभागात्रन्तरं तन्निरूपणस्य सांप्रदायिकत्वादिति भावः । सामान्यलक्षणं तु शब्दत्वज्ञातिमत्त्वं शब्दस्य तद्भिधेयत्वं चार्थस्य प्रसिद्धमेव । एकवचनं सामान्यामि-प्रायेण । सामान्यं च वाचकादिस्वरूपेष्वन्तत्तोऽन्यतमत्वं बोध्यम् । तत्र लाक्षाणिकव्यञ्जकयोवीचक उपजीव्यः । व्यञ्जकस्य वाचकलाक्षाणिकावित्युपर्जाव्यक्रमेणोपन्यासः । त्रिधिति । वाचकत्वाद्युपाधीक्षत्रित्वं वोध्यम् । श्वास्त्रे । वैशेषिकादौ । लाघवाद्र्थमिति । प्रकर्णलाववानुरोधादित्यर्थः । अन्यथा प्रकरण्चतुष्टयापत्तेरिति परमानन्दचक्रवर्तां ।

वाच्यलक्ष्येति । वाचकत्वादिव्यापारेण वक्ष्यमाणवाचक्ष्यदिप्रतिपाद्यत्वं च तल्लक्षणं

<sup>\*</sup> नतु य एव शब्दो वाचकः स एवान्यत्र लक्षकः । किंच वाचकलक्षकान्यतर एव व्यञ्जकः । अतः सांकर्यात्कथनेपां नेद इत्सत आह—वाचकत्वायुपाधाविति ( चू॰ )।

१ %. °वायार्थ । २ ग. स्वरूपलक्षणादिभिरिति । स्वरूपं विशेषलक्षणम् । लक्षणं सामान्यल-क्षणम् । आदिनोद्शः प्राधा । ३ क. °त्वं चू ल । ४ प्राधान्यादितीत्यारम्य सूचनायेत्यन्तो प्रम्थः क. पुस्तके न दश्यते । ५ एतद्वाक्यं क. पुस्तके न दश्यते । ६ ग. °रे व ।

### नात्पर्यार्थोऽपि केषुचित् ॥ ६ ॥

आकाङ्क्षासंनिधियोग्यतावशाद्वक्ष्यमाणस्वरूपणां पदार्थानीं समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः सम्रुहसतीत्यभिहि-तान्वयवादिनां मतम् । वाच्य एव वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधानवादिनः।

प्रदी - नयेषु न तु मीमांसार्दिमतेष्वि । घालवात्पदानां पदार्थमात्रे राक्तिः, न त्वन्वः यांशेऽपि । गौरवादन्यलभ्यत्वाच । तद्शो हि तात्पर्यार्थो वाच्याद्यर्थविलक्षणशारीर आकाङक्षायोग्यतौसांनिधिवशादपदार्थोऽपि प्रतीयते। न चापदार्थप्रतीतावातिप्रसङ्गः । स्वरू-पसतः राक्यान्वयत्वस्य नियामकत्वात् । इत्यभिहितान्वयवादिनां मतम् ।

अन्वयस्त्रेषे वाक्यार्थेऽपि पदानां शक्तिः। व्यवहारेणान्वितस्यैवोपस्थापनात्तत्रैव शक्तिय-हात् । किं चान्वयभागस्याशक्यत्वेऽनुभवविषयत्वं न स्यात् । तद्विषये शक्यत्वस्य प्रयो-

उ ० —बोध्यम् । एतेनाम् एषां लक्षणानुक्तेन्यूनतेति परास्तम् । ॲनुमेयाद्यर्थानां त्वप्रकृतत्वान्न विभाग इति बोध्यम् । न्यायादीति । आदिना भाट्टमीमांसकाः । न त्विति । प्राभाकरेति शेषः । तात्पर्यार्थे इति । आकाङ्क्षादिवशाद्भासमानस्य हि तात्पर्यार्थत्वेन व्यवहार्रैः । तस्यापि पदतात्पर्याविषयत्वात् । तदुक्तं भद्वपादैः---

> ' न विमुञ्जनित सामध्ये वाक्यार्थेऽपि पदानि नः । वाक्यार्थो लक्ष्यमाणे। हि सर्वत्रैवेति च स्थिति: ॥ साक्षाद्यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनम् । वर्णास्तथाऽपि नैतस्मिन्पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्त्या नान्तरीयकम् । पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥ इति ।

अभिधानापर्यवसानरूपाऽऽकाङ्शा। एकपदाथेऽपरपदार्थस्य प्रकृतसंसर्गवत्त्वं योग्यता। अञ्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपास्थितिश्च संनिधिः। वशात्। तद्रूपात्प्रयोजकात्। अपदार्थः। प्रत्येकं पद्वृत्यविषर्यः। अनेन तस्य वाक्यवदात्वं सूचयति। आकाङ्क्षावद्याद्धि तस्य दाक्य-ताकरुपनम् । प्रमाणानामसंबद्धार्थबोधकत्वाभावादिति वैयाकरणाः । अतिप्रसङ्गः इति । अशक्यार्थान्वयमानरूप इत्यर्थः । घटवद्भूतलमित्यत्र पटीयसंयोगस्य मानापात्तः । अस्ति हि तस्यापि संयोगत्वेन योग्यतेत्यभिमानः । शक्यान्वयंत्व्रस्येति । तेषामपि नानात्वः

१ ग. °नां सं । २ क. °दिनयेष्व °। ३ कू. °तासत्तिव °। ४ क. °षयत्वे श °। ५ इदं वाक्यं क. पुस्तके व दर्यते । ६ क <sup>°</sup>रः । पदस्याव्यवहितोचारक्षपाकाङ्क्षा । ७ क. ग. °त्येकप° । ८ क. ग. °यः। अतिप्र°। ९ क. °र्यस्येति।

## सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीव्यते ।

तत्र वाच्यस्य यथा —

माए घरोवअरणं अज्ज हु णित्यित्ति साहिअं तुमए । ता भण किं करणिज्जं एमेअ ण वासरो ठाइ ॥ ६ ॥

प्रदी०- नकत्वात् । अशक्यस्याप्यनुभवप्रवेशेऽतिप्रसङ्गात् । इत्यन्विताभिधानवादिनां मतम् ।

व्यञ्जक्तवं न केवलं शब्दस्य, किं तु तदर्थस्यापि । तत्रापि नैकतरस्य, किं तु सर्वः स्यापीत्याभिधादिवैधर्म्थसिद्धये प्रतिपाद्यति – सर्वेषां ।

अत्र वाच्यस्य यथा—माए०।

उ०—संभवे तु तात्पर्यज्ञानकारणतयाऽतिप्रसङ्गो वारणीय इति बोर्च्यम् । तद्वलाद्धास-मानानां संबन्धानामनेकत्वसंभवेन तद्भान एतद्वाक्याद्यं संसर्गो बोध्य इतीच्छारूपता-त्पर्यज्ञानस्य कारणत्वावस्यकत्वादिति भावः ।

अतिप्रसङ्गादिति । गोपदादश्वादेरिष वोधापत्ति । भावः । अन्विताभिधान-वादिनामिति । अन्वितमेवाभिधत्त इति वादिनामित्यर्थः । अत्रारुचिवी तुं तु विधिवाक्या-त्कार्यान्वितत्वेन वोधेऽपि कार्योद्यायावद्नवयांद्यात्यागस्याप्यन्यस्यत्वन्यायेनौचित्यात् । किं चान्वितत्वेन दाक्तावप्यन्वयिवद्येषमानायाऽऽकाङ्क्षादिकमवद्यं कारणं वाच्यम् । एवं च विद्येषस्यपेणादावयस्येव मानभिति त्वयाऽप्यवद्यं वाच्यम् । किं च संसर्गस्यापि प्राक्पदेनोपस्थितावगृहीत्याहित्वस्यप्रामाण्यं द्याञ्दस्य न स्यात् । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां तस्यान्यस्यत्वाच । संवन्येन द्याञ्दबुद्धित्वाविच्छन्नं प्रति द्यावयत्वस्य प्रयोजकत्वान्ना-तिप्रसङ्ग इति ।

सर्वस्यापीति । वाच्यलक्ष्यव्यङ्गचस्येत्यर्थः । एवं च वाच्यादिज्ञानं विना तस्या निरूपियतुमञ्चल्यात्प्रथमतो वाचकादिनिरूपणमिति भावः । अभिधादीति । अभिधालक्षणापेक्षया व्यञ्जनाया वैधर्म्यसिद्धय इत्यर्थः । प्रधानस्य रसादेरव्यञ्जकत्वादाह— प्रायशं इति । व्यञ्जकत्वमपीति । अपिना व्यञ्जकतादशायामपि वाच्यत्वाद्यप्रच्यवः स्चितः ।

शब्द्व्यञ्जनायाः सकलसंमतत्वेनार्थव्यञ्जनायामसांदृष्टिकत्वराङ्कावारणाय शब्दव्यञ्ज-नामनुदाहत्येव तां प्रथमत उदाहरति—माए इति । काचिदुर्पनायकसंगमार्थिनी बहिर्गन्तुं मातरमाह—

मातगृहोपकरणमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया । तद्भण किं करणीयमेवमेव न वासरः स्थाग्नी ।

१ कै. किंत्वर्थ°। २ क. तत्र। ३ क. °ध्यम्। अतिप्र°। ४ क. ° जं त्वन्वितत्वेन शक्ताविष । ग. ° जं तु संसर्गस्यापि प्रा°। ५ क. °च्यामिति। सर्वः । ६ क. ग. वः प्रधा । ७ के. वाचकत्वा ।

अत्र स्वैरविहारार्थिनीति व्यज्यते । लक्ष्यस्य यथा--

साहेन्ती सिंह सुहअं खणे खणे दुम्मिआसि मज्यकए। सव्भावणेह करणिज्जसिरसअं दाव विरइअं तुमए॥ ७॥

प्रदी०-अत्र वाच्येनैवार्थेन वक्तुर्वेशिष्टचात्स्वैरविहारार्थित्वम् , गृहोपकरणत्वादिना चा-वस्यविधेयत्वादिकं व्यज्यते ।

लक्ष्यस्य यथा-साहेन्ती० ।

उ०-अत्र मातिरित्यनेनाऽऽदेशयोग्यत्वमलङ्घनीयाज्ञत्वं च ध्वन्यते । गृहेत्यनेनाऽऽवश्य-कता । उपकरणमत्रेन्धनशाकादिसामग्रीत्यर्थकम् । तेन साकल्यम् । तेनान्यथासिद्धिप-रीहारः । एकैकस्येन्धनादेरसत्त्वे तु पार्श्ववासिनोऽपि ग्रहणसंभवः । अद्येत्यनेनाद्यैव सं-पाद्यत्वम् । साँधितं प्रतिपादितमिति सत्त्वशङ्काराहित्यम् । त्वयेत्यनेन स्वकल्पनाराहि-त्यम् । तदित्यनेन हेत्वर्थकेनावश्यवक्तव्यत्वम् । किं करणीयं कर्तव्यम् । भणेत्यनेन स्वैप्रेरणम् । एवमेव । अधुना दृश्यमानावस्य एव । तेन दिनावसाने त्वत्प्रेरणयाऽपि कुलाङ्गनया मया न गन्तव्यमिति द्योत्यते । स्थायी न । स्थिरो नेत्यर्थः ।

अत्र वाच्येनैवाते । वाच्यसंसर्गरूपेणैव वाक्यार्थेनेत्यर्थः । संसर्गो वाक्यशक्य इत्याशयः । यथेष्टविहारेच्छायां वाक्यार्थग्रहोत्तरं प्रतीयमानायां शब्दस्य न व्यापारा विरतत्वात् । अर्थस्य च व्यापारान्तरासंभवाद्वज्ञनैविति भावः । न च वाक्यार्थस्यैव व्यञ्जकत्वे वाच्यस्य यथेत्यसंगतम् । संबन्ध्यभाने संसर्गभानस्य वक्तुर्मशक्यतया तस्य व्यञ्जकत्वे पदार्थस्यापि व्यञ्जकत्वमित्यदोषात् । एवं लक्ष्यस्येत्यपि । एतेन तात्पर्यार्थस्य व्यञ्ज-कत्वं स्वातन्त्र्येण नोदाह्वतामिति न्यूनतेत्यपास्तम् । व्यज्यत इति । स्वैरिवहारार्थिन्ये-विति सामाजिकैव्यंञ्जनया बुध्यत इत्यर्थः ।

्रियानुनयार्थं प्रहितां तमुपभुज्याऽऽगतां दृतीं प्रति नायिकाऽऽह—समहेन्तीति । साधयन्ती साखि सुभगं क्षणे क्षणे दृनाऽसि मत्कृते । सद्भावस्नेड्करणीयसदृशं ताबद्धिरचितं त्वया ॥

मत्कृते मद्भ सुभगं सुनद्रं तं नायकं साधयन्ती अनुनयन्ती त्वं क्षणे क्षणे प्रति-क्षणं दूनाऽसि खिन्नाऽसि । त्वया तावदेवं सद्भावः साधुत्वं स्नेहो मद्भिषयस्तयोः करणीयं कार्यं सदृशमुचितम् । तथा च्र सद्भावस्य यत्कार्यं स्नेहस्य च यदुचितं तद्भिरचितमित्यर्थः ।

१ क. लेनान्यथा । २ क. साधितं ज्ञातमिति । ३ क. स्वाप्ते । ४ क रणायामापि । ५ क. वैते । संसर्गो । ६ ग. वैंः । यथे । ७ क. वः । व्यज्य । ८ क. थेः । तद्ध्वन ।

अत्र मंतिमयं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितामिति लक्ष्यम् । तेन च काम्रु-कविषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्गत्वम् ।

व्यङ्गचस्य यथा---

उअ णिचलणिपन्दा भिमिणीपत्तिम्म रेहइ वलाआ । णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ सङ्खसुत्तिन्व ॥ ८ ॥

प्रदी ० —अत्रापकारिण्यां बाधावतारान्मुँ रूयार्थः श्रोत्र प्रत्येतुं न शक्यत इति सद्भावस्ने । हकरणीयविसदृशं मित्रियरमणेन शत्रुत्वाचरणरूपं विरचितमिति मुख्यविपरीतं छक्ष्यते । तेन च कामुकविषयसापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्गचम् ।

व्यङ्गचस्य यथा--- उअ०।

उ०-द्वंद्वे साहित्यभानवादिमते प्रथमतः समुदायस्य समुदायेऽन्वयः । ततो यथासंख्येन बोधः पार्ष्ठिको बोध्यः । तद्ध्वनयन्व्याख्यास्यति – सद्धावस्नेहाकरणीयविसदृशमिति । 'किच्तुं सद्धावस्नेहकरणीयविसदृशमिति पाठः । तदा कुठोके ताभ्यां यत्करणीयं तेन सदृशं कार्ये त्वया विराचितमित्यर्थो बोध्यः । पैरं त्वाद्य एव युक्तः । लक्षणामूलीभृत-बाधस्य झिटत्युपस्थितये सद्धावस्नेहकार्ये कृतमित्यस्यैव वक्तुं युक्तत्वादिति दिक् । भम धिम्मएत्यादौ तु व्यञ्जनानन्तरमि न विरोधप्रतीतिः । ग्रामभ्रमणनिकुञ्जभ्रमणयोर-विरोधादिति दीपिकायां स्पष्टम् ।

अत्रापकारिण्यामिति । ज्ञातापकारिण्यामित्यर्थः । मित्ययरमणेनेति । इदं न लक्ष्यान्तर्गतम् । किंतु प्रतिपाद्यसलीनैशिष्टचनोधनद्वारा व्यङ्ग्यप्रकटनायोक्तम् । ज्ञाप्यत्वं तृतीयार्थः । तेन चेति । लँक्ष्यार्थवितवाक्यार्थेनेत्यर्थः । प्रकाशनं व्यङ्ग्यमिति । कामुकविषयसापराधत्वमेषा प्रकाशयतीति सहृद्यैर्व्यञ्जनया गम्यत इति भावः ।

**उअ इति । पश्येत्यर्थेऽ**न्ययमुअ इति ।

पश्य निश्चलनिष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका । निर्मलमरकतमाजनपारिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव ॥

कस्याश्चित्रायिकाया उपनायकं प्रतीयमुक्तिः । विसिनी पिद्यानीलता । चलनं रार्रीरक्रिया । स्पन्दस्त्ववयविक्रिया । स्पिदि किंचिचलन इति घात्वनुस्तूरात् । कर्मघारयसमासः ।
पुंवत्कर्मघारयेति पुंवत् । यद्वा निश्चल जनशङ्कया विहारन्यापारिनिरुद्योगेति कामुकसंबोधनम् । यत्तु निश्चलाऽचला पृथ्वी तद्वित्रिप्पन्देत्यर्थ इति । तत्र । अचलापदस्यैव तत्र
प्रयोगात् । पृथ्वीवाचकस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेन भाषितपुंस्कत्वाभावात्पुंबद्धावानुपपत्तेश्च ।

१ खं. मम प्रियं। २ क. °न्मुख्योऽर्थः। ३ क. परं त्वयमयुक्तः। ४ क. ठक्ष्यवाक्यार्थेनेत्यर्थः। छक्ष्यघटितवाक्यार्थों छक्ष्य एवेति भावः। प्रका । ५.क. ग. °जनोप्रि ।

अत्र निष्पन्दत्वेनाऽऽश्वस्तत्वम् , तेनै च जनरहितत्वम् , अतः संकेतस्था-नमेतदिति कयाचित्कंचित्प्रत्युच्यते ।

अथवा मिथ्या वद्सिं न त्वमन्नाऽऽगतोऽभूरिति व्यज्यते । वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह—

### साक्षात्संकेतितं योऽर्थमिभिधत्ते स वाचकः ॥ ७ ॥

प्रदी ० – अत्र निःस्पन्दत्वेनाऽऽश्वस्तत्वम्, तेन निर्जनत्वम्, अतः संकेतस्थानमेतदिति कयाचित्कंचित्संकेतस्थानाभिलाषिणं प्रति व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते । अथवा निःस्पन्दत्वे-नाऽऽश्वस्तत्वम्, तेन जनागमनाभावः, अतो न त्वमन्नाऽऽगत इति मिथ्या वदसीति कयाचिद्दत्तसंकेता त्वं नाऽऽगताऽहं त्वागत इति वादिनं प्रति व्यज्यते ।

एवमर्थं विभज्य वाचकादीनां स्वरूपं क्रमेणाऽऽह— साक्षात् ।

अभिधत्ते प्रतिपादयतीत्यर्थः। अतो न विशेषणान्तरवैयर्थ्यम्। संकोतितं गृहीतसंके-तम् । इदं चेष्टायां साक्षादर्थप्रतिपादिकायामितन्याप्तिवारणाय। माधुर्योदिन्यञ्जकदपर्शा-दिवर्णेऽतिन्याप्तिवारणायं वा। न च साक्षादित्यधिकम्।

' यन्नामा यत्र श्रेयादिनिषयोऽपि स तादशः '

इत्यादिन्यवहितसंकेतसत्त्वेऽपि चैत्यादिनामके चैत्यादियोगिनि विषये प्रतिपाद्ये चैत्यादिपिन्देऽतिन्याप्तिवारकत्वात् । तत्र शक्यसंकेतन्यविहतसंकेतत्वात् । न च तत्र शक्तिरेवेति सम्यक् उ० – मरकतो नीलमणिः । माजनं पात्रम् । शङ्खश्चाक्तिः शुक्त्याकारं शङ्खघितं पात्रम् । न तु मुक्ताशुक्तिः । तस्या बलाकावच्छ्वेतत्वाभावात् । शङ्खशुक्तिपदस्य तत्रासामर्थ्याच्च । अत्र चाचेतनोपमया लेशतोऽपि क्षोभाभावः । तेन निर्जनत्वं गप्यते । कोचित्तु 'नायिकाया विरहवेदनां कामुकं प्रति निगूढं निवेदयन्त्याः सख्या इयमुक्तिः । निस्पन्दा सा नायिका वलाकापण्डुतातिशर्याह्रलाकात्वेनाध्यवसिता विसिनीपत्रे तापाच्छयिता राजते । अत्र निश्चल, अलसेति कामुकसंबोधनमेव । अचेतनोपमया निश्चेष्टत्वातिशयस्तेन च विप्रलम्भानित्रायो व्यङ्ग्यः ' इत्याहुः । संभोगाद्विप्रलम्भस्यातिमधुरत्वेन तत्र योजयित—अथवा निस्पन्दोति ।

स्वरूपामाति । लक्षण्मित्यर्थः । अतो नेति । अभिधया प्रतिपादयतीत्यर्थे वैयर्थ्ये स्पष्टमेव । इदं चेष्टायामिति । पदघटितः संकेत इत्यभिमानः । इत एव वाऽस्वरसादाह—स्पर्शादिवर्ण इति । माधुर्यादिनिरूपितवाचकत्वापित्तिरिति भावः । चेष्टातिव्याप्तिस्तु विशेष्यतया शब्दिनिकाद्वारणीयेति बोध्यम् । विषयः । देशः । तत्रोति । तदीयसंकेत

१ ख. °न ज°। २ क. °िस त्वं तत्र नाऽऽ्ग°। ३ क. °म्। तच चे°। ४ कः °र्णेष्विति°। ५ कः °य चन। ६ घ. चैत्रादि° ७ क. °त्रम्। अत्र चा°। ८ कः गः, °यात्तत्त्वेना°। ९ कः घः °स्य मधु°। १० कः, °ित। अतो°।

इहागृहीतसंकेतस्य शैब्दस्यार्थप्रतीतेरभावात्संकेतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रातिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः।

पदी ० — तद्योगिनि तत्पद्प्रयोगस्य लक्षणयैवोपपत्तेः। न च साक्षात्संकेतवान्वाचक इत्येताव-तैवें स्वस्थत्वेऽभिधत्त इत्यस्य वैयर्थ्यम् । संयोगादिनाऽभिधायां नियमितायां बाच्यार्थव्य-इकताद्शायामितिव्याप्तेर्वारणीयत्वात् । न च तथाऽपि तत्रातिव्याप्तिरेवेति वाच्यम् । यस्य शाव्दस्य यत्राव्यवित्तसंकेतग्रहो यद्र्थग्रह उपयुज्यते तत्र स तद्र्थवाचक इति हि लक्षणार्थः। अथ संकेतग्रहस्य शाव्दसहकारितायां किं मानमिति चेदगृहीतसंकेतस्य शाव्दाद्र्थप्रत्ययाभावः। इदं च 'यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते ' इत्यादिवृत्तिद्र्शनात्सं-केतविशेषणतया साक्षात्पदं व्याख्यातम्।

वस्तुतस्तु संयोगादिनाऽभिधायां नियमितायां यत्र शक्यान्तरध्वननं तत्र वाचकत्वं मा प्रसाङ्कीदित्यभिधानिकयाविशेषणं साक्षादिति। तत्र तु वाक्यार्थप्रतीतिव्यवधानेन तत्प्रतीति-

उ० - इत्यर्थः । अग्रे च व्यवहितसंकेतत्वादिति पाठः । संकेतसत्त्वादिति पाठे तु तन्नेत्यस्य देश इत्यर्थः । व्यवहितत्वं च शक्यसंकेतग्रहप्रयोज्यग्रहिवषंयत्वम् । स चेत्थं वृक्षविशेषश्चे-त्यपदाद्वोध्यः । तद्योगी देशश्च तत्पदाद्वोध्यः इति । क्रॅडिलक्षणायाः शक्तितुल्यत्वात्संके-तस्य तन्नानुभूयमानत्वाच्च तन्नेव प्रत्युदाहृतम् । लक्षणयेवेति । तद्वृक्षच्छेदेऽपि यथाकयं-चिच्छक्यसंबन्धोऽस्त्येव । तादृशस्येव लक्षणाप्रयोजकत्वादिति भावः । वाच्यार्थेति । द्वितीयवाच्यार्थेत्यर्थः । यस्य शब्दस्य यन्नेति । काल इति । शेषः अपभ्रंशादौ वाचकत्वस्येष्टत्वेन तन्नातिव्याप्तिने शक्त्या । अन्यथा वाच्यव्यंङ्ग्यतायां माए इत्यादेरनुदाहरणत्वापैत्तेरित्याहुः । संकेतो गृह्यत इति । वृत्तौ गृह्यत इत्यस्य 'यद्र्थप्रतिपं-त्ये' इत्यादिः । साक्षात्संकेतग्रह्महकारेण यदा यद्र्थप्रतिपत्तिरिति फलितोऽर्थः । संकेतपदेन च शैक्तिरुच्यर्ते । संकेतग्राह्यत्वात्तस्याः । सा च वोधजनकत्वरूपेति पञ्चम्नेषे वक्ष्यते । अत्र च वाचकव्यवहारविषयत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् । अतो न लक्ष्यतावच्छेदकल्क्षणयोरभेदः ।

ननु लक्षणास्थले तत्तत्पदात्तत्त्रिक्ष्यार्थों बोद्धन्य इत्याँदीच्छायाः संकेतत्वमेव नास्ति । शक्यसंबन्धेनैव तद्घोधात् । एवं च तद्घचावृत्त्यर्थं संकेतिविशेषणं साक्षात्पदं न्यर्थमित्यरुचेराह-वस्तुतिस्त्विति । संकेतितिमिति तु साक्षादेव माधुर्यादिन्यञ्जके स्पर्शादिवर्णेऽतिन्याप्ति-वारणाय । अनेनैव चैत्यादियोगिदेशवोधकचैत्यादिपदे नातिन्याप्तिः । संकेपदस्य शक्ति-

१ क. ख. ग. शब्दार्थविस्तेषप्रतिपत्तेर । २ क. व सुस्थ । ३ क. ते स तत्र तद । ४ इदं वाक्यं क. पुस्तके न दृश्यते । ५ क. व्यञ्जकतायां । ६ क. पिचेः । संके । ७ क. शिक्तप्राहकः समयः । स ज्ञास्माद्यमर्थो वोध्य इत्याकारः । अस्यायं वाच्योऽस्यायं वाचकोऽयमित्यादिशब्दप्रयोग- रूप इत्यादि मञ्जूषायां प्रतिपादितम् । अत्र । ८ ग. ते । द्वित्रिसंकेत । ९ क. श्यादि संकेत एव नास्ति । १० ग. स्ति । एतम् । ११ क. शिः। व्यव ।

संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा।

यद्यप्यथिकियाकारितया प्रद्यतिनिष्टत्तियोग्या व्यक्तिरेव, तथाऽप्या-नन्त्याद्वयभिचारै। च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यत इति गौः शुक्कश्वलो प्रदी ० – रित्यप्रसङ्गः । न च संकेतितपद्वैयर्थ्यम् । लक्ष्यप्रतीताविष वैष्ट्यप्रतीतिव्यव-धानाभावान् । स्पर्शोदिवर्णानां साक्षादेव माधुर्यादिव्यञ्जकत्वाच्च ।

मास्करस्तु "लक्ष्यस्याप्यन्विताभिधाननयं संकेतितत्वात्तत्रातिन्याप्तिवारणाय साक्षादिति विशेषणम् । तदनम्युपगमे तु ' साक्षादिभिधत्ते ' ' संकेतितमाभिधत्ते ' इति लक्षणद्वयम् । न चाऽऽद्यस्य चेष्टायामितन्याप्तिः । शब्दत्वस्य प्रकरणादेव लाभात् '' इत्याह । तत्तु ' साक्षात्संकेतो गृह्यते ' इत्यादिवृत्तौ साक्षात्त्वस्य संकेतितविशेषणतया व्याख्यानेन विरोधादुपेक्षणीयम् । किं च प्रथमे माधुर्यादिव्यञ्जकस्पर्शादिवर्णेष्वितव्याप्तिः । तेषां साक्षाविव शृङ्गारादिव्यञ्जकत्वात् । द्वितीयं तु वाच्य एव व्यङ्गचतादशायामातिव्याप्तम् । न च तत्रेष्टापत्तिः । संकेतवान्वाचक इत्यस्यैव तदा सम्यक्त्वेन शिषवियर्थ्यात् ।

संकेतित०।

नन्वयं विभागोऽनुपपन्नः। जात्यादेरसंकेतितत्वात्। आद्यसंकेतग्रहस्य व्यवहारमात्राधी-नत्या प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्यायां व्यक्तावेव तदोचित्यादिति । मैवम् । किं हि व्यक्तिषु सर्वासु संकेतग्रहो व्यवहाराङ्गम्, उत यस्यां कस्यांचित्। नाऽऽद्यः। आनन्त्यात्। नान्त्यः। उ०—परत्वात्। न च तत्र तस्य साऽस्ति। वृक्षसंबन्धेनैव तह्योधादिति बोध्यम्। व्यवधाना-भावादिति । गङ्गापदादिष साक्षात्तीराद्युपस्थितिरित्यभिमानः । इत एव वाऽरुचेराह—स्पर्शादिति । वस्तुतो न च संकेतितपदवैयर्थ्यमित्यादिस्पर्शादिवर्णानां साक्षादेव माधुर्यव्यक्षकत्वाचेत्यन्तग्रन्थो बहुषु पुस्तकेषु न दृश्यते।

लक्ष्यस्याप्यान्वतेति । इतरान्विते शक्तावितरत्वेन तीरस्यापि भावादिति अभि-माँनः । विशेषणमिति । अभिधानिक्रयाया इत्यर्थः । साक्षात्त्वं चै पद्जन्यपदार्थोपास्थि-तिविशेष्यत्वमिति बोध्यम् । शृङ्गरादिव्यञ्जकत्वादिति । तद्गतमाधुर्यव्यञ्जकत्वादि-त्यर्थः । अतो न पूर्वविरोधः । व्यञ्जकतादशायामिति । तद्घोधके शब्द इति शेषः। श्लेषित । अभिधत्त इतीत्यर्थः ।

जात्याद्विरिति । आदिना गुणिकियासं भींः । संकेतग्रहस्य । तत्प्रयोज्यशाक्तिग्रहस्य । योग्यायां व्यक्तावेवेरिते । नयनानयनाद्यनुमिततक्तद्गोचरप्रैवृत्त्यनुमितस्वजनकव्यक्ति-ज्ञानजनकत्विनिर्विहैशक्तेरतज्ज्ञानिषयव्यक्तावेव सिद्धिरुचितेति भावः। आनन्त्यादिति । तथा च शक्तिग्रहासंभैवैः । सामान्यलक्षणा तु निरस्तैव तन्त्रान्तर इति भावः । यतोऽग्र-

१ ख. °रात्तत्र । २ ग. न शक्यत । ३ क. वाक्यार्थप्र ° । ४ क. °तिपदम् । ५ क. °केत-वि । ६ क. व्यञ्जकता । ७ ° न विशेष्यवे ° । ८ क. ग. भानादि । ९ क. °ति भावः । १० ग. °नः । साक्षा । ११ क. च इतरप्रतीत्यव्यवधानेन जायमानत्वम् । शृङ्गा । १२ क. ग. °ज्ञाः । योग्यायां । १३ क. ग. °वृत्त्यसु । १४ क. ९ हक श । १५ क. ९ भूव इति भावः ।

डित्थ इत्यादीनां शब्दानां विषयविभागो न प्राप्नोतीतिं च तदुपाधावेव संकेतः । उपाधिश्चं द्विविधः—वस्तुधर्मो वक्तृयहच्छासंनिवेशितश्च । वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः—सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि द्विविधः—पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्चं । तत्राऽऽद्यो जातिः । उक्तं हि वाक्यपप्रदी० —व्यभिचारप्रसङ्गात् । यतोऽगृहीतसंकेतगोपिण्ड इव वटाँदेरपि रोपदातप्रतितिः प्रसक्ता । अगृहीतसंकेतवस्य तुल्यत्वात् । किं च न यत्र संकेतप्रहस्तस्यापि प्रतीतिरिति व्यभिचारात्र व्यक्तौ संकेतः । अपि च व्यक्तिसंकेतपक्षे गौः शुक्कश्चलो द्वित्थ इत्यादि- शव्दानामर्थभेदो न प्राप्नोति । किमेवमनिष्टमिति चेत्सहप्रयोगानुपपत्तिः । तस्मादुपाधानेव संकेतः ।

स च द्विविध:-स्वभावतो वस्तुवृत्तिर्घटत्वादि:, वक्तुर्यदच्छया संनिवेशितो नामरूप:। तत्राऽऽद्यो द्विविधः—सिद्धः साध्यश्चेति । सिद्धोऽपि द्वेघा पदार्थस्य प्राणप्रदः, विशेषाधानहे • तुश्च । प्राणप्रदत्वं च यावंतिस्थतिसंवन्धित्वम् । यद्यपि शुक्कत्वादेनित्यत्वाभ्युपगमे गोत्वा-दिना समका छमेव संवन्धित्वम् , तथाऽपि तस्य संवन्धः कदाचिद्पैत्यपि, न तु गोत्वादेरिति उ०-हीतोति। तद्विषयकशाब्दवोधे सामान्यतो गृहीतसंकेतपद्ज्ञानं कारणमित्यङ्गीकार इत्यर्थः । तद्विषयसंकेतवत्पद्ज्ञानं कारणिमत्यङ्गीकारेऽप्याह-किंच न यत्रेति । व्यभिचा-रौते । तथा व्यक्तिपक्षे कार्यकारणभावस्य वक्तुमशक्यत्वात्तत्र संकेत एव नेति भौवैः। समान-प्रकारकत्वेनैव कार्यकारणमावाङ्गीकारान्नायं दोष इत्यत आह-अपि चेति। व्यक्तावेवेति पक्षेऽयं देश्वः । सहप्रयोगानुपपात्तिरिति । इदं चिन्त्यम् । व्यक्तिविशेषोपास्थितये तेषां सहप्रयोगात् । तद्बोध्यव्यक्तिमात्रबोधकत्वस्यैव पर्यायत्वात् । विशिष्टशक्तौ तु नागृ-हीतविशेषणान्यायेन व्यक्ती शक्तेर्जात्यादी तद्वच्छेद्कत्वस्य च स्वीकारे गौरवेण च विशेषण एव सोचितेत्याह—तस्मादुपाधावेवेति । विशेषणे जात्यादावेवेत्यर्थः । व्यक्तिबोधिस्त्वाक्षेपादनुमानसहक्रतपदेनैवेति केचित् । लक्षणयेत्यन्थे । व्यञ्जनयेति परे । विशेषणशक्तिग्रहस्यैव विशिष्टस्पृतित्वं विशिष्टशाव्दत्वं च कार्यतावच्छेदकमित्यपरे । संनिवेशितः । संकेतसंबन्धेन तत्तद्धार्माणि स्थापितः । नामरूप इति । डित्थर्ड-पित्थादित्राब्द्रूपः । संज्ञाशब्दादेव च प्रागुक्तरीत्या संज्ञाविशिष्टधर्मिबोध इति बोध्यम्।

कदाचिदपैत्यपीति । पाकेन रञ्जनेन च वैर्णान्तरकरण इत्युर्थः । क्रियासमवायस्य १ ख. °ति त° । २ ख. ग. °श्च व° । ३ ख. °पि सि° । ४ ख. ग. °पि प° । ५ क. ख. °श्च आद्यो । ६ क. °टादाविप । ७ क. °दिपदाना° । ८ क. °पि द्विविधः । ९ क. वदवस्थिति । १० क. °देरपीति । ११ क. हिते सं° । १२ क. °त् । व्यक्तिपक्षे तथाकार्ये । १३ क. वः । व्यक्ताविव शक्तिरिति पक्षे दूषणान्तरमाह्—अपि चेति । १४ क. °ति । विशिष्टशक्तो जात्याग्रुपल्क्षणीकृत्य व्यक्तो शैक्तिरिति पक्षे च नाग्रहीति । १५ ग. पः । विशिष्टशक्तो नु नाग्रहीतविशेषणान्यायेन विशेषण एव । १६ क. °श्चस्य नु व्यक्जनया निर्वाहः । संनि । १७ ग. °रे । कदाचि । १८ क. हपान्तर । १९ क. °थेः । गोः स्व ।

दींये—'न हि गौः स्वरूपेण गौर्नाप्यगौः, गोत्वाभिसंबन्धात्तु गौः ' इति । द्वितीयो गुणः । शुक्रादिनां हि छब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते । साध्यः पूर्वापरीभूतावर्यवः क्रियारूपः । डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनि-

प्रदी - निशेषः । तत्र प्राणप्रदे जातिः । उक्तं हि वाक्यपदीये— 'नहि गौः स्वरूपेण गौः, नाप्यगौः, गोत्वाभिसंबन्धातु गौः ' इति । अस्यार्थः— 'गौः स्वरूपेण न गोव्य- बहारस्य, नाप्यगोव्यवहारस्य विषयः, गोत्वाभिसंबन्धातु गोव्यवहार्षस्य विषयः ' इति । तथा च प्राणप्रदत्वमस्य सिद्धमिति । विशेषाधानहेतुस्तु गुणः । गोत्वादिनाँ छञ्धसत्ताकं हि वस्तु शुक्तत्वादिना विशिष्यते । साध्यस्तु पूर्वापरीभूतैकदेशत्वेन विव- कितः कियारूपच्छेदनादिः । यदुक्तम्—

यावित्सद्धमिसद्धं वा साध्यत्वेर्न प्रतीयते । आश्रितकमरूपत्वात्सा क्रियेत्यिभधीयते ॥ इति ।

वक्त्यदृच्छासंनिवेशितस्तु शब्दरूपः। डित्थादिशब्द्रांनां प्रथमवर्णप्रतीत्या किंचितप्रकाशि-तमन्त्यवर्णनुद्धचा निःशेषतो प्राह्यं नानावर्णात्मकघटादिपद्वद्वर्णक्रमशून्यं स्फोटारुयं शब्द्-

उ०—ित्यत्ववादिमते तद्न्यत्वं निवेश्यम्। गौः स्वरूपेणोति। अज्ञातगोत्वकेन धर्मिस्वरूपमात्रेणेत्यर्थः । नाप्यगोव्यवहारस्योति । अभावज्ञाने प्रतियोगितावच्छेद्कप्रकारकप्रनियोगिज्ञानस्य कारणत्वादिति भावः । गोत्वाभिसंबन्धान्त्विति । एवं च यावद्गोव्यवहारं तत्र पिण्डे गोत्वस्य सत्त्वात्प्राणप्रदत्वमिति । भावः । विशेषाधानहेतुरिति ।

तत्त्वं च यावदाश्रयास्थितिसंबन्धकभिन्नत्वे सति द्व्यित्रयान्यत्वम् । साध्यस्त्विति ।

साध्यत्वेन विवक्षितः । तदेव दर्शयति—पूर्वापरेति । अधिश्रयणाद्यवतारणान्तव्यापारसमूहो हि पाकित्रथों । विक्तित्त्यनुकूलत्वेन तेषामनुगमान्न नानार्थता । तत्र सर्वप्रागमावे
भविष्यत्वम् । सर्वध्वंसे भूतत्वम् । कस्यचिद्वर्तमानत्वे वर्तमानत्वम् । एवं च भासमानपौवीपर्यकावयवकत्वसमानाधिकरणो धर्मविशेषः साध्यत्विमिति फलितम् । क्रियारूप इति ।
धातुवाच्य इति यावत् । तथा चै पाचकादीनां प्रकारभितक्रियायां शक्तः ।
वैयाकरणैः कृत्स्वेव कार्याभावाङ्गीकारादिति स्पष्टमस्मत्कृतवैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायाम् ।
किंचित्पकाशितमिति । अल्पावयवावच्छेदेन चक्षुःसंनिकर्षे पटस्येवेत्यर्थः ।

१ क. ख. ग. ये—गाँ: स्वरूपेण न गाँनाँ। २ क. °ना छ°। २ ख. विशेष्य°। ४ क. ख. °यविके । ५ ग. °यादिरू ६। क. °रिवि । ७ क. °ना हि लब्धसत्ताकं व°। ८ क. °न विवस्यते। ९ क नां हि प्र°। १० ग. विवस्यते। ९ क नां हि प्र°। १० ग. विवस्यते। १२ क. °ति। वौद्धोऽधि । १२ क. °या। तत्र। १३ क. °रणमुत्पादात्वरूपं साध्य°। १४ क. च पचादीनां कियायां। १५ क. °क्तिः। किंचि ।

ग्रीह्यं संहतक्रमं स्वरूपं वक्ता यहच्छया डित्थादिष्वर्थेषूपाधित्वेन संनि-प्रदी० —स्वरूपं डित्थादिष्वर्थेषूपाधित्वेन वक्त्रा यहच्छया करुप्यत इति संज्ञारूपयह-च्छात्मको डित्थादिशब्दः।

चण्डीदासस्तु — अन्त्यं स्वलक्षणं बुद्धचा निःशेषतो य्राह्यं यस्य तत् , जातिप्रती-त्यनन्तरं व्यक्तिप्रतीतिरिति कमशून्यं च डित्थादीनां शञ्दानां स्वरूपं डित्थादिप्वर्थे-षूपाधित्वेन पदार्थोपस्थित्यनुकूलतया संकेत्यते । उपाध्यन्तरं तेषां किं तु धर्मिमात्रं ततः प्रतीयत इति वृत्त्यर्थमाह ।

उ०-अन्त्यवर्णबुद्धचेति। पूर्वपूर्ववर्णानुभवनितमंस्कारमहक्षतयेत्यर्थः। निःशेषत इति। सर्वावयवावच्छेदेन तत्संनिकर्षे संपूर्णपटस्येवेति भावः। घटादिपद्वदिति । मतान्तरासि-द्धस्य व्यतिरेके दृष्टान्ततेति बोध्यम् । वर्णक्रमशून्यमिति । वर्णक्रमश्रहशून्यमित्यर्थः । यथा पटप्रत्यक्षे न तन्तुक्रमभानं तद्वदित्यर्थः । एकः पट इतिवदेकं पद्मिति व्यवहार्वेदवयवातिरिक्तोऽवयवी स्फोटाख्यः स्वी क्रियत इत्यर्थः । अत एव तत्र तन्त्वयत्तान्त्वपद्मानेऽपि न तत्र गणनां विना वर्णयत्ताज्ञानमिति भावः । तदाह — स्फोटाख्य-मिति । एतेन नानावर्णतत्तद्वयविहतोत्तरत्वादिक्रमघटितपदत्वस्य शक्ततावच्छेदकत्वे गौर्वमानन्त्यं चेत्यपास्तम् । यद्दच्छयेति । डित्थादिपदं तादात्म्यसंवन्धेन । डित्थादिननामविशिष्टतत्तद्र्थवोधकं भवत्वित्याकारयेच्छयेत्यर्थः । यद्दच्छाकिष्पतत्वःच यदच्छान्मक् इति । अयमेव संज्ञाशब्दो द्वयशब्द इति व्यवहारस्तदाह—यद्दच्छात्मक इति । अयमेव संज्ञाशब्दो द्वयशब्द इति बोध्यम् ।

चण्डीदास इति । अन्त्यव्यवच्छेद्यं तच्च स्वलक्षणं धर्मिस्वरूपं बुद्धचा तद्द्वारा निर्माह्यं यस्य शब्दरूपस्य । शब्द्ज्ञानेन धर्मिप्रत्ययनात् । गवादिपदे हि विशेषणप्र-तित्यनन्तरं व्यक्तिप्रत्यय इति कमस्तच्छून्यम् । आहत्यव धर्मिप्रत्यायनादिति मावः । उपाधित्वेनत्यस्य व्याख्या—पदार्थोपस्थित्यनुक्कलतयेति । संकेत्यते । केवले धर्मि-ण्येवेति शेषः । अयं मावः । तदुपाध्युपलक्षिते शुक्कवासा देवदत्त इत्यादाविव शक्ति-प्रह इति न तस्य बोधे मानम् । शुक्कवासस्त्ववद्धे तिन्नवेशस्तु निर्धर्मितावच्छेदकशक्तिः प्रहासंभवात्तरसीकर्यायेवेति । तदेवाऽऽह—उपाध्यन्तरमिन्नि । पदान्निर्विकल्पकं तु आर्काशादिपदादाविष्टमेव । अत एवास्य द्रव्यश्वद्तवेन व्यवहार इति तद्भावः । यद्वाऽ-त्यमन्त्यवर्णप्रत्यक्षेण ग्राह्यं स्वलक्षणं शब्दरूपं यस्यार्थस्य बुद्धचा ज्ञानेन निःशेषतः स्वरूपतोऽर्थतश्च ग्राह्यम् । अर्थबोधकत्वं हि पदस्वरूपम् । पद्यते वोध्यतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः ।

१ नै. °पंय° २ क. °न तद्थों° । ३ क. दरात्स्फोटा° । ४ क 'थेः। तदाह । ५ क. ग. पदस्य । ६-ग. °विमित्य° । ७ क. ग. °दं डित्था° । ८ क. ग. °राच नाऽऽत्मा° । ९ क. ग. °प्रत्याय° । १० क. ग. °व्यत इति । १० क. ग. °व्यत इति ।

वेश्यत इति सोऽयं संज्ञारूपो यहच्छात्मकं इति । 'गौः ग्रुक्कश्रैलो डित्थ इत्यादौ चतुष्ट्यी शब्दानां प्रवृत्तिः ' इति महाभाष्यकारः । परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात्पारिभाषिकं गुणत्वम् । गुणिकियायहच्छानां वस्तुत एकरूपा-णामप्याश्रयभेदाद्भेद इव लक्ष्यते । यथैकस्य मुखस्य खड्गमुकुरतेलाद्यालम्ब-नभेदात् ।

प्रदी०-तच्च भाष्यिवरुद्धम् । तत्र शब्दस्यैवोपाधित्वेन व्यवस्थापनात् । खित्थादिशब्दा-द्वित्थादिनामाऽयमिति प्रतीतेः । एवं हि 'गौः, शुक्तः, चलः, खित्थः, इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः' इति महाभाष्यकारः । नन्वेवं परमाण्वादिशब्दानां जाति-शब्दत्वं स्यात् । न गुणशब्दत्वम् । परमाणुत्वादीनां प्राणप्रदत्वेन जातित्वादिति चेत्स-त्यम् । जातिशब्दा एव ते । वैशेषिकनयानुसारेण तु तत्र गुणशब्दैव्यवहारः । ननु पटादिनिष्ठानां शुक्तादिगुणानां गुडतण्डुलादिनिष्ठानां पाकादिक्रियाणां च भेदस्य च प्रत्यक्षतः सिद्धो व्यक्तिसंकेतपक्षोक्तदोषः समान इति चेत् , न । गुणादीनां स्वरूपत एकरूपाणामाश्रयभेदादभेद इव लक्ष्यते । यथैकस्यैव मुखस्य खद्गमुकुराद्यालम्बनभेदात् । उ०-तादृशं दित्थादिपदानां स्वरूपं स्वेन दित्थादिपदेन रूप्यते बोध्यत इत्यर्थरूपं तत् । दित्थाद्यर्थेषु पदार्थोपस्थित्यनुकृलतर्या तादात्स्येन तदवच्छेदकत्येत्पर्थः ।

तच भाष्येति। किं च पक्षद्वयेऽप्यन्त्येत्यादि व्यर्थम्। सर्वेषामेव शब्दानां स्वज्ञानद्वाराऽर्थज्ञानजनकत्वात्। अर्थज्ञानानन्तरमेव स्वरूपतोऽर्थते बोधाच्च। अन्त्यशब्दस्य प्रागुक्तार्थे
शक्त्यभावाच्च। अपि च बहुत्रीहाँ बुद्धिनिर्ध्रोह्यान्त्यकिमिति स्यात्। विशेषणत्वात्। किं चाऽऽद्यव्याख्यायामुपाधित्वेनेत्यसमञ्जसम्। सर्वेषामेव शब्दानां तथात्वेनास्य वैछक्षण्यानापत्तेः।
पक्षद्वयेऽपि छक्षणापत्तेश्चेति दिक् । तत्र डित्थादिपदं डित्थादिपद्वति शक्तमित्याकारः
शक्तिप्रहः। न चैतादृशशक्तिप्रहात्पूर्वे डित्थादिपद्वत्त्वेनाज्ञानात्कयं तद्विछिन्ने शिक्तम्यहः
शक्तिप्रहः। न चैतादृशशक्तिप्रहात्पूर्वे डित्थादिपद्वत्त्वेनाज्ञानात्कयं तद्विछिन्ने शिक्तम्यवाचकयोरिष ताद्यात्म्याङ्गीकारीद्देषः। वाचकत्वाख्यसंबन्धविशेषप्रहस्तु पश्चादेवेति बोध्यम्।
चतुष्ट्यीति । उपाधेविशेषणस्य चातुर्विध्यादित्यर्थः। प्रवृत्तिरितित्यस्योवाचेति शेषः।
प्रवृत्तिः प्रवृत्तिनिमित्तम्। परमाण्वादीति । आदिना परममहच्छब्दसंप्रहः। परमाणुशब्दः परिमाणविशेषे तद्वति चै । गुडतण्डुछादिनिष्ठानामिति । तिन्नष्ठविक्तिनां
भेदे तद्नुकूछ्व्यापाराणामिष्रि भेद् इति भावः। कारणभेदस्य कार्यभेदिनियामकत्वादित्याशयः। उक्तदोषः। आनन्त्यव्याभिचारक्रपः। भेद इवेति । प्रत्यभिज्ञाछात्रवादिभिः शुक्कादीनामैक्यसिद्धौ भेदप्रतितिराश्रयभेदीपाधिकी। तत्संबन्धस्येव च नाशोत्पादिनित भावः। आस्त्रम्वनम्। प्रतिविक्त्वाश्रयः।

१ क. ख. ग. °ित स सं<sup>६</sup>। २ ग. °क उपाधिरिति । ३ ख. °श्रष्ठित डि॰ । ४ क. °नां गु॰ । ५ ख. °मध्ये पा॰ । ६ ग. °कस्यापि मु॰ । ७ क. °टदत्वव्य॰ । ८ क. °या स्वात्मकस्वरूपसं-बन्धेन तद॰ । ९ क. तो बाधा॰ । १० क. °दः । गुणगुणिनो॰ । ११ क. °रान्नानुपपत्तिः । चतु॰ । १२ ख. ग. च । उक्त॰ ।

हिमपयः शङ्कां चाश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्कादिषु यदृशेन इत्यौद्यभिन्नाभिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छुक्कत्वादि सामान्यम् । गुड-तण्डुँलादिपाकादिष्वेवमेव पाँकत्वादि । वालवृद्धगुकाद्युदीरितेषु डित्था-दिशब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डिन्थाद्यर्थेषु वा डिन्थत्वाद्यस्तीति प्रदी॰-अपरे तु-ाईनपय:रुक्कादितु सुक्षादितुँगः परमार्थतो भिन्न एव । पाकाच्छुकं रूपं नैष्टं स्याममुस्पन्नमिति प्रतीतेः । न चेयं भ्रान्तिः । वायकाभावात् । न चोत्पाद-विनाशौ समवायस्य प्रतीयेते इति युक्तम् । तद्नुह्धेखात् । तथा चानुगतप्रत्ययानुरोधेन तत्रापि शुँक्रत्वादिजातिः, लाघवाच तत्रैव संकेत इत्यभ्युपेयम् । एवं गुडतण्डुलपाकादि-प्विप पाकत्वादिकम् । तथा तारत्वादिविरुद्धभमीध्यामाद्वालवृद्धाद्युदीरितडित्थादिशब्दे-ज्विवं डित्थाद्यर्थेप्विप बालांद्यवम्थापारिकातनानापारिकाणान्द्रपाविरुद्धियम्धियासाँद्धिन्नेषु डित्थ त्वादिकं जाति: | सैव च डित्थादिपदशक्या । एक्त्वात् । इत्यङ्गीकर्तव्यम् । एतेन <sup>4</sup> बालवृद्धशुकाद्यदीरितेषु डित्थादिशव्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थादित्वमस्ति ' इति ब्याख्यातम् । इवार्थेन वाराव्देन चराव्दस्य स्थानविनिमयात् । यद्वा सर्वेष्वेव वैं चियेषु सामान्यमस्तीत्यत्र तद्वाक्यनात्पर्थम् । अथवा भाष्यकारमते डित्था-दिशब्द एवोपाधिरिति तन्मतेऽपि शब्दम्य नानात्वात्तिष्ठा जातिरेव शक्याऽङ्गीका-र्थेति तत्तात्पर्यम् । तस्मात्सर्वशब्दानां जानिरेव संकेतविषय इत्याहुः । येषां मते संज्ञाः राञ्दानां राञ्दो नोपीधिः किं तु ततो धर्मिमात्रप्रतीतिस्तेपां मत आकारा।दिराञ्दानां कथं जातौ संकेत इति चिन्त्यम् ।

उ०-प्रतीतिरिति । अँबाधिततारतम्यप्रतीतिश्चीत्यपि बोध्यम् । अनुगतः । एकाकारः । प्रत्ययेत्यिपिधानस्याप्युपलक्षणम् । अभिधानं शाञ्द्रव्यवहारः । एवम् । अनुगतप्रत्ययाभिधानस्याम् । शञ्देष्वि भेदस्य माध्यत्योपमानत्वायोगादाह — यद्वेति । सर्वेष्वेव वाच्येष्विति पाठः । शब्दोते । वालाद्युदी-रितानां तेषामनेकत्वात्तद्भेदेन व्यङ्गचस्यापि भेद इत्याशयः । शब्दो नोपाधिरिति । किं तु निर्विकल्पक एव बोध इति भावः । तेषां मत इति । धर्मिमात्रस्य ततो बोधाङ्गीकर्तृणां मते जातेबाँधाविषयत्वादिति भावः । अभकाशादिपदानां चेति । एकव्यक्तिमात्रवृत्तिजात्यनङ्गीकारादित्यर्थः । आनन्त्यव्यभिचाराभावेन व्यक्तावेव शक्त्यौ-वित्यमिति भावः । चिन्त्यमिति । चिन्ताबीजं तुं शब्दाश्चरत्वेनैव ततो बोधस्यानुभवि-

१ क. °ङ्खादिषु । २ क. °त्यादिरतुगताभिन्ना° । °त्यादिरभि° । ३ खे. °ण्डुलपा° । ४ क. 'ख. ग. पाकादित्वम् । ५ क. ख. ग. °ने डित्थाद्यथें वा डित्थादित्वमस्ती° । ६ क. °ष्टं रक्तमुत्पन्नभि-त्यादिप्र° । ७ घ. शुक्क दि । ८ क. °त्ताद्विभिन्नेषु डित्थादित्वं जा° । ९ क °ने डित्थाद्यर्थे वा । १०क. वाक्येषुषु । ११ क. °ति तु तात्प°। १२ घ. °पाधिस्ते° । १३ घ °दिपदानां । १४ क. अनोपा-धिकतार° । १५ क. °टः । भाष्यकाररीत्या डित्थादिशब्देषु शब्दस्य वाच्यत्वादिति भावः । शब्दो नो° । ग. °टः । शब्दो नो° । १६ क. तु जातिपदमर्खः ।

सर्वेषां शब्दानां ज्ञातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तिमित्त्यन्ये । तद्वानपोहो वा शब्दार्थः कैश्चिदुक्त इति ग्रन्थगौरवभयात्त्रकृतानुपयोगाच न दार्शितम् ।

स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभियोच्यते ॥ ८ ॥ स इति साक्षात्संकेतितः । अस्येति शब्दस्य ।

प्रदी ० — नैयायिकाद्यस्तु — 'न व्यक्तिमात्रं शक्यं न वा जातिमात्रम् । आद्य आनन्त्याद्वय-भिचाराच । अन्त्ये व्यक्तिप्रतीत्यभावप्रसङ्गात् । न चाऽऽक्षेपाद्व्यक्तिप्रतीतिः । तस्माद्धि-शिष्ट एव संकेतः । न चाऽऽनन्त्याद्शक्यता व्यभिचारो वा । गोत्वादिसामान्यलक्षणया सर्वव्यक्तीनामुपस्थितौ सर्वत्रं संकेतग्रहसौकर्यात्, इत्यातिष्ठन्ते ।

सौगतास्तु—' व्यक्तावानन्त्यादिदोषाद्भावस्य च देशकार्लांनुगमाभावात्तदनुगतायाम-तद्भचावृत्तौ संकेतः ' इत्यादिमतानि प्रकृतानुपयोगात्र सूत्रकृता दर्शितानि।

ननु वाच्यलक्ष्यव्यङ्गचाः पदार्था इति विभागोऽनुपपन्नः। मुख्यत्वेन प्रसिद्धस्य दुरी-यस्यापि भावादित्यत आह—स मुख्यो०।

साक्षात्मकेतित एवार्थी मुख्यत्वेन प्रसिद्ध इत्यर्थः । कथमसौ तथेत्यत आह—तत्र मुख्यो ।

उ० — कत्वेन शब्दवृत्तिजातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम् । न चाऽऽकाशः शब्दाश्रय इति सह-प्रयोगानुपपत्तिः । पद्वाच्यत्वपरतया परिहारादिति बोध्यम् । केचित्तु जातिपदमखण्डो-पाधिपरम् । तेनाऽऽकाशत्वाभावत्वादिपरिग्रह इत्याहुः । जातिरेवेति पँक्षे शुक्कादिपदैः शुक्कत्वजात्या स्वाश्रयाश्रयत्वपरम्परया पटादेराक्षेप इति बोध्यम् । एतेन गोत्वादिभिः स्वसम् मवाय्यवयवाक्षेपः स्यादिति निरस्तम् । साक्षात्स्वाश्रयेऽन्वयासंभव एव परम्परयाऽऽश्रय-स्याऽऽक्षेपात् । तच्छक्तपदस्य तादृशशाब्दबुद्धित्वं कार्यतावच्छेदकमिति पक्षे तु दोषश-क्किव नेतिदिक् ।

न चाऽऽक्षेपादिति । तथा सित वृत्त्याऽनुपस्थितत्वेन शाब्द्बोधविषयत्वानुपपत्ति-रिति भावः । सर्वत्र सौकर्यादिति । संकेतग्रहस्येत्यर्थः ।

अनुगमाभावादिति । अणमङ्गवादिनः स्थिरसामान्याभावादित्यर्थः । प्रकृतानु-पयोगादिति । उपाधिशक्तौ हि विशेष्यस्य व्यङ्गचत्वसंभवात्ततप्रकृतोपयोगि । एवमुप-हितशक्त्यादिमतमिति भावः ।

<sup>़</sup> १ क. °िर्शतः । २ घ. निवाऽऽक्षे° । ३ घ. °त्र सी ° । ४ क ° स्नाननुगमात्त° । ५ क. इति । ६ क. पक्षे स्वाश्रयस्वाश्रयान्यतरस्य व्यञ्जनया बोधस्तात्पर्यवशादिति न दोषः । न चा° । ७ ग. °र्थः । अभिर्भा° । ८ क नैव° ।

## मुरूयार्थवाधे तद्योगे हाहितोऽथं प्रयोजनात्। अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता किया ॥ ९ ॥

प्रदी • — अस्य शब्दस्य तत्रार्थे यो ऽभिधारूपो व्यापारः स मुख्यो यत उच्यत इत्यर्थः । यद्वाऽभिधाव्यवहारस्य नाभिधा समयाभावादित्यादौ दर्शनात्तां छक्षयति — तत्र मुख्य इत्यादि । तत्र यो व्यापारः सो ऽभिधेत्युच्यत इत्यर्थः । मुख्यत्वोत्कीर्तनं च वक्ष्यमाणस्य छक्षणायास्तद्वाधपुरः सरत्वस्योपपत्तये ।

यतु—'मुख्यार्थबाघे तद्योग इत्यादिकारिकोपयुक्ततया वाच्यस्य संज्ञान्तरं करोति— स मुख्य इत्यादि ' इति सूत्रावतारणं तदयुक्तम् । वाच्यार्थबाघे तद्योग इत्येवमेव तत्रोन पपत्तो तद्थे संज्ञान्तरकरणस्य गौरवेणानोचित्यात् ।

वाचकं निरूप्य लाक्षणिकं लक्षयितुं लक्षणां लक्षयति-मुख्यार्थ०।

रूढिः प्रसिद्धिः । प्रयोजनं व्यङ्गचार्थप्रतिपादनरूपम् । किया व्यापारः । अत्रान्योऽर्थो यङ्कक्ष्यते सा छक्षणेति छक्षणम् । छक्ष्यते प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । अतो नाऽऽत्माश्रयः । मुख्यार्थवाधः शक्यसंबन्धो रूढिप्रयोजनान्यतरचिति हेतुत्रयवचनम् । व्यञ्जनायां शक्ति, स्मृतौ चार्तिव्याप्तिवारणाय तद्योग इति छक्षणेऽपि प्रवेशनीयम् । योगस्य च हेतुत्वं विव. क्षितम् । अतो न मुख्यार्थसंबन्धिव्यञ्जनायामप्यतिव्याप्तिः । मुख्यस्याप्यभिधारूपमुख्या- उ०—आभिधारूपो व्यापार इति । ज्ञायमानवृत्तेर्व्यापारत्वमित्याभिमानः । सोऽभिधे- त्युच्यत इति । एवं च संकेतितार्थवोधजनकव्यापारत्वमित्याक्षणम् । मुख्यत्वेति । भ मुख्यार्थः 'तत्र मुख्यः' इत्यनेनेत्यर्थः । कारिकया 'संकेतग्राद्धं शक्तचाख्यपदार्थान्त- रमिधा' 'तादृशं शब्दार्थयोस्तादात्म्यमिधा' इति मीमांसकपातञ्जलमतमुपनिवद्धमिति बोध्यम् । पातञ्जलमतं वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायामस्माभिरुपपादितम् । तद्धाधपुरःस-रेति । अस्य मुख्यत्व एतद्मावेऽन्याश्रयणमित्यर्थाञ्जन्यते । छोकेऽपि ग्रामे कस्यचिनमु- ख्यत्वे कृते तद्भावे गौण आयाति ।

तद्योगे । शक्यार्थयोगे । अथेति । चार्थे । प्रयोजनादिति । प्रयोजनाभिसंघे-रित्यर्थः । प्रयोजनाभिसंघिपूर्वकं लाक्षणिकशब्दप्रयोगे वक्तुः प्रवृत्तिर्भवतीति तस्य लक्ष्मप्रा-प्रयोजकत्वं बोध्यम् । व्यञ्जनायाम् । तज्जन्यबोधे । शक्तिस्मृताबिति । शक्तेः शक्यार्थादन्यत्वादिति भावः । सा च न मुख्यार्थसंबन्धेनेति तद्यौग इत्यनेन तद्वचावृत्तिः । योगस्य च हेतुत्वमिति । न च संबन्धस्याव्यावर्तकतया तार्ष्यमेषे तद्र्थभासकमस्तु ः

१ क. °त्तां प्रतिपादयति तत्र । २ (चू०) अभिमान इति । अत्रारुचिकीनं तु वृत्तिज्ञानस्यैव व्यापारत्वं न तु ज्ञायमानवृत्तेः । अत एव मिथ्याभूतवृत्तेर्ज्ञानाच्छाब्दिषोधः । ३ क. ग. °ति । तत्र मुख्यः स मुख्योऽर्थे इत्य° । ४ ग °वेऽल्पाश्र° । ५०क. ग. । °गे । प्रयो° । ६ (चू०) न मुख्यार्थेति । किं तु शक्तिसंबधेनेव मुख्यार्थवोष् इत्याशयेन । ७ क. °ति । प्राग्यहीतु ।

प्रदी ० —र्थसंबन्धेन अतिपादनं संभवतीति तद्वारणायान्य इत्युक्तम् । अन्योऽमुख्यः । यदिति गुणीभूतलक्षणिकियामात्रपरामर्शः । तेन ' शक्यसंबन्धेनाशैक्यप्रतिपिक्तिलेक्षणा ' इति प्राचीनमतेनैतलक्षणम् । 'तद्धेतुः शक्यसंबन्धो लक्षणा' इति परमार्थः । प्रतिपित्तिहेतुर्हि वृत्तिः । न तु प्रतिपित्तिरेव। यत्तु यदित्यस्य यत इत्यर्थकतया संबन्धपरत्येव सूत्रव्याख्यानं तद्युक्तम्। ' नामिधा समयाभावाद्धेत्वभावान्न लक्षणा '

इत्यत्र ' मुख्यार्थवाधादित्रयं हेतुः ' इति व्याख्यानावरोधात् । न हि संबन्धेरूपत्वे

लक्षणायाः संबन्धो हेतुर्घटते ।

ननु प्रतिपादनं चेछक्षणा न तर्हि शब्द्धमः। गङ्गादिशब्दानां नीरादिकमुपस्थाप्य विरामे नीराद्यर्थनैव स्वसंबन्धेन तीराद्यर्थप्रतिपादनाष्ठक्ष्यस्य पदेन संबन्धविरहाचेत्यत आह— आरोपिता क्रियेति । शक्यव्यवहितदृक्ष्यार्थविषयत्व। च्छब्द् आरोपित एव स व्यापारः ।

उ ० —िकं संबन्धज्ञानेनेति वाच्यम्। अनुपास्थिते पदार्थे तात्पर्यम्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्। संबन्ध-ग्रहश्च प्राग़ेव कदाचिज्जातः। एवं च प्राग्यृहीतसंबन्धेन पुंसा तेन संबन्धेन तटादिरस्तौ पश्चा-त्तत्र तात्पर्यग्रहे तच्छाब्दबोधः। अनुपपत्तिप्रतिसंधानस्यापि तात्पर्यग्रह एवोपयोगो बोध्यः। गुणीभूतेति । कर्तृविशेष्यकनेथनय इदम् । कियाविशेष्यकबोधनये तु न कश्चिद्दोपः । तेन शक्यसंवन्धेनेति । अननुगततज्ज्ञानहेतुकेत्यर्थः। पदाच्छक्यँस्मृतिस्तया च शक्यसंब-न्धिछक्ष्यस्मृतिरिति तन्मतम् । अत्र नन्याः – मुख्यार्थबायज्ञानकालिकत्वमापि राक्यसं-वन्धज्ञाने देयम् । तेन मुख्यप्रवाहाँ द्यवाधज्ञानकालिकतीरादिस्मतौ नातिन्याप्तिः । गुणो द्रव्यमित्यादौ गुणपदेन स्वकारणत्वेन ज्ञातगगनोपस्थितौ च नातिव्याप्तिः । वस्तुगत्या गुणस्य गुणपद्शक्यत्वेऽपि शक्यत्वेन तदाऽम्रहात् । मुख्यार्थबाध इत्यस्य च तीत्पर्यविषय इतरपदार्थे मुख्यार्थतावच्छेदकावच्छिन्नबाधज्ञानकालीनेत्यर्थः। तेन च्छित्रणो यान्तीत्यादौ नाव्याप्तिः। तात्पर्यविषयेऽच्छत्रिगमने छत्रिणामन्वयबाधात् । निर्हेतुकल्रक्षणाभासेऽतिब्याप्तिवारणाय रूढित इत्यपि लक्षणे निवेश्यम्। एवं च शक्तित्वेन शक्तिज्ञाँनशक्यस्मृतिविषयशक्यसं-बन्धज्ञानजन्या तात्पर्यविषयेतरपदार्थतावच्छेदकावच्छिन्ने मुख्याथेतावच्छेदकरूपेण तद्व-च्छिन्नान्वयवाधज्ञानकालीना रूढिप्रयोजनान्यतरहेतुकाऽशक्यार्थप्रतिपत्तिस्तज्जनकज्ञान-विषयशक्यसंबन्धरूपव्यापारो वा लक्षणेत्याहुः । न तु प्रतिपत्तिरिति । यदि त्वन्वय-बोपरूपप्रतिपत्तिहेतुर्वृत्तिारेयं तु स्मृतिरित्युच्यते तदा मूलोक्तमपि सम्यक् । हेतुर्घटत इति। शाब्दबोधजनकशक्यसंबन्धस्यैव लक्षणात्वेन तद्विशेषणलक्ष्यार्थशाब्दबोधसामग्रीप्र-्रेतनपरत्वाद्धेतुपद्स्य 🤫 छक्षणाविद्योषणांदाप्रयोजकपरत्वाच काऽष्यसंगतिरिति चिन्त्य-मेतत्।

प्रतिपादनं चेदिति । भावल्युडन्तं करणल्युडन्तं वा । आरोपित एवेति । स्वहे-

९ क. °शक्यार्थप्र° । २ क. °न्धस्वरूपत्वेन छ° । ३ क. ग. °ति । तज्ज्ञान° । ४ क. °क्यबोधे चक्यसं । ५ अत्र नव्या इत्यारभ्य चिन्त्यमेतिदित्यन्तो प्रन्थः कपुस्तके न दूश्यते । ६ क. °हाबाध । ७ ग. °णपदस्य । ८ क. तात्पर्यप्रहे (९ क. °नशक्य । १० ग. °हः । हेत । ११ क. °ति । स्वार्थणिचि भाव ।

कर्मणि कुञल इत्यादा दर्भग्रहणाध्यागाहङ्गयां योष इत्यादा च गङ्गा-दीनां यांषाद्याभारत्वातं भवानधुँ ग्र्यार्थस्य वाघे विवेचकत्वादा सामीप्ये च संवन्धे रूढितः प्रसिद्धेः, तथा गङ्गातटे योष इत्यादेः प्रयोगाद्येषां न तथा प्रतिपत्तिस्तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथाप्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच मुख्येन् नामुख्याऽथीं लक्ष्यते यत्स आरोपितः शब्दन्यापारः सान्तरार्थनिष्ठां लक्षणा। प्र०-वस्तुतोऽर्थनिष्ठ एवेत्यर्थः। तदेतदुक्तम्-'सान्तरार्थनिष्ठ' इति । कृढितो यथा-कर्मणि कुशल इत्यादा । अत्र दर्भग्रहणायोग्यत्वान्ममुख्यर्थव्यादा । विवेचकत्वं च संवन्धः । एवन्मन्यत्राप्यूह्मम् । तथा च तेलङ्कादिजनपदशब्दा जने । त्वकशब्दम्स्विगिन्द्रये । प्रयोजनाद्यास्याप्यूह्मम् । तथा च तेलङ्कादिजनपदशब्दा जने । त्वकशब्दम्स्विगिन्द्रये । प्रयोजनाद्यास्यान्यं योषः ' इत्यादो । अत्र हि गङ्कातिरे योष इति मुख्यशब्दात्तादशं पावनत्वं न प्रतीयते यादशं ' गङ्कायां योषः ' इति लाक्षाणिकात् ।

लक्षणा तावद्द्विविधा—शुद्धा गौणी च । तत्राऽऽद्या द्विविधा—उपादानलक्षणा लक्ष-'णलक्षणा च । ते अपि प्रत्येकं सारोपा साध्यवमाना चेति द्विविधे इति शुद्धाभेदाश्च-उ॰-तुसंबन्धप्रतियोगिशक्तत्वसंबन्धरूपपरम्परया शब्दनिष्ठत्वमात्रेणाऽऽरोपितत्वोर्क्तिः। ता-दृशसंबन्धसत्त्वात्तत्राऽऽरोप इत्यर्थो वा । वस्तुत इति । साक्षात्संबन्धेनेत्यर्थः। सान्तरार्थनि-ष्ठ इति । साक्षाद्धेनिष्ठः सान्तरा परम्परया राठ्दानिष्ठ इत्यर्थः । विभक्त्यर्थान्वये प्रकृतिजन्यो-पस्थितेहें तुत्वात्म्वरावयमंबन्येन गङ्गादिपद्जन्येव तीराद्युपस्थितिरित्येव युक्तमिति। शक्य-संबन्धस्येव लक्षणात्वेऽपि तस्यापि परम्परयेव राव्दानिष्टत्वं बोध्यम् । तथा च तीरादिऋपोऽ-र्थः स्वराक्यसामीप्यादिसंबन्धेन गङ्गापदवानिति ज्ञानमेव लक्षणाज्ञानम् । तदेव च शाञ्दबोधे हेतु:। एवं च लक्षणाजन्यदा।ब्दुबोधे तादशज्ञानजन्ये।पस्थितित्वेन हेतुत्विमिति तीरं प्रवाहसंब-न्धीतिज्ञानस्य न हेतुत्वेन शक्तिज्ञानजन्यः सृतित्वेन हेतुत्वं वाच्यमित्यतिगौरवम् । एवं च यत्र कचित्ताद्यपद्संबन्धायहस्तीरादौ, किंत्वर्थसंबन्ध्यह एव तत्रापि मानसताद्दरायहोत्तरमेव लक्षणाजन्यबोध इति न व्यभिचारोऽपीत्याहुः। विवेचकत्वपिति। तदृषं सादृश्यमित्यर्थः। विवेचकत्वं च सतो ग्रहणमसनः परित्यागरूपं कुराग्राहिणि दक्षे च वर्तत इति भावः । कर्मणि कुशलः, लावण्यं, मण्डपः, कुण्डलमित्यादी दश्तत्वादेः प्रवृत्तिनिमित्तत्वाद्वेश्चत्पत्ति-निमित्तस्य च झटित्यप्रतीतेर्बाधप्रतिसंघानं विनाऽपि तन्प्रतीतेश्च कुरोः कलचि कुरालपद-स्य वैयाकरणैः साधनाच रुद्धिशक्तिरेवात्रेति केचित् । इत एव वाड्स्वरसादाह—त्वागिति। एवं तैलपदस्य तिलिविकारे द्रवे राक्तस्य सार्षपे निरूदलक्षणा । घोषः । आभीरपछी । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यव्वन्यादिव्यवस्थायै लक्षणां विभजते लक्षणोति। ते अपीति ।

१ क. °णायो °। २ क. °पाधिकरणत्वा °। ख. ग. °घाद्यधिकरणत्वा °। ३ ग. °मुख्यस्यार्थ °। ४ क. °र्थवा °। ५ क. °त्यादिप्र °। ६ ख. ग. °पां तथा न प्र °। ७ ग. °ख्यो छ ।। ८ क. ग. °क्तिः। वस्तु °। ९ क. °तिप्रयोज्योपस्थितिहें तुविभक्त्यन्तस्यैव वा लक्षणेति न दोषः। विवेच °। १० ग. °त्वे शक्तिज्ञाने जन्यस्मृतिजन्यस्मृतिब्वेन । ११ (चू०) व्युत्पत्तिनिमित्तस्येति । व्युत्पत्तियोंगः। तन्म-लकं यिन्निमित्तं प्रवृत्तिनिमित्तं कुशप्रहणकर्ृत्वं तस्यखेर्थः। १२,क्य. ग. °कारद्र °।

# स्विसद्धिये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम् । उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ १०॥

प्रदी ० - त्वारः । गौणी हः द्वेघा — सारोपा साध्यवसाना च इति षड्विघत्वं लक्षणायाः कारिकात्रयेण प्रतिपादयित — स्वसिद्धये ० ।

स्वासिद्धये स्वार्थस्यान्वयप्रवेशिसद्धये पराक्षेपः परलक्षणम् । स्वार्थोपरित्यागेन परार्थिलक्षणमुपादानिमित्यर्थः । अतः 'काकेम्यो द्धि रक्ष्यताम् ' इत्यस्य न तृतीयभेदन्त्वम् । एवं परार्थे स्वसमर्पणं परस्यान्वयप्रवेशिसद्ध्यर्थे स्वसमर्पणं स्वार्थसमर्पणं स्वार्थसमर्पणं स्वार्थन्त्यागः । स्वार्थपरित्यागेन परार्थलक्षणं लक्षणिनत्यर्थः । एताम्यामुपाधिम्यां शुद्धैव द्विविधोक्ता न तु गौण्यपीत्यर्थः । एते एवान्यत्र जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थे इत्युच्येते ।

ननु शुद्धैवेत्यनुपपन्नम्। गौण्या अपि तथात्वसंभवात्। तथाहि — गौर्वाहीक इत्यादौ
लक्षणलक्षणा तावत्स्फुटैव। उपादानलक्षणा तु गोवाहीकोभयविषये गाव एते समानी-यन्तामित्यादाविति चेन्मैवम्। अत्रोपचारबीजं संबन्धः सादृश्यमन्यो वा। आद्ये शक्य-सादृश्यस्य शक्यावृत्तितया कथं शक्यस्यापि लक्ष्यता। येनोपादानलक्षणा स्यात्। अन्तये कथं गौणी। सादृश्यसंबन्धप्रयुक्तलक्षणाया एव गौणीत्वात्।

उ०—उपादानलक्षणलक्षणे इत्यर्थः । तत्रोपादानलक्षणा सारोपा यथा । कुन्ताः पुरुषाः प्रविश्वन्ति । साध्यवसाना यथा । कुन्ताः प्रविश्वन्ति कुन्तान्मोजयेति च । लक्षणलक्षणा कु तद्वृपोदाहरिष्यते मूल एवेति बोध्यम् । लक्ष्यवाचकपदसत्त्वासत्त्वमात्रेणाऽऽरोपाध्यव-सीनव्यवहार इति बोध्यम् । स्वार्थापरित्यागश्च विशेष्यान्वायनाऽन्वयित्वम् । स्वार्थपरि-त्यागश्च तस्योपस्थितिसत्त्वेऽपि शाब्दबोधेऽप्रवेशमात्रामित्याहुः ।

शक्यावृत्तितयेति । साद्दर्यस्य भेद्विदित्त्वादिति भावः । साद्दर्यस्वन्धप्रयुक्तस्रणाया एव गौणीत्वादिति । साधारणधर्मप्रकारेणेत्यादिः । एतेन कुन्ताः
पुरुषा इत्यादी साद्दर्यसंबन्धेन कुन्तपद्स्य कुन्तवत्पुरुष एक्षणायां कुन्तानु प्रवेशासत्त्वादुपादानत्वं दुर्विरिभित्यपास्तम्। एवं गङ्गेव घोषवतीत्यादी शैत्यपावनत्वादिप्रकारक एक्षणायां कुन्ताः
प्रविश्वन्तीत्यादाविष पीडाकारित्वादिना एक्षणायां च गौणत्वं संभवत्येव । एक्षण एक्षणात्वं
तु गौण्या इष्टमेवेति भन्तः । नव्यास्तु यदा यित्किचिद्गोसद्दशत्वेन गोबाहीक समुदायप्रति
पिपाद्यिषया गाव एते यान्तीति प्रयुक्तं तदा गौण्यप्याद्या दुर्वारेव । वस्तुतो रूपके भेदाघटित साद्दश्यस्येव संबन्धताया वक्ष्यमाणत्वेन सा दुर्वारेवत्यादुः । केचित्तु पङ्कजं कुमुद्मि
त्यादौ पङ्कजादिपदानां योगार्थमात्रे रूक्षणास्थले जहद्जह छक्षणा तृतीयाऽपि । न च
योगमात्रेण निर्वाहे किमत्र एक्षणया । एकपदोपस्थाप्यत्वप्रत्यासत्त्या प्रथमं रूढ्योर्थ

१ ख. ग. °ति । लक्ष् १ । २ ग. °हुः साह्य १ । ३ च. एतेनेत्यारभ्यान्यदेतिद्वान्तो प्रन्यः क. पुस्तके न द्रयते । ४(चू॰)सूर्यविकासिपद्मरूपरूट्यर्थवोधकस्य पङ्कजशब्दस्य चन्द्रविकासिकमला॰ थैककुनुद्विशेषणत्वे पङ्कोत्पन्नत्वरूपयोगार्थे लक्षणा ।

' कुन्ताः प्रविश्वंन्ति यष्ट्यः प्रविश्वान्ति ' इत्यादौ कुन्तादिभिरान्मैनः प्रवेश-सिद्धचर्थे स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिण्यन्ते । तत उपादानेनेयं लक्षणा । गौरनुबन्ध्य ईत्यादौ श्रुतिसंचोदितमनुबन्धनं कथं मे स्यादिति जात्या

प्रदी॰—तत्रोपादानलक्षणा यथा—'कुन्ताः प्रविशन्ति यधीः प्रवेशय' इत्यादौ । अत्र कुन्ताद्यंः स्वतोऽसंभवत्प्रवेशास्तित्सद्धये स्वसंयोगिपुरुषाल्लॅक्षयन्ति । यथा च काकेम्यो दिष रक्ष्यतामित्यादिसंग्रहस्तथोक्तम् ।

अन्ये पुनर्जातिपदार्थवादिन उपादानलक्षणामन्यामुदाहरन्ति । यथा—'गौरनुबन्ध्यः' इति श्रुत्या प्रतिपादितमनुबन्धनं गोपदार्थस्य जातेर्मम कथं स्यादिति जात्याऽवच्छेदकतया कथंचित्स्वान्वयसिद्धये व्यक्तिर्लक्ष्यते । ननु व्यक्तिरभिधेयैव न तु लक्ष्येति चेन्न।व्यक्ती

उ०-योगार्थस्यान्वयेन जानितान्वयबोधतया निराकाङ्क्षत्वेन पुनरनुसंधानकल्पने माना-भावेन च कुमुद्तात्पर्यप्रहस्य तद्घाधप्रतिसंधानपूर्वकं नियमेन ग्रहाच लक्षणाया एवाचि-त्यात् । रूढचर्थविरोप्यकयोगाँथबोधस्यैव व्युत्पन्नत्वाचेत्याहुः । वम्तुतस्तु इयं जहत्स्वा-र्थेव । परार्थं स्वसमर्पणामिति तल्लक्षणात् । तत्र स्वसमर्पणं स्वार्थत्यागः । स च स्वार्थ-त्वावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचिद्वच्छेद्कावच्छिन्नस्य वेत्यन्यदेतत् ।

असंभवत्प्रवेशाः । असंभवत्प्रवेशान्वयाः । तित्सद्धये । स्वीयशक्यार्थस्य प्रवेशान्वयासिद्धये । कुन्तसंयोगित्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् । अतिगहनत्वप्रतीतिः प्रयोजनम् । यष्टीः प्रवेशयेत्यत्र च तात्पर्यविषयीभूतभोजनाद्यर्थप्रवेशाद्यन्वयानुपपत्तिर्द्रष्टव्या । रूढी द्व श्वेतो धावतीति । येतु शक्त्योपस्थितकुन्तस्य लक्षणयोपस्थितस्वान्वयन्वयाद्विशिष्ट-लाभ-इति । तन्न । एकपदार्थयोभेदेन परस्परमन्वयस्य एवकारातिरिक्तस्थलेऽस्वीकारात्। अत एव हरिर्धावतीत्यत इन्द्रसंबन्ध्यश्चो धावतीति न बोधः । विद्वन्मानसेत्यादावभेदेन बोधश्चेत्याहुः ।

अन्य इति । मण्डनामिश्राः । स्यादितीत्यन्तेन मुख्यार्थनाधसूचनम् । अवच्छे-दकत्या । स्वनिष्ठपरिच्छेदकतानिरूपकत्वेन । अनेन लक्षणामूलयोगप्रदर्शनम् । कथं-चित् । परम्भरया भैवान्वियवृत्तित्वरूपया । स्वान्वयासिद्धये । स्वस्यानुबन्धनान्वय- •

<sup>9 °</sup>शन्तीत्या°। २ क. °त्मप्रवेशनार्थं पुरु । ग. °त्मप्रवेशस्य सिद्धये स्व । ३ क. °इत्यत्र श्रु । ४ क. ग. °तिचो । ख. °तिनो दि । ५ क. ° नं मे कथं स्या । १ क. °त्स्वार्थस्यान्व । ५ कं. °त्स्वार्थस्यान्व । ५ कं. °त्स्वार्थस्यान्व । ५ कं. °त्स्वार्थस्यान्व । ५ यत्त्वित्यारभ्येत्वाहुरित्यन्तो यन्थः क. पुस्तके न दृश्यते। १० स्वं जातिः। स्वान्वयिनी व्यक्तिः। तद्वतित्वमनुबन्धने (चू) ।

व्यक्तिराक्षिप्यते । न तु शब्देनीच्यते ।

' विश्लेष्यं नाभिधा गच्छेत्क्षीणशक्तिर्विशेषणे '

हैति न्यायात् । इत्युपादानलक्षणा तु नोदाहर्तव्या । न ह्यत्र प्रयो-जनमस्ति । न वा रूढिरियम् । व्यक्त्यविनाभावित्वातु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते । यथा क्रियतामित्यत्र कर्ता, क्ववित्यत्र कर्म, प्रविश्व

प्रदी - हि केवलायामेवाभिधा, जातिविशिष्टायां वा । आद्य आनन्त्यन्यभिचारौ । अन्त्ये नागृहीतिविशेषणान्यायेन जातावेवाभिधा । न्यक्तिप्रतीतेराक्षेपादेव संभवात् । तदुक्तम्—

' विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्क्षीणशाक्तिर्विशेषणे '

इ<sup>1त</sup> । तदेतद्पेशलम् । प्रयोजनस्य रूढेर्ना तृतीयलक्षणाहेतोरमावात् । जातिन्यक्ति-पदार्थोदासीन्येन हि लोकप्रसिद्धिमाश्रित्य रूढिविचारः । कथं तर्हि मष्टमते न्यक्ति-प्रतीतिः । जात्या आक्षेपात् । न्यक्तिं विना तस्या अभावात् । यथा क्रियतामित्यत्र क्रियया कर्तुः कुर्वित्यत्र कर्मणः ।

उ०-सिद्धये । नागृहीतेति । एवं च लाघवाज्ञातावेव शक्तिरिति तद्धावः । आक्षेपा-देवेति । आक्षेपोऽत्र लक्षणाँ । क्षीणशक्तिर्विशेषण इति । उभयत्रापि शक्तिरिति मत इति भावः । तृतीयिति । तृतीयत्वं लक्षणाहेतावन्वेति । लोकप्रसिद्धीति । लक्ष्यार्थेन विनार्क्वतः शक्यार्थेन विनार्क्वतः शक्यार्थो यस्य तादृशे पदे यल्लक्ष्यार्थकोधकप्रयोगवाहुस्यं सा रूदिः । यथा देशमात्रे प्रयुक्तस्य कलिङ्कपदस्य तद्धासिषु । गवादिपदस्य तु व्यक्ति विना न कापि प्रयोग इति भावः । जात्याऽऽक्षेपादिति । आक्षेपोऽत्रानुमानम् । व्यक्ति विनेत्यनेन व्यक्तिर्दिशितां । अनुमानसहकृतपदेनैव व्यक्तिबोधः । पद्जन्यपदार्थोपस्थितिहेन्तुहेतुमद्भावे वृत्त्येत्यस्य गौरवेणाप्रवेश इति भावः । पश्चत्यर्थान्वतस्वार्थकोधकत्वव्युन्त्पत्तिपि प्रकृतितात्पर्यविषयान्वितत्वविषयेति न विभक्त्यर्थान्वत्यानुपपत्तिरिति भावः । एवं चान्यलभ्यत्वाद्पि न लक्षणेति बोध्यम् । वस्तुतो लक्षणायामि नोपादानत्वं जाते-रनुवन्यनासन्वयामावेन विशेष्यान्वियन्ति तथाऽनन्वयादिति तत्त्वम् । पर्योति । कृतिः साश्रया गुणत्वात् , सन्तिषया कृतित्वादित्यनुमानेन तयोर्लभ इति भावः । अत्र मद्दमते कथं व्यक्तिप्रतितिरिति वदता स्वमते व्यञ्जनया सेति सूचितम् ।

१ ग. "इत्यु" । २ क. "ह्यस्ति प्रयोजनमत्र । ३ क. ग. "णा । तृती"। ४ क. "कृते । शक्यार्थे प्रयोगो यस्य । ५ क "ता । वृत्तिप्रयोज्योपस्थितिश्च शाब्दादौ कारणम्। व्यञ्जना । वाऽऽक्षेपः। यथेति । ६ घ. यथेति । कृतिर्जातिर्वा साश्रया धर्मत्वात् । इति अनुमानेन । ७ क. "वः । योग्य" । ग. वः । श्रुता ।

पिण्डीमित्यादौ गृहं भक्षयेत्यादि च । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इत्यर्वे च रात्रिभोजनं न स्रक्ष्यते । श्रुतार्थीपत्तर्यीपत्तेवी तस्य विषयत्वात् ।

गङ्गायां घोष इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणैत्वसिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्धमर्प-यतीत्येवमादौ स्रक्षणेनेषा स्रक्षणा । उभयरूपा चेयं शुद्धा । उपचा-रेणामिश्रितत्वात् । अनयोर्भेदयोर्हक्ष्यस्य स्रक्षकस्य च न भेद-

प्रदी०—अपरे तु—'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इति वाक्यमभोजी पीन इतिवत्पी-नत्वान्वयप्रयोजकस्य भोजित्वस्याप्रतीत्या योग्यतामल्लभमानमन्वयं न बोधयति । तेन तित्सद्धये रात्रिमोजनं लक्ष्यते । तथा च दिवा न भुङ्क्त इति मुख्यमर्थमादायैव तक्ष-क्षणेत्युपादानलक्षणेयम् ' इत्याहुः । तद्प्यसम्यक् । शब्दाध्याहारनये श्रुतार्थापत्तेः, अथिष्याहारनयेऽअर्थापर्तरेव रात्रिभोजनप्रत्ययेन लक्षणानङ्गीकारात् ।

लक्षेणलक्षणां तु गङ्गायां घोष इत्यादौ । अत्र तटादेघोषाद्यधिकरणत्वसिद्धये गङ्गा-दिशब्दाः स्वार्थमर्पयन्ति स्वार्थ परित्यज्य तत्रैव वर्तन्ते । उभयक्षपा चेयमुदाहृता शुद्धा न तु गौणी । उपचारमिश्रा हि गौणीत्युच्यते । उपचारश्च सादृश्यसंबन्धेन प्रवृत्तिः । सादृश्यातिशयमाहिम्ना मिन्नयोभेद्प्रतीतिस्थगनं वा । न चौक्तयोस्तत्संभवः ।

केचित्पुनराचक्षते—उपचारामिश्रत्वं न शुद्धाया मिश्रातो भेदकम् । किं तु तटस्थत्वम् । तच्च छक्षकस्य मुख्यार्थस्य छक्ष्यस्य च भेद्प्रतीतिः । तथाहि—गौर्बाहीकः, गौरयमि-

उ०-योग्यतामिति । अन्वयप्रयोजकरूपवत्त्वं योग्यतेति भावः । श्रुतार्थापत्तेरिति । श्रुतं शब्दस्तत्कल्पकार्थापत्तेरित्यर्थः । श्रुतशब्दादन्वयवोधानुपपत्तौ शब्दकल्पनं श्रुतार्था-पत्तिः । अर्थापत्तेरिति । प्रत्यक्षादिना प्रमितस्य दिवाऽभोजिसंबन्धिपीनत्वस्य तद्धि-नाऽनुपपत्तेरिति भावः ।

घोषाधिकरणत्वसिद्धय इति । तद्नवयसिद्धय इत्यर्थः । स्वार्थम् । स्वर्शंवयं प्रवाहरूपम् । अर्पयन्ति । अन्वयबोधानङ्गमुपस्थापयंन्ति । तत्रेव वर्तन्ते । तद्विषयं-मेव वोधं जनयन्तित्यर्थः । शुद्धैवेति व्याचष्टे — उभयोति । गौणीभेदः साध्यः । उपचा-रामिश्रत्वं हेतुः । नचोक्तयोरिति । शक्याभेदप्रतीताविष भेदंस्थरनं नास्तीति भावः । शुद्धायाः । उक्तिंद्विविधायाः । मिश्रातः । गौणीतः । भेदप्रतीतिरिति । भेदः

१ ग. °दि। पी°। २ ग. °त्र रा°। ३ ग. 'त्तर्दृष्टार्था°। ४ कः, ख. ग. °णतासि°। ५ खः "स्वार्थं सम भगः "स्वार्थमप्यर्पं । ६ कः. ख. ग. 'मिश्रत्वा°। ७ कः. °णेखा । ८ कः "तेर्वा राँ। ९ कः "णा च ग । १० कः "वोमयो । ११ घः भेद्ग्प्रं। १२ कः शतक्यम्। अभैयन्ति। तं पिरत्यज्यान्वयवो । ग, शतक्यम् अभै अपं ।

रूपं ताटस्थ्यम् । तटादीनां गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रति-पिपाद्यिषितप्रयोजनसंप्रत्ययः । गङ्गासंबन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष इति सुक्यशब्दाभिधानाळ्ळणायाः को भेदः ।

प्रदी ॰ — त्यादौ भेदेऽपि श्वनयलक्ष्ययोरभेदः प्रतीयते न तु गङ्गायां घोष इत्यादौ । तत्र भेदमात्रप्रतीतेरिति ।

अन्ये तु 'गङ्गायां घोषः, यष्टीः प्रवेशय' इत्यनयोरेव परस्परभेदहेतुस्तटस्थत्वम् । गङ्गायामित्यत्र तत्सत्त्वात् । यष्टीरित्यत्र तदभावात् , इति मन्यन्ते ।

तदुभयमप्यसत्। अस्ति हि गङ्गादिपदैस्तीरादिप्रतिपादने गङ्गादिनिष्ठपावनत्वादिरूपप्रतिपिपादियिषितप्रयोजनप्रत्ययः। तत्र गङ्गात्वादिप्रतीतिरेव बीजम् । न तु तीरत्वादिप्रतीतिरेव। तीरे घोष इत्यत्रापि तत्प्रतीतिप्रसङ्गात्। गङ्गाशब्देन तटप्रतिपादने गङ्गासंवन्धस्तत्र प्रतीयते। तदेवें च तद्वीजामिति चेत्र। एवं हि गङ्गातटे घोष इति मुख्यराब्द्प्रयोगेऽपि तत्प्रतीतिः स्यात्। तत्संबन्धप्रतीतौ विशेषाभावात्। अथ बाधे जागरूके कथं गङ्गाशब्दादिभिर्गङ्गात्वादिकं तीरे बोध्यत इति चेदुच्यते। शब्देन छक्ष्येऽथे
प्रातिपादिते तत्र मुख्याभेदो व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते । तदेतदुक्तम्— 'तटादीनां
गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तीं प्रतिपिपादियिषितप्रयोजनसंप्रत्ययः '
इति । अत्र प्रतिपादन इति सतिसप्तम्या प्रत्ययस्याऽऽनन्तर्ये बोध्यते । न
च व्यञ्जने वाषः प्रतिवन्धक इति काव्यविदां पन्थाः। वक्ष्यति हि— 'सारो-

एवं हि गङ्कातट इति । गङ्कादिपद्जन्यतटत्वादिविशिष्टशाब्द्बोधत्वमेव तिन्यामकमस्तु किमभेदप्रत्ययेन । त्वामास्म विच्म, कमलानि कमलानि, उपक्रतं बहु नाम साहेन्तीत्यादौ वाच्यार्थाभेदप्रत्ययस्य प्रकृताननुगुणत्वाचेति नन्याः । गङ्कादिशब्दैः । गङ्कादिबोधक-शब्दैः । तस्त्वेति । गङ्कात्वेत्यर्थः । गङ्काऽभेदेति यावत् । न च व्यञ्जन इति । वौधितार्थबो-धकतयेव तस्या धर्मिग्राहकमानसिद्धत्वादिति भौवैः । येषां तु बाधज्ञानं न बोधे प्रतिबन्धकं तन्मते व्यञ्जन इत्यस्य तज्जन्यबोधे प्रामाण्यग्रह इत्यर्थः । व्यञ्जनायां बाधस्याप्रतिबन्धकत्वे संमितमाह—वक्ष्यित् होति । द्वितीयमि न युक्तम् । यष्टीरित्यस्य गङ्कायामित्रैंतो

उ॰ — मात्रप्रतीतिरित्यर्थः । अभेदः प्रतीयत इति । फल्रव्येति शेषः ।

१ ख. "म्। तीरादी"। २ क. "नेन त"। ३ क. "तिरिप। ती"। ४ क. "व त"। ५ क. "के ग"। ६ क "कं कथं ती"। ७ क "ते। न तु व्यञ्जने वाधः प्रतिबन्धक इतिकाव्यविदां पन्थाः। तदं"। ८ क "तौ हि प्र"। ३ क. "ते। वश्यित च सारो"। १० क. ग. "थः एवं हि। ११ क. येनेति नव्याः। १२ क. ग. "थः। न च व्य"। ३३ वाधिताथंति (चू०)। 'योगः फलेन नो' इति वश्यमाणर्त्वात्। १४ क. ग. "वः। व्यञ्जनायां। १५ ग. "ति। संक्षे"। १६ क. "त्यस्य विशेषाभानवाचेति दिक्। समाना द्वितीयमिति।

## सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा ।

आरोप्यमाण आरोपविषयश्च यत्रानपह्तुतभेदौ सामानाधिकरण्येन निर्दि-इयेते सा लक्षणा सारोपा।

### विषय्यन्तः क्रतेऽन्यस्मिन्सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ ११ ॥

प्रदी ० - पसाध्यवसानयोगींणभेदयोभेंदेऽप्यभेदावगमः सर्वथैवाभेदप्रतीतिश्च फलम्' इति । किं बहुना बाधित एव पावनत्वादिविशेषस्तटादौ प्रतीयते । यत्सूत्रयिप्यति — 'योगः फलेन नो ' इति । नन्वेवं कथं गौण्यामेवाभेदप्रत्ययं प्रयोजनं वक्ष्यति शुद्धभेदयोस्तु प्रयोजनान्तरामिति चेन्न । गौण्यां तन्मात्रस्य प्रयोजनत्वात् । शुद्धभेदयोस्तु मुख्यस्य प्रयोजनान्तरस्यापि भावात् । नतु शुद्धायामभेदप्रत्ययस्याभावादिति संक्षेपः ।

गौणीभेदौ लक्षयन्नेव विभनते-सारोपा०

अन्याऽर्थाद्गौणी, आरोपाध्यवसानाम्यां भिद्यते न तूपादानलक्षणाम्यामिति तुशाब्दार्थः। विषयी, आरोप्यमाणो गवादिर्विषय आरोपस्य वाहीकादिश्च यत्र तथा अनपहनुतभेदौ सामानाधिकरण्येनोक्तौ शब्दप्रतिपाद्यौ सा लक्षणा सारोपा । विषयविषयिणोर्भेदेनोपन्या-सस्यात्राऽऽरोपपदार्थवस्वात् ।

#### विषय्यन्तः ।

उ०-विशेषाभावादिति दिक् । संक्षेप इति । नन्यास्तु शक्यतावच्छेदकप्रकारकरुक्ष्य-बोध एव रुक्षणाज्ञानस्य कार्यम् । एवं च गङ्गात्वादिनैव तीरस्य बोध इति शैत्यपावन-त्वादिप्रतीतये मध्ये शक्योभेदाविषयकं ज्ञानान्तरं नाङ्गीकार्यम् । न चैवं प्रवाहत्विवि-शिष्टे घोषाभावज्ञानेन तीरादौ प्रवाहत्वाभावज्ञानेन च प्रतिबन्धात्कथं रुक्ष्यार्थवोध इति वाच्यम् । बाधवुद्धेः शाब्दबोधाप्रतिबन्धकत्वात् । न चैवमि जायमानवोधेऽप्रामाण्यश्चानने तत्रश्चमत्कारानापित्तारिति वाच्यम् । विषयतासंबन्धेन शक्यतावच्छेदकतत्स-मानाधिकरणधर्मे तदन्यतरविषयकबाधम्रहजन्याप्रामाण्यज्ञानं प्रति जनकतारूपविषयानिष्ठ-प्रत्यासत्त्या रुक्षणाज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वान्न दोष इत्याहुः ।

सामानाधिकरण्येनोक्ताचिति । समानविभक्तिकपद्रोपस्थाप्यत्वाद्भेदसंसर्गका-न्वययोग्यावुक्तावित्यर्थः । अतीतत्वमविवक्षितम् । तदाह—शब्दमतिपाद्याविति । एवं च तदन्वये बाधाछक्षणाप्रसर इति भावः । विषयतावच्छेदकरूपेण शब्दजन्यविषयप्रति-पत्तिकाछिकी विषयिणोऽसाधारणधर्मादिप्रकारिकोपस्थितिः मारोपेत्यर्थः । एवं साध्यव-साना तथमविषयप्रतिपत्त्यकाछिकी सेति बोध्यम् ।

<sup>ै</sup> १ क. चेद्रौ°। २ के. °कीति।

विषयिणाऽऽरौंप्यमाणेनान्तःकृते निगीर्णेऽन्यस्मिन्नारोपविषये साति सा साध्यवसाना स्यात् ।

> भेदाविमौ च सादृश्यात्संबन्धान्तरतस्तथा। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ,

ईमावारोपाध्यवसानरूपौ साद्दश्यहेंतू भेदौ गौर्वाहीक इत्यत्र गौर्य-मित्यत्र च।

अत्र हि स्वार्थसहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो छक्ष्यमाणा अपि प्रदी०-विषयिणाऽऽरोप्यमाणेनान्यस्मिन्नारोपविषयेऽन्तः कृते निर्गाणें । भेदेनानुपस्थित इति यावत् । विषयिमात्रं यत्र निर्दिश्यते न तु विषयोऽपि सा साध्यवसाना । विषयिणा विषयतिरोभावस्यात्राध्यवसानपदार्थत्वात् ।

एतौ भेदौ शुद्धभेदेऽपि भवत इति प्रतिपाद्यन्नेव शुद्धाया गौण्याश्च लक्षणमाह— भेदाविमौ०।

इमावारोपाध्यवसानरूपो मेही। तो यदि साहश्यसंबन्धात्तदा गोणा। अथ संबन्धान्तरात्तदा शुद्धी। तत्र साहश्याद्यथा—'गोर्बाहीकः' इति सारोपः। 'गौरयम्' इति साध्यवसानः। यद्यपि बाहीकर्त्वन, इदंतया वोपस्थितौ सारोपत्वमेवोचितम्। तथाऽ-पीदंत्वस्याऽऽरोप्यिविशेषणतया तदुदाहरणं द्रष्टव्यम्। अत एव वक्ष्यतेऽनिश्चयरूपसंकरावसरे—

' नयनानन्ददायीन्दोर्बिम्बमेतत्प्रसीदित '

इत्यत्रेतादिति विम्वविशेषणतया किमियमतिशयोक्तिः किं वैतादिति वक्त्रं निर्दिश्य विम्वमित्यारोपाद्र्पकमिति ।

अत्र केचित्—गोशब्दस्य मुख्यतो गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् । लक्षणया तु गोशब्दा-र्थगतं नाड्यमान्द्यादि तथा भवतीति गोशब्देन नडत्वेन रूपेण बाहीक उच्यते । तद्-युक्तम् । अशक्यस्याशक्यवृत्तेश्च धर्मस्याप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् । शक्यत्वे शक्यवृत्तित्वे स्वभिन्नशक्यानिधिकरणत्वस्य तत्त्वात् ।

उर्े-मुख्यत इति । शक्त्या गोत्ववदर्थप्रतिपादकत्व इत्यर्थः। लक्षणया बाहीकरूपार्थप्रति । पादने तु लक्षणयोपस्थितं गोवृत्तिजाङ्यादि त्र्या प्रवृत्तिनिमित्तम् । उच्यत इति । शक्त्या बोध्यत इत्यर्थः । अशक्यंस्याति । जाङ्यस्य लक्ष्यत्वात् , बाहीके संकेतविरहेण तस्य गोपदाशक्यत्वाच गोवृत्तिजाङ्यस्य तदवृत्तित्वाचेति भावः । शक्यत्व इति ।शक्यवृत्तिद्वयः त्वादावतिप्रसङ्गवारणाय शक्यत्व इति । व्यक्तिमात्रबोधकाकाशादिपद्बोध्याकाशादि-व्यक्तावतिप्रसङ्गवारणाय शक्यवृत्तित्व इति । न च तत्र स्वभिन्नशक्याप्रसिद्धचा तृतीयद्-

१ क. त. °साना। मे°। ख. °सानिका । भे°। २ ख. इमौ सारोपसाध्य°। ३ क. °हेतुकौ गौ°। ४ क. °कत्वे°। ५ ग. °र्थः। तया। ६ ख. घ. तदर्थप्र'। ७ क. °दिव्यक्ता ।

गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रदृत्तितिहित्तन्दसुपंगन्तीति केजित् । स्वार्थसह-चारिगुणाभेदेन परार्थेगना गुणा एव लक्ष्यन्ते न तु परार्थोऽभिधीयत इत्यन्ये। साधारणगुणाश्रयणेन, पराँधे एव छक्ष्यत इत्यपरे।

उक्तं चान्यत्र-

अभिधेयाविनाभृतप्रतीतिर्रुक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणैयोंगाद्वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ इति ।

प्रदी - अपरे तु-'न गवादिशब्देन वाहिकादिः प्रतिपाद्यते । किं तु गवादिगतस्य जाड्यादिगुणस्याभिन्नतया वाहीकादिगता जाड्यादयो गुणा एव हक्ष्यन्ते' इत्याहुः। तद्प्यसम्यक् । गौर्वाहीक इत्यादिसामानाधिकरण्यानुपपत्तेः ।

इदं पुनरत्र तत्त्वम् — साधारणं जाड्यमान्द्यादि लक्ष्यतावच्छेदकमाश्रित्य बाहीका-दिर्रुक्ष्यत इति । तेन जडो बाहीक इत्यादिवाक्यार्थी भवति । तदुक्तमन्यत्रै—

> 'मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थम्यापरिप्रहे । अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्रुक्षणोच्यते ॥ लक्ष्यमाणगुणैयोंगाद्वृत्तेरिष्टा तु गौणता । इति ।

उ ० - लाभावः । स्वभिन्नशक्याधिकरणं यद्यत्तद्भेदेव विवक्षणात् । कचित्पुत्रादावाका-शादिपद्संकेते तत्प्रसिद्धेश्रः। अवयवसंयोगरूपाकृतेरपि शक्यत्ववादिनां मते तत्रातिन्याप्ति-वारणाय वा तत् । अवयवभृतद्ध्न्यतिप्रसङ्गवारणाय शक्यानधिकरणत्वे इति । तस्य शक्यत्वे स्वावयवरूपशक्यवृत्तित्वे सत्यप्यवयविरूपशक्याधिकरणत्वात्। प्रमेयपद्प्रवृत्ति-निमित्ते प्रमेयत्वेऽव्याप्तिवारणाय स्वभिन्नेति । प्रमेयत्वस्यापि प्रमाविषयत्वात् । येन संबन्धेन शक्यवृत्तिता तेन संबन्धेन स्वभिन्नशक्यानधिकरणत्वस्य विवक्षणादेकार्थसमवायेन सत्पद्शक्येकत्वस्य सत्पद्प्रवृत्तिनिमित्तसत्तायां सत्त्वेऽपि तत्र नाव्याप्तिः । स्वभिन्नपदेन च प्रबृत्तिनिमित्ततत्समानियतधर्मभिन्नत्वं विवक्षणीयम्। तेन प्रमेयत्वे स्वभिन्नवाच्यत्वसत्त्वेऽपि न क्षतिरित्यन्यत्र विस्तरः ।

अभिन्नतयेति । साजात्येन वेत्यपि बोध्यम् । गुणा एवेति । न गुणिन इत्यर्थः । तेषां बाहीकराब्दादेव लामादिति भावः । अनुपपत्तेरिति । न च जातिराक्ताविवा-नुमानसहकृतपदेन व्यक्तिबोधान्नानुपपत्तिरिति वाच्यम् । अन्वयानुपपत्त्या प्रसरन्त्या लक्षणायाः साक्षाद्नवययोग्यार्थबोधकतैवोचितेत्यभिप्रायात् ।

अभिधेयाविनाभूतोति । अविनाभावः संबन्धः । तद्रहश्च लोके धर्भिण्येवेति

१ ख. ग. भ्रियेण १२ कृ. 'राथों ल'। ३ क न्त्र अभि , ४ क. ग. 'काशपद'।

अविनाभावोऽत्र संबन्धमात्रं न तु नान्तरीयकत्वम् । तैथात्वे हि मश्चाः क्रोशन्तीत्यादौ लक्षणा न स्यात् । अविनाभावे चाऽऽक्षेपेणैव सिद्धेरुक्षणाया नौपयोग इत्युक्तम् ।

' आयुर्धृतम्, आयुरेवेदम् ' इत्यादौ च साद्द्रयादन्यत्कार्यकारणभावादि संवन्धान्तरम् । एवमादौ च कार्यकारणभावादिस्रक्षणपूर्वे
प्रदी - लक्ष्यमाणगुणिरिति लक्ष्यमाणा ये गुणा जाड्यादयस्तैरेव यदि योगः शक्यसंबन्धस्तः
दा गौणी वृत्तिरिति । अविनाभावश्चात्र संबन्धमात्रमिमतम् । न तु व्याप्तिः। 'मञ्चाः कोशन्ति'
इत्यादावभावात् । दशाविशेषविशिष्टस्य तत्रापि साऽस्त्येवेति चेत्तार्हे आक्षेपादेव व्यापकप्रताितरस्तु किं लक्षणयेत्युक्तम् 'गौरनुबन्ध्यः' इत्यत्र । संबन्धान्तरात्सारोपो यथा—'आयुर्वृतम्' इति । साध्यवसानो यथा—'आयुरेवेदम्' इति । एवमादौ साद्दर्यादन्यो यः कार्यकारणभावादिः संबन्धस्तत्पूर्वके आरोपाध्यवसाने । अत्र गौणभेदे सारोपे भेदेऽपि ताद्रूप्य-

उ०-तदारांयः। एतेन गौणी, अतिरिक्ता वृत्तिरित्यपास्तम्। छक्ष्यमाणगुणैरिति। छक्ष्यताव-च्छेद्कैरित्यर्थः । गुणलक्ष्यतार्वच्छेद्किका लक्षणा गौणीति भार्वः । अनेन लक्ष्यतावच्छे-द्केऽपि लक्षणां सूचयाति । प्रतीतिरिति उपस्थितेर्लक्षणात्वे भावे किन्। पक्षान्तरे तु करण इति बोध्यम् । तैरेव यदि योग इति । तद्द्वारको यदि योग इत्यर्थः । आह्वादः यति मुखेन्दुरित्यादौ धर्मत्वेनेन्द्वादिवृत्तिधर्मस्य लक्षणान्न पौनरुक्त्यम् । धर्मत्वेन च प्रत्त्या-ंसत्त्योपात्तर्धर्मस्येव मानमित्याहुः । केँचित्तु सददात्वेनैव सददाो लक्ष्यते । दाक्यसंबन्धोऽ-ट्येतदेव । न चैवं सादृश्यस्य शब्दोपात्तत्वे चन्द्र इव मुखमित्यादाविवोपमैव स्यादिन्दुर्मुख-मित्यादौ । किं च बाहीकोऽयं न गोसदृशोऽपि तु गौरेवत्यादौ सादृश्यव्यतिरेकमिश्रिते सादृश्यबुद्धचयोग इति वाच्यम् । भेद्गर्भसादृश्यप्रतीतौ हि उपमा । तदेव च सदृशादि-पद्वाच्यम् । तदगर्भसादृश्यं च रुक्ष्यतावच्छेद्कम् । न गोसदृश इत्यादिना निषेधोऽपि मेद्गर्मस्यैवेति न दोष इत्याहुः । दशाविशेषेति । कोशनविशेषेत्यर्थः । आक्षे-पादेव व्यापकप्रतीतिरिति । आक्षेपोऽनुमानम् । तथा च शब्दसहकृतानुमानेनो-पस्थिते तटादौ घोषाधिकरणत्वान्वर्यः । प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वयन्युत्पत्तिः प्रकृतिसह-कृतानुमानोपस्थितार्थविष्याऽपीति बोध्यम् । न्यापकतारूपसंबन्धस्य लक्षणाबीज-त्वे मानाभावाच । व्यापकत्वाग्रहेऽपि लक्षणाप्रसरात् । आयुर्घृतमिति । आयुरत्र वीर्घकालजीवनम् । जनकत्वं संबन्धः । स एव च लक्ष्यतावच्छेदकम् । भेदेऽपि तादू-

१ क. तत्त्वे सित मंू । २ क. ख. ग. वै सा । ३ ख. वै का । ४ क. "णपूर्वके सारो-पसाध्य"। ख. "णसंबन्धपूर्वके सारोपासाध्य"। ५ क. तदाशय इति । तथा च बाह्यकादिरुंक्यते । इति मतमेव युक्तं न तु ' गुणा एव लक्ष्यन्ते दिति मतमित्याशयः(चू.)। ६ क. ग. वः । प्रती । ७ केचित्त्विसारभ्येसाहुरित्यन्तो प्रन्थः क. धुस्तके न दृश्यते । ८१क. "यः । आयु ।

आरोपाध्यवसाने । अत्र गौणभेदयोभेदेऽपि ताद्रूप्यप्रतीतिः सर्वयैवा-भेदावगमश्र प्रयोजनम् । शुद्धभेदयोम्स्वन्यवैलक्षण्येनाव्यभिचारेण च

प्रदी • —प्रतीतिः साध्यवंसाने सर्वथैवाभेदावगमश्च प्रयोजनम् । शुद्धभेदे तु सारोपेऽन्यवै-लक्षण्येन कार्यकारित्वादेः साध्यवसाने त्वन्यभिचारेण कार्यकारित्वादेः प्रतीतिः फलम् । तदुभयं चाभेदप्रतीतिपूर्वकामित्युक्तम् ।

उ ० - प्येति । भिन्नधर्मप्रकारकोपस्थितावि सादृश्यातिशयमहिस्रा ताद्रुप्यप्रत्यय इत्यर्थः । तत्र प्रथमतो जडगवोरेकशञ्द्बोध्यतयाऽभेद्प्रतीतौ व्यञ्जनया गवाभिन्नजडाभेद्स्य वाहीके प्रतीत्या तदुपपत्तिः । ईयं चाऽऽहार्या । शब्दतो भेद्स्याप्युपस्थितेः । वस्तुतो लक्षणया साह-इयबोधे तन्महिस्ना गोत्ववाहीकत्वयोः सामानाधिकरण्यसंभावनया ज्ञातस्यापि भेदज्ञानस्य वाच्यबोधकालिकस्य तिरोधानादनाहार्थैव सा। तस्या वैयञ्जनिकत्वेन तस्यां वाधबुद्धेरप्रति-बन्धकत्वाच । सर्वथैवेति । वाच्यार्थबोधवेलायामपि शर्वं जभेदकधर्मानुपस्थिते।रिति भावः। एतेन मुख्यार्थनाधज्ञानविधया भेदस्योपस्थितिरस्त्येवेति परास्तम्। एवं च शुक्ती रजतत्वा-रोपे शुक्तिंत्वेनेव बाहीकत्वेन तदनुपस्थितिरेवेति वोध्यम्। नैव्यास्तु साध्यवसानास्थले गोत्वेनैव बाहीकस्य बोधः। शक्यतावच्छेदकातिरिक्तरूपेण शक्यवोधे लक्षणाया इव शक्य-तावच्छेदकरूपेण शक्यान्यवोधेऽपि तत्त्रसरादित्याहुः । अव्यभिचारेणेति । कारणा-त्कार्यस्य भेद्झहे सति व्यभिचारसंभावनासंभवेन सारोपायां नेदं प्रयोजनम् । साध्यवसानायां तु भेदतिरस्कारादमेदप्रहेण व्यभिचारशङ्काया अप्ययोग इति भावः । लक्षकगतधर्म-प्रतीतिरेव प्रयोजनमिति त्वश्रद्धेयम्। उपकृतिनत्यादी व्यभिचारादित्याहुँ:। परे तु शक्य-तावच्छेदकारोपेण शक्येतावच्छेदकपकारक एव तीरादिकोधो लक्षणायामिति गौतमसूत्रे पुंयोगादिति सूत्रे महाभाष्ये च राष्ट्रामिति निरूपितं मञ्जूषायाम् । ऐवं च गङ्गात्वादिनैव तीरबोधः । न चाऽऽरोपितगङ्गात्वेन बोधेऽपि तस्य ज्ञानस्य अमत्वाच्छास्त्रज्ञानवतां सर्वेथा तत्त्वेन महाच तदुत्तरं गङ्गागतशैत्यपावनत्वप्रतीतिरूपं प्रयोजनं न सिध्येत्। अत एव शक्तिरजतज्ञाने अमत्वप्रहे तत्र न प्रवर्तत इति वाच्यम्। मध्ये व्यञ्जनया मुख्यगङ्गाप्दार्था-मेद्स्य प्रतीते:। व्यञ्जनाजन्यज्ञाने च बाधज्ञानेन नाप्रामाण्यप्रह इति न द्रोषः। तदुक्तम्। तटादीनां गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तीः प्रातिपिपाद्शिषितप्रयोजनसंप्रत्यय इति । तत्त्वेत्यस्य मुख्यमङ्गाभेदेत्यर्थः । न च लक्षणामूलन्या मङ्गाक्षंबन्धप्रततित्या तत्तिद्धिः । गङ्गातटे घोष इत्यतोऽपि तत्प्रतीत्यापत्तेः । तदुक्तम्-गङ्गातंबन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे

१ इयमित्यारभ्याप्रतिबन्धकत्वाचेत्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दश्यते । र कः व्हिक्षे । ३ नव्यास्त्वित्यारभ्य तत्प्रवरादित्याद्वारित्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दश्यते । ४ ग. हुः । क्रवित्प्र । ५ क. नच गङ्गा ।

कार्यकारित्वादि प्रयोजनम् । कचित्ताद्ध्यीदुपचारः । यथेन्द्रार्था स्थू-णेन्द्रः । कचित्स्वस्वार्मिभावात् । यथा राजकीयः पुरुषो राजा । कचि-द्वयवावयविभावात् । यथाऽग्रहस्त इत्यत्राग्रमात्रेऽवयवे हस्तः । कचि-प्रदी ० - कचित्ततप्रयोजनकत्वेनोपचारः । यथेन्द्रार्था स्थूणेन्द्रः । कचित्स्वस्वामिभावात् । यथा राजकीयः पुरुषो राजा । कचिद्वयवावयविभावात् । यथा कर्मधारयेऽग्रहस्त इत्य-उ ॰ - चोष इति मुख्यशब्दाङ्क्षणायाः को भेद इति । कुन्ताः प्रविशन्तीत्यादावि कुन्तत्वा-दिना कुन्तयुक्तपुरुषप्रतीतिः। अव एवात्र न मतुप्। तेषु च मुख्यकुन्ताभेदप्रतीत्या कुन्तगततै-क्ष्ण्यादिप्रतीतिरूपप्रयोजनासिद्धिः। तदुक्तम् -कुन्तादिभिरात्मनः प्रवेशान्वयसिद्धचर्थे स्वसं-्योगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्त इति । आक्षिप्यन्तं इत्यस्य स्वगतर्कुन्तत्वाद्याश्रयत्वेन बोध्यन्तं इत्यर्थः । गौर्वाहीक इत्यत्र साधारणगुणरूपसादृश्याश्रयणेन बाहीकस्यैवाऽऽरोपितगोत्वेन बेश्वस्ततो व्यञ्जनया मुख्यगवाभेदप्रतीतिः प्रयोजनम् । तत एव चमत्कारः । आद्यबोधेन तु न चमत्कारः। तस्मिन्भ्रमत्वज्ञानात् । अत एव गौर्बाहीको जड इत्यादौ न पौनरुक्तचम् । आयु-र्घृतमित्यादौ कार्यकारणभावसंबन्धादायुष्ट्रेन घृतवोधः । ततो न्यञ्जनयाऽन्यवैरुक्षण्येनाऽऽयु-प्कारित्वऋपप्रयोजनप्रतीतिः। तदुक्तम् साधारणगुणाश्रयणेन परार्थो छक्ष्यत इत्यपरे। छक्ष्य-माणगुणैर्थोगाद्वतेरिष्टा तु गौणता। गौणभेदे भेदेऽपि ताद्रूप्यप्रतीतिः प्रयोजनं शुद्धभेदयोस्त्वः न्यवैलक्षण्ये तत्कार्यकारित्वादिप्रतीतिरिति । लक्ष्यमाणगुणौरित्यस्य ज्ञायमानगुणैरित्यर्थः । यद्गुणज्ञानपूर्वकं बाहीके गोराब्दप्रयोगस्तद्गुणरूपात्संबन्धादिति यावत्। साधारणगुणाश्रयः णेनेत्यस्य तद्रृपसंबन्धेनेत्यर्थः । अत्रत्यप्रदीपस्तु मतान्तरपरतया कथंचिन्नेर्यः। छक्ष्यमाण-गुगैरित्यत्र प्रकृत्यादित्वात्तृतीया । अनया रीत्वाऽन्योऽपि प्रकाशमन्यो योज्यः । एतेन ऋपके न लक्षणा, समानविभक्तिकत्वेन नामार्थयोरभेदान्वयोपपत्त्या लक्षणाफलाभावादि-

प्रहादिति दिक् ।

किचित्प्रयोजकत्वेनिति । इन्द्रपूजाप्रयोजके तत्प्रयोजकत्वव्यवहारो गौणः ।
स्थूणा स्तम्भः । अग्रमात्र इति । विजातीयसंयोगं प्राप्तोऽवयवपुद्ध एवावयवीति

त्यादि दीक्षितादिनन्योक्तं परास्तम् । गौर्ने बाहीक इत्यादिबाधँकज्ञानेन तद्घोघेऽप्रामाण्य-प्रहजननात्ततश्चमत्कारानापत्तेः । मम तु तस्य बोधस्य छक्षणामू छन्यञ्जनाजन्यत्वेन तन्न बाध-ज्ञानेनाप्रामाण्यप्रहाजननान्न दोष इति वदन्ति । इदमेव युक्तम् । अन्यथा गङ्गादिपद्जन्यत-टादिशार्व्दबाधस्येव प्रयोजनप्रतीतिनियामकत्वेन गङ्गातट इत्यादितस्तद्भावोपपत्तौ मध्येऽ-भेदप्रतीतिः प्रकाशीद्युक्ताऽसंगता स्यात् । मम तु यथा तदुपयोगस्तदुक्तं तद्वोघे अमत्व-

१ क. ग. दि । क । २ क. भिसंबन्धात् । ३ घ. चित्रयोजक । ४ क. कुन्ताया । ५ क. भ्येन कार्य । ६ क. थः । प्रकृ । ७ क. ध्वा । ८ क. ग. दि । अवयवपुद्ध ।

### त्तात्कम्यीत् । यथाऽतक्षा तक्षा ।

प्रदी ॰ — त्रावयवे ऽग्रमात्रे हम्तोपचारः । ऋचित्तद्धिकर्मशास्त्रिन्वात् । यथा ऽतक्षा तक्षा । उ ॰ — मते ऽवयवान्तरच्युदासाय मात्रपदैम् । एवं

इ०—मतऽवयवान्तरच्युदासाय मात्रपदम् । एव गङ्का तु हरते पार्व दृष्टा पीताऽवगाहिता ।

इत्यादी पीतेत्यंशे गङ्गापदस्य तद्वयवे लक्षणा । दर्शनादिनाऽत्युत्ऋष्टयर्भजनक-तावच्छेद्कजातेः प्रवाहमात्रवृत्तेरेव गङ्गापदशक्यत्वात् । गङ्गाजलवत्यपि नात्र गङ्गोति प्रतीतेः । गङ्गायां जलमिति तु गवि साम्ना वृक्षे शाखेतिवद्घोध्यम् । तक्षेति । इदं

जातिविशोषाविच्छन्ने रूढम् ।

अँत्र वदन्ति । सारोपायां चन्द्रो मुखमित्यादौ न छक्षणा । फछाभावात् । नामार्थ-योरभेदस्य वाक्याविधयेव प्रतीत्युपपत्तेः । प्रमिद्धत्वादिनोपान्थितमादृश्येन पूर्वोक्तरी-त्याऽप्रामाण्यज्ञानानाम्कन्दितानाहार्याभेद्वुद्धचुपपत्तेः। वाधवुद्धिप्रतिवुद्धतावच्छेद्केकोटाः वनाहार्यत्वस्येव शाटदान्यत्वस्यापि निवेशाद्वां न दोषः । योग्यताज्ञानं च न शाटदे कारणम्पि तु प्रामाण्ययह एवेति न दोषः । भेदकधर्मोपस्थितिकाछिकाभेदप्रतितौ रूप-कमन्यथाऽतिशयोक्तिरिति व्यवस्थासंभवेन मुखं चन्द्र इत्यादावितशयोक्तिरेव स्यादिति निरस्तम् । न चैवं सारोप इक्षणा किं नास्त्येव । अस्ति वाहीको अपरो गौरित्यादौ । तत्र ह्मपरादिपदै: प्रसिद्धगोभेदपतिपादनेन विरोधान्न वाच्ययोरभेदप्रतीतिः । किं तु तत्स-हरो लक्षणीव । लक्षणायाश्च न शक्याभेदबुद्धिः फलम् । किं तु साहरयातिशयबुद्धिः । एवं च सकलतत्कार्यकारित्वं फलति । एवमपूर्वी गौरिति वाहीकाभिप्रायेण प्रयुक्तेऽपि बोद्धन्यम् । तत्रापि न प्रसिद्धगवाभेदो लक्षणाफलम् । अपूर्वपदेन तिरम्कारात् । बाही-कत्वाद्यप्रतीतिकृतश्चाधिकचमत्कारः । न चैवमुपमाया अपि रूपकत्वापत्तिः । यत्र सादृर्यप्रतीतिकृतश्चमत्कारस्तत्रोपमा, यत्र त्वभेद्प्रतीतिकृतः सादृर्यातिशयप्रतीतिकृ तश्च तत्र रूपकमि।ति स्वीकारात् । इद्मेवाभिप्रेत्य गौर्वाहीक इत्यादावभेदरूपकातिश-योक्ती, बाहीकोऽयमपरो गौरित्यादौ च तादृष्यरूपकार्तिशयोक्ती इति कुवलयानन्दकृतः। यत्त रूपके लक्षणायाम्—

राजनारायणं रुक्ष्मीस्त्वामारिङ्गिति निर्भरम् । इत्यादौ विशेषणसमासायतं रूपकमुपमितसमासायत्तोपमा वेति संदेहे यद्यत्रोपमा स्यात्तार्हि नारायणसद्दशो राजेत्याद्यर्थे
नारायणसद्दशे रुक्ष्मीकर्तृकारिङ्गनसंसर्गवाध इति रूपकमेवत्यार्छकारिकोक्तं विरुध्येत ।
रूपकेऽपि साधारणधर्मादिप्रकारेण रुक्षणायां तद्दोषताद्वस्थ्यादिति । तत्र रूपके साधाः
रणधर्मादिप्रकारेण रुक्षणायामपि रुक्ष्यार्थे व्यव्जननया वाच्यार्थाभेदप्रतितेस्तद्द्वारोपमेयेऽपि
तत्प्रतितेश्चादोषात् । न चैवमुपमितसमासेऽपि रुक्षणायाः, सत्त्वेन तत्फरुतया तत्राद्यभेदप्रन्ययसत्त्वेनोपमायामपि न दोष इति वाच्यम् । तत्र निरूदरुक्षणाङ्गीकारेण

१ क. °दम् । तक्षेति । २ अत्र वदन्तीत्यारभ्योपमानानी स्थत्र कैयट इत्यैन्तो अन्थः क. धुस्तके न दृश्यते । ३ ग. °गोर्भेद ° ।

### लक्षणा तेन षड्विधा ॥ १२ ॥ औद्यभेदाभ्यां सह। सा च व्यङ्गचेन रहिता रही सहिता तु प्रयोजने ।

#### मदी०-लक्षणाः।

एवमारोपादिकृतं प्रकारषट्कं प्रतिपाद्य व्यञ्जनकृतं प्रकारत्रयमाह—व्यङ्गेश्यन् । व्यञ्जनस्थले कथं व्यङ्ग्यसाहित्यानियम इति चेन्प्रयोजनस्य व्यञ्जनामात्रगम्यत्वात् । तदिद्रमुक्तम्—'प्रयोजनं हि व्यञ्जनाव्यापारगम्यमेव' इति ।

उ० --- प्रयोजनाभावात् । न च सहरात्वेन रूपके छक्षणेति मते साहश्यस्य शब्दो-पात्तत्वादुपमापात्तिरिति वाच्यम् । तन्मते भेदकरम्बितत्वाकरम्बितत्वाम्यां भेदादित्युक्तं प्राक् । अन्ये तूपिमतसमासोपमानसमासयोरिप साहश्यमूछकयोपमानतावच्छेदकधर्मस्यो-पमेय आरोपेणाभेदान्वयस्वीकारे बाधकाभावेन तन्नापि रूपकेऽक्षतिरेव । यदा तु प्रयो-जनवशात्तत्रापि सहश्रह्मणिकेन समासस्तदोपमाऽपीत्याहुः । स्पष्टं चेदमुपमानानी-त्यत्र कैयटे ।

षाड्विधोते । शुद्धा-गौणी-सारोपा-साध्यवसानोपादानलक्षणैः षड्भेदेत्यर्थैः । ननु
गौण्यां लक्षणलक्षणात्वाङ्कीकारेण सप्तविधत्वमुचितामिति वाच्यम् । अत्रोपादानलक्षणाम्यामर्थान्तरसंक्रमितात्यन्तितरस्कृतवाच्यौ, सारोपासाध्यवसानाम्यां रूपकप्रथम।तिशयोक्ती
शुद्धाम्यां च ताम्यां हेत्वलंकारं निरूपियण्यित षड्भेदकथनमेव सफलम् । गौण्या लक्षणायास्तु न क्रापि विशिष्ट्र्य नियामकत्वामिति न तद्गणनमिति भावः । एवं चेति । पौनरुक्त्यप्रसङ्केनेत्यर्थः । अज्ञालोचनेति । एवतुशब्दाम्यां गौण्या उपादानलक्षणरूपभेदद्वयाभावबोधनेन लक्षणामात्रस्य रूढिप्रयोजनवत्तद्भेदद्वयकथने तेन विरोधस्य स्पष्टत्वादिति
भावः ।

व्यञ्जनकृतभिति । र्ल्सणायास्तत्फलकत्वादिति भावः ।

१ ग. आदिमे°। २ क. °त्वेनोक्तो इति, नचत°। ३ क. °वृचप । ४ क. "रा अस्या । ५ ग कि। षड्भेदे । ६ क. °थं: एवं चीत।

प्रयोजनं हि व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव । तच गूडमगूढं वा, तच्चेति । न्यङ्गचम् । गृढं यथा-मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमपेक्षितं समुच्छालिताविभ्रमा गतिरपान्तसंस्था मातिः।

पदी - यत्त — 'नन् हक्ष्यप्रयोजनयोर्द्वयोरपि हक्षणयैव प्रतीतौ किमन्न व्यञ्जनेत्यत आह-प्रयोजनं हीतिं इति तत्फिक्किकावतारणं तद्ज्ञानविज्ञामितम् । अत्र व्यञ्जनस्थाप-नस्याप्रैस्तुतत्वात् । तत्प्रकरणे च 'व्यञ्जनान्नापरा किया' इति सूत्रेणैव प्रतिपादनात् । तच्च ।

तिदिति व्यङ्गचम् । लक्षणाभेदप्रयोजक आरोपादिर्यथा भिद्यते तथा तत्प्रयोजैकं व्यक्कचमपीति चस्यार्थः । वाराव्दः समुच्चये । काव्यभावनापरिपकवुद्धिः सहृदयः । तन्मात्र्वेद्यं गृढम् । तत्तादितरवेद्यमगृढम् । तत्र गृढं यथा — मुखं ।

अत्र विकासः पुष्पधर्मः स्मितेऽनुपपन्न इति प्रस्तत्वं स्थयता विकासितपदेन स्रोकोत्तर-रमणीयतातिरायो व्यज्यते । स च गृदः । एवं विश्वतसमुच्छिलापास्तसंस्थामुकुछितोद्धुरमो-उ ० - तत्तदितरेति । सहदयासहदयेत्यर्थः ।

मुखमिति । इदं रक्षणामूळध्वनेरुद्। हरणम् । इन्दुवद्नायास्तनौ शरीरे तरुणिम्न उद्गम आविर्मावो मोदैते स्फीतो भवतीत्यर्थः । उत्ऋष्टवस्तुसंबन्धात्स्वयमप्युत्कर्षे प्राप्त इत्यर्थः । प्रक्तत्येवेयामिन्दुवद्ना तत्राप्येवंविधनवयौवनविजृम्भणमित्यतिकष्टमापतितं विद्-भ्ययुवजनस्येत्येवं खेदे बत्रेति । अहो रमणीयतातिशय इति विस्मये च । अहो भाग्येन संपन्नं परमोत्सवारुयातं युवजननयनानामिति हर्षे वा ।

बताऽऽमन्त्रणसंतोषखेदानुकोशविस्मये ।

इति नानार्थकोशात् । स्फीततौचिह्नमनेकस्थानेऽनेकविधकार्यजननरूपं द्शियति -मुखमिति। यतो मुखं विकासितं प्रसृतं स्मितं स्मितं स्यात्स्पन्दिताधरमित्युक्तलक्षणं हास्यविशेषरूपं यत्र तथाभूतम् । प्रोक्षितं वशितः स्वाधीनः कृतो विक्रमा तिर्थगामित्वं येर्नं । तथा गतिर्भमनं समुच्छिलिता निरन्तरमतिशयेन प्रादुर्भूता विभ्रमा यत्र तथाभूता 🕽 मतिर्बुद्धिस्त्यक्तपारिमि-तिविषयिका । उरो वक्षःस्थलं मुकुलितौ मुकुलाकारी, ईपदुन्नतुौ स्तनौ यत्र । जधन-मृरुमूलभागः । असंबन्धेनावयवानां दृढबन्धेनोद्धुरं विलक्षणरितयोग्यम् । यद्वांऽसबन्धो र-तिबन्धविशेषस्तर्त्रं समर्थम् । तथा चासाधारणस्मिताद्युन्मेषः स्फुटमेव यौवनोद्गममवगमयतीति भावः । अत्र च विकासस्य पुष्पधर्मस्य स्मिते वशीकरणस्य चेत्नेधर्मस्य दृष्टावृर्ध्वगतिविशे-

१ क. "प्रकृत" । २ क. "जनकं । ३ घ. "दते स्फुरितो । ४ क. "ति । स्फीतता" ५ घ. "तातिशयमने" । ६ क. ग. "न तथा मृतम्। तथा ग"। ७ क. ग. "षयित्वका । ८ क. "त्र योग्यत्वम्।

## उरो मुकुलितस्तनं जघनमसबन्धोर्द्धरं वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते ॥ ९ ॥

### अगूढं यथा—

प्रदी ० — दतेशब्दैरायतत्वोछिसितत्वानेकविषयसंचारित्वोद्धिच्नत्वयोग्यत्वानियन्त्रितत्वानि स्रक्षयद्भिर्युक्तानुरागित्वसकस्वशीकारित्वानुरागातिशैयस्त्रिङ्गनयोग्यत्वरमणीयत्वस्पृहणीय-त्वानि गूढानि व्यज्यन्ते । यथा वा मम—

चकोरीपाण्डित्यं मिलनयित हम्भिक्कमिहिमा हिमांशोरद्वैतं कवलयित वक्त्रं सृगदृशः । तमोवैदम्ध्यानि स्थगयित कचः किंच वचनं कुहूकण्ठीकण्ठध्वनिमधुरिमाणं तिरयित ॥ अत्र कियापदानामात्यन्तिकविच्छायत्वादिव्यक्कचानि गूढानि ।

उ०-षद्भपसमुच्छल्रनस्य मूर्तद्रव्यधमस्य विश्रमे संस्थाया मर्यादायास्त्यागंस्य चेतनधर्मस्य मतौ मुकुलितत्वस्य पुष्पधर्मस्य स्तनयोरुद्धरत्वस्योत्कृष्ट्धपुरावस्वरूपस्य चेतनधर्मस्य जघने मोदस्य हर्षस्य चेतनधर्मस्य योवनोद्धमे बाधितत्वाद्विकिसितादिपदेरुपदार्शितपदार्था लक्ष्यन्ते । तत्र विकासेनासंकुचितत्वसंबन्धेन सातिशयत्वं लक्ष्यम् । सौरभादि व्यक्षचम् । वशीकरणेन स्वाधीनत्वं लक्ष्यते । अभिमतविषयप्रवृत्तिः संबन्धः। युक्तानुरागित्वं व्यक्षचम् । समुच्छलेन बाहुल्यं लक्ष्यते । अभिमतविषयप्रवृत्तिः संबन्धः। बहुलं हि समुच्छलित । सक्लमनोहारित्वं व्यक्षचम् । संस्थाया असनेनाधीरत्वं लक्ष्यते । हेत्रहेतुमद्धावः संबन्धः। पूर्वे मुग्यतया गुरुजनसंनिधो प्रियतमेऽप्यक्षिकृतमर्यादा मतिरासीत् । इदानी तु मौग्यत्यागान्न तथेन्त्यनुरागातिशयो व्यक्षचः । मुकुलितत्वेन काठिन्यं लक्ष्यते । निविद्यावयदत्वं संवन्धः । कठिनं हि तद्भवति । यद्दोद्धिन्नत्वं लक्ष्यम् । आलिक्षनयोग्यत्वं व्यक्षचम् । उद्धरत्वेन त्योग्यत्वं लक्ष्यते । भारसहनक्षमत्वं संबन्धः। रमणीयत्वं व्यक्षम् । मोदेनोत्कपों लक्ष्यते । जन्यजनकभावः संबन्धः । स्पृहणीयत्वं व्यक्षचम् । अनियन्त्रितत्वमुत्वर्प एवेति । (पृथ्वीन्दः । )

लक्षयद्भिति । वशीकरणद्भवद्द्रव्योच्छलननिर्मर्याद्त्वकलिकायत्तत्वोत्कृष्टधुराव-न्वरूपमुख्यार्थवाधादिति मावः ।

( चकोरीति । छभिङ्किमिहिमा दर्शनप्रकारमाहित्म्यम् । कवलयित प्रसिति । कुहू-कण्ठी कोकिला । शिखारणी छन्दः ।) आत्यन्तिकविच्छायत्वादीति । आदिना

९ क. °शयत्वास्त्रि° । २ क. °ति : विच्छायत्वादीनीति । आदिना वक्त्र ।

श्रीपरिचयाक्जहा अपि भवन्त्यभिज्ञा विद्ग्येचिरितानाम् ॥ उपिद्यिति कामिनीनां यौवनमद् एव लिलतानि ॥ १० ॥ अत्रोपिद्यतीत्यनायासेन शिक्षादानमभिष्येयवत्स्फुटं प्रतीयते । तदेषा कथिता त्रिथा ॥ १३ ॥

अन्यङ्गचा, गृहन्यङ्गचा, अगृहन्यङ्गचा च ।

प्रदी ० — अगृढं यथा — श्रीपरिचया ० ।

अत्रोपदेशकत्वं शब्दविशेषप्रयोक्तृत्वं मदेऽनुपपन्नमित्याविष्कारं छक्षयतोपदिशतिपदे-नानायाक्षेन शिक्षादानभभिव्यज्यते । तच महृद्यासहृदययोरुभयोरप्यभिषयवत्प्रकाशते ।

तदेपा०।

तत्तःमात्रिधा--अव्यङ्गचा गूदव्यङ्गचा अगूदव्यङ्गचा चेति ।

उ०-वक्त्रप्रतियोगिकसाद्दयवत्त्वस्मिग्धद्यामत्त्वश्रुतिकदुत्वानि । श्रीपरिचयादिति । जङा अनिम्नां अपि जनाः श्रीपरिचयात्, प्रथमसंबन्धः परिचयः, तस्मादेव चतुरजनचरितानां ज्ञातारो भवन्ति । तत्रार्थान्तरन्यस्माह—उपिद्शतीति । कामिनीनां यौवनमदः स्वयमेव छितानि उपिद्शति । तथा च विद्रयजनचरितस्वरूपानिज्ञानामिप विनैवोपदेशं सङ्गत्संबन्धात्तद्वगमः । तिकं वक्तव्यं तत्स्वरूपाभिज्ञानां तदाभिछाषुकाणा-मुपदेशे तद्विज्ञानामित्यत्रेति भावः । ज्ञानानुकूछश्चव्दप्रयोगरूपोपदेशकर्तृत्वस्य चेतनधर्मस्याचेतने यौवनमदे वाधातसानान्यविशेषभावसंबन्धेनाऽऽविष्कारमात्रं छक्ष्यम् । अनायानेसन छितादिज्ञानं व्यक्ष्यम् । इदं च विद्रयाविद्रयवेद्यम् । छितम् ।

' सुकुमारतयाऽङ्गानां विन्यासो रुखितं भवेत् '

इत्युक्तलक्षणलंकितम् ।

· ' आंटाचार्चोपादेष्टं स्याछ छेतं रुतिचेष्टितम् '

इत्युक्तलक्षणं वा । लिलतानीत्यत्र बहुवचनमाद्यर्थकम् । तेन विव्वोकविलासादिहाः वसंग्रहः । तथा चामरेण—

र्स्वाणां विलासविव्योकिविश्रमा लिलतं तथा । हेला लीलेत्यमी हावाः क्रियाः **शृङ्गारभावनाः ॥** इत्यादिनैपु हावपदवःच्यत्वं प्रतिपादितम् । **एतेन ललितानीति विश्रमानीत्यर्थः ।** 

क क. स. वा । बहु ।

# तद्भूलीक्षाणिकः;

शब्द इति संवध्यते । तद्भूस्तद्शश्रयः । तत्र व्यापारो व्यअनात्मकः ।

कुत इत्याह —

# यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ॥ १४ ॥ फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा किया ।

प्रदेशिक-एवं लक्षणां निरूप्य तया लाक्षाणिकं लक्षयति-तद्भू०

्रियाद्वाचको लाक्षाणिकः ' इतिसूत्रस्थः शब्द इत्यनुषज्यते । तद्भूस्तस्या लक्ष-णाया आश्रयः ।

अथ व्यञ्जकशब्द्रलक्षणाय व्यञ्जना निरूपणीया । सा च द्वेघा—शब्द्रनिष्ठा, अर्थ-निष्ठा च । तत्रान्त्या शब्द्रलक्षणेऽनुपयुक्तेत्यग्रे विवेचनीया ।

आद्या तु द्वेषा—अभिधामूला, लक्षणामूला च । तत्र यद्यप्यभिषायाः प्राथम्या-दुषंजीन्यत्वाच तन्मूला प्रथमं निरूपयितुमुचिता तथाऽपि सुप्रसिद्धत्वाछक्षणायाः प्रकृत-त्वाच तन्मूलामेव प्रथमं निरूपयित — तत्र ० ।

तत्र हाक्षणिकरावदे । व्यापारो व्यङ्गचप्रकारानानुक्छः । हक्षणादिनैव तत्प्रतीतौ किं तथेत्यत आह—यस्य० ।

्यस्य पावनत्वादेः फलस्य प्रतीत्यथे लक्षणाश्रयशब्दप्रयोगस्तत्फलं तस्मादेव शब्दाद्ग-म्यते, न तु प्रमाणान्तरात् । व्याप्तिस्मृत्यादेरनपेक्षणात् । न च तत्र शब्दस्य व्यक्षनं विनाऽन्या क्रिया व्यापारः । तथाहि—

उ०-' विभ्रमा छाछितं तथेत्यमरः ' इति मन्दोक्तमपास्तम् । कोशस्यान्यार्थतात्पर्य-कत्वादित्याहुः । ( गाथा छन्दः । ) छक्षणामूलागूढाख्यगुणीभूतन्यङ्गचमिदम् ।

भवंतीत्यर्थासंगतिमाशङ्कचाऽऽह— आश्रय इति । अधिकरणिकवन्तस्य तत्सत्ता-श्रिय इत्येथीदिति भावः । लाक्षणिकशब्दपतिपाद्यत्वं च लक्ष्यस्यार्थस्य लक्षणमप्यर्थत उक्तमेविति बोध्यम् ।

सुप्रसिद्धत्वादिति । लक्षणाया व्यङ्गचार्थफलकत्वादिति भावैः । लाक्षणिकशब्दप्रतिपाद्यत्वं च लक्षस्यार्थस्य लक्षणमप्यर्थत उक्तमेवेति बोध्यम् । आधातुम् ।
जनायितुम् । समुपास्यते । सत्यिषि वाचकशब्दे तं विहायाऽऽद्वियते । व्याप्तिस्मृत्यादोरिति । आदिना संनिकर्षादि ।

र्१ क. °तीतये छ°ू। २ क. ग,स्यान्यतात्प । ३ क्. ग. °वत्यर्था । ४ ख. ग. °त्यर्थः । सुप्र । ५ क. °वः। आधा ।

प्रयोजनमतिपिपाद्यिषया यत्र लक्षणया शब्दप्रयोगस्तत्र नान्यतस्त्रंती-तिरपि तु तस्मादेव शब्दात्। नै चात्र व्यञ्जनाद्दनेऽन्यो व्यापारः। तथाहि— नाभिधा समयाभावात्

गङ्गायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वाद्यो धर्मास्तटादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्गादिशब्दाः संकेतिताः।

हेत्वभावान्न लक्षणा ॥ १५ ॥

मुख्यार्थबाधादित्रयं हेतुँ: । तथाँ च लक्ष्यं न मुख्यं नाष्यत्र बाधो योगः फलेन नो । न प्रयोजनमेतस्मिन्न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ १६ ॥ यथा गङ्गाशब्दः स्रोतसि सवाध इति तदं लक्षयति तद्वद्यदि ।

#### पदी०-नाभिधा०।

पावनत्वादी फले संकेतग्रहाभावात् । अभिघा हि संकेतग्रहसहायैवोपयुज्यते, नै तु स्वरूपसतीति वक्ष्यते । हेत्वभावा० ।

मुख्यार्थवाधस्तद्योगो रुद्धिप्रयोजनान्यतरदिति त्रयं लक्षणाहेतुः । तद्भावमेर्वोपपा-द्यति—लक्ष्यं ।

यथा गङ्गाशाव्दस्य नीरं मुख्योऽर्थः। तत्र च वाधः। तीरे च तत्संबन्धः। तीरस्य च छक्षणयोपस्थापने मुख्यशब्देन प्रतिपादायितुमशक्यस्य पावनत्वादेः प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति

उ०-नाभिधा समयाभावादिति । शक्तिरतिरिक्तः पदार्थम्तद्ग्राहकः संकेत इति न साध्याविशेषो हेतोरिति बोध्यम् । संकेतग्रहसहायेति । अभिधाग्राहकत्वमेव सहा-यत्विमिति बोध्यम् । तद्दर्शयत्रोहै—न स्वरूपसतिति । ज्ञाप्यार्थवाध एव तद्धीजं स्यादत आह—नाप्यत्रेति । काकेम्यो द्धीत्यादाविव तात्वर्यार्थवाध एव तद्धीजमत आह—योग इति । साक्षात्संबन्ध एव लक्षणाप्रयोजक इति भीवैः । परम्परीसंबन्धोऽ-स्त्येवेत्यत आह—न प्रयोजनामिति ।

१ क. ख. ग °रप्रतिपत्तिर°। २ ग. न च व्य°। ३ ख. °दौ पा°। ४ ख. °र्मास्तीरादै।। ५ क. °न्ते तुत्र न ग° ६ क. °तुः। छ°। ७ ख. °याहि। छ°। ८ ख. वाघा यो°। ९ क. न स्व°। १० क. °ह—स्वरू°। ११ ग °ति। परं। १२ क. वः। युक्त्यन्तरमाह—न प्रयो°। १३ घ. रासंबन्धमादाय छक्षणा तु दुष्टैदेति बोध्यम्। युक्त्यतरमाह—न प्रवै।

तटेऽपि सबाधः स्यात्तत्प्रयोजनं लक्षयेत्। न च तटं मुख्योऽर्थः। नाप्यत्र वैष्ठः। न च गङ्गाशव्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्येल्लेशणियैः संबन्धः। नापि प्रयोजने लक्ष्ये किंचित्प्रयोजनम्। नापि गङ्गाशब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रति-पाद्यितुमसमर्थः।

एवमप्यनवस्था स्याया मूलक्षयकारिणी।

एवमापि प्रयोजनं चेळ्क्यते तत्प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्तरेणेति

प्रकृताप्रतीतिकृद्नवस्या भवेत्।

ननु पावनत्वादिधर्मयुक्तमेव तटं लक्ष्यते। गङ्गायास्तटे घोष इत्यतोऽ-धिकस्यार्थस्य प्रतिपत्तिश्च प्रयोजनिमिति विशिष्टे लक्षणा । तिर्देक प्रदी०—गङ्गाशब्देन तटं लक्ष्यते। तद्वद्यदि तटमि मुख्यं स्यात् । तत्र च बाधो भवेत्। प्रयोजनस्यं च गङ्गादिगतपावनत्वादिविशेषस्य तटेन संबन्धः स्यात् । लक्षणया प्रयोजनप्रतिपादनस्य च प्रयोजनान्तरं संभवेत् । तदा गङ्गाशब्दः प्रयोजनं लक्षयेत् । न चैतदेकमप्यत्रेत्यर्थः ।

न केवलं मुख्यार्थवाधादीनामभावमात्रम् । किं तु तेषामपेक्षाऽपि नेत्याह—न च । मुख्यार्थवाधादित्रयमपेक्ष्य बोधकत्वं स्खलद्भितित्वम् । एवं 'नापि गङ्काशाब्दस्तटिमव प्रयोजनं प्रतिपादियितुमसमर्थः' इत्यादिवृत्तौ 'बाधादिकमनपेक्ष्य' इति शेषो द्रष्टव्यः । 'समर्थः' इति पाठे तु 'बाधादित्रयमपेक्ष्यैव' इति शेषः ।

नन्वस्ति प्रयोजनेऽपि छक्ष्ये प्रयोजनान्तरमिति किं व्यञ्जनयेति चेद्वैयात्याद्यदि मृयात्तत्राऽऽह—एवमप्य०।

मूळं प्रकृतार्थप्रतीतिः ।

ननु पावनत्वादिविशिष्टमेव तीरं छक्ष्यतामिति किं व्यञ्जनया। न चैवं प्रयोजनस्यापि उ०-अनपेक्ष्येति शेष इति । गङ्गाशब्दस्तटं यथा बाधादिकमनपेक्ष्य प्रतिपादियि-तुमसमर्थस्तथा प्रयोजनं नेत्यर्थः । गङ्गादिशब्दः प्रयोजनांशे तदपेक्षो नेत्यतः प्रयाजन न्र छक्ष्यमिति भावः।

वैयात्यम् । वैतिण्डिकता । मूळक्षयोति । प्रयोजनपरम्परायां छक्षणास्वीकारे यछ-क्षणाप्रयोजने विधैयसंचारादिना छक्षणानिवृत्तिस्तस्याप्रिमछक्षणानिवृत्तौ मूळभूतळक्षणा-प्रयोजनप्रतीतिरिप-न स्यादिति भावः । एतेन बीजाङ्कुरादिवदनवस्था न दूषणामित्य-पास्तम् ।

मूलक्षातिकृरीं चाऽऽहुरनवस्थां हि दूषणम् ।

१ क. °टे स° । २ ख. बाधा । न । ३ कृ. ख. °थितुं स° । ४ क. ख. ग. °क्षिनिका । ५ कि. ग. °मपीति । प्र ° । ६ क. ख. °स्था स्थात् । ७ ख. °धिकार्थ । ८ क. °शिष्ठ छ । ९ क. °रं मी । १० क. °ति वैया । वैयात्यं धाष्टर्यस् (चू. ) । ११ क. °षयान्तर सं ° । १२ ग. °स्थायां न ।

व्यञ्जनयेत्याह—

प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥ १७॥ कृत इत्याह—

ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम् । प्रत्यक्षादेहिं नीलादिविषयः । फलं तु प्रकटता संवित्तिर्वा ।

प्रदी ० - लक्ष्यकोटी प्रवेशाह्यक्षणाप्रयोजनं नास्तीति वाच्यम् । 'गङ्गानटे श्रोषः ' इत्यतोऽधिकस्यार्थस्यै प्रतीतेरेव प्रयोजनत्वादित्यत आह—प्रयोजनेन ० ।

्कृत इत्याकाङ्क्षायामाह—इानस्य०।

न्नु विषयफलयोर्भेद इति सूत्रार्थः । स चायुक्तः । फलत्वं हि जन्यत्वं वा जन्य-प्रतीतिविषयत्वं वा | आद्ये पावनत्वादौ तद्भावः । तज्ज्ञाने च विषयाद्भेद एव । अन्त्ये <sup>6</sup> प्रत्यक्षादेनीं छादिर्विषयः ' फलं तु प्रकटता संवित्तिर्वा ' इतिवृत्तिविरोधः । प्रकटताज्ञानस्य ् प्रत्यक्षजन्यत्वाभावात् । न च जन्यज्ञाप्यसाधारणमेकं साध्यत्वमस्तीति । अत्र ब्रूमः-ज्ञानस्य जन्कीभूतो विषयो यथा ज्ञानादन्यस्तथा फलमि तस्य स्वतो भिन्नम् । कारण-स्येव कार्यस्यापि भिन्नकालत्वनियमात् । शैत्यादौ तु कचित्फलपद्मौपचारिकं दृश्यते । तथा च लक्ष्यज्ञानमेव यदि शैत्यज्ञानं तदा प्रयोजनं न स्यादित्यर्थः । ननु लक्ष्यप्रतीतेर्न उ ० - इत्युक्तेः । अधिकस्यार्थस्येति । पावनत्वादिवैशिष्टचरूपस्येत्यर्थः । प्रयोज-नेनेति । प्रयोजनीभृतज्ञानाविषयेणेत्यर्थः । तथा सति लक्षणाजन्यज्ञानस्यैव फलज्ञाना-र्मकरवात्तंज्ज्ञानस्य छक्षणाजन्यज्ञानफछत्वं न स्यादित्याह—ज्ञानस्येति । विषया-द्भेद एवेति । एवं चोक्तसूत्रार्थस्य न तत्र फलत्वन्याघातकतेति भावः । मृद्घरोपा-दानिमतीश्वरगतोपादानप्रत्यक्षेपाले घटादौ तद्विषयमेदासत्त्वाव्यमिचरितश्च सूत्रार्थ इति भीध्यम् । द्वांत्रिविरोध इति । स्वजन्यप्रतीतिविषयरूपे फले स्वविषयाद्भेदं इत्यत्र नियमे विशिष्टज्ञानविषये तज्जनकविशेषणज्ञानविषयभेदासत्त्वेन व्यभिचारश्चेत्यपि बोध्यम्। तंत्र न्यायमते संवित्तिर्वेत्यनुन्यवसायः । प्रकटतेति मीमांसकमते । चक्षुरादीनां ज्ञानद्वारा विषये प्राकटचजनकत्वामिति तेषां सर्गणेः । जनकी भूत इति । विषयतासंबन्धेन ज्ञानं प्रीत तादात्म्येन विषयस्य हेतुत्वादिति भावः । स विषयो बौद्ध इति योगवृत्तावस्मा-भिरुपपादितँम् । तदा सामानाधिकरण्येनैव हेतुत्वं बोध्यम् । फल्रम् । शैत्यादिप्रती-तिरूपम् ।

निर्वितिशङ्का न सूत्रमते, किंतु शक्यसंवन्धो लक्षणोति स्वन्याख्यातमत इति बोध्यम्।

१ ख. ग. 'अनेनेत्या'। २ क. 'देनींला'। २ क. 'स्य पार्वेनत्वादिशिष्टस्य प्रतीतिरेव हि प्रयोजनिमत्य'। ४ क. 'कं कल्प्यते। ५ ग. दिः फ । ६ ग. 'िः। लक्षणायास्त्वनुपपत्तिप्रसारि-ताया इति पाठः। नतु न'। ७ क. 'तम्। न तु त'।

प्रदी ०--रैत्यप्रतीतिः फलं किं तु र्शक्यसंबन्धक्ष्पलक्षणायाः । तथा च न किंचिद्द्रण-मिति ।

अन्ना\$ऽहु:-अन्वयानुपपत्त्या हि लक्षणा प्रसरन्ती यावद्न्वयोपपादकं तावदेव विषयी करोति, न त्वनुपपादकमपीति कथं तटेपावनत्वमपि विषयी कुर्यात् । नन्वन्वयानुपपत्त्या करुप्यमानाऽपि साऽनुदेश्यमपि शैत्यं विषयी करोति । यथा तापोपशैमायोपादीयमानं चन्दनं शैत्यमपि जनयतीति चेल । चन्दनस्य हि संनिधिमात्रेण शैत्यजनकत्वम् । लक्षणायास्त्वनुपपत्तिप्रसारिताया इति वैषम्यात् ।

यत्तूक्तं यथाश्रुते चण्डीदासेन—' ज्ञानस्य विषयातिरिक्तं फलमात्रं विविक्षितं ज्ञेय-गतं वा । आद्ये प्रकृतेऽप्यस्ति गोस्वामिगतप्रीतिः । अन्त्ये प्रयोजनज्ञान एव न्यभि-चारः । तेन हि गोस्वामिसंतोषमात्रं जन्यते । न तु तद्गतं किंचिदिति । तस्माद्धेतुफल-योस्तटप्रतीतिफलप्रतीत्योभिन्नकालत्वेनाभिन्नव्यापारविषयत्वमसमीचीनमेवेति व्यञ्जनासि-द्धिरित्यत्र तात्पर्यम् ' इति । तद्बोधविज्यन्भितम् । न ह्यनेन सुत्रेण यथाश्चतेनापि ज्ञानस्वस्य विषयान्यफलकत्वव्याप्यत्वं प्रतिपाद्यते, किंतु ज्ञानफलत्वस्य विषयान्यत्व-व्याप्यत्वम् । तथा च शैत्यादेर्छक्षणाजनयप्रतीतिविषयत्वे तत्प्रयोजैनं न स्यादित्यर्थे दोषानवकाशः ।

वयं तु ब्रूम:-विशिष्टं लक्ष्यं तदा भवेद्यदि विशिष्टत्वं लक्ष्यतावच्छेद्कं पूर्वे प्रतीतं -संमवेत् । न त्वेवम् । पावनत्वादिविशेषवैशिष्टचस्य तटे प्रमाणान्तरागोचरत्वात् । तत्र तस्यामावात् । यदुक्तवान्-'योगः फलेन नो' इति । अथ पावनत्वादिसामान्यवैशिष्ट्यमेव छक्ष्यतावच्छेदकमस्तु, तस्य प्रतीतत्वादिति चेत्तर्हि पावनत्वादिविशेषो न प्रतीयेतेति । किं बहुना गौबीहीक इत्यत्र गवाभिन्नजडस्य लक्ष्यत्वे सैवान्व्यानुपपत्तिः।

उ॰ — लक्षणायास्त्वनुपपत्तिप्रसारिताया इति पाठः । न तु तद्गतिमाति । स्वविषयगत-मित्यर्थः । दोषानवकाश इति । त्वदुक्तविकल्पप्रयुक्तदोषानवकाश इत्यर्थः । ननु यष्टीः प्रवेशयेत्यादिवत्तात्पर्यानुपपत्तिरेव तद्धीजमस्त्वित्यत आह-वयं त्विति । पावनत्वं न ळक्ष्यम् । किं तु तटत्वादिवछक्ष्यतावच्छेदकं वाच्यम् । न चैतत्संभवतीत्याह-यदि विश्विष्टत्वमिति । सामानाधिकरण्यसंबन्धेन गङ्गागतपावनत्वादिविशिष्टतटत्वमित्यर्थः । संभवेदिति । वाधेन प्रत्यक्षाद्यसंभवात्तद्वाच्छिन्ने शक्यसंबन्धाग्रहादिति भावः । भ्रमा-त्मकोऽपि शाब्दवोधो वक्तुमशक्यः। बाधनिश्चयसत्त्वात्। वैयँञ्जनिके तु बोधे बाधज्ञानं न प्रतिबन्धकामिति तस्त्वम् । सैवान्वयानुपपात्तिरिति । बाहीको न गौरिति बाधज्ञानस्य विरोधिव्याप्यद्रीनविधया गवाभिन्नजड़ो बाहीक इति बोधेऽपि प्रतिबन्धकत्वादिति भावेः। किं च बाहीकत्वविशिष्टे गृवाभेद्प्रतितेः सर्वसिद्धायास्तावताऽपि लक्षणयोपपाद्यितुमश-

१ क. °रूपाया रु°।२ क. °श्मनं चन्द्र°।३क. °रितयेति ।४ क °जनत्वं न ।५ क. °शिष्टं ल°।६ कः °तं भ°। ७ ग. व्याञ्जनिके। ८ ग. °स्य व्या°।९ ग. °वः। वाही°।

### विशिष्टे लक्षणा नेवम् ।

निगँदेन व्याख्यातम्।

विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ १८ ॥

लक्षिते तटादौँ ये विशेषाः पावनत्वाद्यस्ते चाभिधातात्पर्यलक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः । तच व्यञ्जनध्वनमञ्जेतनादिशँव्दवाच्यमवश्य-भेषितव्यम् ।

एवं लक्षणामूँलं व्यञ्जकत्वमुक्तम् । अभिधामृलं त्वाह-अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगायैरवाच्यार्थधीऋदृव्यापृतिरञ्जनम् ॥ १९ ॥

प्रदी • - उपसंहरति - विशिष्टे • ।

एवमुक्तयुक्तया।

विशेषाः०।

तटादौ छिक्षिते तु सित पावनत्वादयो विशेषाः प्रतीतिविषयाः स्युः । ते च प्रसिद्धा-तिरिक्तव्यापारगम्या एव । स च व्यापारो व्यञ्जनध्वननादिशव्दवाच्योऽवश्यमेषितव्यः । कथमन्यथा विशेषप्रतीतिरिति । एवं छक्षणामूछव्यञ्जकत्वमुक्तम् । अभिधामूछं त्वाह— अनेकार्थस्य ।

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे संयोगाँग्विनियिन्त्रिते सत्यवाच्यार्थधिहेतुर्व्यापारोऽ-झनम् । व्यञ्जनमित्यर्थः । अनेकार्थोऽनेकाभिधानशक्तिः । अर्थभेदेन शब्दभेद इति नये उ०-क्यत्वमिति व्यञ्जनेवावश्यमास्थेयेति वोध्यम् । केचित्तु लक्षणावृत्तेः फलं लक्ष्या-र्थबोध एव । न तु पावनत्वादि्प्रतीतिनीपि लक्षणाज्ञानस्य । किं तु लक्षणया तीरबोध-स्यैव तत्फलमिति मूलेऽपि न दोष इत्याहुः ।

लक्षिते। लक्षणया बोधिते। अतिरिक्तन्यापारेति। शक्तिलक्षणयोः प्रागेव निर् स्तत्वात्तात्पर्यस्य च संसर्गबोधमात्रजनकत्वादिति भावः। एवं च लक्ष्ये तिरादौ न्यञ्जन-योपस्थिताः शैल्यादयो भेदेनान्वयबोधविषयाः। न्यङ्गचस्य भेदेनाप्यन्वयादिति बोध्यम्। लक्षणिकस्यैव न्यञ्जकत्वमिति अमनिरासायाऽऽह—एवामिति । मूलम्। तदन्वयन्यति-रेकानुविधायि। अभिधामूलमिति। अस्यां च न्यङ्गचार्थविक्षिष्टोपम्भितिः शङ्कास्पदमपि नेति भावः।

अनेकाभिधानशक्तिरिति । गृहीतानेकार्थप्रतिपत्तिज्ञनकानेकशाकिमानित्यर्थः।

<sup>9</sup> कै. °म्। व्या°। २ ग. °गद्व्या°। ३ क. ग. 'ते। त°। ४ क. ग. °दौ वि । ५ क. ख. °श्रुद्देवी°। ६ क. ग. 'मूलव्य ै। ७ ग. 'म्। लक्षिद्धे। ८ ग. 'नक्षुशक्तिमानित्यर्थः । तद्द्विती°।

प्रदी ० - त्वर्थान्तरामिधानशक्तराब्देन सहशस्तद्भेदभ्रमविषयो वा । वाचकत्वमाभिधा । अवाच्यार्थस्तद्राऽभिधाव्यापारविषयः । नियन्त्रणं नियमनमेकतरमात्रस्मरणानुकूलत्वम् । यदाहुः -

' शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः '

इति । एतेन ' नियमनमेतासमन्नेवार्थे वक्तस्तात्पर्यमिति तात्पर्यग्रहः' इत्यबोधप्रछापः संयोगाद्येरित्याद्यपद्संग्राह्यं विप्रयोगादि । यदुक्तमभियुक्तैः—

उ०-गृहीतद्वितीयाभिधाविषय एव व्यञ्जनास्फुरणात्तत्र द्वितीयाभिधाप्रहोऽपि नियामकः। मुख्यार्थीवाश्राच न लक्षणोति भावः । तदभेदंभ्रमोति । तद्वीजं च सादृश्यमेव । नन्वेवं स्रोपवद्भिचात एव द्वितीयार्थग्रहः स्थाद्त उक्तं वाचकत्व इति। अवाच्यार्थस्तदाऽभिधया प्रतिपाद्यितुमशक्यः । एकत्रमात्रोति । सत्यपि संबन्धप्रहे संयोगादिज्ञानस्य तज्जनि-तप्रथमार्थतात्पर्यग्रह्स्य वा प्रतिबन्धकत्वात्र द्वितीयार्थस्मरणमिति भावः। वस्तुतोऽनेकार्थे र शक्तिज्ञानजन्यतदर्थस्मृतौ संयोगादिज्ञानजन्यतदर्थतात्पर्यानिश्चयस्य हेतुत्वात्कार्णाभावमाः-त्रेण द्वितीयार्थस्मरणाभावः । नियन्त्रणं च द्वितीयार्थस्मारकासमवधानमेव। न च संयोगा-दिनाऽभिधावद्व्यञ्जनमपि नियन्त्र्यताम् । संयोगादिकमतिऋम्य बोधकत्वेनैयः तीत्सद्धेः । अन्यथा सगन्धिमांसभोजनप्रकरणे सुराभि मांसं भुङ्क्त इत्यभिधाने गोमांसानुपास्थितौ विद-म्धस्य जगुप्सानापत्तेः । अनवच्छेदः । अनिश्चर्यैः । स्मृतिरत्र ज्ञानमात्रम् । अत एव शाञ्दार्थसदेहपराकरणद्वारा नियतार्थावसायहेतुत्वाद्विशेषस्मातहेतवो निर्णयहेतव इति पुञ्ज-राजादिभिर्व्याख्यातम् । एतेनेति । विशेषस्यतिहेतव इत्यभियुक्तवाक्यविरोधेनेत्यर्थः । प्रथमार्थे प्रत्याय्य पदानां विरामेऽपि प्रथमार्थप्रतीतेरेव न्यापारत्वमाश्रित्य द्वितीयार्थघी-रुपपाद्या । शब्दस्य पर्यायपरिवृत्त्यसहत्वाच शाब्दत्वं व्यञ्जनाया बोध्यम् । वस्तुतोऽ-नवच्छेदो नाम संवान्यज्ञानाद्युगपत्स्मृतानेकार्थमध्ये कतमोऽर्थस्तात्पर्यविषय इति तात्पर्य-संदेह एव । तात्पर्यज्ञानं च शाब्दबोध एव हेतुः, न स्मृतौ । अन्यथा किंविपयं तात्पर्य गृह्येत । अर्थानुपस्थितेः । विश्लेषसमृतिपदेन प्रकृतार्थतात्पर्यानश्चय एवोच्यते । स्मृतिवि-षयत्वाच तत्र स्मृतिपदं गौणामिति चिन्त्यमेतत् । न च नानार्थपदात्मकसंबान्धिज्ञानादा--पाततः स्मृतेष्वर्थेषु तात्पर्यसंदेहे तात्पर्यप्राहकसंयोगादिज्ञाने तत्सहकृतात्पुनरनुसंहि-तात्पदात्प्रकृतार्थस्मृतिः सैव शाब्दोपयोगिनीति तत्तात्पर्यमिति वाच्यम्। गौरवात् । माना-भावाच । वाचकत्वे नियन्त्रित इत्यस्यायमर्थः — शब्दस्य वाचक्त्वं इतरवाच्यार्थविपय-कशाञ्द्वोधजनकत्वे नियान्त्रित एकतरार्थमात्रविषयकतया संकुचिते सति अवाच्यार्थस्य तदा शक्त्या शाञ्द्वोध्विषयतया बोधयितुमशक्यस्य शाञ्द्बोधकुञ्चञ्जनामिति । एवं च तदाऽस्मिन्वाच्यत्वं ्रव्यङ्गचत्वं चेति द्विविधोऽपि व्यवहार इति यद्भिधालक्षणप्रस्तावे तदाऽस्य वाच्यत्वव्यवहारवारणाय यत्नः सोऽपि व्यर्थ एवेत्यलम् । अभियुक्तैः ।

१ ख. °र्थज्ञानिमि । २ तित्सद्धेः । एतदेव हि न्यञ्जनामाहात्म्यं यत्संयोगादीन्विशेषस्मृतिहतू-निष अतिकम्यार्थं बोधयति । सुरिभः । सुगंधिः । गौश्च ( चू॰ )। ३ ग. °यः । एते ° । ४ ग. °कत्वे स्वावा ।

संयोगो विषयोगश्च साहचर्य विरोधिता।
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः॥
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वराद्यः।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥

इत्युक्तदिशा सशङ्खचक्रो हरिः, अशङ्खचक्रो हरिरित्यच्युते । रामछ-इमणाविति दाशस्थौ । रामार्जुनगतिस्तयोरिति भार्गवकार्तवीर्ययोः ।

प्रदी०-संयोगो०।

तत्र संयोगः प्रसिद्धार्थस्य गुणविशेषरूपः संवन्धः । तेनामिधानियमनम् । यथा

- सशङ्खचको हारिः ' इत्यत्र शङ्खादिसंयोगेनानेकार्थस्य हारिशब्दस्याच्युतेऽभिधा निय
म्यते । अन्यहारिपदार्थे तत्संयोगाभावात् ।

विप्रयोगस्तादशसंबन्धध्वंसः । तेन यथा-अशङ्खचको हरिरित्यच्युते । ध्वंसस्य प्रति े योगिपूर्वकत्वात् ।

साहचर्य सहचरता । तेन यथा-रामछक्ष्मणाविति रामपदस्य छक्ष्मणसाहचर्येण दारा-रथौ । विरोधः सहानवस्थानं वध्यघातकभावश्च । तेन यथा-छायातपाविति छायापद-स्याऽऽतपाभावे । विरोधिनोः कयोश्चित्तत्त्वोपमायां 'रामार्जुनगातिस्तयोः ' इत्यत्र रामा-र्जुनपद्योभीर्गवकार्तवीर्ययोः ।

उ०-मर्तृहरिभिः । प्रसिद्धार्थस्येति । तद्र्थमात्रवृत्तितया प्रसिद्ध इत्यर्थः । अत इन्द्रादिभिः कदाचिच्चकथारणेऽपि न दोष इत्यार्द्धः । तत्संयोगाभावादिति । तत्संयोगप्रसिध्धभावात् । ध्वंसः । संवन्धध्वंसः । किं च सर्वाऽप्यभावप्रतीतिः प्रति- योगिसमानदेशैव । प्रतियोगिज्ञानमारोपितमनारोपितं वेत्यन्यत् । सहचरतेति । यत्र कचिदेकस्मित्रथे प्रसिद्धपरस्परसापेक्षत्वमित्यर्थः । वस्तुतस्तु सहचरता सादृश्यम् । सदृ- श्योरेव प्रायेण सहचरणदर्शनात् । शब्दयोरिष सदृशार्थयोः सहप्रयोग इत्युत्सर्गाच्च । सपृः चेदं भाष्यक्षयदेश्चाराजीयादिषु । अत एवतत्कारिकाव्याख्याने पञ्चम्यपाङ्परिभिः (पिः परिः स्तृ २।३।१०)इति साह्चर्य उदाहृतं हेलाराजादिभिः । तत्र वर्जनार्थापसाहचर्यात्तदर्थस्येव परेः कर्मप्रवचनीयस्य ग्रहणामिति चोक्तम् । महाभाष्यकारोऽप्येवमेवावादीत् । कान्ताविप शक्तत्वाच्छायापदं नानार्थम् । कयोश्चिदिति । एतेन द्वयोरिष नानार्थस्य ग्रहणामित्यपास्तम् । प्रकरणसहकारेण रामार्जुनपदयोद्वयोरिष परस्परविरोधि- द्वये युगपदेव तात्पर्यग्रहात् । असंकीर्णोदाहरणं तु रामरावणावितित्यादुः ।

<sup>ृ</sup> क. °नं वाध्यवाधक । २ क. °श्चिदुप । २ ग. °हुः । सह । ४ ख. °ति । कार्यप्रसि । ४ ग. °थेः । कार्न्ताविषे ।

स्थाणुं भज भविच्छिद इति हरे । सर्वे जानाति देव इति युष्मदर्थे । कुपितो मकरध्वज इति कामे । देवस्य पुरारातेरिति शंभौ । मधुना मतः

प्रदी ०-अर्थः प्रयोजनम् । तेन यथा-'स्थाणुं भज भवच्छिदे' इत्यत्र भवच्छेदरूपप्रयो-जनवशात्स्थाणुशब्दस्य हरे ।

प्रकरणं वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता।तेन यथा—सर्वे जानाति देव इत्यत्र देवशब्दस्य राजनि। यत्तु युप्मदर्थ इति व्याख्या तस्या अपि प्रक्तते राजादावित्यर्थः। किं वा संबोध्ये राजा-दावित्यर्थः। संवोध्यस्येव युप्मदर्थत्वात्।

िल्कं संयोगातिरिक्तसंबन्धेन परपक्षव्यावृत्तो धर्मः । तेन यथा-कुपितो मकरध्वज इत्यत्र मकराकारध्वजसमुद्राभ्यां व्यावृत्तेन समवायसंबन्धवता कोपेन मकरध्वजशब्दस्य कामे । यतु 'लिक्कं चिह्नम्' इति तन्न । कोपस्य कामिचह्नत्वाभावात् । असाधारणधर्मस्य चिह्नत्वात् । सशङ्खचक इत्यत्रातिव्याप्तिप्रसङ्काच ।

राव्दस्यान्यस्य संनिधिर्नियतार्थकराव्दान्तरसामानाधिकरण्यम् । अतो ' भविष्छिदे ' इत्यादावप्रसङ्गः । न च 'सराङ्क्षचक्रो हरिः' इत्यत्रातिव्याप्तिः । राङ्क्षचक्रसामानाधिकरण्या-मावात् । यद्वा हरौ राङ्क्षचक्रे इति संयोगोदाहरणतात्पर्यम् । तेन यथा—देवस्य त्रिपुरा-रातेः' इत्यत्र त्रिपुरारातिराव्दसामानाधिकरण्याद्देवराव्दस्य रांभुरूपेऽमरे । अन्यस्य देवरा-व्दार्थस्य राज्ञाञ्चिपुरारातित्वाभावात् । यत्तु 'देवतान्तरस्यातथाभावाच्छंभौ राक्तिनियमनम् ' इति। तत्र युक्तम्। देवतान्तरे देवराव्दस्य राक्तिभेदाभावादुदाहरणासामञ्जस्यापत्तेः ।

सामर्थ्यं कारणत्वम् । तेन यथा—'मधुना मत्तः कोकिलः' इति । अत्र मधुराब्दस्य वसन्ते । अन्यस्य मधुराब्दार्थस्य कोकिलमादनासामर्थ्यात् ।

औचित्यईता । तया यथा-'पातु वो द्यितामुखम्' इति । अत्रोत्किण्डतमनोरथसाध-

उ०-प्रयोजनम् । अनन्यसाध्यमित्यर्थः । हर इति । शिव इत्यर्थः । देवपदस्य राजत्वेन वृन्द्रारकत्वेन च शक्तेनीनार्थत्वम् । राजा महारको देव इत्यादिकोशात् । अत्र राजसंबोध्यकदृतकयास्त्रपं प्रकरणम् । नियतार्थकेति । नियतत्वं च नानार्थपदीयैकार्थमात्रसंसर्ग्यर्थवाचकत्वम् । अतो न सशङ्खचक इत्यादावातिव्याप्तिः । हरिपदार्थेन्द्रेणापि कदाचिच्छङ्खचक्रधारणादित्याहुः । अतः । मामानाधिकरण्याविक्शातः । शङ्खचक्रोति । तद्वाचकसामानाधिकरण्याभावादित्यर्थः । निषयं पश्य मृभृतिनित्यत्रापि अनेनैवाभिधानियमनं द्रष्टव्यम् । त्रिपुरारातिपदं पुरारातिपदं च शंभौ य्रोगस्टब्स् । मादनासामध्यीदिति । कोकिळमादनसमर्थत्वेना-

१ र्क. °तिप्रसङ्गः । २ क. देवान्तरे । ३ ख. °न्द्रेण हरान्तरेण च कदा । ४ क. °थेः । त्रिपुरा ।

कोकिल इति वसन्ते । पातु वो द्यितामुखिमिति सांमुख्ये । भात्यत्र परमेश्वर इति राजधानीरूपादेशाद्राजित । चित्रभानुदिभातीति दिने प्रदी०—नौचित्येन मुखराव्दस्य सांमुख्ये । नै तृपायादौ । यद्यप्यत्रापि सामर्थ्ये संभव-त्येव तथाऽपि मधुनेत्यत्र तृतीयथेव तद्बोधाभावेऽप्रकेष्टिनीम इस सादेव शक्तिवियमन मसंकीर्णमिति ।

देशेन यथा—'भात्यत्र परमेश्वरः ' इति । अत्रात्रेति राजधानीकृपादेशान्परमेश्वर-पदस्य राजनि ।

कालेन यथा - 'चित्रभानुँ।विभाति' इति । अत्र चित्रभानुपद्स्य दिवा दिवाकरे रजन्या-माशुरुक्षणी ।

उ०-प्रसिद्धत्वादित्यर्थः । सांमुख्य इति। असंमुखीनद्यितावद्नस्य हैरस्य व्यक्तिन त्राणजनकत्वीचित्याभावादिति भावः । न तूपायादाविति ।

मुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि ।

इति कोशादुपायेऽपि मुखशब्दवृत्तेरिति भावः । परमेश्वरपदस्य विष्णुत्वेनापि शक्ते-र्नानार्थत्वं बोध्यम् ।

**अत्र वदन्ति--यद्यपि नानार्थपद्समि**भव्याहृतपदान्तरार्थस्य प्रसिद्धः संबन्धः साहचः र्यम् , स चैकजन्यत्वदांपत्यजन्यजनकभावस्वामिभृत्यभावस्वस्वापिभुष्वहिवचकादिमंचो-गादिरपि प्रहीतुमुचित इति सराङ्कचक इत्यादेरपि साहचर्योदाहरणतैव युक्ता, तथाऽपि यत्र शब्दोपात्तप्रसिद्धं संबन्धसामान्यं शक्तिनियामकं तत्संयोगस्य, यत्र तु द्वंद्वादिगतः संबन्ध्येव केवलस्तथा तत्साहचर्यस्यत्याशयात्र दोषः । एवं च मनःश्डीबोऽर्जुन इति संयोगस्य गाण्डीवार्जुन।वितिगाण्डीवमर्जुन इति च साहचर्यस्योदाहरणं बोध्यम् । रामरावणावित्यपि साहचर्यस्येवोदाहरणम् । आतृत्वादिसंबन्धवद्विरोधमंबन्धम्यापि होकप्रसिद्धत्वात् । एवं स्थाणुं मज भवच्छिद इति प्रयोजनोदाहरणे यद्यपि लिङ्गादविशेषः। न च लिङ्गमनन्यसाधारः णस्तद्धर्मः प्रयोजनं तु भजनादेः कार्यं न तु तद्भतो धर्म इति भेद इति वाच्यत । भवच्छेद्जनक-मजनकर्मत्वस्य काष्ठावृत्तिभवधर्मत्वात् । तथाऽप्युक्तस्य विशिष्टधर्मस्य शाव्दविधोत्तरभावि-मानसबोधविषयत्वेन प्रकृतशाब्दबोधाविषयत्वालिङ्गतो वैल्यायामिति। एवं च नानार्थपद् शक्यान्तरावृत्तिरेकशक्यगतः साक्षाच्छब्दवेद्यो धर्मो लिङ्गमिति वोध्यम् । एवं शब्दस्यान न्यस्य संनिधिः, नानार्थपदैकार्थमात्रसंसर्ग्यर्थान्तरवाचकपदसमाभिव्याहार एव । न तु सामा-नाधिकरण्यानिवेदाः । अत एव 'करेण राजते नागः' इत्यत्र वैयधिकरण्येऽपि करपदस्य नागपदमादाय नागपदस्य च करपदमादाय शुण्डायां गजे च शक्तिनियमनम् । अत्रैक-शब्दशक्तिनियमनायापरशब्दशक्तिनियमनस्य नापेक्षा। किं तु करनागशब्दयोरर्थान्तर-प्रहणे अत्वयानुपपत्त्या युगपदेव शक्तिनियमनम्। अतो नान्योन्याश्रयः। किं च कुपितो मक-

१ क. ° विराजत इलाइनि ,श्वी । २ क. नतु मुखादौ । २ क. °नुर्माति । ४ क. निःसार । ५ अत्र वदन्तीलारभ्योतिबदन्तीलन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दश्यते ।

रवी, रात्री वह्नौ । मित्रं भातीति छुहदि । मित्रो भातीति रवौ । प्रदी ० - ज्यक्ति छिङ्कं पुंस्त्वादि। तथा यथा -- 'मित्रं भाति' इति। अत्र नपुंसकरूपाछिङ्का-उ०-रध्वज इति छिङ्कोदाहरणेऽतिन्याप्तिः । सामानाधिकरण्यघटितस्य त्रिपुरारातेरिति प्रकाशोदाहते त्रिपुरासुरवैरित्वस्य लिङ्गतया लिङ्गोदाहरणत्वमेवोचितम् । यदि तु यत्रै-कपदार्थः कोपादिः पदार्थान्तरेणानन्वित एव यः प्रकृतशक्यधर्मतां शक्यान्तरन्यावृत्ततां च भजते तत्र छिङ्गत्वमित्युच्ये तर्ह्यस्तुँ यथाकथंचिदुदाहरणसामञ्जस्यम् । सामानाधि-करण्यानिवेशस्त्वयुक्तः एवेति बोध्यम् । एवंच कारणतापरपर्यायसामर्थ्यमपि मधुना मत्तः कोकिल इत्यादावुदाहतम् । तत्र लिङ्गत्वं यद्यपि वक्तुं शक्यम् , कोकिलमादनसामध्य-स्य वसन्तासाधारणतया छिङ्गत्वात्तथाऽपि शाब्दत्वाशाब्दत्वाभ्यामेकानेकपदार्थत्वाभ्यां वा विशेषो बोध्यः । वस्तुतः संयोगादीनामर्थान्तरसाधारणत्वे नानार्थशब्दस्यार्थविशेषे शक्तेः संकोच एव न संभवति । नियामकस्यासंकुचितत्वात् । अथ प्रसिद्धत्वादिना तेषामसाधारणताबुद्धिस्तर्हि प्रायो लिङ्गभेदा एवते न तु सर्वथैव ततः स्वतन्त्रा इति बोध्यम् । यद्प्युक्तं संयोगाद्यैरिमधानियमने सुरिभ मांसं भुङ्क्त इत्यादौ शालकादि-प्रयुक्ते द्वितीयार्थवोघो व्यञ्जनयेति । तदसंगतम् । यतो नियन्त्रणं नामापरार्थस्य प्रथमतः शाब्दबोधजननं तदनन्तरमपरस्यापि शक्त्येव । न च द्वयोबोधे तात्पर्यज्ञानस्य कुत्रोप-योगः । अत्रार्थेऽयं शब्दः प्रमाणमयमर्थः प्रमाणवेद्य इति निर्णयद्वारा प्रवृत्तौ तद्पयोगो न तु बोध इति गृहाण । अत एवास्मादर्थबोधद्वयं जायते वक्तः परं क तात्पर्यमिति न विद्य इत्यनुभवः । एवं च द्वितीयार्थवोधाय व्यञ्जना नाऽऽवश्यकी । यत्र तु द्विती-यार्थस्य नैव बोधस्तत्र तदीयशक्तयंशेऽनुद्बुद्धसंस्कारत्वात्र दोषः । किं च व्यञ्जनावा-दिनाऽपि सर्वस्य द्वितीयार्थवोधवारणाय वक्तृबोद्धन्यादिवैशिष्टचप्रतिभादीनामवद्यं ध्यङ्गचप्रतिभाहेतुत्वमङ्गीकार्यम् । अस्माभिश्च तेषां द्वितीयार्थशक्त्युद्धोधकत्वमङ्गीका-र्यमिति न दोषः । यदि तु योगरूदिस्थले रूदिज्ञाने योगापहारित्वस्य सर्वतन्त्रसिद्ध-तया रूढचनिषकरणयोगार्थालिङ्कितार्थान्तरस्य प्रतीतिर्विना न्यक्ति दुरुपपादा । यथा-

" अवलानां श्रियं हत्वा वारिवाहैः सहानिशम् ।

तिष्ठन्ति चपला यत्र स क लः समुपस्थितः "।।

इत्यादावशक्तानां ईव्यमपहृत्य जलवाह्कैः सह पुंश्चल्योऽभिरमन्त इत्यर्थान्तरं नैतैः शब्दैर्थोगरूढ्या बोधियतुं शक्यते । मेधत्विवद्युत्त्वाद्यघिटतस्यैव प्रतीतेः । अन्यथा चमत्कारो न स्यात् । अत एव न योगशक्त्याऽपि केवल्रूढ्यर्थासंविलतार्थबोधकत्वस्य तस्या रूढिसमानाधिकरणाया असंगतेः पुंश्चलीत्वादेः सर्वथैव तद्विषयत्वाच्चेति तत्र व्यञ्जनाऽऽवश्यकीत्युच्यते । तर्ह्यस्तु तत्र, तथा । न तु सर्वत्र । भद्रात्मन इत्यादेध्वे- नित्वं तूर्पमानोपमेयभावं व्यङ्गचमादास्रविति वदन्ति । त

१ क. "हूपशब्दान्सि"। २ ग. "स्तु कथं।

इन्द्रशत्रुरित्यादौ वेद एव न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकृत्। आदिश्र-हणात्।

> एइहमेज्ञत्थणिआ एइहमेचे हिं अच्छिवचे हिं। एइहमेचावस्था एदेहमेचे हिं दिअ एहिं॥ ११॥

प्रदी ० - निमत्रपदस्य मुहृदि । ' मित्रो भाति ' इत्यत्र पुंलिङ्गात्सूर्ये ।

स्वरस्तूदात्तादिवेदे बाहुर्स्येन तेनार्थप्रतीतिर्देश्यते । यथा 'इन्द्रशत्रुर्विर्धस्व 'इति । अत्रेन्द्रशत्रुरित्यस्यान्तोदात्तत्वे षष्ठीतत्पुरुषव्यक्ताविन्द्रस्य शातनकर्मत्वं लम्यते । पूर्व-पद्गिन्तोदात्तत्वे चेन्द्रः शातियता यस्यति बहुत्रीहिलाभादिन्द्रस्य शातनकर्तृत्वं लम्यते । काव्ये तु नैवं बाहुल्यम् । ननु 'दृष्टे प्रसीद 'इत्यादौ म्वरेण संबोधनं प्रकाश्यते । तेन चार्थविशोषेऽभिधा नियम्यते, न तु साक्षात्स्वरेणेव । काकुस्थले तु न नानार्थाभि-धानियमनं किं त्वपदार्थस्यैव व्यञ्जनम् । यद्वा स्वरशब्देनोदात्तादित्रयं विविश्वतम् । अतः काव्ये स्वरस्याभिधानियामकत्वं नाम्त्येवेति व्यर्थे बाहुल्येनेति विशेषणमिति । मैवम् ।

' सुधाकरसुद्धदूक्त्रं हृष्टिः पङ्कज्वैरिणी । '

इत्यादाविन्द्ररात्रुरिति न्यायेनाभिधानियमनस्य कान्येऽपि दुर्वारत्वात् । स्वरादय इत्यादिग्रहणाद्भिनयापदेशौ गृद्येते । अन्ये चोक्तान्तर्भूताः । अभिनयश्च साक्षादिवार्थाकारादिप्रदर्शिका हॅस्तादिकिया तया यथा—एइहमेत्तः ।

उ०-अर्थमतीतिरिति । बाहुलकात्करणे किन् । प्रतीतिकृदिति वा पार्टः । पष्टीतरपुरुषेति । इन्द्रस्य रान्नुरिति शातियतेत्यर्थकः । नैविमिति । कान्य उदात्तादिस्वरकृतार्थभेदे समासिवषये न्छेषभङ्ग एव स्यादिति भावः । लोक ऐकश्चरयेनैव प्रायः प्रयोग्धित्यपि बोध्यम् । सुधाकरसुहृदिति । अन्तोदात्तत्वे षष्टीस्मासेनोपर्मा अन्यथा बहुत्रीही प्रतीपमिति भावः । वस्तुत इदं चिन्त्यमेव । अभियुक्तैः कापि तथाऽकथनात् । अत एव प्रकाश इन्द्रशत्रुरित्यादी वेद एव न कान्ये स्वरोऽर्थविशेषप्रतीतिकृदित्येव बहुपु पुस्तकेषु पाटः । बाहुल्येनेति पाठेऽपि वेद एव बाहुल्येन सोऽर्थप्रतीतिविशेषकृत्व दु लोके कचिदपीति व्याख्येयमिति दिक् ।

एइहोति । चिरप्रवासिनि नायके नायिकावस्थां वोधयन्त्यौः कस्याश्चिदुक्तिरियम् ।

' एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम् ।

एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रीर्द्वसैः ॥ '

१ क. °त्येनार्थप्रतीतिकृद्दस्य° । २ क. °शत्रो विवर्धस्वेति । अत्रेन्द्रशत्रो इत्यस्या° । ३ क. °दाग्रुदा° १४ क. °तृत्वम् । का १ ५ क. °हस्तिक्रि° । ६ क. °ठः । शत्रुरिति शातयितेत्यर्थकम् नैव° । ७ ग °दे १छे १ ८ क. भा । बहु १ ९ ग. भा । एइ ।

इत्यादावभिन्यादयः । इत्यं संयोगादिभिर्थान्तराभिर्धायकत्वे निवारि-तेऽप्यनेकार्थस्य शब्दस्य यैत्कचिद्रथीन्तरप्रतिपादनं तत्र नाभिधा । नियम-नात्तस्याः। न च लक्षणा । मुख्यार्थवाधाद्यभावात् । अपि त्वर्ञ्जनं व्यञ्जन-मेव व्यापारः । यथा-

भद्रात्मनो दुरिधरोहतनोर्विशालवंशोत्रतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य । यस्यानुषप्छतन्तेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत् ॥ १२ ॥

प्रदी - अत्र विकसितमुकुलिताभिनयविशेषसाहित्येन स्तनस्य पीनत्वमुकुलितत्वाद्यथेवि-शेषेऽभिधा नियम्यते। एवं शेषपादत्रयेऽपि।

अपदेशोऽभिमतानिर्देशः तेन यथा—

इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेत एवाहीते क्षयम् । विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥ अत्रापदेशेनेदंशब्दस्याभिधा वक्तरि नियम्यते ।

इत्थं संयोगादिनाऽर्थान्तरामिधायकत्वे निवारितेऽपि यद्नेकार्थशब्देन कचिर्धान्तरस्य प्रतिपादनं तत्र नाभिधा शब्दस्य व्यापारः । नियमनात्तस्याः । नापि लक्षणा । मुख्या-र्थवाधादिविरहान् । किं त्वर्क्षनं व्यक्षनमेव व्यापारः । यथा-भद्रात्मनो० ।

उ०-परिमाणे दहप्रत्ययः । अक्षिपत्राभ्यामित्युपलक्षणे तृतीया । दिवसैरिति करणे । ( गाथा छन्दः । ) विशेषेऽभिधोति । बुद्धिस्थतत्तद्र्थशक्ततया नानार्थानामेतावनमात्रा-दिशब्दानां शक्तिः स्तनादिगतपरिमाणविशेषरूपेऽर्थे नियम्यत इत्यर्थः । अभिनयोऽत्र स्तनप्रदृशीने मुकुळाकारः, अक्षिप्रदृशीने पद्मपळाशाद्याकारः, अवस्थाप्रदृशीन उच्चताप्रदृ-र्शकः, दिवसप्रदर्शनेऽङ्कल्यप्रधारणादिः ।

अभिमतनिर्देश इति । स च हृद्ये हस्तनिक्षेपः अर्थाकारप्रदर्शकत्वाभावित्रायम-नियमः। इतः स दैत्य इति । (कुमारसंभवे द्वितीयसर्गे पद्यमिद्म् ।) स्पष्टम्। अपदेहोन हि अत्र इतः शब्दद्वयस्यैकात्मपरता लभ्यते । निवारितेऽपीति । अर्थान्तरं निवार्य प्रकृतार्थवोधनेऽपीत्यर्थः । कचित् । वक्तृवैशिष्टचादिसाहाय्यवतीत्यर्थः ।

भद्रेति । अत्र यच्छर्व्दः प्राकरणिकराजपरः । तत्पक्षे यस्य प्रकृतस्य राज्ञः । करः पाणिर्निरन्तरं दानार्थं गृहीताम्बुसेकशोमनोऽभूत् । भद्रात्मनः । कल्याणरूपस्य । दुरिति । अनिभवनीयं शरीरं यम्य। वंशः कुलं तत्रोन्नितराधिक्यं यस्य। शिलीमुखा नाराचाः। संग्रहोऽम्यासदाढर्चम् । अनुपप्लुतेति । अबाधितज्ञानस्येत्यर्थः । अदृष्टहितकर्तुर्वी ।

१ कं, <sup>°</sup>धायित्वे । २ कं. खं. गं. यरिंकचिद<sup>°</sup> । ३ गं. <sup>°</sup>झनमे<sup>°</sup> । ४ कं. <sup>°</sup>झनमे<sup>°</sup> । ५ कं. गं. <sup>°</sup> दयह<sup>°</sup> । ६ कं. <sup>°</sup>वाभावन्ना<sup>°</sup> । ७ गं. <sup>°</sup>नीयशर्रार्रस्य ।

. प्रदी०-अत्र प्रकरणेन भद्रात्मन इत्यादिपदानां ग्राह्म नद्व्यययोग्ये नार्थेऽभिधादियनत्र-णेऽपि गजस्य तदन्वययोग्यस्य चार्थस्य व्यञ्जनयैव प्रतिनिः

ननूपमानोपमेयभावकस्पनौच्छठद् श्लेषतोः भेदेऽपि ।योऽमकुत्परगोत्राणान् । इत्याद्यर्थ-श्लेषतः कुतोऽस्य भेदः । अर्थइछेषे चोभयत्र शक्तिरेव न व्यञ्जनेति चेदुच्यने ! यत्रोमयोरर्थयोस्तात्पर्यं सः श्हेषः । यत्र त्वेकाम्मिन्नेव तन्, मःमर्ग्रामहिन्नौ तु द्वितीयार्थः उ०-परेति । रात्रुनिवारकस्य गजपक्षे भद्रजानीयम्यात्युचन्वाद्दुः लाधिरोह्यद्रागीरम्य । विशाला वंशस्य पृष्ठदण्डस्योन्निर्विम्य । ऋतभ्रमरमंग्रहस्य । अनुद्धतर्थीरगमनस्य । परम्यो-त्कृष्टस्य वारणस्य गजस्य करः शुण्डादण्डो मदजलमेकमुभगोऽभृदिनि । राजा वाच्यः । हस्ती प्रतीयमानः । (वसन्तानिलका छन्दः । )

अत्र प्रकर्णनेति । न चात्र विद्वन्मानमेतिवदेकदावदोपस्थितार्थद्वयम्यान्तरङ्गत्वा-त्परस्परमभेदान्वयपूर्वकमेव वाक्यार्थवोघ इति स्टिष्टरूपकमेवेदामिति व:च्यम् । भेदानव-बोधात्। तथाहि—यत्र द्वयोरर्थयोः परस्परार्न्वयवोधं विनेत्रान्वयानुपपन्तिविद्धेप्यमान्छष्टं च तंत्रैव स्टिष्टरूपेंकाङ्गीकारात् । यथा विद्वन्मानमेत्यत्र । प्रकृते तु न तथा । कि च प्रकरणेन विशेष्यपदात्प्रकृतार्थस्य तत एव विशेषणपदेरपि तदन्वययोग्यार्थस्यैवोपिन्थता-वाकाङ्क्षायाः सत्त्वेन वाक्यार्थवोघे प्रतिवन्धकामावेन द्वितीयार्थोपस्थितिप्रतीक्षाया अयुक्त-त्वात्। अत एव स्थिष्टपरम्परितमेव रूपकमेटेषु गणिनं न नु केवलं स्थिष्टमपि। यत्र तु न विशेष्ये श्लेषो नापि द्वितीयार्थोपस्थिति विनाऽन्वयानुपपत्तिः, तत्र प्रस्तुतान्वयवोघोत्तरं वि-शोषणश्चेषमात्रमाहात्म्येनाप्रस्तुतवृत्तान्त उपस्थिते व्यञ्जनया तट्भिन्नप्रम्तुतवृत्तान्तारोपः प्रकृते तत्र समासोक्तिः । न नैषाऽपि रीतिः प्रकृते । द्वयोः प्रम्हतत्वाभावाच न श्लेषालं ... कारः । अतिशयोक्तेस्तु श्लिष्ट उक्तिसंभव एव नेति भावः । गजस्योति । अस्य तात्पर्य-विषयस्यापि तद्राहकशकरणाद्यभावाव्यङ्गचबोधविषयत्वमेवेति बोध्यम् ।

उपमानोपमेयभावेति । प्रकृते भद्रात्मन इत्यत्रोक्तविशेषणविशिष्ट्हम्निप्रतीतौ द्वयोरर्थयोर्मिथोऽसंबद्धत्वे वाक्यभेदापत्तेरुपमाकृतास्वादानुभवाच नेन मह राज्ञ उपमाया अपि प्रतीतेरित्यर्थः । शब्द श्लेषत इति । सर्वदो माधव इति मभङ्ग श्लेषत इत्यर्थः । तुत्र हि द्वयोरिप प्रकृतत्वान्नोपमाकल्पना । अर्थश्लेषत इति । अभङ्गश्लेषोऽर्थश्लेष इति सर्वस्वकारादिमतेनेदम् । असक्तत्परगोत्राणामित्यादौ देवेन्द्रशज्ञोरुपमाप्रतीनिरापे सर्वसिद्धेनि ततोऽस्य भेदाभावात् । तत्र शक्तावत्रापि सैव स्यादिति भावः । तात्पर्यमिति । युगपत्तद्भाहकप्रकरणाद्यवतार इत्यर्थः । स श्लोष इति । स श्लोषविषय इत्यर्थः । एक-स्मिन्नेव तत् । तात्पर्ययाहकं प्रकरणादि । यत्र तुं क्रमेणोभयतात्पर्ययाहकप्रमाणावगमः

१ क. "ताविरहाच्छ" । २ क. "म्ना द्वि" । ३ क. "ति । यत्र द्वयो" । ४ क. ग. "न्वयं विनेत"। ५ कं. "पकम् । यथा विद्वन्मानसेत्यत्र । अतो नात्र तत् । गजस्येति । ६ कः ग. "र्थः । एक°।

## तयुक्तो व्यञ्जकतः शब्दः।

तद्यक्तो व्यञ्जनयुक्तः।

यत्सोऽर्थान्तरयुक्तथा। अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ २० ॥

तथोति व्यञ्जकः।

इति श्रीकाव्यमकाशे शब्दनिर्णयो नाम द्वितीय उछासः।

प्रदी - प्रतीतिः सा व्यञ्जनेति ।

एवं व्यञ्जनां निरूप्य तया शब्दं लक्षयति - तयुक्तो० ।

अञ्जनमिति प्रस्तुतत्वेऽप्यर्थगत्या तच्छब्देन व्यञ्जनं परामृश्यते । तेन व्यञ्जनयुक्तो व्यञ्जक इति संपद्यते । अन्यथाऽञ्जनयुक्तोऽञ्जक इति स्यात् । तदेतदुक्तर्थं — 'व्यञ्ज-नयुक्तः ' इति ।

नन्कस्थलेष्वर्थस्याव्यञ्जकत्वे कथं शब्दार्थयुगुलस्यप्य काव्यस्य ध्वनित्वं स्यादित्यत आह—यत्सो०।

स इति शब्दः । तैथेति व्यञ्जक इत्यर्थः ।

इति महोपाध्यायश्रीगोविन्दकृते काव्यप्रदीपे काव्यशर्भरभूतशब्दार्थविभागो द्वितीयोछासः ।

उ०-तत्रावृत्तिारिति बोध्यम् । सा व्यञ्जनंति । सा तज्जन्येत्यर्थः । तदुक्तं 'तद्युक्तो व्यञ्जनयुक्तः ' इति पाठः । अर्थान्तर्युगिति । स्वज्ञवयप्रकृतार्थनोधानन्तरमेव व्यक्किचार्थबोधात्तस्य सहकारित्विमिति भावः । राब्दस्य परिवृत्त्यसहत्वाच राब्दमूलकत्वेन व्यपदेशः ।

> इति, शिवृभद्दसुतसतीगर्भजनागोजीभद्दकृते कान्यप्रदीपोद्योते द्वितीय उछासः।

१ क. °म्। अञ्जनयुक्तो व्य°।२ क. °त्वे श°।३ क. °त्वं न स्या°।४ क. तथा न्यञ्जकः। ५ क. 'ध्यम् । तदु' । ग. 'ध्यम् । अर्था' ।•

### अथ तृतीय उछासः।

अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम् । अर्था वाच्यलक्ष्यव्यङ्गचाः । तेषां वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकानाम् । अर्थव्यञ्जकतोच्यते ।

कीहंशीत्याह-

वक्त्रबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसंनिधेः ॥ २१ ॥ प्रस्तावदेशकालादेवैशिष्टचात्प्रतिभाजुषाम् ॥ योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुव्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ २२ ॥

बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः । काकुर्देर्वनेविकारः । प्रस्तावः प्रकरणम् । अर्थस्य वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यात्मनः । ऋमेणोदाहरणानि-

प्रदी ० - एवं राव्दे निरूपित उपोद्धातेन राव्दन्यञ्जनायां निरूपितायां प्रसङ्गेनार्थन्यञ्जना निरूपणीया । तत्रैतदाराङ्कचेत-शब्दे निरूपितेऽवसरोऽयमर्थनिरूपणस्य । किं चार्थे धर्मिणि निरूपिते तद्धमीं व्यञ्जनाऽपि सुनिरूपा भवति । तत्कुतस्तद्नाद्दत्य व्यञ्जनानिरूपण-मिति । तदेनां राङ्कामपनिनीषन्नक्तं स्मारयति — अर्थाः ।

अर्था वाच्यकक्ष्यव्यङ्गचाः । अर्थस्य संनिकृष्टतरत्वेऽपि तेषामित्यनेन योग्यतया वाचकाद्यः शब्दाः परागृहयन्ते ।

शिष्यावधानाय प्रतिजानीते -- अर्थ ० ।

नतु सर्वेषामित्यादिना पूर्वमर्थानां न्यञ्जकता प्रोक्तिव । तदन्या कीदशी सेत्याकङ्का-यामाह-वक्तृ ।

बोद्धन्यः प्रतिपादनीयो जनः। अन्तर्भावितण्यर्थत्वात् । अतो न वाच्येनाभेदः। काकुः शोकभीत्यादिभिध्वीनिविकारः। वाक्यवाच्याभ्यां सहितोऽन्यसंनिधिर्वाक्यवाच्यान्यसंनिधिः। उ - - प्रकृतघटकत्वं प्रकृतज्ञापकत्वं वोपोद्धार्तैः । प्रकृते च व्यञ्जकशब्दघटकत्वं तस्यास्त-ज्ज्ञापकत्वं च तन्निरूपणस्येति बोध्यम् । स्मृतस्योपेक्षानर्हत्वं प्रसृङ्कँः । तद्न्येति । पूर्वा-न्विय । तद्दन्या शब्दव्यञ्जकताऽन्याऽर्थव्यञ्जकता प्रोक्तेव सा कीद्दशीत्यन्वयः । कीद्दशी । किंस्वरूगा । नियन्त्रितार्थधीजनकत्वं शब्दव्यञ्जनायाः स्वरूपम् । अस्यास्तु किमि-त्यर्थः । वक्ता । कविस्तानिबद्धश्च । ध्वर्नेर्विकारे इति । उचारियतुः शोकाद्यनुमापको जातिविशेष इत्यर्थः । अन्यसंनिधिः । अन्यो वक्तृबो-

१ ख ैशी तेत्या । र ख. °र्व्वनिविका । ३ ग. ख. °तः । स्मृत । ४ ख. ग. ° द्याः । कींह ।

अइपिहुरुं जलकुम्भं घेत्ण समागद्क्षि सिंह तुरिअम् । समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम् ॥ १३ ॥ अत्र चौर्य्यरतगोपनं गम्यते ।

प्रदी ० — अतो न द्वंद्व एककद्भावे नपुंसकत्वप्रसङ्गः । प्रस्तावः प्रकरणम् । वैशिष्ट्यं वैल-क्षण्यम् । तच्च वक्त्रादिषु प्रत्येकमिसंबध्यते । अन्योऽर्थो वाच्यलक्ष्यन्यतिरिक्तः । व्यक्तिर्व्यञ्जना । करणव्युत्पत्तेः । अर्थस्य त्रिविधस्यापि । न तु कस्यचिदेव । प्रतिमा-जुषामित्यनेन नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिमा । या वासनेत्युच्यते । तस्यां सत्यामेव वक्तृवैशिष्ट्यादिसक्तेऽपि व्यङ्गश्चप्रतीतिरिति प्रतिपादितम् । अत एव वैयाकरणादीनां न तथा रसप्रतीतिः । तथा चोक्तम्—

सवासनानी नाटचादौ रसस्यानुभवो भवेत् । गिनवीसनास्तु रङ्गान्तवेरमकुड्यादमसंनिभाः ॥ इति ।

यथाक्रममुद्राह्यणानि— अइपिहु० ।

अत्र वक्त्री कामिनी। तस्या दुःशीलत्वरूपवैशिष्टचं विज्ञानतां चौर्थरतगोपनं व्यक्ती भवति। उ॰—द्भव्यभित्रः। देशो विजनादिः। कालो वसन्तादिः। वैशिष्टचादिति पञ्चम्यर्थः। सहकारित्वरूपं हेतुत्वम्। तच्च तद्भावे व्यञ्जनानुद्याद्वीध्यम् । तत्रापि वक्त्रादेरन्ततः प्रस्तावाभिनयादेश्च वैशिष्टचेनान्यार्थयीहेतुत्वसत्त्वात् । एवकारेणे लक्षणादीनां निरासः। संकेताद्यभावादिति बोध्यम् । एवं च वक्त्रादिवैलक्षण्यहेतुका या प्रतिभाशालिनामन्यार्थधीसतद्वेतुन्यापारत्वमस्याः स्वरूपमिति बोध्यम् । अर्थस्यत्यनेन शब्दन्यञ्जनानिरासः।
जलाहरणवत्भीनि नदीगहन उपनायकोपभुक्ताया वर्मजलिनिःश्वासाद्यपभोगाचिह्नेनोपभोगं
संभावयन्तीं सर्वी संबोध्य काचिदाह—अइ इति ।

अतिविषुरं नेलकुर्नमं गृहीत्वा समागताऽस्मि सखि त्वरितम् । श्रमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विश्राम्यामि क्षणम् ॥

पिहुलमिति पाठे पृथुलमित्यर्थः । सखीत्यप्रतार्थताध्वननम् । जलकुम्मं जलपूर्णकुम्मम्। तेन दुर्वहत्वम् । गृहीत्वा समागता। तद्पि त्वरितं न रानः । तेन मध्ये विश्रमाद्यभावः । अस्मि अहमतिरायितसुकुमारतनुः । आम्यां खेदातिराययोग्यताध्वननम् । श्रमजन्य- स्वेदसालिलानिः श्वासाम्यां निः सहा निर्वला चालितुमक्षमिति यावत् । सिललत्वोक्तचा स्वेदबा- हुल्यम् । अत्रेदराजलकुम्भवहनजन्य एवायं श्रमो नान्यथा राङ्किष्ठा इति भावः । चौर्यरतगोपनिसिति । अत्र वाच्यघितवाक्यार्थस्य चौर्येण कृतं रतं गोपयतीति सामा- जिकान्प्रति व्यङ्गचमिति भावः । राव्दपरिवृत्तिसहत्वादर्थम्येवयं वृत्तिरिति बोध्यम् ।

१ क. °नां सम्यानां र्° । २ क. 'वैलक्षण्यं वि° । ३ व. 'क्ती करोति । ४ क. 'ध्याम् । प्वका । ५ क. 'ण शक्तिलक्ष' ।

ओण्णिइं दोब्बल्लं चिन्ता अलसत्तृणं सणीसिम अम् । मह मन्दभाइणीए केरं सिह तुहिब अहह परिहबह ॥ १४ ॥ अत्र दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते ।

तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदिस पाश्चालननयां वने व्याधेः सार्धे सुचिरमुपितं वल्कलधरेः । विराटस्याऽऽवासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मिय भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ १५ ॥

## पदी०-ओण्णिइं०

अत्र दूती प्रतिपाद्या । तस्या अन्यद्रौऽपि दृष्टदुष्टचेष्टया वैशिष्टचेन तस्याः कामुको-पभोगो व्यज्यते । अत्रान्यदीयमुलिद्रैतादिकमन्यत्र वाधितमिति तत्मदृशमुलिद्रैतादिकं एक्ष्यत इति केचित् । तद्बोधात् । सख्यास्तदीयोन्निद्रनान्ययम्बर्ग्यार्थस्वात् ।

तथाभूतां०।

उ - औत्रियमिति । कृतँकामुकसंभोगां दृतीं प्रत्युपभोगचिहैस्तं ज्ञातवत्या नायि-काया इयमुक्तिः ।

औत्निद्यं दीर्वल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितम् ।

मम मन्द्भागिन्याः कृते सिख त्वामप्यहह परिभवति ॥

तुहिति द्वितीयान्तम् । तत्रापि तथाऽनुशासनात् । अन्ये तु शेषषष्ठचन्तमाहुः । तदा छाया तविति । हे सित निःश्वाससिहतं गतिनद्रत्वादि कर्तृ अरुपभागधेयाया मम ऋते मद्यं त्वामि परिभवित पीडयतीत्यन्वयः । विरहोत्किण्टितां मां तावत्परिभवत्येव मत्कार्यार्थं गमनागमनादिनां कामुकप्रसादने नत्यादिन्यापारेण त्वामपीत्यंर्थः । अत एव स्वस्य मन्दभाग्यत्वोक्तिः । अन्यकृते नान्यस्य दुःखं किंतु समदुःखंसुखंतंवं सख्या एवेत्यतः सखीति ।

मागो रूपार्धके प्रोक्तो भागघेयैकशब्दयोः ।

इति विश्वः । चेष्ट्रया वैशिष्ट्येनेति । चेष्टारूपेण वैशिष्ट्येन ज्ञातेनेत्यर्थः : । ठयज्यत इति । तस्याः कामुकोपभोक्तृत्वमेषा प्रकाशयतीति सामाजिकानप्रति व्यज्यत इत्यर्थः । अन्यदीयमिति । ममेति पदमौत्रिद्यादावन्वेतीति तदाशयः । तदीयोन्नि-द्रतान्वयस्वेति । तच्च दर्शितरीत्या स्पष्टमेव ।

तथोति । वेणीसंवरणे कुरुनिय्रहानुद्यमेन युधिष्टिरर्मुपालममानं भीमं प्रति सहदेवस्य आर्थ कदााचित्विद्यते गुरुरित्युपालम्भनिषेधपैरे वाक्योत्तरे गुरुः क्लिं खेदमपि जानातीत्यु-

१ क. 'दा दृष्टदुष्टचेष्टाया । २ क. 'द्रत्वादि' । २ क. 'द्रत्वादि' । ४ क. 'तस्वका' । ५ ग. 'पीत्यप्यर्थः । ६ क. 'खसत्वेन सख्या'। ७ ग 'त्वं न संब ८ क. 'सुपल्क'। ९ क. 'परवाक्यस्योत्त'।

अत्र मार्य ने योग्यः खेदः कुरुर्षु तु योग्य इति कार्का प्रकाश्यते । न च वाच्यसिद्धचङ्गमत्र काकुरिति गुणीभ्तव्यङ्गचत्वं शङ्कचम् । प्रश्नमा-प्रदी - खेदो मात्सर्यम् । अत्र खेदं मयि भजति नाद्यापि कुरुष्विति काकोवैशिष्टचा-न्मिय न योग्यं कुरुषु पुनर्योग्यं मात्सर्यमिति व्यज्यते । नन्वत्रोक्तेन काकुव्यङ्गचेन उ०-पत्रम्य भीमसेनोक्तिः। खिल इत्यस्येत्थमित्यादिः। गुरुः साक्षादनभियोज्यो युधिष्ठिरः । इत्थममुना प्रकारेण खिन्ने म्लाने माये खिद्यतेऽनेनेति खेदं मात्सर्यमिप्रय-त्वेन ज्ञानं भजति । कुरुषु कुर्वपत्येषु । अस्य सामान्यशब्दस्यापि विशेषसंनिधानाद्धि-शेषान्तरपरता । तेन दुर्योधनादिलामः । अद्यापि एवं दुरवस्थायामपि । यद्वाऽज्ञातवास-निस्तारात्प्रत्यपकारक्षमकालेऽपि न भजतीति सोपहासः काका वाक्यार्थः। तथाभूतां स्त्रीघर्मिणीं दु:शासनाकृष्टवसनकचपाशां विशिष्य भवत्संनिधावष्यकथनीयदुरवस्थाम् । नृपा एव सदः सभा तस्याम् । पाञ्चालस्य तनयाम्। न तु यस्य कस्यचित् । तेन जन्म-प्रभृत्यतः पूर्वमपरिभृतत्वम् । अस्मत्संबन्धेनैव तथात्वमिति भावः । तादृशीं दृष्ट्वेति भजनिक्रयर्गं विन्नत्विक्रियया च समानकर्तृकम् । उषितं स्थितमिति च भावे क्तप्रत्ययः सिद्धं द्वितीयान्तं दृष्ट्वेत्यस्य कर्म। तथा वल्कलधरैरस्मामिर्वने व्याधः सार्धः न तु वानप्रस्थादिऋषिभिर्यत्सुचिरमुषितं तद्दञ्चा विराटस्य राज्ञ आवासे.गृहेऽनुचितस्य सूदा-दिकर्भण आरम्भेण निमृतं गुप्तं यथा स्यात्तया स्थितं च दृष्ट्वेत्यर्थः । केचित्तु दृष्ट्वेत्येत-दुषितमित्यनेन समानकर्तृकम् । संनिधानात् । तेन पञ्चानामपि तद्दर्शनं लम्यत इत्याहुः।

काको विशिष्टचादिति । संपूर्णचतुर्थपाद्व्यापित्वरूपकाकुवैशिष्टचस्य ज्ञानादित्यर्थः । इति व्यज्यत इति । इति ज्ञापनं व्यज्यत इत्यर्थः । एतेन कथं व्यङ्ग्यार्थबोधः सामा- जिकानामाधुनिकानाम् । न तेषां भीमसेनोक्तिमशृण्वानानां तदीयकाकुज्ञानमित्यपास्तम् । भीमसेनपितानुपूर्व्यनुकरणे तज्ज्ञानसंभवात् । सामाजिकानां युधिष्ठिरे भीमसेनज्ञापन- रूपव्यङ्ग्यप्रतीतिर्श्व माये खेदमजनं कुरुषु तद्भजनं चानुचितिमिति ज्ञानादिति भीमा- भिसंधिरूपभीमस्य काकुमज्ञात्वा न भवतीति काकोव्यञ्जकत्वं बोध्यम् । एतेन पाञ्चा- छीपिरभववनवासादिना भीमादेः खिन्नतार्रूपस्यार्थस्य भीमे कुरुषु च खेदभजनस्यानी- चित्यौचित्यव्यञ्जनेन काकोरपेक्षा । तां विनाऽपि महतां खेदज्ञाने दीनविषयकत्वय्र- हेऽनीचित्यप्रतीरेतरनुभवसिद्धत्वात्तत्र तथात्वस्यानीचित्याद्यविनामावादिति परास्तम् । तद- विनाभृतत्वेऽपि ज्ञापनीविनाभूतत्विवरहात् । न हि यदनुचितं तज्ज्ञाप्यत इति नियम इति दिक्षे । उक्तकाकुव्यङ्गन्यनेति । काकुव्यङ्गच्चापनिवष्यानीचित्यातिरायेने- त्यर्थः । वाच्यस्येति । आतिरे खेदमजनरूपस्य कुरुषु तद्भजनरूपस्य चेत्यर्थः ।

१ क. °षु यो° । २ ख. °का व्यज्यते । ३ क. °षु तु योग्यं । ४ ख. ग. °या समा° । ५ क. °नां सहदेवे भी° । ६ क. °ख्र । भीमस्य । ५ क. °ह्पेणार्थेन भी° । ८ क. °तां दीन्संबिन्धखेदेनो° । ९ क. °तांदित प° । १० क. °म् । अनौचित्यातिशयस्य कोधप्रकष्कस्य कांकेव व्युक्तनादिति दिक् । ११ ख. ग. °क् । वाच्य° ।

#### त्रेणापि काकोर्विश्रान्तेः।

प्रदी०-वाच्यस्य सिद्धिः शोभनत्वनिष्यत्तिः क्रियते । तथा चापराङ्गतया व्यङ्गचं गुणीभूतम् । अतो न ध्वन्यङ्गं काकुरिति चेत् । उक्तव्यङ्गचम्य क्रोधप्रकर्षपर्यवसन्नतया
वाच्यस्यैव तदङ्गत्वात् । तदेतदुक्तम्—' न च वाच्यमिध्यङ्गमत्र काकुरिति गुणीभूतव्यङ्गचत्वं शङ्कचम्' इति । तथाऽपि काक्राक्षिप्तव्यङ्गचक्त्र-गुर्णभूतव्यङ्गचप्रभेदता कथमपनेयेति चेत्र । अत्र नेति प्रश्नकाक्राऽपि वाक्यार्थप्रतीतिपर्यवसानात् । यां काकुं विना
वाक्यार्थवाध एव नोपपद्यते तयेवाऽऽक्षिप्तम्य गुणीभावात् । यथा ' मथनामि कौरवश्नतं
समरे न कोपात् ' इत्यादौ भीमसेनादौ तादशे वक्तरि । तदेतदुक्तम्—' प्रश्नमात्रेणापि काकोर्विश्नान्तेः ' इति ।

अन्ये तु—' कुरुषु न भजतीति नञ्काकुः किमर्था । ततः प्रश्नरूपः किमर्थ एव हर्ठोक्षिप्त इति तस्यैव गुणीभावो न्याय्यः । न तु क्रमेणापि काँका व्यङ्गयो गुणीभूतो भवति । अत एव गुणीभूतविभागे काकाक्षिप्तमिति हर्ठार्थगर्भाक्षिप्तपद्प्रयोगः ' इति तात्पर्यमाहुः ।

उ०-शोभनत्वेति । अनौचित्यरूपव्यङ्गचार्थोपस्कृतवाच्यार्थस्यैव भीमकोधप्रकर्षकत्वादित्यभिमानः । उक्तव्यङ्गचस्येति । तस्यैवेत्यर्थः । अनौचित्यकारिणि कोधप्रकर्षस्याऽऽनुभाविकत्वेन तत्सूचकत्वाद्वाच्यातिशायीदं व्यङ्गचमिति ध्वनित्वमेवेति भावः ।
नेति प्रश्नकाकाऽपीति । नञ्मात्रनिष्ठया प्रश्नव्याङ्गिकया काकाऽपीत्यर्थः । अनौचित्यादिव्यञ्जककाकुस्तु खेदं खिन्ने मिय भन्नति नाद्यापि कुरुव्विति समुदायनिष्ठेति भावः ।
कुरुनिग्रहानुद्यमेन युधिष्ठरमुपालभमानं भीमं प्रति सहदेवीयस्याऽऽर्य कदाचित्विद्यते
गुरुरित्युपालम्भानिपेधपरवाक्यस्योत्तरभूताया वत्स गुरुः खेदमपि जानातीत्युपक्रम्य
भीमसेनीयाया अस्या उक्तेर्मयि खेदं भन्नति नाद्यापि कुरुव्विति प्रश्नमात्रेणप्युपपत्तेरित्याशयः । यां काकुमिति । न तथा विशिष्टकाकुरिति न तदाक्षिष्ठस्य गुणीभाव
इति भावः ।

अन्ये त्विति । सर्वथाऽपि नञ्मात्र एव काकुर्न विशिष्ट इत्येतदाशयः । नञ्काकैव सहदेवगुरोः सुभगं तदाशयाभिज्ञं आतरं त्वां प्रच्छामि गुरुर्दांने खिन्ने मिय खेदं भजित विरुद्धकारिषु कुरुषु नेत्येवं वाक्यार्थमिद्धौ तामेव प्रश्नव्यक्षिकां काकुं सहकारिणीमा-साद्य वाक्यार्थे मिय न योग्य इत्यादिहरूपमनौचित्यं भीमकोधप्रकर्षकतया वाच्यादिप चमत्कारि व्यक्षयतीति तद्धृदयम् । तदेवाऽऽह—ंक्रमेणापीति ।

१ क. °वोधो नो° । २ क. °ठादाक्षि° । ३ काकुव्यइग्यो गुणी मव° । ४ क. °ति तत्तात्प° । ५ क. °र्षकस्या° । ६ ख. ग. °निष्टेन प्रश्नव्यञ्जकेन केंाका° । ७ क. °वः । इ्युक्तोपकसाया अस्या उक्ते° । ८ क. ख. °र्षतया ।

तइआ मह गण्डत्थलणिमिअं दिहिं ण णेसि अण्णत्तो । एहिं सचेअ अहं ते अ कबोला णसा दिही ॥ १६ ॥ अत्र मत्सर्खीं कपोलप्रतिविाम्वतां पश्यतस्ते दृष्टिरन्यैवाभूत्, चलितायां त तस्यामन्यैव जातेत्यहो प्रच्छन्नकामुकर्वे त इति व्यज्यते । उद्देशोऽयं सर्सकदँलीश्रेणिशोभातिशायी कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरितरमणीविभ्रमो नर्भदायाः। किं चैतस्मिन्सुरतसुहृदस्तान्व ते वान्ति वाता येषामग्रे सर्ति कलिताकाण्डकोपो मनोभूः ॥ १७ ॥

प्रदी० ---तइआ०।

वाक्यमनेकं पद्म् । तेनात्र तदेदानींपदात्मकवाक्यवैशिष्टचान्मत्सखीं कपोलप्रतिबि॰ म्बितां पश्यतस्ते दृष्टिरन्यादृशी । चलितायां तु तस्यामन्यादृशीत्यहो प्रच्छन्नकामुकत्वं तवेति व्यज्यते ।

#### उद्देशो० ।

उ०-तइ आ इति । स्वनायिकाभयेन निकटवर्तिनीमन्यां प्रियतमां साक्षादपहाय स्वनायिकाकपोलगतं तत्र्रातिविम्बं स्वनायिकामुखावलोकनिषेण सादरं दृष्टा तद्विगमे तादः श्वनिरीक्षणानिवृत्तं नायकं प्रति दृष्टिविकारेण ज्ञातरहस्याया इयमुक्तिः ।

> तदा मम गण्डस्थलानिमञ्जां दृष्टिं न नयस्थन्यत्र । इदानीं सैवाहं तो च कपोली न सा दृष्टिः॥

तदा यदा सा कामिनी मत्सनिधावासीदित्यर्थः । निमन्नामनिमेषतया तथाभूतामिव । न तु पतिताम् । णिमिअमिति पाठे निमितां निहिताामित्यर्थः । इदानीं तस्या गमनकाले सैव तदवस्यैव । सा स्निग्धाऽनिमेषा । तथा च सखीसांनिध्यातिरिक्तसकलसत्त्वे तादशः दृष्टिविरहस्तदेदानींपदात्मकवाक्यगम्यः सखीसांनिध्याभावस्य स्वप्रयोजकत्वमवगमयतीति बोध्यम् ।

पदात्मकेति । पदसमूहँमात्रस्यैवात्र वाक्यपदार्थत्वादिति भावः । मत्सखीिमिति । मद्भयाद्विम्बमपहायेत्यादिः । अन्यादशी । निर्निमेषा स्निग्धा च । अन्यादशी । उद्धिसा विषण्णा व । इयत्कालं गोपनं कृतमित्याश्चर्येऽहो इति । तवेति व्यज्यत इति । तवेत्युपालम्मप्रकाशनं सामाजिकान्प्रति व्यङ्गचिमत्यवधेयम् ।

उदेश इति । नायिकः प्रति रत्यार्थनः कामुकस्योक्तिरियं दूत्या वा । उद्दिश्यत इत्यु-

१ स. °त्। इदानीं च चिलतायां तस्यामन्ये °। क. °त्। इदानीं च चिलतायां तस्यां त्व-न्ये °। २ क. °त्वं तवेति। ई ग °दिलिश्ने °। ४ ग. स. °हस्ये °।

अत्र रतार्थं प्रविश्वेति व्यङ्गचम् । णोल्लेइ अणद्दमणा अत्ता मं घरभर्मिम सअलम्मि । खणमेत्तं, जइ संझाइ होइ ण व होइ वीसामो ॥ १८ ॥

प्रदी ० — अत्र नर्भदोद्देशरूपस्य तद्विशेषणीभृतवातकुञ्जादिरूपस्य च वाच्यस्य यथोक्तै-विशेषणस्य वैशिष्टचात्सुरतार्थं प्रविशेति व्यज्यते । णोळेइ० ।

उ०-देशस्तीरभूभागः । तथा च दूरादेतेर्व्यक्षनेरुद्दिश्यते न त्वत्राऽऽगम्यत इति निर्जन्तत्वं गम्यते । उध्वदेशत्वेनाधः संचरतां म्बलनिभयाऽनवलोकनीयत्वं च व्यज्यते । सरसत्वेन शुप्कदलराहित्यात्कदुशब्दराहित्यम् । श्रेणात्वेन वेष्टनम् । तथा च तत्पत्रा-वरणात्मंचरतामनवलोकनीयता छाया च मूच्यते । तदीयशोभया म्थानान्तराद्तिशयित्शोभः कुल्लोत्कर्षण गुल्लन्भधुकरकरित्रतकुमुमसमृध्वादिरूपेणाङ्कुरितोऽसन्नेवोत्पादितो रमणाविश्रमः, चित्तवृत्त्यनवस्थानं शृङ्काराद्विश्रमो मत इत्युक्तल्लणो यत्र स इत्यनेन यासामपि न स्मरोद्धेदस्तासामप्यसो वहतीति भवत्याः कामवेमुख्ये दुरुत्तरं व्यसनं स्यादिति भावः। यत्तु विश्रमो विलाम इति व्याख्यानं तद्ज्ञानविलसितम्। तयोर्भेदात्। विलासोऽङ्के विशेषो यः प्रियासावामनादिष् ।

विभ्रमस्तूक्त एव । अत एवममरोऽपि-स्त्रीणां विलासविव्योकविभ्रमा ललितं तथा ।

इत्यादिना हावँछक्षणे भेदेन तावुपनिवद्धवान् । नर्भ ददातीति नर्भदा न नदीमात्रम् । न केवछमेतावदेव वैमुख्ये वाधकं किं त्वन्यद्प्यस्तीत्याह — किंचेति । एतिस्मिन्प्रदेशे ते मानिनीमानभञ्जनेऽतिनिपुणत्वेन प्रसिद्धाः । यद्वा ते तव सुरतस्य सुहृद इत्यर्थः । सुरतसुहृत्त्वं रितश्रमजन्यस्वेदहरणेन पुनः पुनः प्रवर्तनया । वाताः । वान्तीति वाता इति व्युत्पन्नेनानेनेव गमनशाछित्वे छठ्ये पुनर्वान्तीति मन्दत्वप्रत्यायनाय । नर्भदाकुञ्जोत्कर्ष-संवन्धाच्छैत्यसीगन्ध्ये उक्ते एव । तन्वीति कन्द्रप्वेदनावत्त्वं श्रमापनायकसत्त्वाद्त्रेव रतौचित्यं च । आक्षिप्रतच्छठ्दार्थमाह । येषां वातानामग्रे मनोभूः कामः किछतो घृतोऽन्काण्डेऽनवसरे निमित्तामावेऽपि कोपो येन तादृशः सरित । वायुसंवन्धतुष्ट्यकाछं कर्मिन्निजनस्य कामपीछोद्येन कामस्याग्रेसरत्वमुत्प्रेक्षितम् । अनेनैवंविधसंभेदे सुरतवेमुख्याद्विष्ठिपतो मकरध्वजः किं वा विधास्यतीति न ज्ञायत इति ध्वन्यते। मनोभूत्वेन सचेतसां दुष्परिहरत्वम् । यथोक्तिविशेषणस्येति । बहुत्रीहिः। सुरतार्थे प्रेति । सुरतार्थे प्रविन्रेति यत्नायिकायाः प्रेरणं तत्सामाजिकान्द्रित व्यज्यत इत्यर्थः ।

णोल्लोइ इति । गुरुजनसांनिध्येन विश्विष्य वक्तुमश्चनुवती काचित्तटस्थतयेव

१ क. °क्तवे°।२ ख. ग. °तां संवलन °। ३ ग. °दिहाव °। ४ क. °वमेदेषु. मे °।५ क. द्धाः सु °।६ क. च।त °।

अत्र संध्या संकेतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिँदचोत्यते । सुव्वइ समागामिस्सादि तुझ्झ पिओ अन्ज पहर्मेत्रोण । एमेअ कित्ति चिष्टसि ता सिंह सन्जेसु करणिन्जम् ॥ १९ ॥

प्रदी ० — अन्यसांनिधिः संनिहितो ऽन्यः । तेनात्र प्रतिवेशिनीं प्रति प्रवर्तिते वाक्ये प्रच्छ-न्नपुरुषक्षपस्यान्यस्य संनिधेवैशिष्टचात्सांनिहितं प्रति संध्या संकेतसमय इति व्यज्यते । सुव्वइ० ।

उ०-संनिहितं नायकं प्रति संकेतकालसूचनाय प्रतिवेशिनीं संबोध्य श्वश्रूपालम्भमाह ।
नुद्रयनार्द्रमनाः श्वश्रूमीं गृहभरे सकले ।
क्षणमात्रं यदि संध्यायां भवति न वा भवति विश्रमः ॥

अणणमणा इति पाठे त्वनन्यमना इति । नुद्ति प्रेरयति । अनार्द्रमकरुणम् । तेन अमादिन्याजालम्बेनापि नावकाश इति ध्वन्यते । गृहभरो गृहकार्यनिर्वाहः । त्वलल इत्यनेन सार्वकालिकी व्यप्रता । यदि क्षणमात्रं विश्रमो भवति तर्हि संध्यायः तत्रैवावस-रप्राप्तरथवा न भवत्येवेति योजना । श्वश्लारित्यनेनानितक्रमणीयाज्ञता । वैश्लिष्टचात् । तिद्विषयकज्ञानादित्यर्थः । व्यज्यत इति । संनिहितं प्रति यत्संकेतसमयबोधनं तत्सा-माजिकेषु व्यज्यत इत्यर्थः । एवमग्रेऽपि बोध्यम् ।

उपपति प्रत्यिमसर्तुं प्रस्थितां नायिकां प्रति तत्पत्यागमनवार्ता श्रुतवत्यास्तत्सख्या जनान्तरसंनिधानेऽभिसारनिवारणोक्तिः । सुच्वेति ।

श्र्यते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रहरमात्रेण । एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्साखि सज्जय करणीयम् ॥

समागिम्ब्यतीति श्रूयत इत्यन्वयः। अद्येव न तु कालान्तरे। श्रूयते न तु यदा कदा-विच्छूतम्। तत्रापि प्रहरमात्रेण न तु बिलम्बेन। सम्यक्पूर्णकामः, बहुतरल्व्घघनः। अने-नाऽऽगमनोत्तरं झटिति पुनरैगमनम्। प्रिय इति विरोधिलक्षणया। एवमेव। तदीयभोजनाद्युप-योगिन्यापारराहित्येन करणीयं रन्धनादिकम्। सज्जय साध्य । अत्र विदितरहस्यया सख्या कृतस्य प्रियागमनश्रस्तावस्याभिसारप्रकरणकृतत्वरूपाद्वैशिष्टचात्ततो निवारणव्यञ्ज-कत्विमत्याहुः। अन्ये त्वत्र मते श्रूयत इत्यस्य वर्तमानापदेशस्य न तथा स्वरसः। शैद्ध्यताया अवश्यानवर्तनाय कालाल्पत्वप्रातिपादनार्थं भूतिनर्देशस्येव युक्तत्वात्। तस्मात्त्रिः यागमनश्रवणतोऽभिसारात्रिवृत्तां प्रत्यवश्यमभिसरणियामिति व्यञ्जयन्त्या दूत्या इयमुक्तिः। एवं श्रूयते प्रहरमात्रेणाऽऽगमिष्यतीति । तद्धुनैवैवमेवाभिसारोद्योगरहितमेव किमिति

१ ग. °िचर्बोध्यते । त्र ख. ग, °मान्नवि° । ३ ख. °रनार्गे° । ४ क. °धयेत्याहुः ।

अत्रोपपैति प्रत्यभिसर्तु प्रैस्तुता न युक्तमिति कयाचित्रिदार्यते । अन्यत्र यूर्य कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । नाहं हि दूँरं भ्रेमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः ॥ २० ॥ अर्के विविक्तोऽयं देश इति प्रच्छन्नकामुकस्त्वयांऽभिसार्यतामित्याश्वस्तां प्रति कयाचिन्निवेद्यते ।

प्रदी ० — अत्र प्रकरणस्य प्रस्तावस्यामिसारसंबन्धित्वरूपवैशिष्टचादुपपति प्रत्यभिसर्तुं न योग्यमिति व्यज्यते ।

अन्यत्र ।

अत्र देशस्यातिविविक्ततादिरूपवैशिष्ट्याद्वकृतैशिष्ट्यादिसाहितात्सख्या प्रच्छन्नका-मुको युप्माभिः प्रहेय इति प्रियसखीः प्रति व्यज्यते ।

उ० किंदींसे अत एवाद्येत्युक्तामित्याहुः । अपरे त्वद्य तव प्रियो रात्री प्रहरमात्रेणाऽऽगिमे-प्यति संकेतुस्थानं तदेवमेवाभिसारोपयोगिन्यापारराहित्येन किमिति तिष्ठासि ततः श्रीघन्मिसारणासामग्रीं रचयेति बोद्ध्येदिष्ठिच्चोदाहरणमेवेदिमित्याहुः । एतन्मतद्वयेऽपि प्रकाशो विरुध्येत । अत्र प्रकरणस्येति । विदितरहस्यया सख्याऽभिसारोपयोगिवेषविन्यासादि-प्रकरणे प्रियागमनकथनेनाभिसरणनिषेधं करोतीति प्रकरणं जानतां सामाजिकानां व्यक्षचमित्यर्थः ।

अन्यत्रेति । नायकसंनिधानादागतां प्रियतरसखीं दृष्ट्वा सखीः प्रत्युक्तिरियम्। भो सख्यः, अपिरहार्यप्रणयाः, अन्यत्रेतो दूरं कुसुमावचायं हस्तेनाऽऽदानम्। हस्तादाने चेरस्तेथे (पा. स्. ३।३।४०) इति घञ् । यावद्धस्तप्राप्यकुसुमछामस्तावद्दृरं गच्छतेति । सर्वथा निकटेऽसंचरणं तासां ध्वन्यते । यूयमिति बहुत्वादन्यत्र गमनेऽपि ससहायतया भयाद्यभावः। अत एवाहमित्येकवचनम् । अत्र श्रूयमाणमानवराञ्दे कुङ्जादिमति च।एतेन भयाद्यभावो विजनता च। अस्मीत्यहमर्थकम् । करोमित्यत्रापि कुसुमावचायमिति कर्म। स्वमप्यस्माभिः सहैवाऽऽगच्छेति नियोगवारणार्थमैनागमने हेतुमाह—नाहमिति । सर्वाभ्य एकोऽङ्गिछरसामर्थ्यात् । विविक्ततादि । विजनतादि । पच्छन्नकामुक इति। सख्यादिवेषधारीत्यर्थः । प्रियसखीरिति । आश्रस्तां प्रियसखीमिति युक्तः पाठः ।

१ ख. °पतिमाभिसर्तुं प्रस्थिता न युक्तामिति निवा । २ क. प्रस्थिता न युक्तामिति वार्य । ३ ग. °ति निवा । ४ क. दूरे भ्र । ५ क. °यं विहितो । ६ ख. भ्र हि वि । ७ क. ॰या विसर्व्य इत्याश्वस्ता क्याचित्रवेद्यत इति । ख. ॰या विसर्ज्य इत्याश्वस्तां प्रैति क्याचिद्योत्यते । ग. ॰या विसर्ज्य इत्या । ८ क. ॰ ट्रियादि । ९ क. ॰ ट्रह्मः का । १० क. ॰ ट्रिसीलाहुः । एतम्रते प्रकाशो । ११ क. ॰ मग ।

गुरुअणपरवस पिंअ किं भणामि तुह मन्दमाइणी अहकम् । अञ्ज पवासं वचासि वच सअं जेव्व सुणासि कराणिज्जम् ॥२१॥

अत्राद्य मधुसमये यदि त्रजिस तैदाऽहं तावन भवामि तव तु न जानामि गतिमिति व्यज्यते । आदिग्रहणाचेष्टार्दः । तत्र चेष्टाया यथा—

> द्वारोपान्तिनरन्तरे मिय तया सौन्दर्यसारिश्रया । मोल्लास्योरुयुगं परस्परसमासक्तं समासादितम् । आनीतं पुरतः शिरोंऽशुकमधः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्त्रत्र निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोर्लते ॥ २२ ॥

#### गुरुअण ।

प्रदी ० — अत्राचपदप्रतिपाचमधुसमयवैशिष्टचाद्वक्तरवस्थाविशेषसहितादिदानीं यदि व्रजसि तदाऽहं तावन्न जीवामि, तव तु न जानामि गतिमिति प्रियं प्रत्यनुरक्तया व्यज्यते ।

आदिग्रहणाचेष्टाँदेः । तत्र चेष्टा यथा—

#### द्वारोपान्त०।

उ०-प्रवासं गन्तुं मिच्छन्तं नायकं प्रति नायिकाऽऽह—गुरुअणेति । गुरुजनपरवशापिय किं भणामि तव मन्दभागिन्यहम् । अद्य प्रवासं त्रजासि त्रज स्वयमेव जानासि करणीयम् ॥

तुहिति द्वितीयान्तम् । संबन्धसामान्यषष्ठचन्तं वा । सुणसीति पाठे श्रोप्यसीति । गुरुजनो मान्यजन एव गुरुर्जडो जनोऽविद्ग्धः । वसन्ते प्रवासप्रेरणात् । स एव परः शत्रुस्तदायत्तः । तेनानिवार्यत्वम् । प्रियेत्यनेन गमने दुः लौत्कटचम् । किं भणामि । परायत्ते निरर्थकत्वात् । अत एव मन्द्मागिनी । उपायाभावात् । अद्य वसन्ते । यत्र प्रवासिनोऽपि गृहमायान्ति । त्रजीति सदैन्यरोषोक्तिः । स्वयमेव करणीयं कर्तुमहै जानासि । तेन स्वधैर्यं बुद्ध्वैव प्रायो गन्छसित्यभिप्रायः । करणीयमित्यस्य ममेत्यादिः । मम करणीयं त्वमेव श्रोष्यसित्यर्थ इत्यन्ये । वैशिष्टचं प्रतिदिनोपचीयमानिवरिहिप्रमाँपकत्वरूपम् । अनुरक्तयोति । तया बोध्यत इति सहृद्येषु व्यव्यत्वे।

द्वारेति । स्वर्गीचरचेष्टाविशेषेण नायिकायाः स्वविषयभावमवधारितवतो नायकस्य सखायं प्रत्युक्तिरेषा । द्वारोपान्तस्य द्वारसमीपदेशस्य निरन्तर्रेऽव्यवहिते संनिहिते

१ क. अद्य । २ क. ख. ग. तदहं । ३, क. °स्तच नि° । ४ क. °ष्टालीलादेः । तत्र चेष्टाया य° । ५ ग. °न्तुकना° । ६ कृ. °सीति पाटाद्वतरेऽर्थः । वैशि° । ५ ग. °माधिक° । ८ क. °रे मिय ।

अत्र चेष्ट्रया मच्छन्नकीन्तिविषय आकृतिविशेषो ध्वन्यते । निराकाङ्क्षपिति-पत्तये पासावसरतयाँ च पुनः पुनरुदाहियते । वक्त्रादीनां मिथः संयोगे दिकादिभेदैनानेन क्रमेण लक्ष्यव्यङ्गचयोश्च व्यञ्जकत्वमुदाहार्यम् । दिकभेदे कृत्वोद्धव्ययोगे यथा—

> अत्ता एत्य णिमज्जइ एत्थ अहं दिअहए पलोएहि। मा पहित्र रत्तिअंथिअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥ २३॥

प्रदेशि — अत्रोरुसमां सङ्गाँदिचेष्टावैशिष्ट्यात्प्रच्छन्नकामुकविषय आकृतिविशेषो धैवन्यते । तत्र प्रथमार्थेन स्पृष्टकमालिङ्गनम्, शिरोंऽशुकं पुरत आनीतिमित्यनेन गृदमः गर्चेछिनित, अधः क्षिप्ते चल्ले लोचस्तत्र निवारितं प्रसरणिमत्येताम्यां सृयीस्तसमये कोलाहल-रिहते काले समागन्तन्यमिति, संकोचिते दोलिते इत्यनेन पारितोपिकमालिङ्गनं करोमीति च व्यव्यते । यद्यप्येकत्रैनोदाहरणो भेदान्तराण्यपि सन्तीति तदेवोदाहरणान्तरं संभवति तथाऽपि निःसंदेहत्युत्पत्ये प्राष्टावसस्तया पुनः पुनरुदाहियते । वक्तृवोद्धव्यादीनां अस्वेकमैव न व्यक्षकत्वम्, किं तु मिलितानामपीति द्रष्टन्यम् ।

तत्र द्वयोर्ध्यक्रमकृत्वं यथा-अत्ता एत्थ०।

उ०-वा माथे सित सौन्दर्यसारात्प्रधानसौन्दर्याच्छीः शोभा यस्यास्तादृश्य कथाचितक-मनीयतरकान्तया प्रोह्णास्य प्रसार्य समासक्तं संछग्नं समासादितं कृतम्। यद्वा भावे क्तः। संबन्धं प्राप्तिमित्यर्थः । आसाद्यतेः प्राप्त्यर्थकतया तदुत्तरणिजन्तरोपगमेन प्रापणाखाभः । स्वयमेव विपरीतसुरतप्रदानमस्य व्यङ्गचम्। एतदेव म्प्रष्टकपदेनोच्यते । आनी-तामित्यादिना गृदमागच्छोरिति, अधःक्षिष्ठत्यादिना सूर्यास्तमयः संकेतकाल इति त्वत्कृते कारित्यादिना गृदमागच्छोरिति, अधःक्षिष्ठत्यादिना सूर्यास्तमयः संकेतकाल इति त्वत्कृते कारित्यादिना कोलाहलराहिते काले कोलाहलराहितं यथा स्यात्तथाऽऽगमनम् । वाचः प्रसरणं तारत्वं निवारितं तेन मन्दं कृतवत्येवेति भावः । संकोचिते इत्यनेन पारिताधि-कमालिङ्गनम् । प्रच्छन्नेति । भावपरीक्षार्थं द्वारि वेषान्तरेण स्थितेत्यर्थः । आकृत्त-विशेषः । अयं मद्नुरागं प्रत्येत्वित्यभिप्रायात्मकः संभोगसंचारिल्जालकाणे वा । तदेवोदाहरणं संभवतीति । भेदान्तराणामिति शेषः । यथाऽतिपिहुलमित्यत्र पृथुल-स्पवाच्यवकृत्वोद्धव्यानाम् । गृरुअणेत्यत्र, अद्येति काकुवक्तृवोद्धव्यकालग्नितंत्यलङ्गनी-याज्ञत्वाच्यानाम् । गुरुअणेत्यत्र, अद्येति काकुवक्तृवोद्धव्यकालग्नितंत्वर्थानाम् । गुरुअणेत्यत्र, अद्येति काकुवक्तृवोद्धव्यकालग्नितंत्र्यलङ्गनी-याज्ञत्वाच्यानाम् ।

अत्ता एत्योति । स्वयं दूत्या इयमुक्तिः।

१ ख. °काभुकविषय आकृतविषयो घव । २ क, °ङ्क्षत्वप्र । ३ क. ख. ग. °या पु । ४ क. \*हे क के । व. ग. दें दिनेन । ५ क. "सक्तादि"। ६ क. °व्य ज्यते । ७ क. °च्छेति । ८ क. "स्तम ।

शब्दप्रमाणवेद्योऽथी व्यनकत्यर्थान्तरं यतः । अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ २३ ॥ शब्देति । न हि प्रमाणान्तरवेद्योऽथी व्यञ्जकः । इति श्रीकाव्यप्रकाशेऽथैव्यञ्जकतानिर्णयो नाम तृतीयोद्यासः ।

प्रदी ० —नन्वर्थमात्रस्य व्यञ्जकत्वे शब्दार्थयुगलस्यकान्यस्य व्यञ्जकत्वं न सिद्धमित्यत आह— शब्दप्रमाण ० ।

इति श्रीगोविन्दकृते कान्यप्रदीपेऽर्थन्यञ्जकतानिर्णय-स्तृतीय उल्लासः ।

उ०-श्रश्रूरत्र निमज्जिति अत्राहं दिवसके प्रलोकसः। मा पथिक राज्यन्य राज्यायामावयोर्निमङ्क्यासिः॥

अर्जनितपाठ आर्या न विद्रम्य । निमज्जित जरत्तरत्वेन निष्पन्दा सेते । तेन श्रृङ्काराहित्यम् । अत्र ततो भिन्नस्थले । अहमहमेन । अत्र स्वापनेप्रक्षपदानुक्त्या मन्मथपीडया
स्वस्य निद्राराहित्यम् । दिवसक इति कुत्सायां कः । सा चाऽऽवयोः श्रेयः प्रतिकृलत्वात् ।
प्रलोक्य सम्यगवलोक्य । पथिक राज्यन्वेति च रहस्यगोपनाय । पथिकत्वेन श्रमाद्धिस्मरणयोगाता राज्यन्वत्वेन स्वराय्यापतनप्रसक्तिद्योता । अन्यथाऽप्रसक्तप्रतिषेत्रे रहस्यमङ्गापत्तेः । अत एव निमङ्क्ष्यसीत्युक्तिः । मह इत्यावयोरित्यर्थे निपातः । अन्यथा स्वमात्रोटङ्काने रहस्यभङ्गापत्तेः । केचितु ममेत्येवार्थः । जरत्याः राय्यायां पाते दुःखराङ्कामात्रं स्वस्यास्तरुणीत्वादतीव राङ्कोति विशिष्ये। टङ्कामित्यादुः । अत्र गृहे श्रश्ररहे च ।
श्रश्रुश्च जरत्तरत्वेन विषया निष्पन्दा च । जनान्तरसंचारस्तु नास्तीति यथेष्टं व्यवहरिति
ध्वनिः । अत्र वक्तृप्रतिपाद्ययोवैशिष्टचादात्मन एव राय्यायां पतनं ध्वन्यते । सहकागरितोति । प्रत्यक्षदृष्टे कामिमिथुने तच्चेष्टचादात्मन एव राय्यायां पतनं ध्वन्यते । सहकागरितोति । प्रत्यक्षदृष्टे कामिमिथुने तच्चेष्टचादात्मन एव राय्यायां पतनं ध्वन्यते । सहकागरितोति । प्रत्यक्षदृष्टे कामिमिथुने तच्चेष्टचादात्मम् । कि तु पर्यायान्तरेणापि तदुपस्यिती
व्यक्त्यप्रतितेः राज्यस्याम् । त्राप्तिति तनमुखेन व्यपदेश इति भावः ।

एतेनार्थसहकारेणापि मनसो व्यक्त्यप्रमाण्त्वेन तस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादित्यपास्तम् ।

इति शिव्यम्हसुतसतीगर्भजनामोजीभट्टकृते काल्यप्रदीपोद्योते तृतीय उछासः ।

<sup>े</sup> क. ख. ग वो व्य । २ क. विन । ३ ख. ग. किति नि । ४ क. के. प्राप्त गुहे। ५ ख. ग. व्योपादान । ६ क. निः। सह । ७ ग. व्यक्ति । ८ क. के ते ।

अथ चतुर्थोह्रासः।

यद्यपि शब्दार्थयोनिर्णये कृते दोषगुणालंकाराणां स्वरूपमिधानीयं तथाऽपि धर्मिणि पदर्शिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काच्य-भेदानाह—

प्रदीश्राव्यापि कार्बेलक्षणं विभागं च विधाय लक्षणपदार्थेषु विवेचनीयेषु विशेष्यपदस्यार्थः शब्दार्थों विचारिती । इदानीं विशेषणपदार्थानां दोपगुणालंकाराणां निरूपणमुनितं, न तु कार्व्यभेदस्य ध्वन्यादेभेदानाम् । तथाऽपि ध्वन्यादेभेदेषु ज्ञातेषु दोषादीनां
हेस्रोषादेयतयोरवगमो भवति । तयोविशेषानिष्ठत्वात् । यथा श्रुतिकटुत्वं दोषो ध्वनिविशेषे मृङ्गारादिध्वनौ हेयः, रौद्रादिरसध्वनौ चित्रभेदे बाँऽहेय एव । माधुर्यादिर्गुणः
शृङ्गारादिध्वनावुषादेयः, रौद्रादिध्वनौ त्वनुपादेय एव । अलंकारोऽपि यमकादी रँसादिध्वनावनुपादेयः, चित्रभेदे तूपादेय एव । तथा च दोषादिनिरूपणोपयोगिषु कार्व्यविशेषप्रभेदेषु निरूप्यमाणेषु प्रसङ्गादनुपयोगिनोऽपि निरूपणीया इत्युह्णसत्रयेण काव्यभेदत्रयभेदो निरूपणीयः । तत्र प्रथमे ध्वनिभेदः । तत्र तावद्ध्वनिर्द्धिधा-अविविश्ततवाच्यो विविश्ततान्यपरवाच्यश्च । तत्र यद्यप्यभिधायाः प्राथम्यात्तन्मूलको विविश्ततान्यपरवाच्य एव प्रथमं निरूपयितुमुचितः, तथाऽपि लक्षणामूल्ड्यङ्कनायाः प्राङ्गिरूपणात्
पर्वाच्य एव प्रथमं निरूपयितुमुचितः, तथाऽपि लक्षणामूल्ड्यङ्कनायाः प्राङ्गिरूपणात्
परवाच्य एव प्रथमं निरूपयितुमुचितः कममुपादाय सूचीकटाहन्यायेन वा प्रथममाद्यमुदिश्य
विभावते ।

उ.०-ज्ञातिष्विति । तेषु प्रमिषु रसध्वनित्वादिना ज्ञातिष्वित्यर्थः । हेयोपादेयतयोरिति । त्यो रसिनेशेषाद्युत्कर्षापकर्षप्रयुक्तत्वादिति भावः । विशेषनिष्ठत्वादिति । ध्वन्या-द्यान्तरितेशेषनिष्ठत्वादित्यर्थः । तदेव व्युत्पाद्यति—यथेति । चित्रभेदे त्विति । पद्मवन्यादीः । काव्यविशेषाणां ध्वन्यादीनां प्रभेदेष्वित्यर्थः । काव्य-भेद्मवन्यादिने । काव्यविशेषाणां ध्वन्यादीनां प्रभेदेष्वित्यर्थः । काव्य-भेद्मवन्यादिने । काव्यविशेषध्वन्यादिने इत्यर्थः । प्राधान्यादिति । कक्षणा-याद्वति । काव्यविशेषध्वन्यादिने इत्यर्थः । प्राधान्यादिति । काद्यम् । अविविक्षितं इत्यस्य विवर्णं वाच्येनेत्यादि । योऽविविक्षित्तवाच्यम् । अविविक्षितं इत्यस्य विवर्णं वाच्येनेत्यादि । योऽविविक्षित्तवाच्यस्तत्र ध्वनौ वाच्यमर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तिरस्कृतं वेति कारिकान्वयः ।

१ क. °व्यस्य रु°। २ क्. विवेचितौ । ३ क. वाऽऽभ्युपेय । ४ क. रसष्व । ५ क. भेदो ।

अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्ध्वनौ । अर्थान्तेर संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्छतम् ॥ २४ ॥

लक्षणाम्लगूदन्यङ्गचमाधान्ये संत्येवाविवक्षितं वाच्यं यत्रं सध्वनावि-त्यनुवादाँद्ध्वानिरितें ज्ञेयः । तत्रं च वाच्यं कचिदनुपयुज्यमानत्वादर्थान्तरं परिणमितम् । यथा—

### पदी०-अविवक्षित०।

वाच्यो वाच्यजात्यादिधर्माणां धर्म्यविवक्षितो वाच्येन रूपेणान्वयनोधिकस्वत्याऽनपेक्षितो यत्र सः । तत्र यद्यप्यविवक्षितवाच्यमात्रस्य नायं विभागः, किं तु ताद्विशेषस्य
ध्वनेः । न तु शब्दात्तथाऽवगमः । तथाऽपि यत्तदोरेकार्थपरामशिकतया तत्र ध्वनिविति
तच्छब्दार्थस्य ध्वन्यमेदे यच्छब्दार्थोऽपि ध्वनिरेव छम्यते। अयं च ध्वनिभेदो छक्षणाम्
छगूद्व्यङ्गचप्राधान्ये सित संभवति । अविवक्षितं च वाच्यस्यान्वयानुषपत्तेः । न्त्रा च
वाच्यस्यानुपयुक्तत्वेनोपयोगिनि रूपान्तरे तात्पर्योद्धा। स्वत एवान्वयायोग्यत्वाद्धा। अनुषयुत्वर्माप पुनरुक्तत्वात्, विशेषानाधायकत्वमात्राद्धा। तत्रोभयत्रापि वाच्यमर्थान्तर उपयोगिनि छक्ष्यतावच्छेदके संक्रमितमाश्रयत्वेन परिणामितम् । वाच्योऽप्यथी रूपान्तरेण छक्ष्यत
इत्यर्थः । द्वितीये तु वाच्यमत्यन्तं तिरस्कृतं न केनापि रूपेणान्वयप्रविष्टम् ।

तंत्रार्थान्तरसंऋमितवाच्यं पुनरुक्तेर्यथा-

उ०-वाँच्येन रूपेणाति । वाच्यजात्यादिरूपेण । कमलानीत्यादावन्येन रूपेणापेशायामि कमलत्वादिनाऽनपेश्नणादुपक्वतिमित्यादावुपकारत्वेनान्यापेश्नणेऽपि मुस्यतदाश्रयस्यानपेश्नेति बोध्यमिति परे । लक्षणामूलगूढोति । लक्षणामूलेत्यनेन लक्षणान्वयव्यतिरेकानुविधायीत्यर्थकेन निरूदलक्षणावत्पद्घटितकाव्यीयध्वनेरस्फुटसंदिग्धप्राधान्यदुल्यप्राधान्यासुन्दराणां गुणीभूतव्यङ्गचानां च निरासः । तेषु व्यङ्गचोद्देशेन लक्षणाया अप्रवृत्तेः।
काक्षाऽऽश्चिष्ठेऽपि न लक्षणा । अनुपन्त्यभावात् । गूदत्वेनागूदव्युदासः । प्राधान्येनापराङ्गवाच्यासिद्धचङ्गयोव्युदासः । सा च । अनुपयुक्तत्वेनिते । तीत्पर्यहेतुत्वेनान्वेति ।
वाच्यतावच्छेदकरूपेणानुक्तत्वमित्यर्थः । आद्यं पुनर्विभक्ते—अनुपयुक्तत्वमपीति ।
परिणामितामिति । शब्देन वक्त्रेति वा शेषः । परिणामश्चात्र धर्मान्तरप्रकारकनोधिवैशेध्यीकरणमेव । तदेवाऽऽह—वाच्योऽपीति । दितीये त्विति । स्वत एवान्वयायोग्यत्वे
त्वित्यर्थः ।

१ क. ख. ग "सत्यवि"। २ क. "त्र ध्व",। ३ क. "दात्सध्विन"। ४ ख. "ति विशे"। ५ क. ख. ग. "ति विशे"। ५ क. इसं वाक्यं च । ९ वाच्येंनेत्यारभ्य परे इत्येतत्पर्यन्तो प्रन्थः 'क' पुस्तके न दस्यते । १० इदं वाक्यं ख. पुस्तके न दस्यते ।

त्वामस्मि वस्मि विदुषां समवायोऽत्र निष्ठति ।ः आत्मीयां मितमास्थाय स्थितिमत्र विषेहि तत् ॥ २८ ॥ अत्र वचनाद्यपदेशादिरूपतया परिणमति । काँचिद्नुपपद्यमानतयाऽस्यन्तं तिरम्कृतम् । यथा——

प्रदी॰— ताला जाआन्त गुणा जाला ते महिअएहिँ घेप्पन्ति । रइकिरणाणुगाहिआहँ होन्ति कमालाइँ कमलाइँ ॥ अत्र द्वितीयकमलशाब्दः सौरभादिगुणयुक्तत्वरूपे लक्ष्ये संक्रमितन्यैः । विशेषानाधायकत्वमात्राधभा—त्वामस्मि॰ ।

अत्र वच्मीत्यनुपयुक्तार्थम् । अनुपादानेऽपि वचनिक्रयाप्रतितेः । अत्रोपदेश्वत्वं छक्ष्यम् । तत्र वाच्यार्थः संक्रामितः । त्वामन्मीतिपदे अप्यनुपयुक्तार्थे । संबोध्यतयैव युप्मदर्थस्य वचनैकर्मतावगतेः । वच्मीत्युक्तमपुरुषेणेवास्मदर्थस्य तत्कितृत्वप्रस्ययात् । अतस्ताम्यां छक्ष्ययोरुपदेश्यास्त्वयोस्तद्वाच्यो संक्रामितौ । तथाऽऽत्मीयाया एव मतेः सर्वेरास्थानादनुपर्युक्तत्वेनाऽऽत्मीयशब्देन प्रमाणपरिगृहीतत्वे छक्ष्यमाणे तद्वाच्यं संकर्मितम् । असमद्युक्तमः (पा०स्०१।४।४०७) इत्यत्रार्थप्रहणादस्मियोगे वच्मीत्युक्तम् मपुरुषः ।

उ०—ताला इति।

तदा जायम्ते गुणा यदा ते सहद्यैगृह्यन्ते । रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ।

अत्रोति । सौरमातिश्वा व्यङ्ग्यः । १९६ । ह्रिया व्यङ्गयः । व्यक्ष्याः । १९६ । ह्रिया व्यक्षयः । व्यक्षयाः । व्यक्षयाः । यतोऽत्र विदुषामसाधारणइत्म । त्वामिति । अस्मित्यहमर्थे । यत इत्यध्याहार्थम् । यतोऽत्र विदुषामसाधारणइत्म । त्वामिति । अस्मित्यहमर्थे । यत इत्यध्याहार्थम् । यतोऽत्र विदुषामसाधारणइत्म । स्थानि सावधानस्थिति विभेहीति त्वामुपदेशाईमहमाप्तो वच्म्युपदिशामि । विद्वत्सभा
गच्छन्तमाप्तं प्रति कस्यचिद्विक्तिरियम् । छक्ष्यमिति । हितसाधनत्वं च तद्वचङ्गयम् ।
तद्वाच्यौ । संबोध्यस्वतन्त्रोच्चारियतारौ । अत्रावद्यवीच्यहिताहितत्वानुछङ्घनीयाज्ञत्वे
व्यङ्गये । अनुपयुक्तत्वनिति । हेतौ तृतीया । अदुष्टपक्षोद्धावनमत्र व्यङ्गम् । एवं
विद्वत्समवायपद्योराशुपरपराभवकर्तृत्वानिभवनीयत्वे व्यङ्गये । अस्थायेत्यस्य विपक्षः
विद्वत्समवायपद्योराशुपरपराभवकर्तृत्वानिभवनीयत्वे व्यङ्गये । अस्थायेत्यस्य विपक्षः

१ क. ख. ग. समुदायो २ क. वर्तते । ३ ख. ग. भादाय । ४ क. ग. क्रचिखंनर नुंपंपंदा-मानत्वात्तद्वन्तितर । ख. क्रवित्पुनर नुपयुज्यमान खाद स । ५ क. व्यः । अविशेषाघा । ६ क. न कार्यता । ७ क. 'क्ष्यमानयो । ८ क. 'युक्तार्थेना । ९ क. भेऽपि व । ७० छक्ष्येत्यारभ्य इदिमित्यन्तं ख. ग. पुस्तकयोर्ने दृश्यते । ९० ग. वाचा हि ।

उपकृतं वहुं तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् । विद्धदीहरामेव सदा सखे सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम् ॥ २५॥ एतदपकारिणं प्रति विपरीतस्रक्षणया कश्चिद्वाक्ति । विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः । अन्यपरं व्यङ्गयनिष्ठम् । एष च

प्रदी - अत्यन्तं तिरस्कृतं यथा - उपकृतं ।

अन्नापकारिण्यन्वयायोग्येरुपकृतादिपदैः स्वार्थाविपरीतं छक्ष्यते । न च तत्र वाच्यस्य कंयंचित्प्रवेशः। त्वयैवमपकारेऽपि कियमाणे मया प्रियमेवोच्यतः इति स्वसाधुत्वं व्यङ्गचम्। त्वोपकारापकारिववेको नास्तीति वा । अयं च प्रमेदो न केवलविरोधिलक्षणया, किं स्वन्यन्नापि । यथा मम—

आधृतसस्वेद्करोत्पलायाः स्मितावगूढप्रतिकूर्लंवाचः । प्रियो विहायाधरमायताक्ष्याः पपौ चिराय प्रतिषेधमेव ॥

अत्र पपावित्यनेन सोत्कण्ठानिरीक्षणं रुक्ष्यम् । उत्कण्ठातिशयो व्यङ्गचः । द्वितीयं ध्वनिभेदं कारिकार्धाभ्यामुद्दिश्य विभजते—विविधितं । ध्वनिरिति प्रकरणाह्यस्यते । अन्यपरं व्यङ्गचोपसर्जनीभूतम् । अयं भेदोऽभिधामूरु• गूदव्यङ्गचप्राधान्ये सति द्रष्टव्यः । एष चु—

उपकृतमिति । शरदां वर्षाणाम् । अत्रोपकृतादिपदानि विपरीतं छक्षयन्ति । उपकृतमपकृतम् । सुजनता दुर्जनता । सखे शत्रो । सुखितं दुःखितमित्यादि ।

आधृतेति । सस्वेदत्वं सान्तिकभावेन । अवगृदा प्रतिबद्धाऽत्यन्तगुप्ता वा । प्रतिषे-धमेवेति तन्त्रक्षककरशिरश्चालनादिचेष्टामित्यर्थः । यद्घाऽतिगृदनकारोच्चारणमित्यर्थः । निरीक्षणपदं ज्ञानसामान्यपरमत्र श्रवणपरम् । वस्तुतः सूर्वेन्द्रियाणां बुभुक्षापिपासयोरेत-रेयश्रुतावुक्तत्वात्पुपाविति यथाश्रुतमेव ।

्विवाक्षितं चेति । वाच्यतावच्छेद्करूपेणान्वयनोधविषयं इत्यर्थः । अन्यपरिमत्यस्यान्यतात्पर्यकमित्यर्थेऽतात्पर्यविषयनानार्थाभिधामूळव्यङ्गचकेऽव्याधिरत आह-व्यङ्गचोपस-जनीभूतमिति । तेनार्थवित्रगुणीभूतव्यङ्ग्यादावपि नातिव्याधिः । एष त्विति । तुनाऽवि-

१ ग. यत्र । २ क. <sup>°</sup>ति सा<sup>®</sup> । ३ क. <sup>°</sup>कोऽपि ना<sup>°</sup> । ४ क्र. <sup>°</sup>विरुद्धल<sup>°</sup> । ५ इदं वाक्यं क. पुस्तके न दश्यते । ६ क. <sup>°</sup>न्यतात्प<sup>°</sup> । ५ ख. ग. <sup>°</sup>र्यमि<sup>°</sup> ।

कोऽप्यलक्ष्यक्रमध्यङ्गन्यो लक्ष्यव्यङ्गन्यक्रमः परः ॥ २५ ॥ अलक्ष्येति । न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसोऽपि तु रसस्तै-रित्यस्ति क्रमः । स तुं लायवान्न लक्ष्यते । तत्र

रसाभावतदाभासभावशान्त्यादिरकमः।

भिन्नो रसाब्रुलंकारादलंकार्यतया स्थितः ॥ २६ ॥

प्रदी०-कोऽप्य०। 😘 🗓

सूचीकटाहन्यायमाश्रित्यालक्ष्यक्रमन्यक्क्ष्यस्य पूर्वभुद्देशः । तस्यैकत्वात् । द्वितीयस्य तु पश्चदशभेदत्वात् । विभावाद्य एव न रसः, किं तु रसस्तैर्निष्णवत इत्यस्ति विभावादिरस् मतीत्योः कमः । स तु न लक्ष्यत इति क्रमस्यालक्ष्यत्वलक्ष्यत्वकृतं भेदद्वयमित्यर्थः । रसभाव ।

अक्रमोऽलक्ष्यक्रमः । तर्च्छव्देन रसभावयोः परामर्शः । आदिग्रहणाद्भावोदयमावसं. विभावशवल्यानि । नन्वाभा सवद्भस्य शान्त्याद्यः किं नोक्ताः। निरन्तरावयवस्यापारे-च्छिन्नस्य निरतिशयस्य वैद्यान्तरसंपर्कशून्यस्य तद्भावात्। आमासत्वं तु तिर्थगाद्यविकरण-

उ विक्षतवाच्यस्य नेतो भेदाविति ध्वनयति । कोऽपीति। अनिर्वचनीयचमत्कारकारीत्यर्थः। नन्वभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात्पूर्व छक्ष्यक्रमन्यङ्ग्यनिरूपणभेवोचितमत आह्—सूचीति । पश्चद्रशभेद्रवादिति । छक्ष्यक्रमः प्रथमतः श्रूद्धार्थोमयशिक्तमूछत्वन त्रिविधः । तत्र शन्द्दशक्तिमृछस्य द्वौ भेदौ वस्त्वछंकृतिरिति । अर्थशक्तिमृछस्य द्वादश वक्ष्यन्ते । उभयशक्तिमृछ एक इति पश्चदशेत्यर्थः । पद्देकदेशादिकृतभेदास्तु सर्वेषां समाना इति न गण्यन्त इति भावः । विभावाद्य एवेति । तथा सति श्रोत्रियादीनामपि कान्यादिजन्यविभावादिष्ठतीतिसत्त्वेन रिसकत्वापत्तिरिति भावः । किं त्विति । पूर्व विभावविशिष्टचेन ततोऽनुभावविशिष्टचेन ततो न्यभिचारिभावविशिष्टचेन स्थायी गृह्यत इत्यस्त्येव क्षम इति भावः । निष्पद्यते । अभिन्यज्यते । स त्विति । रसोद्घोष्ठन झाँटिति चित्तापकर्षणेन सूक्ष्मकाछ्यिट स्य तस्यानाकछनादिति भावः । रसोद्घोष्ठ एव चित्ता- पक्षिको न वस्त्वछंकारयोरित्यत्र सहद्यहृद्यमेव साक्षीति वस्त्वछंकारविविषये छक्ष्यत्वं क्षमस्य बोध्यम् । तत्र च वाच्यार्थवोषवाध्यः स्थार्थवोषयोः क्षमः स्फूँट एवेति दिक् ।

अक्रम इत्यत्र मध्यमपदलोपी समास इत्यमिप्रेत्याऽऽह—अलक्ष्यक्रम इति । निरन्तरावयवस्येति । निरन्तरगृह्यमाणविमावाद्यवयवकस्येत्यर्थः । अपरिच्छिन-स्येति । देशतः कालतक्ष्यत्यर्थः । तदभावादिति । अयं भावः— रसस्य विभावा-

१ क ख. ग. तुन ल° । २ क. पूर्व निर्देशः । ३ क. "सत्तवदः" । ४ ग. "च्याद्ययं" ।

आदिग्रहणाद्भावीद्यभावसंधिभावशवलत्वानि ! प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्रालंकार्यः । यथोदाहरिष्यते । अन्यत्र ह्य प्रधाने वाक्यार्थे यत्रा-ङ्गभूतो रसादिस्तत्र गुणीभूतव्यङ्गचे रसवत्रेयजौर्णस्वित्समाहितादयोऽछं-काराः । ते च गुणीभूतव्यङ्गचाभिधान उदाहरिष्यन्ते ।

तत्र रसस्वरूपमाह—

## कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि धानि च॥

प्रदी • —तयाऽविरुद्धम् । भिन्न इति । यत्र प्रधानं रसादिस्तत्र ध्वनिः । यत्र त्वप्रधानं तत्राष्ट्रकारं इति भावः ।

'रसस्वरूपमाइ--कारणान्यथ० ।

अथेति समुचये। कारणानि प्रमदेन्द्दयादीनि कारकोद्दीपकरूपाणि। कार्याणि

स्वेदः स्तम्भोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्कोऽथ वेपषुः । वैवर्ण्यमश्रु प्रस्रय इत्यष्टी सात्त्विका मताः ॥

वाङ्मनोबुद्धिः शरीरारम्भरूपाणि च कटाक्षभुजक्षेपादीनि। सहकारीणि तेषु जनयित-

उ॰-दिनीवितावधित्वेन तद्पगम एव शान्तिर्वाच्या । न च तद्नुपक्ततो व्यङ्गचो न वा व्य-क्तश्चमत्कारिति । इदमेव निरन्तरावयवस्येत्यनेन बोधितम् । अपिरिच्छिन्नस्य निर्तिशयस्ये-स्यनेन च वेद्यान्तरसंप्रकेशून्यत्वात्संधिशबलत्वे न संभवतः । अलंकार्यत्या स्थित इति व्याचछे-अधानमिति । यत्र त्विति । यथाऽयं स रसनोस्कर्धीत्यादौ । तत्र हि प्रधाने करुणे वाक्योद्देश्येऽङ्कं स्मर्थमाणः शृङ्कार इति तत्र सोऽलंकार इति भावः ।

प्रमदेति । रामसीतादीनामन्वयन्यितिरेकाभ्यां परस्परामुर्रागकरणत्वस्य छोकिसिद्धस्वादिति भावः । सान्विका इति । सत्त्वमत्र जीवच्छरीरम् । तस्य धर्माः सान्विका
इत्यर्थः । तत्र स्तम्भो गतिनिरोधः । एतिद्वभावा हर्षरागभ्यदुःखिविषादिवस्मयकोधाः ।
वपुषि सिछछोद्भमः स्वेदः । मनस्तापहर्षछज्जाकोधभयश्रमपीडाद्या अस्य विभावाः ।
वपुषि रोमोत्यानं रोमाञ्चः ! शीताछिङ्गनहर्षभयकोधा अस्य विभावाः । गद्धदारुपं स्वरिनष्ठवैज्ञात्यं स्वरभङ्गः । को धहर्षभयमदा अत्र विभावाः । आछिङ्गनहर्षभीत्यन्यतमजन्यः शरीरस्पन्दो वेपथुः। मोहभयकोधशीततापश्रमणन्यवर्णान्यथाभावो वेवण्यम्।
हर्षामर्षशोकादिजद्व्याक्षिसिछछमश्च । शरीरचेष्टानिरोधः प्रख्य इति बोध्यम्। जूम्भा नवमः
सान्विकमाव इति कश्चित् । सत्त्वगुणोदेवेण जायमाना इत्यन्ये । वाङ्मन इति ।
संकर्ष्पविकल्यात्मकवृत्त्याक्षयं मनः । निश्चयात्मकवृत्त्याश्चया चुद्धिः । वाङ्मनोबुद्धिशरीरैरारम्भो येषां तद्व्याणीत्यर्थः । क्षेपादीनिति । आदिना काकूक्त्यादिसंग्रहः । एषां च

१ °व्यङ्गचे उ° । ३ क. ग. °रागे का °। ३ क. °केण आयमाना एवेते सात्त्विकाभावा इ° । ४ क. विदः । श ।

# रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥२७॥ विभावा अनुभावाश्य कथ्यन्ते व्यभिचारिणः।

प्रदी ० — व्येषूत्कण्ठादीनि विभावा आलम्बनोदीपनरूपाः । चेद्यदेन्यर्थः । तत्तदेत्यर्थः । यद्यप्युद्दीपकस्यं स्थायिनि न कारणत्वम्, किं तूत्पन्ने निस्मन्नीषदुत्कर्षाधायकत्वरूपमुद्दी-न्कत्वम् । तथाऽप्यनुद्दीपितो जातोऽप्यजातप्राय एवेत्युद्दीपकेऽपि कार्यकत्वोपचारात्त-अपि विभावन्यवहारः। विभावादिसंज्ञा च विभावनादिन्यापारयोगात्। तद्यथा---वासः न् क्षित्तान्रत्यादीनस्थायिनो विभावयन्ति रसास्वादाङ्करयोग्यतां नयन्तीति विभावाः। अनुभावयन्ति च तानित्यनुभावाः । पोषकतया विशेषेणाभितः काव्ये स्थायिनं चार-यन्ति, विशेषेणाऽऽभिमुख्येन चरन्तीति वा व्यभिचारिणः । व्यक्तः स इति । व्यक्ति-

उ०-कार्यत्वमसति रत्यादौ तद्भावाद्न्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषु कटाक्षाद्दिप्वेकक्षपस्य रत्या-देस्तुत्तद्विचित्रस्मितरुदितकार्यजननायोगेन सामग्रीवैचित्र्यापादकत्वात्तेषां सहकारित्वमिति भावः । अयं भावः । रतिर्नाम प्रीतिश्चित्तवृत्तिविदेषः । सा च नायिकानायकयोः पर-स्परदर्शनादिभिर्मिथः प्रथमं युगपदयुगपद्वा जायते । जात एवेन्द्वादिदर्शनादिभिरुत्कः-ष्यते । उद्दीपनोत्कर्षतारतम्यं च रत्युत्कर्षतारतम्ये प्रयोजकं बोध्यम् । ततो मिथः संग-मेच्छारूपोऽभिलांषो जायते । ततः कटाक्षादिना परस्परमुपचितरतिज्ञाने संगमोपायं जिज्ञासतोश्चिन्ताग्लानिनिर्वेदादयो जायन्ते । ततस्तदुन्नायिका चेष्टा । अथोपायमारूढयो-र्दूतादिना सित संगमे प्रीतिरनुवर्तते चिन्तादयोऽपगच्छन्ति । अतो रितः स्थायी । चिन्तादयो व्यभिचारिणः । स्थायिनो विषय आलम्बनम् । इन्दूद्यादयो यौवने द्भूतचेष्टाश्चोद्दीपनम् । प्रीत्यादिजनितचेष्टाश्चानुभावा इति । अनुदीपितोऽपीति । अनुदीपितो जातोऽपीत्यर्थः। विभावादिसंज्ञाप्रवृत्तिनिमित्तम।ह—विभावादिसंज्ञा चेति । अत एव कारणत्वादिना ज्ञाने न रसोद्घोष इति बोध्यम् । अङ्कुरयोग्यतामिति । ईषत्प्रकाशितत्वादिति भावः। ईषस्वं च साधारण्येन प्रतीतिविमाववैशिष्टचिषयकत्यमेव । एवमनुँमावादि म्फुटतरस्फु दतमप्रकाशफलकम् । स्फुटतरत्वादि चानुभावादिवैशिष्टचेन चर्वणाविषयत्वेमवेत्यहुः । अनुभावयन्ति । स्थायिभावं सूचयन्ति । पोषकतयेति । स्थायिन इत्यादिः । स्थायनं परिपुष्य सर्वशारिसंचारयोग्यं कुर्वन्तीत्यर्थः । आभिग्रुरुयेनेति । विद्यमानस्यापि त्त्या-देस्तत्तत्कार्याजनकतया तत्सहकारेण च तज्जनकत्येषामाभिमुख्यम्। अयं भावः।सामा-जिकरत्यादिवासनाया उद्घोधो रसः। तस्याश्च रामादयो न कारणानि। असंनिहितत्वात्। न तस्कटाक्षादीनि कार्याणि । तत एव । वैचिषकरण्याच । न वा तळ्ळादीनि सहचारीणि। तत

१ क. ख. ग. °वास्तत्कथ्य° । २ क. °स्य न स्थायिनि कारकत्व° । ३ क. °रणत्वो° । ४ क. ु °िन्त तानिति हानु °। ५ क. काये स्था °। ६ ग. °षी ज्ञाय °। ७ म. °भावनादि °।

# व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥२८॥

प्रदी ० — श्रविणिति पर्यायः । सा च विशेषणम्। तथा च व्यक्तिविशिष्ट एव स्थायी रसः। एवं च रसस्याकार्यत्ववचनं विभावादिभिः काव्योपैस्थितैः स्थायिनोऽजननाद्विभावादि-कार्यताया एव प्रकृतत्वाद्विशिष्टैत्वस्य कार्यतानवच्छेदकत्वाद्वा। तस्मात्स्थायी न रसः, किं च विभावादिमेछकं ब्रह्मैव वा। अन्यथा न च कार्य इत्यादिग्रन्थितरोधात्, इत्या दि प्रछपितमनादेयम् । स तै।रिति। यस्य यानि कारणादीनि स तैस्तज्जातीयोरित्यर्थः। स्थायी विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावरतिरस्कृतप्रवाहो भावः। यदुक्तम् प्रवि

विरुद्धा अविरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः । आनन्दाङ्करकन्दोऽसौ भावः स्थायिपदास्पदम् ॥ इति ।

उ०-एव। किं तु रामसीतादीनां रामत्वादिना काज्यादितः प्रथममवगतानां सहद्यतावशा-द्वचञ्जनया रामत्वादिपरीहाराद्रत्याद्यालभ्वनविभावत्वादिनाऽभिन्यक्तौ सामाजिकनिष्ठरत्या-दिवासनाया उद्घोधः । एवं च तादशसाधारणरूपेण विभावनादिकमेव तत्तद्वचापारो बाध्यः। सीतात्वादिज्ञाने चाऽऽराध्यत्वादिज्ञानेन तद्विषयतया सामाजिकनिष्ठरत्याद्युद्धीधाभावात् । तथा ज्ञानेऽष्युद्धोधे पातकित्वप्रसङ्गादिति । सूत्रे तैरित्यनेनैव विभावादिप्राप्ती विभावाद्मै-रिति सहार्थे तृतीया। तेन विभावाद्यैः सह तैव्यक्त इत्यर्थाद्रसस्य समृहालम्बनह्रपतालामः। व्यक्तिविशिष्ट एवे।ति । विभावादिवैशिष्टचेन चर्वणाविषय इत्यर्थः । अकार्यत्वेति । अत्राजननं नीलघटत्ववाद्विशिष्टत्वस्य कार्यतानवच्छेद्कत्वं वा हेतुः । ,वाशब्दश्चार्थे । अजननादिति । तथा हि सति स्थायित्वन्यावातः स्यादिति भावः । मेळकम् । पानकवदेकँ लाली भावकारणं विभावादि तत्समूह इत्यर्थः । श्रह्मैवेति । एवकारेण पूर्व-मतेऽप्यानन्द्निर्वाहाय ब्रह्मसंवलनमस्तीति ध्वनितम् । अनादेयमिति । विभावानुभाव-योर्निर्विषयत्वाह्वाह्यत्वाच चिन्तादीनां तथात्वेऽपि चिरमनुवृत्त्यभावाँद्धर्षादिभाविरोधेना-नुबन्धाभावाच न तेषां रसत्वं नापि केवलब्रह्मणस्तत्त्वज्ञानिनोऽपि रसिकत्वापत्तोरित्या-शयः । तज्जातीयेरिति । साक्षिभास्यैरिनर्वचनियैरन्तः करणपरिणामभृतै।रित्यर्थः । अन्यथा साक्षिभास्यरत्या सह समूहालम्बनानुपपत्तिरिति भावः । स्थायीति । अस्य विवरणं प्रवाहान्तम् । भाव इति । अत एव तच्छून्यवीतरागादीनां न शृङ्गाराद्युद्धोधः। चित्तवृत्तिरूपस्यास्याऽऽश्वविनाशित्वेऽपि वासनात्मतया सूक्ष्मरूपेणावस्थानातस्थायित्वं बोध्यम् ।

विरुद्धा अविरुद्धा विति। व्यभिचारिणः परस्परं विरुद्धा अविरुद्धा वेत्यर्थः । अत्रेदं तत्त्वम् । काव्यश्रवणादितोऽनिर्वचनीयान्तः करणधर्मविभावादिवौरीष्टचेन तद्धर्मरतेः साक्षि-

१ को °पस्थापितैः । २ को °भावनादि °। ३ को °ष्टस्थ ५४ को °तमात्रम °। ५ खा गाः 'त्यादितः । ६ को 'ना रसावेशेन राम । ७ को °कछोळी ९। ८ गों दिसमू ९। ९ को °वान्न तेषां।

उक्तं हि भरतेन — विभावानुभावव्यभिचारिमंयोगाद्रसँश्य निष्पत्तिरिति । एतद्विष्टण्वते । विभावैर्छछनोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणैः रत्यादिको भावो जिनतोऽनुभावैः कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभिः प्रतीतियोग्यः व्यभिचारिभिनिवेंदादिभिः सहकारिभिरुपचितो कृतो तदूर्पतानुमंघानान्नर्तकेऽपि रामादावनुकार्ये **हत्त्या** प्रदी - न चेयं स्वकपोलकल्पना सूत्रकारस्य । उक्तं हि भग्तेन ' विभावासुमावक्य-भिचारिसंयोगाद्रसानिष्पत्तिः ' इति । एनद्विवृष्वते भद्दलोह्नटप्रभृतयः—स्थायिनां विभा-वेनोत्पाद्योत्पादकभावरूपादनुभावेन गम्यगमकभावरूपाद्यभिचारिणा पोप्यपोपकभावरू-पात्मंयोगात्मंबन्धाद्रमस्य निष्पत्तिरुत्पत्तिरभिन्याक्तिः पृष्टिश्चेत्यर्थः । तथा हि छछनादि-भिरालम्बनविभावै: स्थायी रत्यादिको जानितः, उद्यानादिभिरुद्दीपनिविभावैरुद्दीपितः, अनुभावैः कटाक्षभुजक्षेपणादिभिः प्रतीतियोग्यः कृतः, व्यभिचारिभिक्तकण्ठादिभिः परि-पोषितो रामादावनुकार्ये रसः । नर्टे तु तुल्यरूपतानुसंघानवद्यादारोप्यमाणः सामाजि-कार्नो साश्चर्यानुभवश्चमत्कारहेतुरिति । तद्पेशलम् । सामाजिकेषु तद्भावे तत्र चमत्कान् रानुभवविरोधात् । न च तज्ज्ञानमेव चमत्कारहेतुः । शाव्द्तज्ज्ञानेऽपि तदापत्तेः । खौकिकशृङ्गारादिदर्शनेनापि चनत्कारप्रमङ्गात् । न चानुभावादिविज्ञानवलायात आरो पस्तथा न तु साक्षात्कारमात्रमिति वाच्यम् । चन्दनसुखादौ वैपरीत्यदर्शनात् । अन्य-थैवोपँपत्या तादृशकलपनायां मानाभावाच ।

उ०-मास्यायाश्चर्वणायामानन्दांश आवरणमङ्गे सित चैतन्यानन्दस्वरूप आत्माऽपि तत्र भासते । अखण्डेऽप्यात्मिन कल्पितमानन्दत्वं ज्ञानत्वं चास्ति । तत्र कल्पितानन्दन्त्वांश आवरणमिति बोध्यम् । अत्र च सर्वत्र सहृदयतासहकृतकाव्यश्रवणं नाटचद्र्शनं वा बीजम् । एवं च विभावादिसंविष्ठतानन्दांश्वसाहित्येन साक्षिमास्यो रत्यादी रस इति फलितम् । अत एव शोकादिशकृतिके दुःखमये करुणादाविष निर्भरानन्दप्रकाशो निर्वाधः । शोकाद्यविच्छलस्याऽऽनन्दांशे भन्नावरणस्य करुणादिरसत्वादिति दिक् ।

रामादाविति । साक्षात्संबैन्धेनिति शेषः । नटे तु तुल्येति । इदं च नाट्ये । श्रव्ये काव्यपाठक इति बोध्यम् । आरोप्यमाण इति । सामानिकैरिति भावः । अत्रेदं तत्त्वम् । लौकिकसामग्रीतो रामादावेव रसोत्पात्तिः । स वै रस उपनयवलाद्विभविति विशिष्टः सामानिकैन्टादावारोप्यते । लोके मुखरागवति रत्याद्यनुमानदर्शनात्तदनुकारिनर्तकेऽपि तद्वगमः। आरोप एव च सामानिकानां चमत्कारहेतुरिति । न चानुभावादिविज्ञान-वलायात इति पाठः । मानाभावाचेति । किं च रसप्रवितेर्भ्रमत्वापत्तिः । अमजनकत्वेन

१ क. ख. ग. "सिनि"। २ क. ख. "ट्रूपानु"। ३ ख. "के प्र" । ४ क. "टे तत्तुल्य"। ५ क. "नवलादा" । ६ क. "र इति । ७ क. "पत्तां ता"। ८ क. "भावः। श्रा"। ९ ग. "ते। अच - १० क. "कादेरानन्दां"। ११ क. "बन्धरूपमुख्यवृत्त्येति। १२ क. च सामा"। १३ क. सकल ।

यमानो रस इति भट्टलोल्लटप्रभतयः । राम एवायमयमेव राम इति, न रामोऽ-यमित्यौत्तरकालिके वाधे रामोऽयमिति, रामः स्याद्वा न वाऽयमिति, रामस-दृशोऽयमिति च सम्यङ्मिध्यासंश्चयसादृश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुर-गादिन्यायेन रामोऽयमिति पैतिपत्त्या ग्राह्ये नटे

प्रदी ० -श्री शङ्कुकस्तु - स्थायिनो विभावादि भिरनुमाप्यानुमापकभावरूपसंबन्धाद्रसस्य निप्पत्तिरनुमितिरित्यर्थः । तथा हि नियमविषया धीः सम्यानुद्धिः । 'यथा' 'राम एवा-यम्' 'अयमेव रामः' इत्ययोगान्ययोगन्यवच्छेदिवषये। अनन्तरावतीर्णवाधा तु मिथ्याधीः। यथौत्तर राणिके न रामोऽयमिति वाधे 'रामोऽयम्' इति । विरुद्धोभयकोटिका तु संशयः । यथा 'अयं रामो न वा' इति । सहशोभयविषयौधीः साहश्यधीः । यथा 'रामसहशोऽ-यम्' इति । ताम्यो छोकप्रसिद्धाम्यो विछक्षणया चित्रे 'तुरगोऽयम्' इतिवत् 'रामोऽयम्' इति बुद्धचा प्रथमं पक्षभूतो नटो विषयी क्रियते । ततस्तन्नाविद्यमानमपि विभावादिन्नयं छिङ्कमवगम्यते । कृतः पूर्वमेव रोमाञ्चाद्यावभीवने गुरुशिक्षामासाद्य कृत्तातिशयिता-म्यासेन नटेन-

उ०-काट्यादीनामुपादेयतापत्तिश्च । नटकाट्यादेरपि सकलसहृद्यसंवादिरसानुभवविरो-धापत्तेश्चेत्यपि बोध्यम् ।

अनुमाप्यानुमापकभावः । व्याप्तिः । इत्यर्थ इति । विभावादिमिर्नेटेऽनुमीयमानोऽनुकार्यरामादिनिष्ठरत्यादिभावो रस इति प्रघट्टार्थः । अस्या अनुमितेलौकिकानुमितिवैलक्षण्याय कारणवैलक्षण्यमाह—नियमिति । अयोगान्ययोगेति । अयं रामो,
भवत्येवेत्यत्यन्तायोगव्यवच्छेदिविषयाऽपीत्यन्ये । वाध इति । सप्तमी सामानाधिकरण्ये ।
तेनोत्तरकालिकवाधसमानाधिकर्रणा बुद्धिर्मिथ्याबुद्धिरित्यर्थः । तुरग इति ।
बाल्लोनां चित्रतुरगबुद्धिसदशेत्यर्थः । यद्यप्ययं भ्रम एव तथाऽपि बाधाशिरस्कस्यैवान्न भ्रमत्वेन विवक्षणात्र दोषः । अत्र च बाधानवतारः स्पष्ट एव । अन्यथा तद्रूपेण पक्षत्वमेव न
स्यात् । इदमेव पातस्त्रलानां विकल्पात्मकं ज्ञानम् । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः
(पा०यो०सू०१।९)इति तत्सूत्रात् । ननु सीताविषयकरितभावकारणादिमस्त्वं नटेऽसिद्धम् ।
कुतो हेत्रतेत्यत आह—अविद्यमानमपीति । नटेन । नटेनैव। तेन रितन्यवच्छेदः ।

१ क. स्यान्नवा<sup>°</sup> । २ ग. न वोति । ३ ग. प्रतीत्या । ४ क, "या सा<sup>°</sup> । ५ क. "ति । वाध<sup>°</sup> । ६ ग. "रगदु<sup>°</sup> । ७ क. "ति । चित्र" ।

सेयं ममाङ्गेषु सुधारसच्छटा सुपूरकपूर्याकिका हजाः ।
मनोरथश्रीमेनसः शरीरिणी पाणेश्वी लोचनगीचरं गता॥२६॥
दैवादहमत्र तथा चपलायतनेत्रया वियुक्तिश्च।
अविरलविलोलजदलः कालः सहपागतश्चायम्॥२७॥

इत्यादिकाव्यानुसंधानवलाच्छिक्षाभ्यासनिवितिनस्वकार्यप्रकटनेनै च नटेनैव प्रकाशितैः कारणकार्यसहकारिभिः कृत्रिमेरपि तथाऽनभिमन्य-मानैर्विभावादिशब्दव्यपदेश्यैः संयोगाङ्गस्यनमकंभावरूपादनुमीयमा-

प्रदी०-संयं०।

दैवाद० ।

इत्यादि काव्यानुसंघानबलादालम्बनोद्दीपनव्यक्तौ तदंनुगुण्न्य रोमाञ्चादेर्दर्शनीयस्थाऽऽवि-भीवनेन व्यञ्जनीयस्योत्कण्डादेस्तत्कार्यप्रकटनेन च प्रकाशनान् । तैः क्वत्रिमत्वेनातिल्छ-

उ०-सैयमिति । सेयं प्राणेश्वरी मम मनसः सकाद्याङोचनगोचरं तज्जन्यज्ञानविषयत्वं गतेत्यर्थः । सां यद्विरहानलसंतप्तेन यद्भावनयेयान्कालो नीतः । ईश्वरीति पाटश्चिन्त्यः । वर्च्यत्ययान्तत्या ङीवभावात् । पुंयोगे त्वर्थासंगतेः । पूर्व मनस्येवाऽऽसीदिदानीं वहिर्पि दृष्टेति भावः । अङ्गेषु । नाङ्गे । अमृतरसस्य च्छटा वृष्टिः । स्पर्शमात्रेणाखिलता-पशान्तेः । दशोरिति सप्तमी । शोभनपूरा शोअन्यम्हास्पदा सा चासौ कर्षूरस्य शलाक्तिः कर्षूराञ्जनदानयोग्यत् लिका दर्शनमात्रेणातिशयितानन्दहेतुत्वात् । मनोरथस्य शरीरिणी मूर्तिमती श्रीः संपातिः । परीरम्भस्य चरमत्वेऽपि प्राधानयात्प्रागुक्तिः ।

संभोगमुक्तवा विप्रलम्भँमाह—दैवादिति । दैवात् । न तु स्वेच्छया । तया । अनुभवैकवेद्यसमागमसुखया। चपले आयते नेत्रे यम्यास्त्या विमुक्तः । अभूविमिति रोषः। अविरल्णा निविडा विलोलाः सर्वदिक्संचारिणो जलदा यत्र म कालः समय एव कालो यमः। अयं दश्यमानप्रकर्षः सम्यक्प्रतिदिनोपचीयमानः । चाभ्यां तुल्यकालताव्यक्तिः । चपला यतनेत्रयेति सहार्थतृतीयान्तं जलदेनाप्यन्वेति । चपला विद्युत् । सैवाऽऽयतनेत्रेत्येतत्पक्षेऽभृः। तेन प्रियतमासंयुक्तनायकान्तरदर्शनरूपमुद्दीपकान्तरमुक्तं भवित ।

अनुसंघानम् । काविविविधितार्थस्य साक्षादिव करणम् । तेनं नटादीनामपि रसास्वाद उपपन्नः । बलात् । सहकारात् । आविभीवेनेति । प्रकाशनादित्यश्रान्वेति । तत्का-र्येति । पुलकादेरित्यर्थः । कृत्रिमत्वेन । वस्तुतोऽनद्भूपत्वेन । एवं चाव्याप्यत्वेन ज्ञानात्कथमनुमानमिति भावः । अतिलिङ्गिरपि । सीतादिविध्यकरितभावालिङ्गरपि ।

१ क. "मुक्त"। २ ख. "दिकारण"। ३ क. "न नट्रे"। ४ क. "करू"। ५ ग. "रं मतेत्यन्वयः। ग्रोवरं तज्ज"। ६ क. "तः। पूर्वं। ७ ग. "ति। तेन।

नोऽपि वस्तुसीन्दर्यवलाद्रसनीयत्वेनान्यानुमीयमानविलक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादिभीवस्तत्रासन्नापे सामाजिकानां वासनया चर्च्यमाणो रस इति श्रीशङ्कुकः।

प्रदीः - क्षेरिप कृतिमत्वेनाज्ञानात्स्थायी रत्यादिरनुमीयते । सैव चानुमितिः सचमत्कारप्र-तितिरूपा चर्वणा । अतस्तया विषयीक्रियमाणः स्थायी रस इत्युच्यते । चर्वणा च सामाजिका-नामिति तेप्वेव रस इति व्यवहारः । ननु साक्षात्कार एव सचमत्कारः, नै त्वनुमित्यादि-रिप । अन्यथा सुखादावनुमीयमानेऽपि स स्यात् । न स्यात् । वस्तुमीन्दर्भवलाद्रसनीयत्वेन स्थायिनामन्यानुमेयवैलक्षण्यात् । तथाऽपि स्थायिनां नटेऽसत्त्वाद्वाधावतारेऽनुमितिरेव कथं स्यादिति चेन्न । अभावनिश्चयाभावात्स्थायितया संभाव्यमानत्वादिति ।

एतद्प्यहृद्यग्राहि।यतः प्रत्यक्षमेव ज्ञानं सचमत्कारं नानुमित्यादिरिति लोकप्रसिद्धि-मवधूयान्यथा कल्पने मानाभावः । सूत्रस्यान्यथैव योजनासंभवात् ।

उ०-अज्ञानादिति। धूळीपटळादिवद्व्याप्यत्वेनाज्ञायमानै रित्यर्थः। तथाऽज्ञानं चोपनायकः विशेषमाहात्म्यादिति बोध्यम्। अनुमीयत इति। छोके पुळकादिना रत्याद्यनुमानाद्त्रापि तथेति भावः। रत्यादिरिति साध्यम्। न च छोके पुळकादिना रत्याद्यनुमानं चमत्कारापितःः। विभावत्वादिना ज्ञातहेतुभ्यस्तदनुमान एवाऽऽह्णादानुभवादित्याद्यः। सचमत्कारिति । चमत्कारजनकेत्यर्थः। तथाप्रतीतौ च वासनाविशेषः सहकारीति बोध्यम्। चर्वणा चेति। सा च पक्षभेदेन पुनः पुनरनुमानम्। न चानुमितस्य कथमनुमानम्। पक्षताविरहादिति चेन्न। धारावाहीच्छाह्यप्वासनायाः सहकारित्वेनानुमित्सासत्त्वान्न पक्षन्ताहानिः। वस्तुनः। रत्यादेः। सौन्दर्यम्। सुखकरत्वं तद्भाता वा। रसनीयत्वेन। उत्कटेष्टत्वेन निरतिशयसुखस्वह्यप्त्वेन वा। संभाव्यमानिति। नटेऽवृत्तित्वेऽपि तत्र संमाव्यमानत्वादित्यर्थः। अत्र रामत्वेन नटप्रतीतिरेव बीजम्। रामोऽयं सीताविषयकरितान्। सीताद्यात्मकिभावादिसंबन्धित्वात्। सीताविषयककटाक्षादिमत्त्वाद्वः। यन्नैवं तन्नैवं यथाऽहिमिति-प्रयोगः।

योजनासंभवादिति । किं च संज्ञातबाधस्य सामाजिकस्य नटे निरुक्तानुमितिवि-रहेऽप्यास्वादोद्याद्रसं साक्षात्करोमीत्यनुज्यवसायानुपपत्तिश्चेत्यपि बोध्यम् ।

१ क. नातु । २ क. °रेणां तु । ३ ग. °दिना ज्ञात । ४ ग. च पुनः । ५ क. °नम् । वस्तुनः ।

त ताटस्थ्येन नाऽऽत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते 'नाभिच्यज्यतेऽपि त काव्ये नार्य्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना प्रदी०—महनायकस्तु— 'म तावन्नटगतत्वेन न रामगतत्वेनानुमीयते, न वोत्पाद्यते, न सामाजिकगतत्वेन च व्यज्यते। आद्यपक्षयोरुक्तदोषात्। अन्यगतेनान्येषां चमत्काराधादाच्च। अन्त्ये सिद्धस्येव व्यङ्गचत्वाद्वसस्य चासिद्धत्वात् । स्वेषामेदाभिज्यक्तिप्रसङ्गाच । तस्माद्विभावादिभिः संयोगाद्वोज्यभोजकमावसंवन्धादसस्य निष्पत्तिर्मुक्तिति सृत्रार्थः। न च भोगपक्षेऽपि दोषावकाराः। भोगस्यालौकिकत्वात्। तथाऽप्यन्यनिष्ठः स्थाय्यन्यनिष्ठिरेत विभावादिभिः कथमन्येन भोक्तव्यः। अन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति चेदुच्यते— शब्दात्मनः काव्यस्य त्रयो व्यापाराः— अभिधा, मावकत्वं, मोजकत्वं च। तत्राभिधा निरन्तरसान्त-रार्थनिष्ठत्वेन द्विया। भावकत्वं साधारणीकरणम्। तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। साधारणीकरणं चैतदेव यत्सीतादिविशेषाणां कामिनीत्वादिसामान्ये-नोपस्थितिः। स्थाव्यनुभावादिनां च संवन्धिविशेषानवच्छिन्नत्वेन। अन्त्यं व्यापारद्वयं नाट्येऽपि। एवं काव्ये नाट्ये च द्वितीयव्यापारेण साधारणीक्वतिर्वभावादिभिस्तृतीयव्यापार-साहित्येन तथे।कृत एव स्थायी मुज्यते। भोगश्च सत्त्वगुणोदेकात्प्रकाशते य आनन्दस्तत्स्वरूः पा अनन्यान्यन्वना या संवित्तत्त्वरूपो छौकिकमुखानुभवविन्नस्णः। सत्त्वरूपसामां गुणामा-

उ०-न तावन्नदेति । तत्रानुपलिविषापात् । अरस्यत्वापत्तेश्च । अत एव न रामगतत्वेन । तेषामसंनिहितत्वाच । अनुमीयत इति । विभावादिभिः सहृद्येनेति

रोषः । न वीरपद्यत इति । उक्तदोषात् । सिद्धस्यैवेति । व्यक्षकदीपादिव्यङ्ग्यविषये तथादर्शनादिति भावः । सर्वेषामेवेति । इद्मुपलक्षणम् । सीताद्यालम्बनकरामादिगतरत्यादेरात्मगतत्वेन प्रतीतौ सम्यानां त्रीडापातकादिप्रसङ्गात् । रसप्रतीतेश्चेमत्वप्रसङ्गाच । सामाजिक उत्पत्तिरिप वक्तुमशक्या । आलम्बनसीतादीनामसंनिहितत्वात् ।
आराध्यत्वज्ञानस्य प्रतिवन्धकत्वाच । रसस्य कार्यत्वप्रसङ्गाचिति । भोजकत्वम् । मोगजमकत्वम् । तथाऽपीति । असंनिकृष्टत्वाचेत्यपि बोध्यम् । साधारणीकरणमिति ।
न चेदं लक्षणयैवास्तु । बाधानवतारेऽपि नायमानत्वात् । कामिनीत्वादीति । तसदसम्लम्वनविभावत्वादीति वक्तुं युक्तम् । विभावादिभिरिति । सहयोगे तृतीया । भुज्यत्व
इति । मोगविपयी कियत इत्यर्थः । उद्रेकादिति । उद्रेको रमस्तमसी अभिमृय
प्रादुर्भावैः । य आनन्द इति । सत्त्वगुणकायीश्चित्तवृत्तिविशेषद्धप-इत्यर्थः । तत्स्वरूपेति । पुरुषे वृत्तिप्रतिबिन्वेन वृत्त्याकाराकारसुखाकारेत्यर्थः । सांख्यमते पुरुषे वृत्ति
प्रतिबिन्वेन तत्समानाकारत्वमेव तद्विषयकज्ञानिति भावः।अनन्यति। अन्यच विभावादि

१ क. दैटये वा भि । २ क. भोक्तृत्वं । ३ क. द्विविधा । ४ क. दिभिष्टिङ्गैरिति शेषः । करणस्य कर्तृत्वविवक्षा । नवोत्पयत्, इति । विभावादिभी रामादाषित्यादिः । सिद्धे । ५ ग. दि । तथाऽपीति । असंनिक्कृष्टत्वात् । भुज्ये । ६ ग. वः । तत्स्वे ।

भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसंविद्विश्रा-न्तिसतत्त्वेन भोगेन भुज्यत इति भट्टनायकः ।

लोके प्रमदादिभिः स्थाययनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवच्चादलौकिकविभा-

प्रदी - मुद्रेकेण कमात्सुखदुः खमीहाः प्रकाश्यन्ते । उद्रेकश्च स्वेतरावाभिभूयावस्थानामिति सांरुयसिद्धान्तानुसारेण विवृणुते ।

तद्पि न सम्यक् । एतादृशन्याप रह्रयकरूपने प्रमाणाभावात् । भुक्तेर्ज्ञानातिरेकस्या-नुभववाधितत्वेन निष्पीङ्यमानस्य चौस्याभिन्यक्तिपक्ष एव पर्यवसानात् ।

आचार्यामिनवगुप्तपादास्तु—स्थायिनां विभावादिभिः समं व्यङ्गचव्यङ्गकभावरूपात्संब-न्धाद्विभावादीनामेव वा परस्परं संयोगान्मिलनाद्रसस्य निष्पत्तिरमिव्यक्तिः । तथाहि लोके प्रमदादिभिः कारणादिभिः स्थायिनों रत्यादेरनुमानेऽभ्यासेन यत्पाटवं झटिति प्रवृत्तिस्तद्व-तां सामाजिकानां सूक्ष्मत्याऽनैतःस्थितो रत्यादिः स्थायी काव्ये नाटचे च गुणालंकारयोगाच-तुर्विधाभिनयेन च यथोक्तविभावनादिव्यापारवत्त्वादलोकिकविभावादिशब्दव्यपदेशयोग्यद-

उ०—स्थाय्यपेक्षया बोध्यम्। अत्र येन रजस्तमसोस्तिरस्कार आर्नेन्दांशावरणभङ्को विष-यान्तरितरस्कारश्च स व्यापारो भोजकत्विमिति बोध्यम्। एवं च कामिनीभावनानन्तरं कामिनीभावनोपनीतो रत्बादिर्मनसोक्तरूपसाक्षात्कारिवषयी क्रियते सहृद्येनेति बोध्यम्। निष्पीड्यपानस्य चेति । अयं भावः । रामादिरत्यादीनामननुभूतानां कथं चिन्तासंतित-रूपा भावनाः । न च व्यञ्जनया । निर्ह तयैव सिद्धे किं भावनाभोगाभ्यामिति ।

विभावादीनामेव वार्त । तषामेव परस्परमेलनेन तद्विशिष्टस्थायिविशिष्टानन्दाभिन्यक्तिर्र्ह्तपरस इत्यर्थः । यत्पाटविभाति । व्याप्त्यादिगोचरयदुत्तरसंस्कीर इत्यर्थः ।
यद्यप्यत्रानुमानं न प्रकृतं तथाऽपि गृहीततादृशव्याप्तिकानामेवैताद्विषयव्यञ्जनावतारो नेत
रेषामित्यभिष्ठेत्येदमुक्तम् । प्रागसतो नाभिव्यक्तिरत आह—सूक्ष्मतयेति । चतुर्विधा
भिनयेनेति । तदुक्तम्

ं कांयिको वाचिकश्चैव आहार्यः सात्त्विकस्तथा । चित्रंगरोऽभिनयाः प्रोक्ता नाटचशास्त्रविशारदैः ' इति ॥

अस्रोकिकविभावादीति । अन्य कारणत्वादिपरिहारेणेत्यादिः । एतेन सीतादे

१ क' ग. भिः कारणादिभिः स्था १ २ क. 'तिरिक्तस्या' । ३ क. 'वास्य व्यक्तिपक्ष एव न्तर्भावात् । ४ क. 'नन्द्कारा वृत्तिर्विभः ५ क. 'ष्टस्य स्थम्' । ६ क. 'रूपो र' । ७ क. 'र्थः सर्दिति प्रदृत्तिरिति । व्या । ८ क. 'स्काराणासप्रदृत्तिरित्य' । ९ क. 'दिः । ब्यज्ये ।

वादिशब्द्व्यवहार्येभमैवैते शत्रोरेवेते तटस्थस्येवेत, न ममैवेते न शत्रो-रेवेते न तटस्थस्येवेत् इति संवँन्धविशेषस्वीकार्परिहारनियमार्नध्यवसा-यात्साधारण्येन प्रतीतेरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः प्रदी० —शाविशेषविशिष्टेस्तरेव कारणादिभिव्यंज्यते । नन्ववं येषां पूर्व रत्यादिनीत्पन्नस्तेषां तद्वासनाविरहिणां कि रसाभिव्यक्तिनीस्त्येव । कः संदेहः । औत एव शृङ्गारिणा-मेव शृङ्गारस्य, निर्विण्णस्वभावानामेव शान्तस्याभिव्यक्तिरित्याद्यनुभूयते । किं चापगडिप स्वाभाविकी वासना सहकारिणी । यां विना शृङ्गारिणामपि मीमांसकवैयाकरणादीनां न रसाभिव्यक्तिः । तदुक्तम्—

' वासना चेन्न हेतुः स्यात्स स्यान्मीमांमकादिषु ' इति ।

ननु तथाऽप्यन्यनिष्ठैर्विभावादिभिः कथमन्यनिष्ठम्य स्थायिनीऽभिव्यक्तिः । उच्यने-ममैवैते, रात्रोरेवैते, तटस्थस्यैवैते, इति संबन्धिविशेषस्वीकारनियमस्य ' न ममैवैते, न शत्रोरेवैते, न तटस्थस्यैवैत इति संबन्धिविद्रोपप्रिन्हर्गनियमस्य चाज्ञानात्तेषां साधारण्येन प्र-तीत:। साधारण्येन प्रतीतिश्च न सर्वसंबन्धितया प्रतीति:। किं तु संबन्धिविदेशियारवेनाप्रतीती प्रतीतिः। यद्वा 'अमुक्रेंसैवैते' इत्यवधारणं विना 'अमुकस्य' इत्येवं प्रतीतिः । अन एवोक्तम्-'ममैवैत <sup>१</sup>ईति नियमानवसायात्' इति । तथा च स्वीयत्वासंसर्गाग्रहात्स्वीयत्वसंसर्गप्रहत्रयोजनं संपद्यते । एवं च वाक्यार्थवोधे संबन्धिविषयत्वानुभवोऽपि न विरुव्यते । संसर्गवोधे संबन्धी उ०-सामाजिकरत्याद्यकारणत्वमित्यपास्तम् । व्यज्यत इति । एतद्विषयैवाभिव्यक्तिर्विमा-वादिसम्हालम्बनात्मकरत्यादिप्रतीत्यात्मके रस उपचर्यत इति भावैः। अन्ये तु व्यव्यते स्ववैशिष्टचेन प्रतीयत इत्यर्थैः । सह प्रतीताविष विभावादेः स्थायिव्यञ्जकत्वं विषया-छोकयोरिवाविरुद्धम् । अभिव्यक्त एव रसो न तु सोऽभिव्यज्यते । रसो व्यज्यत इति तु ओद्नं पचतीतिवदित्याहुः । नोत्पन्न इति । उत्पन्नो वा ध्वस्त इत्यपि बोध्यम् । अपराऽपीति । या सहृद्यव्यपदेशप्रयोजिका । अन्यनिष्ठेरिति । रामादिसंबन्धिः त्वेन काव्याद्वगतैरित्यर्थः । वेण्या रामाद्यन्तःकरणपरिणामभूतिरिति वाऽर्थः । मभैविति । आत्माऽत्र प्रियस्तेन मित्रस्य नाधिक्यम् । तटस्थः । उभयमित्रः । किं न्विति । तत्तद्रमालम्बनविभावत्वादिनेत्यर्थः । एतेन सीतात्वादिज्ञान आरै।ध्यत्वादिज्ञानकृतोऽपि रत्याद्युद्धोधप्रातिबन्धः परास्तः । यद्वेति । अयं पक्षः सहदेयसैवादौँ । तदेव ध्वनय-न्नाह—तथा च स्वीयत्वेति । संवन्धिविषयत्वेति । रामभीतादिपद्घटितकाव्य

१ ग. °मैते न शत्रोरेते न तटस्थस्यैत इ° । २ क. ग. °बन्धिव ° । ३ क ग. °नव ° । ४ क. ° छैरे ° । ५ क. ° णां रसाभिन्यक्तिः किं नास्त्ये ° । ६ क. अतः शृ ° । ७ क. ° नो न्य ° । ८ क. ° ती-तिश्च । ९ क. ° स्यैवेत्य ° । १० क. ° इत्यादिनि ° । १५ क. ° वः । नोत्प ° । १२ ग. ° तिं । न वा । १३ क. थें: । ममे ° । १४ क. ° तो र ° । १५ ग. ° द्यामं ° । १६ ग. ° दें । संब ° ।

स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायबला-त्तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृंभाववज्ञोन्मिषितवेद्यान्तरसंपर्कज्ञून्यापरिमितभा-वेन प्रमात्रा सकलैसहृद्यसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार

प्रदी०—न विषयः, किं तु पदार्थस्मरण एवेत्यनुभविरोधाद्विचारासहत्वाचानुपादेयम्। नन्वेवं विभावादीनां साधारण्यं विना तत्त्वव्याघातादस्तु साधारण्यम्। स्थायिनस्तु तत्कथं स्यात्। तस्य तत्तदात्मिनिष्ठत्वात्। यद्यप्यसाधारण्येऽपि तस्य न रसप्रतीतिविरोधस्तथाऽपि तदंशे सहृद्यसंवादो न स्यात्। स एव चालौकिकतादृशस्वीकारकारणिमिति। उच्यते—उपायानां विभावादीनामुक्तस्पसाधारण्यवलाद्रसानुभवकाले स्थायिनां प्रमातृविशेषिनष्ठत्वलक्षणायाः परिमितप्रमातृताया यद्विगलनम्ज्ञानं तद्वशेनोन्मिषितो वेद्यान्तरसंपर्कशून्योऽपरिमितो भावो यस्य तेन प्रमात्रा सकलहृद्यसंवादकारिणा प्रमातृविशेषसंवन्धाप्रहरूपेण साधारण्येन स्थायी चर्थते। ननु चर्वणाविशिष्टः स्थायी रस इत्युच्यते। चर्वणया च स्थायी विषयी कियताम्। न तु सुखात्मक आत्मोति न रसस्य व्यक्तिरिति चेन्न। स्वप्रकाशनये

उ० - इत्यर्थः । अत्रेदं तत्त्वम् । शक्त्यादिजन्यबोधे प्रथमं विशिष्य प्रतीतावण्यनन्तरं व्यक्षन्या प्रागुक्तसाधारण्येनोपस्थितौ सामाजिकानां स्वस्विनिष्ठरत्यादेरेव चर्वणा । एवं च काव्यादौ यावद्यं राम इयं सीतेत्यादिबुद्धिस्तावन्न चमत्कार इत्यन्न सहृद्यानुभव एव प्रमाणम्। अत एव काव्यश्रवणादिदशायां स्वपरिविभागानुभवो न जायत इति सहृद्यसंमतम् । संसर्गवोध इत्यादि मतान्तरम् । अनुभविदेशधादिति । पदार्थस्मरणस्य तत्तत्पदार्थमात्र-विषयकत्या क्रमेण पदानां ज्ञानादेकपद्ज्ञानकाले तत्स्मारकाभावाच्च पदार्थस्मरणं संबन्धिविषयकमित्यनुभवविरुद्धिमिति भावः । विचारेति । संबन्धिवोधं विना संसर्गत्व स्यैवामावादिति भावः । तत्त्वव्याघातादिशित । विभावत्वादिव्याघातादिति व्यक्षकत्व-व्याघातादिति । स्वस्वस्त्रीमात्रविषयकत्वादित्यि बोध्यम् । साधारण्यवलादिति । साधारण्येन विभावादेरपस्थापकवलादित्यर्थः । विश्लेषिन-ष्ठत्वोति । नियतविषयकत्वलक्षणाया इत्यपि बोध्यम् । वेद्यान्तरस्य वेमुख्यापादकत्या निरासः । भावो रत्यादिः । न रसस्येति । आनन्दानुभवरूपस्येत्यर्थः । स्वप्नकाशनय इति । ज्ञानस्य स्वप्नकाशत्वनये स्वाकारस्य ज्ञानाकारस्य यथा विषयत्वं तथेत्यर्थः । अयं घटो घटमहं ज्ञानामीति हि तेषां ज्ञानम् । ज्ञानसामान्यसामग्रयैव परमते ज्ञानवत् । अन-

<sup>ी</sup> क. ख. °तृतावशो°। २ ख. °लह °। ३ क. 'पि न तस्य र'। ४ ग. 'वः। तस्व'

गोचरीकृतश्रव्येमाणतेकपाणो विभादादिजीविकामधिः इवाभिन्नोऽपि पानकरसन्यायेन चन्येमाणः पुर इव परिस्फुरन्हृद्यमिव प्रविशन्मवीङ्गी-णिवाऽऽलिङ्गंन्त्रन्यन्सर्विमिव तिरोद्धहृद्धांनन्दास्वादामिदार्तुभावयन्नलाक्तिक-चमत्कारकारी शृङ्गारादिको रसः । स च न कःचैः । विभावादिवि-प्रदी०-स्वाकारवद्भिन्नस्याप्यात्मना विषयीकरणात्। अभिव्यक्तिविशिष्टश्च रत्यादिः स्था-यी र्वंबर्यमाणनैकप्राणतया चर्वणानाशे विनष्टो रम इति प्रतीतिविषयो विभावादिनीविताव-श्रित्वेनानित्यचर्वणः पुर इव परिम्फ़ुरन्हृद्यमिव प्रविशन्मर्वोर्ङ्गाणमिवाऽऽलिङ्गन्नन्यत्मवीमिव तिरोद्धहृह्मास्वाद्मिवानुभावयन्नत एवा शैकिकचमत्कारकारी जुङ्गारादिको रस इत्युच्यते। नन्वेवं स्थायिविभावादिसमुहालम्बनात्मिका रमर्स्य प्रतीतिरिति पर्यवमन्नम्। तच न युक्तम्। विभावादीनां पार्थक्येन प्रतीतिप्रसङ्गात् । यटण्टः विति समृहालम्बनवदिति चेन्न । विभा-वादिपरामर्शस्य पानकरसन्यायेन चर्वणात् । यथा पानके कर्नृगद्यंशो न पार्थक्येनानुभूयते उ०-यैव सामग्र्या सुखम्बरूपात्मनोऽपि तत्र भानमिति तात्पर्यम् । अभेदेऽपि विषयविष-यिभावाङ्गीकारात् । अभिन्नस्यापीति । ज्ञानादित्यादिः । आत्मनः । मुखरूपस्य । एवमेव ज्ञानरूपस्यापि रसस्य ज्ञेयत्वमुपपादनीयम् । अत्रेदं तत्त्वम् । मुखज्ञानरूप आत्मा तत्र सुखत्वज्ञानत्वे काल्पितौ धर्मौ । तत्र कस्याश्चिदेव सामग्र्याः सुखत्वांश आवरण-भञ्जकता न सर्वस्येति नातिप्रसङ्गः । नन्वभिन्यक्तिविशिष्टरत्यादेरसत्त्वे तस्य स्थायित्वा-त्सर्वदैव रसप्रतीतिप्रसङ्कोऽत आह-चर्च्याणतेकोति । चर्वणाविषयतेकेत्यर्थः । ननु चर्व-णैव कथं निवर्ततामत आह्-विभावादीति । विभावादेर्जीविताविवत्वेनेत्यर्थः । जीवितस्य चर्णाया विभावादिरेवावधिरिति भावः । व्यासङ्गादिना विभावनादिव्यापारिनवृत्तौ विशे-षज्ञानादिना साधारण्यनिवृतौ वाऽदृष्टवशाद्वा चर्वणानिवृत्तिरिति फल्टिनम् । पुर इवेत्यादि । इवरार्ट्याः क्रियान्वयिनः । स्वप्नविषय इव मनोमात्रगन्योऽपीतरोन्द्र्यविषयवाह्यवि-षयमिव स्वात्मानं परिस्फोरयद्गित्यर्थः । तर्ह्यनन्तर एवास्तु तत्राऽऽह—हृद-यमिवेति । सर्वाङ्गीणमिति । परिमितोऽप्यपरिमितः । प्रत्यङ्गममृतमिव सिञ्चन्ति-त्यर्थः । अनेन मुखरूप एवायमिति ध्वनितम् । अन्यत् : स्वविषयातिरिक्तम् । ब्रह्मास्वाद्मिति । अत्रेवो यथास्थान एव । ब्रह्मास्वादे ब्रह्ममात्रम् । अत्र तु विभावाद्य-पीति साद्ययम् । अलौकिकः। लौकिकसामग्रीजन्यविलक्षणः। सै त्वेकस्यैव मुखाय । तस्यापि पर्यन्ते वैरस्यायैवेति बोध्यम् । पानकेतिः । यथा पःनकरसे कर्पूरादीनां प्रत्ये-

१ क. °ङ्गयन्न °। २ ग. °द्धास्वा °। ३ क. °तुभवन्न °: ४ के. °दिनाशेऽपि तत्संभ °। ख. °द्दिना । ५ क. °स्याऽऽत्म °। ६ क. चर्वणेकप्रमाणतया। ७ क. रादी र १८ क. °स्य व्यक्तिरि ९ क. °वित्यादिस °। १० ग. °म् । नन्व °। ११ क. प्रेणया। १२ क्. °व्दात्किया °। १३ क. अपरिमितः प्र °। अपरिमितः प्र ।

नाज्ञेऽपि तस्य संभवपसङ्गत् । नापि ज्ञाप्यः । सिद्धस्य तस्यौसंभवात् । अपि तु विभावादिभिर्व्यञ्जितश्रविणीयः । कारकज्ञापकाभ्यामन्यत्क

प्रदी ० - तथा ऽत्रापि विभावाद्यंशः । ननु विभावादीनां परामर्शस्यान्वयव्यतिरेकात्तत्कार्य एव रसः किं नोच्यत इति चेन्न । विभावादिपरामशेस्य कारणत्वं यदि स्यात्तदा निमित्तका-रणत्वमेव । न च तन्नाशस्य काँथेनाशकता दृष्टा । द्वित्वादीनां तथात्वानम्युपगमात् । चन्द-नादिस्पर्शजन्यमुखादिन्यायो भविष्यतीति चेन्न। न हि तत्र स्पर्शाभावेन सुखं विनाइयते किं तु तद्भावे कारणाभावाँ कार्यं नोत्पद्यते । उत्पन्नस्य सुखस्य तार्हे कथं विनाश इति चेत्। विरोधिगुणान्तरात् । अत्रापि तॅथैवास्त्विति चेन्न । रसस्य वेद्यान्तरसंपर्कशून्यतया ज्ञानान्तरादेस्तत्कालेऽभावात् । नन्वेष दोषो व्यक्तावि समान इति चेन्न समानः । व्यक्ते-र्लोकोत्तरतया दोषासंस्पर्शात्। किं च चर्वणाविशिष्टः स्थायी रसः। न च काव्याद्यपस्थाप्यो विभावादिविधिष्टहेतु:। तर्ह्यस्तु ज्ञाप्य इति चेन्न। विभावादिपरामर्शे विना तात्सिद्धेरभावात्। न चैकैव सामग्री निष्पादिका ज्ञापिका चेति संभवति । किं च स्वभिन्नतज्जन्यज्ञानाविषयो उ०-कास्वाद्विलक्षणः कश्चन मिलितरसास्वाद्स्ततः सचमत्कारस्तथा प्रकृतेऽपीति तात्प-यम्। तत्कार्य एवेति । लोकविलक्षणाविभावस्थाययादिज्ञानाल्लोकाविलक्षणः प्रबलानन्दो जायते स एव रसः किं नोच्यत इत्यर्थः। निमित्तेति । तथा च तन्नारोऽपि रसप्रतीतिप्रसङ्गः। न चेष्टापत्तिः। विभावादिभान एव रसत्वस्य सहृद्यसंमतत्वात् । सुखज्ञानसामग्य्या इतरस-विषयकात्मगुणाविरोधित्वेन विभावादिज्ञानाधीनसमूहविषयकरत्यादिबोधस्योपनायकस्य सुखोत्पत्तिकाले सत्त्वात्तत्साक्षात्कारेऽपनयादितोऽपि न तद्भानसंभव इति भावः। लोकविलर्क्ष-णत्वेनात्राप्रतिवन्धकत्वकः रसप्रतीतेर्नित्यत्वापत्तिरेवेति र्मावः। तत आह्-न चेति । ननु द्धित्वादेरपेक्षानुद्धिनाश्यत्वादिद्मयुक्तमत आह्-द्वित्वेति । तेषां नित्यत्वाम्युप-गमादिति भावैः । लोकोत्तरयेति । लोकविलक्षणाया व्यक्तेर्निमित्तकारणनाश्चना-श्याया एव सिद्धेरित्यर्थः । चर्वणाविशिष्ट इति । विभावादिविषयज्ञानविशिष्ट इत्यर्थः । न-चेति । अयं भावः। शब्दाद्विभावादिज्ञानमथ रत्यादेस्ततः सुखोत्पात्तिस्ततस्तद्नुभव इति व्यवधानान्नानुभवकाले विभावादिज्ञानम् । एवं विभावादिविषयकत्वस्याप्यनुपपत्तिरित्यिप वोध्यम् । ज्ञाप्य इति । विभावादिभिरित्यादिः । तत्सिद्धेः । विशिष्टरूपरसः सिद्धेः । लोके प्रसिद्धपटादेहिं प्रदीपज्ञाप्यत्वं दृष्टमिति भावः । निष्पादिकेति । अत एव न नित्योऽपि । वासनारूपत्या पूर्वे स्थितिसत्त्वेऽपि रसतामापन्नस्य विशि-ष्ट्रस्य १ पूर्वे स्थित्यभावागृदृति बोध्यम् । स्वभिन्नेति । स्वं ज्ञाप्यत्वेनाभिमतः।

१ गृ °तत्तंम°। २ क. ख. ग. °स्याभांवा°। ३ क. °र्यध्वंसकता। ४ क. °वात्सुखं नो°। ५ क. तथाऽस्त्वि°। ६ क. °शिष्टे हे°। ७ कं. °त्। लोकवि°। ८ क. °क्षणेना°। ९ ग. °वः। चर्व°। गृ. पवास्यः।

दृष्टिमिति चेत् । न कचिद्दृष्टिमित्यल्गेकिंकिमिछे भृषणमेनकं दृष्णम् । चर्वणानिष्पत्त्या तस्य निष्पत्तिरुपचितितेति कार्योऽप्युच्यताम् । लौकिकभैत्यक्षादिनमाणताटस्थ्याववोधशालिपिनियोगिज्ञानवेद्यान्नर्संस्पर्शरिहितस्वातममात्रपर्यवसितपिरिमितेतरयोगिसंवेदनिवलक्षणलोकोत्तरस्वसंवेद्नगोचर इति
प्रत्येयोऽभिधीयताम् । तद्ग्राहकं च प्रमाणं न निर्विकल्पकम् । विभावादिप-

प्रदी ० — हि तज्ज्ञाप्य उच्यते । अत एव स्वप्रकाशनयेऽपि चाशुपादिज्ञानं न चक्षुरादिज्ञाप्यं व्यवह्रियते । न चात्र तथां । स्वाभिन्नतज्ञन्यज्ञानिवषयत्येव तु तज्ज्ञाप्यत्वं न
निषेधामः । किं तु विभावादिभिर्व्यक्षितश्चर्यणीयः । कार्कज्ञापकाम्यामन्यो हेतुनं
लोकप्रसिद्ध इति चेदलोकिकैत्विसिद्धेर्भूषणमेतन्न दूषणम् । कथं नाई विभावादिभिरुपपन्नो
रसो ज्ञेयो रस इत्यादिव्यवहार इति चेदाद्यस्तावचर्वणोत्पत्त्या नद्रोत्यत्त्रयुग्चागत् ।
द्वितीयोऽपि गुणालंकाराद्यसंभिन्नरसादिविषया या लोकिकी प्रमितिर्यश्चापरिपक्रयोगिनां
युज्ञानपद्वाच्यानां जगद्भेद्विपैयैकत्वशालि विज्ञानं यच पारेपक्रयोगिनां युक्तपदाभिधेयानां बाह्यार्थसंस्पर्शरहितं स्वात्ममात्रविषयं मंवेदनं तेभ्यो गुणालंकारपद्भाष्टिमात्रविषयतया विलक्षणं यत्संवेदनं तद्गोचरतयेति मन्तव्यम् । न केवलमैसंस्वादज्ञाप्यो रसः,
किं त्वितोऽपि । यतस्तद्वाहकं न निर्विकलपकम् । विभावादिपरामर्शस्य निर्विकलपकज-

उ०-स्वाभिनेति । ज्ञानैस्वरूपत्वाद्रसस्येत्यर्थः । विषयतयैव त्विति पाटः । विभागवादिभिरिति । तृतीया हेतौ साहित्येऽपि बोध्या । व्यञ्जितश्चर्वणीय इत्युभयान्वयिनी च । एवं सूत्रे व्यञ्जकत्वमेव पञ्चम्यर्थः । तेन व्यञ्जितश्च चित्स्वरूपोऽनावृतानन्दांश एव भवतीति तात्पर्यम् । ज्ञापकाभ्यामिति । व्यञ्जकत्वातिरिक्त ज्ञापकत्वमत्र विवक्षितम् । अतो व्यञ्जकस्य ज्ञापकत्वेऽपि न क्षतिः । अलोकिकतेति । व्यञ्जकोऽप्येको हेतुरिति भावः । अलोकिकस्य कार्यस्य सिद्धेरलौकिकहेतुकत्वं भूषणमेवेत्यक्षरार्थः । वस्तुतो विशिष्टरसस्य व्यङ्गचत्वमपि नेत्युक्तं प्राक् । गुणालंकारादीति । आदिना विभावादिसंग्रहः । जगद्भेदेति । मिथ ईश्वराच्च भिन्नत्वेन जगद्विषयकमित्यर्थः । विलक्षणं संवेदनम् । स्वस्वरूपं ज्ञानम् । अभेदे विषयविषयिर्धमावः प्रागुपपादितः । तद्ग्रा-हकम् । तद्विषयकम् । अयोग्यत्वादिति । रसादिज्ञाने 'विभावादिविषयकत्व एव

१ क. "चेन्न । क चिन्न दृष्ट" । २ ख. "कत्विसि" । २ ख. "त्रतु दू" । ४ ख. "प्रमा" । ५ ग. "लिमि" । ६ क. ख. ग. "वेद्यसं" । ७ ख. "द्नागो" । ८ ख. ग. चैंन । ९ क. थ्या । स्वभिन्नत- जन्मज्ञानाविषय" । १० क. "पेध्ययामः । ११ क. "किसिद्धेर्भूपणमेवेत" । १२ क. योगाना १३ क. "यत्व" । १४ क. "योगीना । १५ क. "मिरिद्धत्वा" । १६ ग. "नत्वरू" । १० ग. ' क्य" । १८ क. "भावोऽन्यत्रोप" ।

रामर्शेत्रधानत्वात् । नापि सविकंत्पकम् । चर्च्यमाणस्यालौकिकानन्दमयस्य तस्य स्वसंवेदनासिद्धत्वात् । जभयाभावस्वरूपेस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्वव-छोकोत्तरतामेव गमयाति न तु विरोधिमति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः।

व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्भुतरौद्राणाम्, अश्रुपाता दयोऽनुभावाः शृङ्गारस्येव करुणभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृङ्गारस्येव वीरकरुणभयानकानामिति पृथगनैकान्तिकत्वात्सूत्रे मिलिता एव निर्दिष्टाः।

प्रदी ० - ननायोग्यत्वात् । नापि स्विभन्नसिविकल्पकम् । चर्ल्यमाणस्याङोकिकानन्दमयस्य तस्य स्वसंवेदनमात्रसिद्धत्वाचर्वणाद्शायां ज्ञानान्तराभावात् । स्वाभिन्नसाविकल्पकविषयत्वेन ज्ञाप्यत्विमष्टमेव । ननुं निर्विकल्पकस्विभन्नसिवकल्पयोरन्यतरिवषयत्वाभावोऽपरिविषयत्वपर्यवसन्नः । तथा चैकविषयत्वाभावेऽपरिवषयत्वप्रसिक्तिरित्युभयविषयत्वाभावेऽनुभयविषयत्व प्रसाज्येतेति चेन्न । एवं ह्युभयरूपत्वमापाद्यमानं स्वाभिन्नसिवकल्पकविषयत्या लोकोत्तर्रंचमत्कारमेव गमयति न पुनर्विरोधिमिति । अथ विभावादयो मिलिताः किभिति व्यञ्जकत्वेन निर्दिष्टाः । एकैकस्य व्यञ्जैकत्वे व्यभिचारात् । अथैकैकस्मादन्यद्वयाक्षेपात्तन्नाप्यस्येव रसव्यक्तिरित्यव्यभिचार इति चेन्न । व्याद्यादयो हि विभावा भयानकस्येवं विराद्धतरौद्धाणाम् । अश्रुपातादयोऽनुभावाः शृङ्कारस्येव करुणभयानकयोः । चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृङ्कारस्येव विरकरुणभयानकानाम् । इत्यन्यद्वयाक्षेपानियमात् । नन्वेवं मिलितस्येव व्यञ्जकत्व एकैकोपस्थितौ रसव्यक्तिर्न स्यात् । दृश्यते चासौ । यथा—

उ०-विभावादिज्ञानोपयोगः । तादृशं च न निर्विकल्पकमिति भावः । स्वसंवदनित । स्वात्मकसंवेदनेत्यर्थः । तथा च स्वभिन्नं तद्विषयकमप्रसिद्धमेवाति भावः । चर्वणाद्शापामिति । चर्वणाया व्यङ्गचत्वेन व्याङ्गनिकसामग्रया बल्रत्वेन चर्वणातिरिक्तज्ञानाभावादित्दृर्थः । उभयरूपत्वमिति । उभयविषयत्वमित्यर्थः । स्वाभिन्नसविकॅल्पकेति ।
विभावादेविभावत्वादिना भानात्तदंशे सविकल्पकत्वम् । अनावृतचैतन्यस्य निर्धमकस्य
स्वरूपतो भानात्तदंशे निर्विकल्पकत्वं च तस्यास्तीति भाव इति दिक् । निर्दिष्टा इति ।
भरतसूत्रे स्वसूत्रे चिति शेषः । उत्तरमाह—एकेकस्येति । व्यभिचारादिति ।
एकेकसत्त्वेन रसानुद्यादिति भावः । अनियमादिति । व्याद्याद्धि भीरूणां भयमपूर्व-

१ क. ग. °र्शनप्र° 1 २ ख. °कल्पः । च° । ३ क. ख. ग. °वरू । ४ ग. °पस्योभ । ५ क. ख. ग. °तामव । ६ ग. °मदिभनवगुप्तपादाचार्याः। ७ क. ख. °ता नि । ८ कं. °वे उभ । ९ क. °नं स्वाभि । १० क. °रतामेवाधिरम । ११ क. °कर्त्वच्य । १२ क. °रिति क व्य । १३ क. °वे रीह्राद्धुतवीराणाम् । १४ क. कल्पकनिर्विकल्पकेति । १५ ग. °ति । अनि ।

वियद्तिमतिनाम्बुगभैमेयं मधुकरकोकिलक्क् नितैदिंशां श्रीः । धरणिरभिनवाङ्कराङ्कराङ्कराङ्कराष्ट्रा प्रणतिपरे द्यिते मसीद् मुग्ये ॥ २८ ॥ इत्यादौ

परिमृदितमृणालीम्लानमङ्गं प्रवृत्तिः कथमपि परिवारपार्थनाभिः क्रियासु ।

पदी ० — वियद्छि ० इत्यादी कामिनीगताया रतेरालम्बनमात्रस्योपस्थिती । एवम् — परिमृद्धित ० ।

उ०-दर्शिनां विस्मयो वीराणामुत्साहो व्यापादितवन्धृनां क्रोधः । एवं संस्कारोद्घोधको ध्यानाख्यश्चित्तवृत्तिविशेषश्चिन्ता । सा शृङ्कारे नायकरूपादेः, वीरे साहाय्यस्य, करुणे वन्धुगतोपकारादेभ्यानके मयहेतुवृत्तिचण्डत्वादेः । एवं च परस्परप्रतिवन्धान्नेकस्यापि व्यक्तिरिति व्यभिचारः । एकानुगुणेतरद्वयसाहित्येन तदेकव्यक्तावप्यपरा व्यक्तिरित्य-न्वयव्यभिचारश्चेति नैकैकमात्रस्य व्यञ्जकतेति मावः ।

वियदिति । मानिनीं प्रति सखीवाक्यमिदम् । हे मुखे मानभङ्गावश्यंभावेऽपि द्यितप्रणामापेक्षणाद्विवेकरिते । प्रणितपरे मुहुर्मुहुः प्रणामशाक्ति । द्यिते इति विषयससमी । प्रसीद । बहुतरोद्दीपकसत्त्वाद्वश्यंभावी मानभङ्ग इति तव गौरवरक्षा न भविष्यतीति
भावः । तामेव मानभङ्गसामग्रीमाह । वियत् । आकाशम् । अष्टिमष्टिनेत्युपमितसमासः । अम्बुगर्भाति व्यविकरणबहुत्रीहिः । ततिश्चपदो बहुत्रीहिः । अस्तिति शेषः
सर्वत्र । अम्बुगर्भत्वेनावृष्टत्वाचिरिन्थितिः । एवं चोर्ध्वमुखी स्थातुं न शकोषीति
भावः । मधुकरेति । प्रावृषि कोकिलक् जिताभावेऽपि मधुकरा एव सुखकरत्वात्कोकिला
इति रूपकम् । वर्षास्विप कोकिला माद्यन्तीत्यपि कश्चित् । तत्कृत्रितिर्दिशां श्रीः
शोभा । एवं च तिर्थङ्मुखी स्थातुं न शकोषीति भावः । अभिनवाङ्करा एवाङ्क उत्सङ्गे 
टङ्काः पाषाणविदारका मर्मभेदित्वात्पाषाणप्रायकिनमानभञ्जकत्वाद्वा यस्यां सा ताद्वशि ।
एतेनाधोमुखावस्थानं निराकृतम् । आलम्बनमात्रस्येति । आलम्बनपदं रत्युद्धोधजनकोपलक्षणम् । तेनोद्दीपनस्यापि संग्रहः । क्वित्तु आलम्बनोद्दीपनविभावमात्रस्येति पाठः।

परिमृद्तिति । मकरन्दं प्रति माधवस्य माछत्यवस्थावर्णनमिदम् । अस्या अङ्गं परिमृद्तिता कराभ्यां शिथिछीकृता या मृणाछी बालमृणालं तदूनम्छानम् । सर्वोङ्गाणां कृशतरत्वप्रकारकैक-बुद्धिविषयत्वेनैकत्वादेकवचनम् । तथा कियासु शरीरमात्रधारणोपयोगिनीषु बह्बीषु परिवा-रस्य सखीसार्थस्य प्रार्थनाभिर्वह्वीभिः प्रवृत्तिः। एका उपक्रममात्रम् , न तु चेष्टादि। कथमपि।

९ क. °तेर्विभावमा° । २ क. °पि तद्खागाद्वि° । ३ ग. <sup>°</sup>म् । तत्क् े ।

कलयाते च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लक्ष्मी-मभिनवकरिदन्तच्छेद<sup>4</sup>कान्तः कपोलः ॥ २९ ॥

इत्यादौ ।

द्रादुत्सुकमागते विविष्ठितं संभाषिणि स्फारितं संश्चित्यत्यरुणं गृहीतवसर्ने किंचाश्चितभ्रूछतम् । मानिन्याश्चरणानितव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं चक्षुर्जातमहो प्रपश्चचतुरं जातागसि प्रेयासे ॥ ३० ॥

प्रदी ॰ —इत्यादावर्ङ्गम्छान्याद्यनुभावमात्रस्य । दूरादुत्सुकमागते ॰ ।

उ०-अनिच्छन्त्या अपि बलात्कारेण। तेनाऽऽलस्यातिशयः। चकारो भिन्नक्रमः। कपोल इत्येकत्वं विविक्षितम्। अभिनवस्य करिणो दन्तस्य यश्छेदश्चिन्नो भागः। कर्माण घन्। तद्वत्कान्तः। दन्तस्य कोमलत्वेनाऽऽशुरक्तसंबन्धाद्दुग्धालक्तकिमश्रवणलाभः। ईदृशोऽपि निष्कलङ्कस्य कलामात्रावशिष्टस्य विधोर्लक्ष्मी शोभां च कल्रयति। अनेन क्षातां। विरहारम्भात्सीकुमायीतिशयेन च सर्वतः पाण्डिमाऽनुद्यादेकपार्श्वशयनाचैकस्यैव किंचि-द्वच्छेदेन रक्तता किंचिद्वच्छेदेन पाण्डुतिति कपोल इत्येकवचनम्। आम्यामपि न शोभाच्युतिरिति कान्तलक्ष्मीपद्वयङ्गयम्। अभिनवेति विशेषणं छेदस्य। तेन शोक्त्या-धिक्यात्पाण्डुताधिक्येन विप्रलम्भोत्कर्षः। कालिदासोऽपि सद्यः कृत्तद्विरद्दशनच्छेदगी-रस्येति प्रायुङ्क्तेत्यन्ये। अङ्गम्लान्यादीति पाठः।

द्रादिति । निराकरणेन प्रसादनाञ्चिवृत्तस्य नायकस्य पुनरागिमे जातभावाया मानिन्याश्रक्षुःक्रियावर्णनामिदम्। उत्सुकिमित्यादिविशेषणानि चक्षुरित्यनेनान्वियन्ति। तानि च प्रपश्चचतुरं चक्षुजीतिमित्यस्योपपादकानि। द्राद्दष्टे इति शेषः। सर्वसप्तम्यन्तानां प्रेयसी-स्यत्र संबन्धः। उत्सुकम्। इतोऽन्यत्र यातीति शङ्कयोत्कण्ठासूचकचेष्टाविशेषशान्ति। आगते। समीपं प्राप्ते। विवालतम्। दूरतः पश्यन्त्या ममीत्सुक्यमनेन ज्ञातिमिति लज्ज्या तिर्यक्कृतम्। पूर्विनराकरणलज्ज्या संकुचितं वा। संभाषिणि निराकरणेऽप्यवैमुक्येनापूर्वालापेन वा हर्षो-द्याद्विस्तारितं विकासितम्। संन्धिण्यति चाटु विनेवाऽऽलिङ्कनेच्छया सांनिध्यं गच्छति। अप्रसाद्येव एपशीमिच्छतीति क्रोधाविभीवादरुणम्। अत एव क्रोधात्सविधं त्यक्त्वा स्थानान्तरं यान्त्या अञ्चलग्रहणम्। क्रिंचेति समुच्चयार्थे किं चिदित्यर्थे वा। तथाभावश्च चाटुकरणं विने-

१ कः ख. "दपाण्डुः क°।२ क विचान्छे"। ३ क. "ने कोमाच्चि"। ४ क. "ङ्गमालिन्या"। ५ क "ता। एकपा"। ६ ग. "तेत्येकव"। ७ क. "म्। अङ्गम्छा"। ८ क. ग. "गमने जा"।

इत्यादी च यद्यपि विभावीनामनुभावानामीत्मुक्यवीडीहपेकोपास्यात-सादानीं च व्यभिचारिणां केवलानामत्र स्थितिः, तथाऽप्येतेपामसाधारणैत्व-मित्यन्यतमद्वयाक्षेपकत्वे सति नानेकान्तिकत्विमिति।

प्रदी ० — इत्यादानुत्सुकादिनिशेषणैव्यङ्गचानामौत्मुक्यलज्जाहर्षकोपामृयाप्रमादानां व्यमि .

वारिमात्राणाम् । यद्यप्यत्र प्रेयसीत्यालम्बनविभावोऽप्यम्ति तथाऽपि रत्यनुकृल्धम्वत्त ।

याऽनिर्देशादनस्तिकलप एविति । मैवम् । एषां विभावादीनाममाधारण्येन्यत्वयाक्षेपकत्वेनात्रापि मिलितानामेव व्यञ्जकत्वात् । नन्वेषां चेद्रमाधारण्यं किमन्यद्वयाक्षेपणेन । एकैकव्यभिचारेण हि त्रयोपादानम् । अथ साधारण्यमेव, कथं तर्हि स्थायिविशेषयोग्यविमावाद्याक्षेपकत्वमिति । उच्यते — एकस्य व्यभिचारान्मिलितानां व्यञ्जकत्व स्थितेऽसाधारणेनापीतरद्वयंगाक्षिप्यते । किं च रसम्य विभावादिममृहालम्बनस्वप्त्वादककम्माद्
साधारणादपि व्यक्त्यभावान्मिलितानामेव व्यञ्जकत्वम् । अतोऽमाधौर्ण्येऽपीतरद्वयमः .

क्षिप्यते ततो मिलितेस्तदभिव्यक्तिः, इति ।

उ० - वोत्तरोत्तरं तत्त्वेष्टाप्रवृत्तिजन्यास्यया । चरणानितः । चरणशिरः संयोगः । तस्य व्यतिकरे समूहे । त्वयेवमाचिरतं मया किवनया तत्त्वेदिनित्येवंक् प्रसादि हृत्याह त्यान्तु । ततः पूर्वमसूयाभिः किवने चेतिस द्रवीभावाभावात् । अम्बुपदं बाहु व्यस्चनःय । ईक्षणपदं गोलकपरम् । चक्षुप्पदं तेजः परम् । विपरीतं वा । आद्य औत्मुक्यादीनां तेजिम सत्त्वं परम्परया बोध्यम् । अन्तये बाष्पाम्बुपूर्णत्वं परम्परया बोध्यम् । अतो भेदाह्रहु- विहेर्नानुपपत्तिः । बाष्पाम्बुपूर्णं क्षणादिति पाठस्तु सुगमः । अहो इति चातुर्यदर्शना- द्विसमये । प्रपञ्चो विचित्रव्यापारबाहु ल्यम् । तत्र चतुरं कुशलम् । जातागामि न तु कृतागिस प्रेयसि । प्रीतिपत्रि । न पतिमात्रे ।

प्रसादानामिति । यद्यपि प्रसादो न व्यभिचारिषु गणितस्तथाऽपि मनःप्रसादो हर्षः स्यादिति हर्ष एवात्र प्रसादो विवक्षित इत्याहुः । अनिर्देशादिति । जातागसीति विरुद्धधर्मतया निर्देशाचेत्यपि बोध्यम् । अ।क्षेपः । व्यञ्जना । अतोऽसाधारण्येऽपीति पाठः । इत्रद्धयमिति । तत्राऽऽद्ये प्रणतिरनुभावः । प्रसीद्धार्थनोत्रेयाऽम्या संचारिणी । द्वितीये मालतीमाधवौ विभावौ प्रकरणगम्यौ । म्लानत्वादिगम्या चिन्ता व्यभि चारिणी । तृतीये मानिनीप्रेयांसौ विभावौ । चरणानितरनुभाव इति बोध्यम् । यत्र तु मिलितानामपि साधारण्यं तत्र विरोधे न भवत्येव रसप्रतीतिरिवरोधे तृभयोरिप भवत्येवत्याहुः ।

१ ख दौ य° । २ क. ग. वानु । ३ ग. वार्महे । ४ क. नां व्यभिचारिणां च के के ग. नां व्य । ५ क. नां व्यभिचारिणां च के के ग. नां व्य । ५ क. नां व्य

तद्विशेषानाई—

# शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः । विभन्ताद्भवताः ॥ २९ ॥

प्रदी - केचिदाहुरेक एव शृङ्गारो रस इति केचिच द्वादशेत्यादि तिन्नरासाय भेदानाह । शृङ्गार ।

शान्तस्य रोमाञ्चादिविरहेणानभिनेयत्वात्काव्यमात्रगोचरत्वमित्यमिघानात्राट्य इत्युकम् । यद्वा नाट्ये तावदृष्टी रसाः प्रतिपादिताः । अतः काव्येऽपि तावन्ते एवेत्यर्थः ।
ननु रसः मुलात्मक इति प्रतिपादितम् । तत्कथं दुःखमयः करुणादिको रस इति चेत्र।
लोके तथात्वेऽपि काव्यादी पार्थन्तिकालेकिकमुखोद्यात्। अन्यथा प्रेक्षावतामप्रवृत्त्यापत्तेः।
गृङ्गारादीनां च लक्षणं रत्यादिप्रकृतिकत्वम् । तत्र मनोऽनुकूलेष्वर्थेषु मुखसंवेदनं रितः।
तत्प्रकृतिको रसः शृङ्गारः । स द्वेषा । संभोगो विप्रलम्भध्य । तत्र

उ०-द्वादशोति । प्रेयांसदान्तोद्धतैः सह वक्ष्यमाणा नवेत्यर्थः । तत्र स्नेहप्रकृतिः प्रेयोसः। अयमेव वात्सल्य इति बोध्यम् । वैर्यस्थायिभावको दान्तः । गर्वस्थायिभावकः उद्धतः । निन्दादितः परावज्ञा गर्व इत्याहुः ।

अष्टावित । एते त्रयस्तु भावान्तर्गता इति भावः । एतेनाभिछाषस्थायिको छोष्ट्यरसः श्रद्धास्थायिको भक्तिरसः स्प्रहास्थायिकः कार्पण्याख्यो रसोऽतिरिक्त इत्यपास्तम् ।
ते शृङ्कारशान्तिहास्यानां व्यभिचारिक्षपा इत्यपि केचित् । अनिभनेयत्वादिति ।
सर्वविषयोपरमस्वरूपत्वात्तस्येति भावः । गीतवाद्यादेस्तिहरोधित्वाच्चेत्यपि बोध्यम् । अभिमानादिति पाठः । अभिधानादिति पाठे वृद्धेरिति शेषः । यद्वेति । अत्र पक्षे शान्तोऽपि
नवमो रस इत्येतद्वश्यमाणं नाट्यकाव्यसाधारणम्। तस्याप्याभिनेयत्वस्य बहुभिरङ्कितिहरोषिति भावः । गीतादिकमपि तद्विषयं न तद्विरोधीत्याहुः । तत्कथामिति । रसत्वे सुखरूपतापत्तिः । दुःखकार्यस्याश्रुपातादेरनापत्तिश्च । अरसत्वे तु तत्काव्ये सहद्याना प्रवृतिर्न स्यादिति भावः । दुःखमय इति । शोकाद्युद्धोधकत्वात्तत्त्वम् । पार्यन्तिकिति ।
अत्रोपपात्तिः प्रागुक्तेव । भावनया वर्णनीयमयीभावेन शोकस्य तत्कार्याश्रुपातादेश्च नानुपपत्तिः । आनन्दांशस्योत्कटत्वेनोत्कटेच्छाविषयत्वेन शोकाद्यशे बळवदद्वेपाभावात्प्रवृत्तेरिप नानुपपत्तिः । वर्णनीयशब्देन च छोकिकरसाश्रयादिरच्यत इति बोध्यम् । सुखसंवेदनम् । सुखजनकत्वेन ज्ञानम् । तत्त्वेन ज्ञानानुकूळश्चित्तवृत्तिविशेष इति यावत् ।

१ क. ° भिमाना १२ क. ° न्त इद्धा । २ क. ° नां लक्षणं चर । ४ क. ° मू । अनिस्। ५ ग. ° म् । यद्धे । ६ क. ° त्वे न त । ग. ° त्वे त । ५ क. भा । अनु ।

तत्र शृङ्गारस्य द्वी भेदी । संभोगो विश्लम्भश्चेति । तत्राऽऽद्यः परस्परांव-लोकनालिङ्गंनाधरपानपरिचुम्बनाद्यनन्तभेदत्वादपरिच्छेद्य इत्येक एव गण्यते। यथा—

प्रदी ॰ –अनुकूली निषेवेते यत्रान्योन्यं विलामिनी । दर्शनम्पर्शनादीनि स मंभोगो मुदाऽन्विनः ॥

म च परस्परास्त्रोकनालिङ्गनादिभेदादगणेय इत्येक एव गण्यते ।

भावोपदारतिर्नाम प्रकर्षमधिगच्छति । नाधिगच्छति चाभीष्टं विप्रलम्भस्तदोच्यते ॥

स च संगमपूर्वस्तदः यश्च । तत्रानत्योऽभिलाषहेतुक इत्युच्यते । अभिलाषपदेन तद्धे-तोरनादिसंगमाभावस्य लक्षणात् । आद्यस्तु कचिदीप्यया प्रणयेन वा मानरूपः । स ईप्यहितुक इत्युच्यते। ईप्योपदेन मानहेनोरुपलक्षणात्। कचित्तु कार्यवशाहेशान्तँ रस्थितेः। स प्रवासहेतुकोऽभिधीयते। उत्पद्यमानोत्पत्स्यमानावपि प्रवासी स्वज्ञानद्वारा विप्रलम्भप्रयोः

उ०-अनुक्लाविति । न चेदं नायिकानायकयोरेकतरमात्रदर्शनादिरूपे व्यक्कये संमोने गेऽव्याप्तम् । रतिप्रकृतिकत्वे सति विप्रलम्भभिन्नत्वे तात्पर्यात् । तत्र रसाभास एवेत्य-परे । अगणिय इति । संज्ञापूर्वकत्वाण्णिलोपाभावे साधु । एक एवेति । संयोगत्व-सामान्याभिप्रायेणेदम् । तचानुपदोक्तम् ।

अक्षिपिति । विभाव।दिसंवालितत्विभित्यर्थः । नचेदं नायकप्रसाद्यमानमानिनीनायि-काविप्रलम्भेऽज्याप्तम् । रतिप्रकृतिकत्वे सित संभोगाभिन्नत्वे तात्पर्यात् । तदानी तस्मि-न्त्रिरुद्धधर्मग्रहादभीष्टत्वज्ञानाभावेनै लब्धत्वज्ञानाभावेन वा न दोष इत्यन्ये । तद्धे-तोरिति । एतेन—

श्रवणाद्दरीनाद्वाऽपि मिथः मंस्टरागयोः । द्वाविशेषसंप्राप्तिः पूर्वरागः स उच्यते ॥

अभिलाषाचिन्तास्मृतिगुणकथनोद्धेगसंलापा उन्मादो न्याधिर्जलता मूळेंति दशाऽत्र दशा इत्युक्तेः पूर्वरागविप्रलम्भीयदशान्तर्गतोऽभिलाषो न विप्रलम्भजनक इत्यपास्तम् । ईर्ष्य-यति । प्रियेसपत्नीरक्ते कोपईप्या तद्धेतुको मानः प्रणयहेतुको वृा मानः । यथा भूषणा-

१ क. °रालोकनालिट्गनचु ै। २ ख. °नाघ °। ३ ग. °ङ्गनपरि । ४ क. °न्सरावस्थि । ५ ग. °रे। एक । ६ क °न न दोष ।

र्जून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छनै-निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्यं पत्युर्मुखम् । विश्रव्यं पैरिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्यं गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ ३१ ॥

प्रदी - जकाविति नान्यार्षिः । प्रवासश्बेदन स्वज्ञानस्रशणाद्वा । कचिच्छापात् । स च शापहेतुक इति न्यवाह्वियते । कचिदुक्तत्रितयातिरिक्ताद्भुरुस्रज्जादितः कारणात् । स एष विरहहेतुक इत्युच्यते । करुणशृङ्कारस्याप्यत्रैवान्तर्भावः ।

तत्र संभोगो नायिकारव्यो नायकारव्यश्च । ऋमेणोदाहरणम् । शून्यं वासगृहं । आहोक्येति हज्जया समानकर्तृकम् ।

उ०-दिलाभेच्लायाम् । स इति । उभयरूप इत्यर्थः । त्रितयम् । ईष्यीप्रवासशापरूपम् । विरहेति । गुरुलज्जादितः संगमप्रतिबन्धो विरहेः । रहःपर्यायोऽकारान्तो रहःशब्दोऽ-प्यस्ति । दिरूपकोशात् । एवं च रहस्य एकान्तदेशस्य संगमयोग्यस्यामावो विरह इत्यन्ये । अत्रैवेति । विप्रलम्भ एवेत्यर्थः । अयं च मूर्छितनायकविषयः ।

यू नोरेकतरस्मिन्गतवति छोकान्तरं पुन्हिम्ये । विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्भः ॥

इत्युक्तेः । शोकश्चात्र व्यभिचारी बोध्यः । अत एव संगमप्रत्याशाकालिकस्तदनु-त्पादो विप्रलम्भ इत्याहुः ।

शून्यामिति । प्रथमावतीर्णमदनविकारमुग्धावर्णनामिदम् । वासगृहं शयनागारं शून्यं निर्जनं तत्त्वेन ज्ञातमि निभृतसखीसत्त्वशङ्कया विशेषेण दृष्ट्वा किंचित् अपरकायेन न तु सर्वतो निद्रामङ्को पार्श्वपरिवर्तनेन समाधातुं शक्यत्वात् । शनैर्वलयादिकाणेन मिथःसंद्रानितोरुसंक्षोभेण वा प्रियतमनिद्रामङ्को यथा न स्यात्तथोत्थायेति संबन्धः । अनुरागिनिज्ञानस्या निद्राया व्याजं मिषमुपागतस्य प्राप्तस्य न तु व्याजेन निद्राम् । सर्वथा तदसंबन्धात् । सुचिरम् । यावद्भुद्धिवैभवम् । अत एव निःशेषतो वर्णयित्वा अनुरागातिशयात् पत्युनं तु प्रियस्य । तथाविधवर्णनायामि निद्राव्याजसिहष्णुत्वात् । जागरणशङ्कया सुचिरमिति बहुकालिमित्यर्थकमिप । विश्रव्यं विश्वस्तम् । एतावताऽप्यमङ्कोन निद्रायां वास्त-विकत्वभ्रमात्परिचुन्वय परितः कपोलंयोनेत्रयोश्च चुन्वनं कृत्वा पुलकस्य सर्वोङ्काणत्वेऽपि गण्डस्थल एव दर्शनादाह —गण्डस्थलीत्यादि । गण्डस्य स्थलीत्वेन पुलकस्याङ्कुरता ।

१ र्क. (प्र)परिरभ्य । २ ख. °ता । एवं । ग. °ता । यथा १ । ३ क. °प्तिः । स्व° । ४ क. °हः । अतै । ५ क. °त् । सुचि ।

तथा-

त्वं मुग्धाक्षि विनैव कञ्चुलिकया यत्मे मनोहारिणीं लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे नर्द्वाटिकामंन्पृर्धि । शब्योपान्तनिविष्टसस्मितसस्वीनेत्रोत्सवानन्दितो निर्यातः शनकैरलीकवचनोपन्याममार्छाजनः ॥ ३२ ॥

प्रदी० — स्वं मुग्धाक्षि० । वीटिका वसनग्रन्थिः ।

उ० - अत्र गण्डेत्य-स्ठीलम् । लज्जत इति लंज्जा । इथक्पदम् । पचादित्वादम् । लज्जावती । लज्जनिक्रयया समानकर्तृकत्वेनाऽऽलोक्येति क्त्वोपपत्तिः। अन्यानि क्त्वान्तानि तु परस्परापेक्षाणि । अत एव नम्रमुखी । लज्जानिहत्यहनुप्रौं हत्वव्यावृत्तये वालेति मुग्येत्यर्थ- कम् । हसता तव सर्वे रहस्यमवगतामिति वा पूर्व मत्रार्थनयाऽपि न प्रवृत्ताऽमि इदानीं कथ- मिति वा व्याजनिद्राफलं झिटत्येव लञ्चमिति वा हामः । अत एव प्रियेण चिरं लज्जापगमः संमोगस्वीकारश्च यावत्तावत्पर्यन्तं चुम्बितेत्यर्थः । सवृद्धिकमूल्यनग्रहणाय चिरमिति चक्र- वर्ती । अत्र शून्यमित्यनेनोद्दीपनातिशयश्चम्वनप्रवृत्तियोग्यता च । वासगृहमिति स्वक्वन्द- नादिसंपत्तिः । पत्युरिति युक्तःनुरागित्वम् । विश्वव्यमित्यनेन रागातिशयादिवमृश्यका- रित्वम् । नम्रेत्युक्तं न तु नामितेति । तेन लज्ज्या तथा विद्वलत्वं यथा नमनेऽप्यश- किरिति । अत्र लज्जाहासयोग्यमिचारिणोः स्वपदेनोपःदःनं चिन्त्यम् । अत्र यद्यपि परस्प- रस्याऽऽलम्बनत्वेनोभयोरिषे रतिः प्रतीयते तथाऽपि नायकःविषयिण्या नायिकारतेरद्वेक एव चर्वणाविषय इति सहदयसाक्षिकम् । अत्र नायकः आलम्बनम् 'शून्यगृहनायकनिद्राचुद्दी- पनम् । मुखनिर्वर्णनचुम्बनाद्यनुमावः। लज्जाहाम्यव्यक्षच्यक्ष्यक्रियादिर्व्यभिचारिभाव इत्याद्युद्धम् ।

पूर्वं रक्ता भवेत्रारी पुमान्पश्चात्तदिङ्कितैरित्युँक्तेनीयिकारव्यमुदाहृत्य नायकारव्यमुदाहरित—त्वं मुग्धेति । मुग्धाक्षि सुन्दराक्षि । चक्षुपव जगन्मनोवशीकरणात् । अत एव कञ्चुिकावयर्थम् । न केवल कञ्चुलिकानपमारणे शोभानुत्पत्तिगपितु विद्यमानशोन्भातिरोधानमपीत्येवकारद्योत्यम् । मनोहारिणीमिति ताच्छील्ये णिनिः । लक्ष्मीं शोभाम्। प्रियतमेऽतिशयप्रीतिपात्रे । तेनानुपेक्षणीयत्वम् । नद्वीटिका कञ्चुलिकायन्थिः। मोचनाय तत्संस्पर्शे सखीसार्थोळ्जया शय्योपान्ते निविद्या निविद्यां सां चैं।सौ स्मितवती सखी आलीजनस्य नायिकैव तस्या नेत्रोत्सव उत्फुल्जना तनाऽऽनन्दितः। मस्मितेत्यनेन कञ्चुलिन

१ ग. °िहा। तहनोपा । २ क. लज्जेति पृ ः। ३ क. °न्तान्यप्येतद्रोक्षाण्येव । अत । ४ क. ग. °भौढात्व । ५ क. °िक्षकः । ५ अ । ६ ग. भागा । एवं नायिकारच्या पूर्व । ७ ग. °त्युक्तमुदा । ७ ग. °त्युक्तमुदा ।

अपरस्तु अभिलाषविरहेर्ग्यापवासशापहेतुक इति पश्चिविधः । क्रमेणो-दाहरणानि—

प्रेमाद्गीः प्रणयस्पृद्धाः परिचयादुद्वाढरागोदयाः
स्तास्ता मुग्धह्यो निसर्गमधुराश्रेष्टा भवेयुर्मिय ।
यास्वन्तःकरणस्य वाह्यकरणन्यापाररोधीक्षणाः
दाशंसापरिकाल्पितास्विप भवत्यानन्दसान्द्रो लयः ॥ ३३ ॥
अन्यत्र व्रजतीति का खलु कथा नाष्यस्य तार्दक् सहः
द्यो मां नेच्छाति नागतश्रं हह हा कोऽयं विधेः प्रक्रमः ।
इत्यल्पेतरकल्पनाकवलितस्वान्ता निशान्तान्तरे
वार्ली वृत्तविवर्तनन्यतिकराँ नाऽऽमोति निद्रां निश्चे ॥ ३४ ॥
एषा विरहोत्कण्ठिता ।

प्रदी०-विप्रलम्भेष्वभिलाषहेर्द्वको यथा-

प्रेमाद्रीः ।

प्रेम स्नेहः । स एवँ प्रक्रष्टः प्रणयः । स एव परिचयातिशयेन रङ्गनक्षमो रागः ।

उ०-कापसारणस्वरसः । अलीकवचनं शुकः पाठनीयः सारिका मोजनीयत्यादि । शनैः स्त्वमलीकवचनोपन्यासश्च सखीरहस्यज्ञानगोपनेन तस्या ल्लाितिशयपरिहाराय । मुग्यान् क्ष्यालम्बनम् । नयनसौन्दर्यमुद्दीपनम् । आभाषणवीटिकास्पर्शावनुभावौ । अभिधानवीन् टिकासंस्पर्शयोस्तुल्यकालत्वावतार उत्कण्ठादयश्च संचारिणः ।

मेमाद्री इति। प्रेम अयं मम अहमस्येत्याकारकः पक्षपातिविशेषः। तेनाऽऽद्रीः स्तियाः। स एवावछोकनादिना प्रकर्ष नीतोऽपराधसहँस्तेणापि चालितो वा प्रणयः। तद्युक्ताः। परिचयाद्दृहासंगादुद्वीढो निःशेषमुत्सारितगुर्वादिपारतन्त्रयो रागस्योदयो यासु। परिचयाितशयेन राजस्याः प्रणय एव रागः। निसर्गमधुराः स्वभावमनोहराः। यास्वाशंसयाः मनोरथेन कल्पितास्वपि न पुनरनुमूतासु सत्सु बाह्यकारणस्य चक्षुरादेर्व्यागारं विषययािहित्वं रुणद्वीति ताहशोऽन्तःकरणस्य मनस आनन्देन सान्द्रो निविद्यो लयम्तन्मयत्वं भवति। मुग्यदशस्तस्याश्चेष्टादर्शनहासितालिङ्गनादिरूपा इत्यर्थः। मालतीपाप्त्ये इमशान्तसावने प्रवृत्तस्य मीथवस्याभिलाषोऽयम्। अत्र मालत्यालम्बनम्। तिहिलासानुस्मरणमुन्दिपनम्। आशंसाऽनुभावः। तत्त्वङ्गचोत्कण्ठा संचारिभाव इति।

१ क. (प्र) °हरजनो या मां । २ क. (प्र) ग. °श्च सहसा को °। ३ क. (प्र) लानामिव °। ४ क (प्र) °रादाप्रो °। ५ क. मेऽप्यिम °। ६ क. °तुर्यथा । ७ क. °व विप्र °। ८ क. °रक्तलक्षणो रा °। ९ क. ग. °हुसैरप्यचा °। १० ग. °हाढं निः °। ११ ग. °न व्यञ्ज °।

मा पन्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावकोक्तिसंसूँचनम् । स्वच्छेपच्छकपोर्लम्लगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला वाला केवलमेव रोदिनि छुर्व्हीलालकेरश्रुभिः॥ ३५॥ प्रम्थानं वलयैः कृतं वियसखेरस्रेरजस्रं गतं धृत्या न अणमासितं व्यवसिनं चित्तेन गन्तुं पुरः। यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गन्तव्ये सति जीवितपियमुह्नसार्थः किंग्रु त्यच्यते॥ ३६॥

प्रदी०—ईप्यीहेतुको यथा— मा पत्युः० । सरुयेनोपदेशः सरुयोपदेशः । मबिष्यत्प्रकानहेतुको यथा—प्रस्थानं० ।

उ०-सा पत्युरिति। काचित्सखीवृत्तांन्तं कांचित्कथयति । सा वाला पत्युर्ने तु ।प्रियस्य तत्त्वेऽपराधायोगात् । प्रथमत्वेनात्यन्तासह्यता । द्वितीयादौ चातुर्थसंमवाद्वा तदुक्तिः। अप-गधोऽन्याङ्गनासंगमऋषः । सरुयेन सौहार्देन करणेनोपदेशः । तं विना तद्भावात् । सङ्येति कर्नरि नृतीया तु न । षष्टचा बाधात् । उभयोः प्रयोगाभावेनोभयप्राप्त्यभावाच । ् सविभ्रनमङ्गस्य भ्रुकृटचादेर्वलना वक्रीकरणं याश्च वक्रोक्तयस्ताभिः संसूचनमर्थान्मानस्य ्प्रकृःशनं नो जानातीत्थर्थः । तर्हि किं करोतीत्यत्राऽऽह-स्वच्छेरिति । अश्रुभिरितीत्थंभूतरू-क्षणे तृतीया । अश्रुज्ञाप्यं केवलं रोदनमेव करोतीत्यर्थः । रोदनं हाश्रुजनकी मृत आन्तरो ् ब्यापारः। शब्द्वयोगादिज्ञापकान्तरव्यवच्छेदायाश्चिमिरिति केवस्रमेवेत्यव्ययसमुदाय इति दीपिका । अञ्जनपत्रावलीगननादश्रुकपोलयोः स्वच्छता । तेन रोदनाधिक्यम् । उत्तान. शयनान्मूळेन गॅलनम् । लुठन्तो विप्रकीणी लोलाश्रञ्चला येऽलकास्तैरुपलक्षिता बालेत्यर्थः । अलकलोलता सूक्ष्तत्वादसूक्ष्मत्वाद्वा पर्यस्ते । परदर्शने लज्जया परितः क्षिप्ते इत्यर्थः । ्यत्त्वारण्याक्षेत्र उत्पल्लवारोप इति । तन्न । उत्पलपदस्य रक्तत्वविशिष्टेऽशक्तेः । रक्तो-्रत्यलं कोकनद्भित्यादौ रक्तपद्वैयर्थ्यापत्तेरिति दिक्। पातिरालम्बनम्। अपराध उद्दीपनम्। 'रोदनाद्यनभावः । तद्वचङ्गचासृयाव्यभिचारिभाव इति । अत्र पत्युरन्यासङ्गाद्धालाया ईर्प्या । प्रस्थानिमिति । हे जीवित प्रियतमे यातुं गन्तुं निश्चितचेतिस न तु मन्तु-्मुद्यते तव सुहरः प्रियर्थ्यं सर्वे समं प्रस्थिताः। तथा च तवापि गन्तव्ये सति

<sup>ी</sup> क. सः "धमेऽप"। २ सः "सूचितम्"। ३ क. "लपालिग"। ४ सः "ल्लोलोदकै" । ५ सः सवैं: समं प्रस्थितं ग"। ६ कः मः (प्र) "मुत्सृष्य"। कः ७ गः "त् । सवि"। ८ ग "गैमन"। ९ कः श्वि समं।

त्वस्मालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया-मात्मानं ते चरणपितितं याविद्च्छामि कर्तुम् । अस्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुष्यते मे क्रूरस्तिसम्बापि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ ३७ ॥ हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणानि—

प्रदी • - भूंतप्रवासहेतुर्थथा मम ---

कियदम्बु भवेद्वसुंधरायां कित वा पछवसंचया भवेयुः। कियती च समृद्धिरम्बुजानां परितापोऽपाहियेत यैः कृशाङ्गचाः ॥

सरुयाः प्रवासिनं नायकं प्रतीयमुक्तिः । भवंत्तद्धेतुको यथा ममैव—

> किं मृढे परिखिद्यसे कितपयेरेव प्रिये वासरे-रायाता वयमेहि घेहि परितः प्रास्थानिकं मङ्गलम् । एवंवादिनि वल्लभे द्यितया निःश्वस्य पाणी कृतो मङ्गल्यः कल्ल्यो विलोचनपयोधाराभिरापूरितः ॥

शापहेतुको यथा—त्वामालिख्य । आलिख्येत्यपीच्छाविपय एव ।

उ०-प्रियस्य नायकस्य सुहृदां च सार्थः किमु कुतस्त्यज्यते । अवश्यमेव प्रियसुहृद्वियोगे त्वयाऽपि गन्तज्यमेवेति सार्थत्यागन विलम्बकरणं वृथेति भावः । गन्तज्य
इत्यावश्यके त्रज्यः । के प्रत्थितास्तन्नाऽऽह—प्रस्थानं विलम्बकरणं वृथेति भावः । गन्तज्य
इत्यावश्यके त्रज्यः । के प्रत्थितास्तन्नाऽऽह—प्रस्थानं विलम्बकरणं वृथेति । कङ्कणोरित्यर्थः ।
वल्रयानां प्रस्थानं गमनवार्तया काश्येन वल्रयभ्रंशात् । प्रियसक्तिरिति लिङ्कवचनविपरिणामेन सर्वतृतीयान्तानवि । तत्त्रतं च वल्रयानां प्रियसंतिभानान्वयव्यतिरेकानुविधायितया । अस्त्राणामपि हृद्यस्थत्त्रेन प्रियसक्तवम् । एवं घृतिचिन्तयोरिप योज्यम् ।
अत्ये तु अस्त्रेऽत्यन्तिभयत्वप्रतिपादनाय प्रियसक्तवोक्तिः । तच्च जीवितनाशकदुःखोपस्थिताविप तदुद्भ्रमार्तिकचिद्दुःखोपशमेन जीवितरक्षकत्वाद्वेत्याहुः । सार्थशब्दश्च यद्यपि
जन्तुसमृह एव प्रयुज्यमानो दृष्टस्तथाऽपि चैतन्यारोपात्संगमनीय इत्याहुः। अत्र प्रिय आलचनम् । तत्प्रयाणादि उद्गीपनम् । काश्यीदयोऽनुभावाः। तद्वचङ्कचा चिन्ता व्यभिचारिभाव
इति ।

त्वामिति । कुपितस्य छौहित्योचित्यात् । धातुरागिरिति सामान्यनिर्देशेऽपि विशेषप-रताऽस्येति बोध्यम् । शिलायाभिति । तदा भूमिशयनात्किठिनचित्तत्वाचेत्याहुः । अर्थान्तरं

त क. वृत्तप्र° । २ क. "वरप्रवासहेतु" ।

प्रदी ० - विरहहेतुको यथा — अन्यत्र व्रजतीति ० ।

एषा विरहोत्किण्ठितेत्यभिलाषहेतुकादेभिंद्यते ।

व्यङ्गवीडीदिभिश्चेतोविकासो हास उच्यते ।

उ०-न्यस्यित कूर इति । तस्मिन्नि । प्रतिकृतावि । प्रकृतो न सहत एव, प्रितिकृतावि । प्रकृतो न सहत एव, प्रितिकृतावि । सहत इत्यितिकृत्त्वम् । कूरः परश्चेयोविघटने जागरूकः । नौ आवयोः । कृतान्तो देवम् । स्ठेषमूलकोऽयमभेदाध्यवसायः । अत्र यद्यपीच्छाममथ एव स्मरणोदिक्तविरहजानिताश्चणा दृष्टिलोपालिखनमेवासंभावितं तथाऽपि लिखनमणीच्छाविपयत्रिव नेयं न तु निष्पन्नतयोति । यद्यप्यत्र पद्ये प्रवन्धालोचनादुन्मादः प्रधानतया प्रतीयते तथाऽप्यापाततो न तथा प्रतीतिरिति रसोदाहरणमिद्मिति दीपिकाकृतः । नायिकाऽऽल्यन्वम् । तत्प्रणयकोप उद्दीपनम् । चरणपातेच्छाद्यनुभावः । कृतान्तेऽसूया व्यभिचारिणी । यद्यप्यत्र शहेन विधिनेतिवत्कृरपदेनासूया प्राधान्येन गम्यते तथाऽपि प्रतिकृत्वनर्कर्त्यसूयालम्बने तत्र शहत्वोक्तिविह्न प्रतिकृत्वकर्तृत्वेनोक्तास्त्रषु कृरत्वाद्यनुक्तेनीस्या प्राधान्येन ध्यज्यते । दृष्टिरालुप्यते म इत्यनेन विप्रलम्भावगमेऽनन्तरं प्रतीयनानायः असूयायास्तदङ्गत्वमेवोचितम् । शहेनेत्यत्र तु यावत्तावत्पदाम्यामेकवाक्यताम्युपगमेन विशेषादित्याद्वः । अत्र कुवेरशापस्तदनुचरस्य प्रियावियोगहेतुः ।

अन्यत्रेति । अन्यत्र प्रवासे नाथिकान्तरगृहे वा । तत्कथाऽपि प्रवादोऽपि का क्रुत्सिता अलीका, कृतः पदार्थसत्तेति भावः । अनेन स्वतोऽन्यत्र प्रवृत्तिर्निवारिता । न च तादृङ्मित्रसंगत्या गच्छेत्तत्राऽऽह नाप्यस्येति । अस्य तादृगन्यत्र गमनशीलः सुह्रिं निमत्रमपि न । न च त्वय्यपि विरक्त इत्यत्राऽऽह यो मामिति । काकुरयम् । मां नेच्छिति इति नापि तु इच्छत्येव । यः स सहसाऽऽगमनकारणसत्त्वेऽपि अनागमनकारणासत्त्वेऽपि नाऽऽगतः । अयं विवेकः । प्रक्रम आरम्भः । कारणसत्त्वे कार्यानुत्पादः कारणासत्त्वे तदुत्पादश्चेत्याशयः । इति एवं प्रकारणाल्पेतराभिविह्वाभिः कल्पनाभिः कवितं स्वान्तं यस्याः सा बाला निशान्तं गृहं तन्मध्ये । वृत्तेति । स्वासहेतुकविप्रलम्भवती च प्रोषितभर्तृकेत्युच्यते । तत्र च प्रवासशान्देन भिन्नदेशस्थत्वं विविद्यितम् । एतेनेद्मपि प्रवासहेतुकस्येवोदाहरणमित्यपास्तम् । न च प्रवासो भिन्नदेशस्थत्वं विविद्यितम् । एतेनेद्मपि प्रवासहेतुकस्येवोदाहरणमित्यपास्तम् । न च प्रवासो भिन्नदेशस्थत्वं विविद्यितम् एतेनेद्मपि प्रवासहेतुकस्येवोदाहरणमित्यपास्तम् । न च प्रवासो भिन्नदेशस्थत्वं विविद्यितम् एवेनेद्मपि प्रवासहेतुकस्येवोदाहरणमित्यपास्तम् । न च प्रवासो भिन्नदेशस्थत्वं विविद्यितम् एवेनेद्मपि प्रवासहेतुकस्यवोदाहरणमित्यपास्तम् । न च प्रवासो भिन्नदेशस्यत्वं विविद्यितम् एवेनेद्सभिदस्य दुरपह्वत्त्वाचेत्यलम् । चेतोविकास इति । तज्जनकश्चित्तवृत्तिविशेष इति बोध्यम् ।

१ ग. °योधिघट° । २ क. °तभे । अत एव भरतस्वीकृतषोडशनायिकाभेदसंगतिः । चेतो °।

आंकुञ्च्य पाणिमशुचिं मम मूर्धिन वेश्या मन्त्राम्भसां प्रतिपदं पृषतैः पवित्रे । तारस्वरं प्रथितथूत्कमदात्प्रहारं हाहा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशर्मा ॥ ३८ ॥ हा मातस्त्विरिताऽसि कुत्र किमिदं हा देवताः काऽऽशिषो धिक्पाणान्पतितोऽशनिर्हृतवहस्तेऽङ्गेषु दग्धे दशौ । इत्थं घर्षरमध्यरुद्धकरुणाः पौराङ्गनानां गिर-श्चित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुर्वन्ति भित्तीरिप ॥ ३९ ॥

प्रदी ० - व्यक्तं वैकृतम् । तेन हासप्रकृतिको हास्यः । यथा - आकुञ्च्य पाणि ० । अत्र ताड्यमानो विष्णुशर्मा तत्क्रन्दनं च विभावौ । रसाश्रयस्यतद्वाक्यमनुभावः । चापलादिर्व्यभिचारीति ।

इष्टनाशादिभिश्चेतोवैक्ठन्यं शोकशब्दभाक् । आदिग्रहणादिनिष्टाप्तिः । शोकप्रकृतिकः करुणः । यथा—हा मातः । अत्र विपन्ना काचिदिश्विरी संबोध्या, तदङ्गदाहश्च विभावौ ।

उ०-आकुञ्च्योते । वेदया मम मूर्धि प्रहारमदात् । हा हा हतोऽहिनिति शाव्दमुचार्ये रोदितित्यन्वयः । आकुञ्च्य संकुचितं कृत्वा अशुचिमु च्छिष्टायुपहतं पाणि हस्तं मन्त्रपूतानामम्भसां पृषतीर्वेद्धभिः प्रतिपदं आपो हि ष्ठादिमन्त्राणां प्रतिपदोच्चारणेन कृतसंस्कारे मूर्धिन मस्तके तारस्वनं दिर्घस्वनं प्रहितो विस्तारितो थृदिति शब्दो यत्र तदिति दानकियाविशेषणं प्रहारविशेषणं वा । शर्मानतं नामग्रहणं हासपारिपोषाय । अत्र विष्णुश्चर्मा आल्य्यनम् । रोदनमुद्दीपनम् । स्मितातिहिसितरुदिताद्यो द्रष्टृषूत्तममध्यमाधमे-ष्वनुभावाः । द्रष्टुरावेगचापल्याद्यो व्यभिचारिणः । रसाश्रयस्येति । एतद्वाक्यामित्यक्नुभावाः । द्रष्टुरावेगचापल्याद्यो व्यभिचारिणः । रसाश्रयस्येति । एतद्वाक्यामित्यक्नुभावाः । द्रष्टुरावेगचापल्याद्यो द्रष्टुपुरुष-निनान्वेति । यद्यप्यत्र काव्ये रत्याद्याश्रय इव हासाश्रयो न निवद्धस्तथाऽपि द्रष्टृपुरुष-निविशेषस्य तस्याऽऽक्षेपो विभावादिसामर्थ्योदित्याहुः । उक्तं च—

यस्य हासः स चेत्कापि साक्षान्नैव निबध्यते । तथाऽंप्येष विभावादिसामर्थ्यादवसीयते ॥ इति ।

चापलादिरिति । अत्रापि रसाश्रयस्येत्यादिः । चेतोवैक्रव्यमिति । तज्जनकश्चित्तवृत्तिविशेष इति यावत् ।

हा मातारीति । त्रिपन्नामिश्वरीं प्रति तत्परिजनविलापोऽयम् । पौराङ्गनानामि-त्थमेतत्प्रकारा गिर उच्चै रोदनाद्घर्घरस्वराश्च ताः श्रमाद्घाष्पबाहुल्येन मध्येऽन्तराले

<sup>9</sup> के. ° इ्गे प्रद°। ग. ° ङ्गे सुद°। २ क. ° ध्यांत्।

क्रुन्ब्रह्मनं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं मनुजपशुभिनिंभेयोदैभेवद्भिरुद्ययेः । नरकिष्णा सार्थे तेषां सभीमिकिरीटिना मयमहमसङ्मेदोमांसैः करोमि दिशां विस्तम् ॥ ४० ॥

प्रद्शि - प्रतिकृष्ठेषु तैक्ष्यस्य प्रवोधः क्रोध उच्यते । तत्प्रकृतिको रौदः । यथा — कृतमनुपनं ।

उ० - रुद्धाश्च विच्छिन्नाश्चेति कर्मधारयोत्तरं करुणापदेन कर्मधारयः । करुणाः सस्नेहाः कातरा वा । नातो रसस्य शब्दवाच्यता दोप इति शङ्कनीयम् । चित्रस्थानपि । अचे-तनानपि । शतधा शनखण्डाः । किंद्धपा गिर इत्यपेक्षायां पूर्वार्धम् । हा मातः कुत्र गन्तव्ये त्विरिताऽसि । येनाम्मानपि नापेक्षितवतीत्यर्थः । किमिदम् । आकस्मिकोत्पात-रूपम् । विविधविद्यानपूजास्तुतिनितिभिरप्यरक्षणात् । हा इति धिगर्थेन देवताक्षेपः । आश्चिषः । अर्थोद्दानादितुष्टद्विज्ञानाम् । क कुत्र गता इत्यर्थः । प्राणान् । आम्माकी-नान् । धिकृत्वद्भावेऽपि स्थिरत्वात् । तेऽङ्केषु अवयवेषु । अशनिस्तत्तुल्यो हुतवहः । यज्ञादिषु तिर्वतस्य पातात्पूर्वकृतोपकारिवस्मरणाच्चाशिनत्वल्यता । पतितः स्वयमेव । सचेतनरपीयतुमशक्यत्वात् । अन्ये तु पतितोऽशनिरित्येकं वाक्यम् । वज्जपात एवायं यत्तव विपत्तिरित्यर्थः । हुतवहस्तेऽङ्क इति द्वितीयम् । पतित इत्यपकृष्यत इत्याहुः । यद्यपि सर्व एवाययवा दग्धास्तथाऽपि दशोर्छीलाविशेषस्य विश्वविलक्षणस्य पूर्वमनुभवा-दग्धे दशोर्वति विशेषतो दाहनिर्देशः । यद्वाऽशुभदिर्शत्वादस्माकं दशौ दग्धे इति लोकोक्तयेदम् । अत्र सृत्नायिकाऽऽलम्बनम् । तद्दाहाद्यद्विपनम् । रोदनमनुभावः । दैन्यलानिमूर्छीदयः संचारिणः ।

तैक्ष्ण्यस्य प्रवोध इति । तज्जनकश्चित्तवृत्तिविशेष इति यावत् ।

कृतिमिति । गुरोद्रोणस्य वधरूपं पातकमेव गुरु महत्पातकम् । अत एव दण्डॅंनक्रमेण निर्दिशति क्रतामित्यादि । तत्र कर्ता भृष्टचुन्नः । अनुमन्तारः सात्यक्यादयः ।
अनिराकर्तारः सन्तो द्रष्टारोऽन्ये । मनुजा एव पश्चवः । धर्माधर्मापरिज्ञानात् । अत
एव निर्मर्थादाः । उदायुधिरित्यनेन प्रतीकारशक्तत्वेऽपि तथाऽकरणादितदण्डचताध्वननम् ।
नरकरिपुः कृष्णः । अनुमन्तुरप्यस्य कोधात्क्रमविस्मृत्या प्रागुक्तिः । असृप्रक्तम् ।
मेदो वसातैलम् । धातुविशेष इत्येके । अयमहम् । अनन्यसहायः ।
दिशाम् । लक्षणया तहेवतानाम् । पशुमिरित्यनेन बल्दिनयोग्यता । सार्धमिति संबन्धिनि साहित्यं न बल्किर्तरीति बोध्यम् । वीराद्विवेचकत्वेन
रौद्रस्य भेदः । अत्र पद्ये रौद्ररसन्यक्षनक्षमा वृत्तिर्नास्तीति क्रवेरशक्तिविध्या ।

१ ग. °र्थादाना° । २ के. °स्य पतनात्पू° । ३ क. °त् । यद्भु° । ४ ग. °ण्डकः ।

क्षुद्राः संत्रासमेते विजहित हर्रयः क्षुण्णशक्रेभकुम्भा युष्मदेहेषु लज्जां द्धति परममी सायका निष्पतन्तः । सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हि रुषां नन्वहं मेघनादः किंचिद्भूभङ्गलीलानियमितजलिंधं राममन्वेषयामि ॥४१॥

प्रदी ० – कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । तत्प्रकृतिको वीरः । सँ च त्रिधा – युद्धवीरो दानवीरो दयावीरश्चें । तत्राऽऽद्यो यथा – क्षुद्राः संत्रास ० । अपरावृह्हनीयो ।

उ०-अत्रापकारिणोऽर्जुनाद्य आलम्बनम्। पितृहन्तृत्वमस्त्राद्युद्यमनमुद्दीपनम्। प्रातिज्ञाऽ-नुभावः। अन्यनैरपेक्ष्यगम्यगर्वः संचारी।

कार्यारम्भोष्वाति । एतेन विभावादिसाम्ये वीररौद्रयोः कथं मेद इत्यपास्तम् । स्थायिभेदात् । विवेचकत्वतदभावाम्यां भेदाच्च । क्षुद्रान्विहाय राममात्रान्वेषणेन विवेकस्य स्फुटत्वात् । रौद्र उदाहृते कर्तुरानिराकर्तुरनुमन्तुश्च क्रोधविषयत्वतारतम्यल्र्ब्धक्रमोपन्यासमपहाय व्युत्क्रमोपन्यासेन सर्वेषां वधोद्यमेन चाविवेकस्य स्फुटत्वात् । संरम्भस्त्वरा-जनकश्चित्तवृत्तिविशेषः । त्रिधेति । धर्मवीरेण चतुर्धेत्यन्ये । तत्र दानवीरो बल्यादिः । धर्मवीरो युधिष्ठिरः । दयावीरो जीमूतवाहनः । यो दयया पक्षिणे स्वदेहमार्पतवान् । केचित्तु निरुपपदवीरपदस्य युद्धवीर एव प्रयोगः । अतो नैतौ वीररसौ । अन्यथा पला-यनवीरादिभेदेनाऽऽनन्त्यं स्यात् । दानाद्युत्साहस्तु भाव एवत्याहुः ।

सुद्रा इति। एते क्षुद्राः। जात्या पराक्रमामावेण वा इति स्वज्ञानोञ्छेखः। हे हरयः संत्रासं भयं विज्ञहित त्यजतेत्यन्वयः। हरय इति हनूमदाद्य इत्यर्थकम् । भिक्षी शक्तारू-दस्येभस्य कुँम्भी यैस्ते। सायका इति दन्त्यपाठे स्यन्ति प्राणांस्ते सायकाः। षोऽन्त-कर्माणे। ण्वुल् । ताल्व्यादिपाठे तु शाययन्ति दीर्घनिद्रां प्रापयन्तीति व्याख्येयम्। ते रामद्र्यदेशेन पात्यमाना अपि देववशाद्युप्मद्देहेषु पतन्तो ल्ल्जां द्वति । क्षुद्रकार्यकर्रणाल्जितता इव मां नाऽऽनन्द्यन्तीत्यर्थः। सर्वथा मद्धाणानुद्देश्यत्वाद्भयं त्यजतेत्यर्थः। लक्ष्मणं प्रत्याह—सौमित्र इति । मातृसंवन्धोल्लेखान्निर्वीर्यत्वम् । लक्ष्मणेत्यन्ताप्रयोजकत्व-प्रतिपाद्नायैकवचनम् । रुषां पात्रं विषयः। मेघनादः । तत्त्वेन प्रसिद्धः। इन्द्रजिदिति नोक्तम् । तत्त्वस्याप्यनुत्कर्षकत्वात् । किंचित् । ईषत् । श्रूमङ्गलील्या नियमितो बद्धः। यत्तु राममनुलक्षीकृत्याहमेष यामीत्यन्वयः। अन्यथाऽन्वेषणस्य पलायन एव संभवात्।

१ क. व्हा. ग. °रयो भिन्नश°। २ स. °ष्मद्रात्रेषु। ३ इ. ग. निःपत°। ४ क. स त्रि°। ५ क. °श्र आद्यो। ६ ग. भिक्ताः श°। ७ ग. कुम्मा यै°।

ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपति स्यन्दने दत्तहाष्ट्रः पश्चार्थेन प्राविष्टः शरपतनभयाद्भयसा पूर्वकायम् : दभैरधीवलीढैः श्रमविद्यतमुखभ्रंशिभिः कीणेवत्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति वहुतरं स्तोकमुद्यी प्रयाति । ४२॥

प्रदी० - रीद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैह्नन्यदं भयम् । तत्कृतिको भयानकः । यथा-ग्रीवाभङ्गाभिगामं० । जुगुप्सा गर्हणार्थानां दोषमाहात्न्यदर्शनात् ।

उ०-रामस्य वीरचरितस्य प्रभोहेन्सताऽपकर्षवर्णनानापत्तेरिति। तसः हनुमना प्रतिपक्षः वाक्यानुवादेन तद्ववीत्कथनस्य युक्तत्वात् । किंचिद्भूभङ्गलीलानियमितजलियरित जलियरित मां दृष्ट्वा पलायित इति । अत्र राम आलम्बनम् । तत्समुद्रवन्धनमुद्दीपनम् निचेषूपेक्षः रामे प्रतिस्पर्धा चानुभावो । ऐरावतकुम्मस्थलचूर्णनम्मृतिर्लज्जां द्धतीति गन्यगर्वश्च मंचिरिणौ । चित्तवैक्कव्यदम् । तज्जनकश्चित्तवृत्तिविशेष इत्यर्थः ।

ग्रीवाति । पश्येत्यस्य वाक्यार्थः कर्म । उद्युप्लुतत्वात् । उत्कटोत्फालत्वात् । वियति । आकाशे । बहुतरमधिकम् । ऊर्व्यो भूमो स्तोक्षमल्पं प्रयाति । अयं पुरो दृश्यमानो मृगः कर्ता । कीदृशो मृगः । अनु पश्चात्पत्ति गच्छिति म्यन्द्ने रथे ग्रोवा-विक्रीमावेनाभिरामं यथा स्यात्तथा मृहुः वारंवारं वद्धदृष्टिद्तिदृष्टिः । गम्यदेशविष्म्याविषम्यान्त्रानस्य परिवृत्त्या रथद्शेने विच्छेद्।द्ध्याच वारंवारं तथा दर्शनम् । भूयसा स्थूलेन । पश्चोधनापरार्धेन । अपरस्यार्धे इति पश्चभावः । पूर्वकायं प्रविष्टैः प्रवेष्टुमार्द्याः । आदिकर्माणे क्त इति कश्चित् । अन्ये तु भूत एव क्त उचितो भयातिशयायेन्त्याहुः । स्थूलं कृशे प्रवेश्य गमनाद्ध्यातिशयः । श्रमविक्रमितमुखाद्धष्टेरधिन्वादितैर्द्धैन्व्याप्तमार्गः । वियति राजस्वाम्याभावाद्धहुतरं भूमो तत्सत्त्वाद्लपमिति वोध्यम् । अत्र रथात्रृपाँदेव वा भयं स्थायिभावो न शरपतनादिति न तस्य शब्दवाच्यता द्रोषः । पश्चाद्धन्त्रस्यन्दनो राजा वाऽऽलम्बनम् । शरपतनभयमनुसरणं चोद्दीपनम् । ग्रीवाभ-क्रप्रलायनादयोऽनुभावाः । शक्कात्रासश्रमादयो व्यभिचारिणः ।

दोषमाहात्म्यम् । दोषाधिकयम् । गर्हणा । नासावदनसंकोचादिजनकश्चित्तवृत्ति-विशेषः ।

९ क. ख. ग. °ने बंद्ध ट । २ °म्। शर्षेर े। २ ब्ल. ेप्छितित्वा । ४ क. ेटः। भूते क्तः। तेन स्थू छं। ५ ख. ग. पाद्वा भयमेव स्था ।

उत्कृत्योत्कृत्य कृति प्रथममथ पृथ्तिभेषभूयांसि मांसान्यंसस्फिक्पृष्ठपिण्ड्याद्यवयवसुलभान्युप्रैपूर्तानि जम्ध्वा ।
आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितद्शनः पेतरङ्कः करङ्कादङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि ऋव्यमव्यग्रमित्त ॥ ४३ ॥
चित्रं महानेष बतावतारः क कान्तिरेषाऽभिनवैव भङ्किः ।
लोकोत्तरं धैर्यमहो प्रभावः काऽप्याकृतिर्नूतन एष सर्गः ॥ ४४ ॥

प्रदी • — तत्प्रकृतिको बीभत्सः । यथा — उत्कृत्योकृत्य कृतिं • ।
स्थपुटं निम्नं विषंमम् ।
विस्मयश्चित्तविस्तारो वस्तुमाहात्म्यदर्शनात् ।
तत्कृतिकोऽद्भुतः । यथा — चित्रं महानेष • ।

उ०-उत्कृत्येति । मालतीमाधवे इमशानवर्णनमेतत्। प्रेतरङ्कः प्रेतकृपणः प्रेतदारिद्रो वा। प्रथममादौ कृति चर्म । उत्कृत्योत्कृत्येति वीप्सया यावत्कृत्तिसत्त्वमुत्कर्तनं सूचितम् । अथानन्तरं पृथुना महतोत्सेधेनोच्छूनतया भूयांसि बहुलान्यंसौ स्कन्धौ स्फिग्रुम् लं किंटि संधिमागश्च । पृष्ठिपण्डी जङ्घोध्वेभागः । पिण्ड इति पाठेऽपि तदाकारत्वात्स एव। एव-माद्यवयवेषु सुलभानि उप्पूर्तानि उत्कटदुर्गन्धानि मांसानि जम्बा अङ्कस्थात्करङ्कात्येतशरी. रादस्थिशेषात्तन्मस्तकाद्वाऽस्थिसंबद्धम् । स्थपुटं निम्नोन्नतविषमभागः । तत्र स्थितमपि क्रव्यमपकं मांसम्। अत एव रङ्कता । अव्ययं शनैर्यथा भवति तथाऽत्तीत्यन्वयः । भोजनसमािष्ठिभयाच्छनौरिते । तेन क्त्वाप्रत्ययप्रथमाथशब्दानां नासंगितः । किंद्दशः प्रेतरङ्कः । आर्तः क्षुत्पीडितः । परितः क्षिष्ठनेत्रः बलवित्यशाचान्तरापहरणशङ्कया । दैन्यात्स्थपुटगतमांसग्रहः णाय च प्रकटितदन्तः । आत्तस्नाय्वन्त्रनेत्र इति पैर्वे स्नाय्वन्त्रादीनि गृहीतानि येनेत्यर्थ इत्येके । आत्तानि प्रकटानि स्नाय्वादीनि यस्येत्यर्थः । पिशाचत्वेन निःसारत्वीदित्यन्ये। अत्र शव आलम्बनम् । तत्कर्तनं मांसर्वैनं चोद्दीपनम् । तद्द्रष्टुनीसाकुञ्चनवदनिधूनन-विवर्तननिष्ठीवनादयोऽनुभावाः । उद्देगादिः संचारी । यद्वा प्रेतरङ्क आलम्बनम् ।

चित्तविस्तारः । तज्जनकश्चित्तवृत्तिविशेषः ।

चित्रमिति । इयं वामनमुद्दिश्य बलेरुक्तिः । अत्र चित्रादिशब्दाः समाभिव्याहतप-दार्थस्य तद्वच्छेद्कस्यं वा लोकोत्तरमहिमत्वप्रतिपाद्काः । न तु विस्मयार्थाः । तस्यात्र

१ सः "थूच्छोफभू १ २ क. स्व. गं. "पिण्डाद्य" । ३ क. "प्रगन्धीनि । ४ क. स्व. आत्तस्ना-य्वन्त्रने । ५ क. "तः पृथुतरजठरः प्रे" । ६ क. "स्थिशेषं स्थ" । ७ स्व. "प्र तवाव" । ८ स्व. एव स । ९ क, "षमं वा । १० क. "ति । कींह"। ११ ग. दैस्यातस्थ । १२ क. पाठ आत्ता । १३ क. "त्वात् । अत्र । १४ क. ग. "दनमुद्दी"। "

एषां स्थायिभावानाह—

रितर्हासश्च शोकश्च कोधोत्साही भयं तथा। जुगुप्सा विस्मयंश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः॥ ३०॥

स्पष्टम् ।

तत्र —

विरुद्धा अविरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः । आनन्दाङ्करकन्दोऽसौ भावः स्थायिपदास्पदम् ॥

इति पूर्वीचार्योक्तं सामान्यलक्षणम् । अवस्थितिश्चैषां स्रक्सूत्रन्यायेन, फेनबुद्बुद्न्या-येन तु व्यभिचारिणामित्यनयोभेदः । विशेषलक्षणान्युक्तानि । अष्टावेव चेरस्थायिनोऽतो न्यूनाधिकत्वशङ्का रसे निरस्तेति ।

उ०-स्थायितया वाच्यतादोषापत्तेः । अवतारत्वेन सदाचारप्रवर्तकत्वम् । वतिति हर्षे । एषा दृश्यमाना कान्तिः कः । न कापीति भङ्गचन्तरेण छोकोत्तरेत्युक्तम् । भङ्गिर्गमनो-पवेशनदृश्चिनादिगतप्रकारिवशेषः । अभिनवैव । एवकारेण वैछक्षण्यं व्यङ्गचम् । धैयै विरोधिसहस्रेरप्यचछिनत्त्वम् । अहो अछोकिकः प्रभावः सामर्थ्यम् । काऽपि अनि-विच्या । आकृतिरवयवसंस्थानम् । एष सर्गः निर्माणं नृतनः प्रसिद्धब्रह्मसर्गविछक्षणः । अत्र वामन आछम्बनम् । कौन्तिगुणातिशयादि उद्दीपनम् । स्तवाद्योऽनुभावाः । मृति-धृतिहर्षादयो व्यभिचारिणः ।

वचनमात्रादिति । किं तु स्थायिभावन्यभिचारिभाववैछक्षण्यादित्यर्थः । रति-हांस इति । एते च चित्तवृत्तिविशेषवासनारूपा इति बोध्यम् । स्वस्यूत्रोति । स्राजे स्त्रेत्यर्थः । फेनश्च बुद्बुद्श्चेति द्वंद्वः । न्यूनाधिकत्वशङ्केरित । न्यूनाधिकसंख्याविष-यिण्याशङ्केत्यर्थः ।

१ क. °यथाष्टी स्था°।२ क. °धिक्यश°। ३ ग. कीर्तिगु° ।४ क. °द्यः संचा°।

व्यभिचारिणो वृते—

निर्वेदग्लानिशङ्कारूयास्तथाऽस्यामदश्रमाः । आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः ॥३१॥

प्रदी ० – यद्यपि विभावानु भावभेदमप्रतिपाद्य व्यञ्जकत्वपुरस्कारेण व्यभिचारिभेदोपद्-र्शने न कश्चिन्न्यायस्तथाऽपि व्यङ्गचिविवेचनाय निर्वेदस्य स्थायित्वव्यवस्थापनाय च व्यभिचारिभेदानाह — निर्वेदग्लानि ० ।

नामत एव समाख्याता न तु लक्षणतः । लक्षणानामन्येरेव सप्रपश्चं दर्शितत्वात्। तद्यथा—

> तत्त्वज्ञानापदीष्यीदेनिवेदः स्वावमाननम् । तत्र चिन्ताश्रुनिःश्वासवैवर्ण्योच्छ्वासदीनताः ॥ चित्तस्य खेदो निर्वेदस्तत्त्वज्ञानोद्यादिभिः । इति केचित् । रत्यायासकलाभ्यासाद्ग्लानिर्निष्प्राणतेव या । तस्यां वैवर्ण्यकम्पानुत्साहकाइयीद्यो मताः ॥ अनर्थप्रतिमा राङ्का परकौर्यात्स्वदुर्नयात् । वैवण्येकम्पवैमुख्यपाश्चीलोकास्यशोषकृत् ॥ परोत्कर्षाक्षमाम्या गर्वदौर्जन्यमन्युजा । दोषोद्घोषभूविभेदावज्ञाकोघेक्कितादयः ॥ संमोहानन्दसंभेदः स्खलदङ्गवचोगतिः। मधुपानादिजो ज्ञेयो मदो विविधभावकृत् ॥ उत्तमसत्त्वः प्रहसाति गायति तद्वच मध्यमप्रकृतिः। परुषवचनाभिधायी श्रेत रोदित्यधमसत्तवः ॥ श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेः श्वासनिद्राभरादिकृत् । श्रमग्लान्योर्विमेदं तु चक्रे कारणकार्यता ॥ श्रमस्यातिशयावस्थामथवा ग्लानिमृचिरे । ब्लस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिप्रकर्षमुः ॥ इत्येके ।

उ०-निर्वेदग्लानीति । एतेऽपि चित्तवृत्तिः विशेषा एवेति बोध्यम् । तत्त्वज्ञानम् । नित्यानित्यवस्तुविवेकः । आदिना दैन्यसंग्रहः । तत्र तत्त्वज्ञानजन्यः शान्तः स्थायी ।

१ ग. मोहो धृतिः स्मृतिः । र्र क. °ङ्गयभाववि° र्। ३ क. °वैस्वर्यपा° ।

### बीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा।

प्रदी - आलस्यं श्रमगभीद् नेंह्म्यं नृम्भाकियादिकृत्। दौर्गत्यादेरनोजः स्यादैन्यं काइर्यामुजादिकृत्॥ ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः इन्यदाश्चामनापङ्गतः । प्रयत्नपूर्विकान्वेष्यस्मृतिश्चिन्तेनि केचन ॥ मोहो विचित्तता भीतिदुः खँवेगानुचिन्तैनः । **भूर्णनाज्ञानपतनभ्रमणाद्रीनादिकृत् ॥** सदृशज्ञानचिन्ताचैः स्नंस्काराज्जायते स्मृतिः । भूसमुछासकरजवदनादिस्तदुद्भवः ॥ अभीष्टार्थस्य संप्राप्ती स्प्रहापर्याप्तता धृतिः । सौहित्यवदनोह्यासमहासप्रतिभादिकृत्।। दुराचारादिभित्रींडा धाष्ट्यीमावोऽभिधीयते । वस्त्राङ्गुलीयकस्पर्शभूरेखाधोमुखादिकृत् ॥ चेतोनिमीलनं ब्रीडा न्यङ्गरागस्तवादिभिः । इति केचित् । मात्सर्यद्वेषरागादेश्चापलं त्वनवस्थितिः ॥ आत्मप्रकारानपरा चेष्टा चपलतोच्यते । इति केचित् । तत्र भर्त्सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणाद्यः ॥ मनःप्रसादो लाभादेईषींऽश्रुस्वेदगद्भदाः । आवेगो राजविद्रावरत्यादेः संभ्रमो मतः ॥ तत्र विस्मरणं स्तम्भः स्वेदः कम्पः स्वलद्भातिः । अप्रतिपत्तिर्जेडता स्यादिधानिष्टदर्शनश्रुतिभिः॥ अनिमिषनयनानिरीक्षणतूर्णीमावादयस्तत्र । क्रियास्वपाटवं जाड्यं चिन्तोत्कण्ठाभयादिभिः ॥ इत्येके ।

उ०-स्थिरत्वात् । इतरो व्यभिचारीति बोध्यम् । जैह्म्यम् । कार्थेप्वनादरः । अमृजा । मााल्टिन्यम् । प्रयत्नेति । स्पृतिस्तज्जनको ध्यानारूयश्चित्तवृत्तिविद्रोष , इत्यर्थः । स्पृहाऽ-पर्याप्तता । संतोषः -धाष्ट्रचीभावः । चेतनः संकोचः । रागाद्त्रीडा यथा संभोगविद्रोषे । अनवस्थितिः । अविभृत्यकारिता । आत्मप्रकाद्यनम् । आत्मुगुणप्रकाशनम् । लाभा-

१ क. °जैहम्य जृम्भासितादि । २ क. °पूर्वकार्येषु स्पृ । ३ क. °खरोगानु । ४ क. °ण-ताज्ञा । ५ क. °द्भवै: । अ । ६ के. इत्येके । ७ क. °ते। । इच्छानिवृत्तिः । धा ।

## गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्धाऽपस्मार एव च ॥ ३२ ॥ भुप्तं प्रबोधोऽमर्पश्चाप्यवहित्थमथोग्रता ।

प्रदी ॰ -गर्वे। अनिजनलावण्यधनैश्वर्यादि। भेर्मदः । साविलासाङ्गवीक्षाविनयावज्ञादिकुत् सः ॥ प्रारव्धकार्यासिद्धचादेविषादः सत्त्वसंक्षयः । निःश्वासोच्छ्वासँसंतापसहायान्वेषणादिकृत् ॥ कालाक्षमत्वमौत्सुवयं रम्येच्छारतिसंभ्रमैः । तत्रोच्छ्रासँत्वराश्वासहत्तापस्वेद्विभ्रमाः ॥ निद्रा व्यापारवैमुरूयमिन्द्रियाणां श्रमादिभिः। तत्र ज़म्भाङ्गभङ्गाक्षिमीलनोच्छुसनादयः॥ आधिश्चात्यन्तदुः लादेरपस्मारस्तथाविधः । मनःक्षेपस्त्वपस्मारो ग्रहावेशादिसंभवः ॥ इति केचित् । विरोधिभावात्पूर्वस्य प्रस्पृतिविंस्मृतिभवेत् । ध्यानजाड्यप्रमोहाधिपरितापादिकृतु सा ॥ स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः। कोपावेगभयग्लानिसुखदुःखादिकारकः ॥ निद्रापगमहेतुभ्यः प्रबोधश्चेतनागमः । जुम्भाङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गावलोककृत् ॥ अधिक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । तत्र स्वेदारीर:कम्पनेत्ररागाङ्गविकियाः ॥ लज्जाचैर्विकियागोपोऽवाहत्थात्मन्यविकिया । व्यापारान्तरसङ्कित्ववदनानमनादयः ॥ द्विष्टेऽपराधदौर्मुख्यचौर्यैश्चण्डत्वमुम्रता । अत्र स्वेदाशिरःकम्पताडनातर्जनाद्यः ॥

उ०-देरिति । आदिना स्तवः । सत्त्वसंक्षयः । उत्साहनादाः । आधेश्चेति पाठः । मनःक्षेप इति अस्य व्याधित्वेन प्राप्ताविष पुनरुपादानं बीभत्सभयानकयोरस्यैव नियमाय। इतरो व्याधिस्तु विप्रलम्भादाविष । कचित्तु अपस्मारस्थाने विस्मृतिः पाठिता । त्व व्याचष्टे—विरोधिर्भावादिति । परमृतिः । प्रगता स्मृतिः । अभिनिविष्टता ।

१ क निन्दाऽप<sup>®</sup> । ख. निद्राविस्मृतिरेव च । २ क. स्थप्नं प्रबो<sup>°</sup> । ख. सुप्तं विबो<sup>°</sup> । ३ क. <sup>°</sup>सकृतापसहायान्वेषणादरः । ४ क. <sup>°</sup>सज्वरा<sup>°</sup> । ५ क. दुष्टे<sup>°</sup> ।

## मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ ३३ ॥ त्रासथ्येव वितर्कश्च विज्ञेया व्यक्तिचारिकः ॥ त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ ३४ ॥

प्रदी ० — आन्तिच्छेदोपदेशाम्यां शास्त्रादेन्तत्त्वर्धार्मतिः ।
स्मेरता धृतिसंतोषौ बहुमानस्तथाऽऽत्मिनि ॥
व्याधयः संनिपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः ।
प्रस्वेदकम्पतापाद्या अनुभावतयोदिताः ॥
उत्कण्टाहर्षशोकादेशन्माद्श्चित्ताविष्ठवः ।
तिसन्नस्थानरुदितगीनहासासितादयः ॥
जीवस्योद्गमनारम्भो मरणं परिकीर्तितम् ।
संमोहेन्द्रियसंग्छानिगात्रविक्षेपणादिकृत् ॥

अंत्र च मरणस्थाने के चित्करुणं पटान्ति । सा च परदुः खप्रहाणेच्छा रूपत्वाचित्त-वैक्रव्यमयाच्छोकां न्नातिरिच्यत इति तद्गणनमत्रानुचितिमत्येके । अन्ये तु तस्या द्या-वीरस्थायित्वमित्यत्र तद्गणनानौचित्यमित्याहुः । न चान्यत्र संचारित्वाद्गणनं फलविति वाच्यम् । स्थाय्यन्तरसाधारणत्वात् । तेऽपि हि कचन संचारिणः । तदुक्तम्—

शृङ्गारवीरयोहींसो वीरे क्रोधस्तथा मतः ।
शान्ते जुगुष्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः ॥
इत्याद्यन्यत्समुन्नेयं स्वयं भावितवृद्धिभिः । इति ।
गर्जितादेर्भनः क्षोभस्त्रांसोऽत्रोत्किम्पतादयः ॥
उहो वितर्कः संदेहाद्भूशिरोऽङ्गुलिनर्तकः ।
उहो वितर्क इत्युक्तः पदार्थेषु यथामित ॥ इति केचित् ।

उ०-स्थिरः क्रोर्थः । अवहित्यं तु लजाद्यैर्हर्षाद्याकारगोपनामिति पाठः । चित्तविष्ठवः । जीवस्योद्गमनारम्भ इति । मुख्यमरणस्याऽऽलम्बनोच्छेदेन भावत्वायोगादिति भावः । मूर्छोऽत्र मरणमित्यन्ये । संदेहे भ्रूशिर इति पाठः ।

तत्र १ संभोगशृङ्गार आलस्योग्रताजुगुप्सावर्ज्याः सर्वे व्यभिचारिणो बोध्याः । विप्र-लम्भे तु आलस्यम्लानिनेवेदश्रमशङ्कानिद्रौतसुक्यामस्मारसुप्तविबोधोन्मादजाङ्चासूयाः। २ हास्येऽवहित्थालस्यानिद्राप्रबोधासूयाः। २करुणे मोहनिवेददैन्यजाङ्चविषादश्रमापस्मारोन्माः

१ क. °कान भिद्यते । २ क. °स्त्रास उत्कः । ३ क. °देहो भ्रूशि । ४ ग. °धः । चित्त । ५ क. °ठः । अमङ्गले ।

निर्वेदस्यामङ्गन्छपायस्य प्रथममनुपादेयत्वेऽध्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि स्थायिताभिधानार्थम् । तेन

निर्वेदस्थायिभौवोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।

यथा-

अही वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा मणौ वा लोष्ठे वा बलवानि रिपो वा सुहृदि वा । तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः कचित्रुंण्येऽरण्ये शिव शिव शिवेति मलपतः ॥ ४५॥

प्रद्शि - निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य पश्चान्निर्देश्यत्वेऽपि प्राङ्निर्देशो मुख्यत्वप्रकाशनेन स्थायि-त्वप्रतिपादनाय । तेन — निर्वेद ० ।

तत्प्रकृतिकत्वात् । यथा-अही वा हारे वा० ।

उ०-क्वाध्यालस्यस्मृतिवेपथुस्तम्भस्वरभेदाश्रृणि । ४ रोद्रे स्मृतिस्वेदावेगामर्षरोमाञ्चन-ञ्चलतोग्रत्वस्वरभेदकम्पाः । ९ वीरे घृतिमितगर्वावेगामर्षहर्षोग्रतारोमाञ्चाः । ६ भये स्तम्भ-स्वेदगद्भदतारोमाञ्चवेवण्यशङ्कामोहावेगदैन्यचापलत्रासापस्मारप्रलापमूर्जाः । ७ वीमत्सेऽ-पस्मारमितव्याधिमोहावेगगर्ववेवण्यानि । ८ अद्भुते स्तम्भरोमाञ्चस्वेदगद्भदनाश्चविश्चमाः । एवं स्थायिनोऽपि व्यभिचरान्ति । हासः शृङ्कारे वीरे च । रातिर्हास्यकरुणशान्तेषु । कोधो वीरे । भयं शोकशृङ्कारयोः । जुगुप्सा भयानके शान्ते च । विस्मयः सर्वरसेषु । उत्साहो रोद्रहा-सयोरिति ।

अमङ्गलेति । सर्वत्र हेयत्वबुद्धिरूपतया वैराग्यप्रवर्तितया चामङ्गलत्वम् । ईर्ष्याजन्य-स्यातत्त्वात्प्रायेति । रसान्तराननुगुणत्वममङ्गलत्वम् । तेषामीहामयानामनीहामयेनानैन विरोधादित्यन्ये । स्थायित्वेति । तदुक्तम् ।

> स्थायी स्याद्विषये द्वेषस्तत्त्वज्ञानाद्भवेद्यदि । इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु व्यमिचार्यसौ ॥ इति ।

अहाविति । अहिः सर्पः । हारो मुक्ताहारः । दृषत् शिला। लोष्टं मृत्खण्डः । स्त्रेणं स्त्रीसमूहः । अहिर्हाराचीः समा, उपादेयत्वानुपादेयत्वामानेनोदासीना वैषम्यरहिता दृक् दृष्टिर्यस्य । जगतो मिथ्यात्वेन रागद्वेषधोरभावात् । अहिरिव हारोऽपि हेयः न तृपादेय

१ ग. °ियत्वाभि° : २ क. ख. °भावाख्यः शा° । ग. °भावोऽत्र शा° । ३ क. ख. ग. यान्तु । ४ क. ग. °र्त्पुण्यार° । ५ ख. °ञ्चग° । ६ गर्. उत्साहविस्मयौ । ७ ग. °नेनावि° ।

प्रदी ० - स्त्रेणं स्त्रीसमृहः । वाशव्दाभयां द्वर्णे द्वर्ये ग्वर्ये द्वर्ये ग्वर्ये ग्वर्ये वद्गि - शान्तो नाम रसस्तावदनुभवसिद्धतया दुरपह्वः । न चत्रस्य स्थार्या निवेदे युज्यते । तस्य विषये व्वलंप्रत्ययस्त्रपत्वादात्मावमाननस्त्रपत्वाद्वा । शान्तेश्च निग्वलिविष्यपित्र प्रतितात्माप्य विश्रमानन्द्रप्रादुर्भावमयत्वानुभवात् । तदुक्तम् ---

यच कामसुखं होके यच दित्यं महत्मुखम्। तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहितः पोडशीं कहाम् ॥ इत्यादि ।

अत एव 'सर्विचित्तवृत्तिविरामोऽस्य स्थायी' इति निरस्तम् । अभावस्य स्थायिन्द्रायो-गात् । तसमाच्छमोऽस्य स्थायी । निर्वेदाद्रयन्तु व्यनिचारिष्ठाः । स च

शमो निरीहावस्थायामानन्दः स्वात्मविश्रमात् । इति ।

उ०—इति । शान्तस्योपादेयकोटरभावादित्यन्ये । कचिद्रमध्ये मेध्ये वा । प्रलपतः प्रयोजनाभावाच्छिवशब्दोच्चारणस्यापि प्रलापस्तान्वेन तत्राप्युद्धिप्तन्वद्योतनम् । दिवसा यान्तिवत्यर्थः । यान्तीति पाठे जीवन्मुक्तेन विद्यमानायाः म्वावम्धायाः परामशौँ बोध्यः । वस्तुतो यान्तिवति पाठोऽयुक्त एव । तादृशदिनगमने रतेः प्रतीयमानत्वेन तत्प्रधानभाव-ध्वनित्वापक्तेः । अत्र क्रचिद्तित्यनेनामध्ये मेध्ये वेत्यर्थकेन शान्तपरिपोषमंभवे पुण्यारण्य इत्यधिकं प्रतिकृ्लं चेत्याहुः। अत्र मिथ्यात्वेन परिभाव्यमानं जगदालम्बनम् । तपोवनाद्य-द्यीपनम् । अहिहाराद्योः समदर्शनमनुभावः। मिरिधृतिहर्षाः संच रिणः ।

द्वयोस्तुल्यतेति । अनुपादेयत्वेन सा बोध्या । विषयेप्विति । स्वस्मिन्स्वाति-रिक्ते च । अलंप्रत्ययः । हेयत्वप्रत्ययः । आत्मावमानन्धम् । देहाद्यविच्छन्न आत्मिनि तुच्छत्वबुद्धिः । तथा च सुखरूपत्वामावान्न तत्म्धायिकस्य रसत्विमिति मावः । शोकवत्समाधानादिदं चिन्त्यम् । निरीहा । निम्तृष्णता । स्वात्मेति स्वात्म-विश्रमजं सुखामित्यर्थः । वस्तुतो रत्यादिमुपजीव्य हर्षादेखि तत्त्वज्ञानजनिर्वेदमुपजीव्य शमादिप्रवृत्तेः स एव स्थायी न शमः । न च कविच्छम इति मुन्युक्ति-विरोधः । शम्यते यत इति व्युत्पत्त्या तस्य निर्वेदपरत्वात् । तृष्णायाः क्षयो यत इति व्युत्पत्त्या तृष्णाक्षयोऽपि निर्वेद एव । अत एवकोनपञ्चाशस्त्रावा इति मुन्युक्तिः संगच्छते । अष्टो स्थायिनोऽष्टो सात्त्विकास्त्रयस्त्रिशह्यिभेचारिण इत्येवं गणनया हि तत्त्वम् । शमस्यापि भावत्वे त्वाधिक्यापत्तिारित्यार्डुः । यत्तु मिथ्यात्वेनागृहित्तमिथ्यावासनास्थायिकः सांसारिकभोगजनकधर्माधर्माछम्बनविभावकः पुत्रकल्यत्रादानुपादेयत्यवुद्धचनुभावकः प्रागुक्ता

१ क. "विश्रामा" । २ क. "त् । यदु" । ३ क. तथाच शमो" । ४ क. "म् । यान्तीति पाठः । जीव" । ५ क. "शोंऽत्र । यान्त्विति पाठस्त्वयुक्त । ६ ग, "नेन शा" । ५ क. "णः । विष्ये । ८ क. "हुः । स्थायि ।

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽञ्जितः ॥ ३५ ॥ भावः प्रोक्तः ।

आदिशब्दान्मुनिगुरुनृपपुत्रादिविषया । कान्ताविषया तु व्यक्ता शृङ्गारः । उदाहरणैम्—

कण्डकोणिविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामृतम् । अप्युपात्तममृतं भवद्रपुर्भेदद्यत्ति यदि मे न रोचते ॥ ४६ ॥

प्रद्रिः -रसवद्भावोऽप्यलक्ष्यक्रमेषु पठितः । स किंरूपः । रत्यादीनां रसरूपत्वात् । व्यभिचारिणां रसाङ्गतानियमेन प्राधान्याभावात् । सात्त्विकानामव्यङ्गचत्वादित्यत आह— रतिर्देवादि ।

तथा चार्थः । रतिरिति स्थायिभावोपलक्षणम् । देवादिविषयेत्यप्यप्राप्तरसावस्थोपल-क्षणम् । तेन देवादिविषया सर्वो कान्तादिविषयाऽप्यपृष्टा रतिर्होसाद्यश्चाप्राप्तरसावस्थाः प्राधान्येन व्यक्षितो व्यभिचारी च भाव इत्यवधातव्यम् । यदुक्तम्—

रत्यादिश्चोत्तरङ्गः स्याद्देवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गभावभाग्वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक् ॥ इति । तदेतदाह वृत्तिकारः—कान्तादिविषया तु व्यक्ता शृङ्गारः । तत्र देवविषया रतिर्थया—कण्ठकोणः ।

उ०-ष्टरसस्थायिन्यभिचारकः संसाररसोऽप्यधिको दुरपह्न इति । तन्न । पूर्वोक्तमुनि-वचनविरोधात् । तत्प्रधानकान्यस्य स्वभावोक्तचलंकारान्तर्भूतर्त्वाद्वाऽकान्यत्वाचेत्याहुः । तथाचार्थ इति । सूत्रस्थस्तथाशब्द्धार्थ इत्यर्थः । स्थायिभावोपलक्षणामिति ।

देवादिविषयेत्यप्यप्राप्तरसावस्थोपलक्षणं बोध्यम् । व्यक्तेति । प्राधान्येन विभावादिभिः पृष्टेत्यर्थः । तेनाङ्गमूताया अनुभावादिभिरपृष्टायाश्च न रसत्वम् । किं तु भावत्वमेवेति भावः । यत्र पुनरनुभावव्यभिचारिणौ न निबद्धौ तत्राऽऽक्षेप इत्युक्तं प्राक् ।

कण्ठाति । कण्ठस्य कोण एकदेशः । विनिविष्टम् । गिलतभेदप्रतीति यथा तथा संबद्धं कालकूटमि विषमि मे मम महामृतम् । उपात्तमि मूर्ध्ना धृतमप्यमृतं चन्द्रः कलारूपं यदि भवद्वपुषो भेदेन वर्ततेऽवभासते तदा मद्धं न रोचते । अन्यस्य यथा तथा भवतु मम तु न रुचिविषय इत्यर्थः । महादेव आलम्बनम् । ईशपद्प्रतिपाद्याव्यान्हतिश्वर्यमुद्दीपनम् । 'स्तवोऽनुभावः । धृतिमाहात्म्यस्मरणाद्यः संचारिणः । अत्रैतिरनुमिः तस्तावकरतीनां सामाजिकानां तैरेव विभावादिभिन्धिक्षिता रितर्भाव एवेति बोध्यम् । न चास्याः कुतो न रसत्वम् । मुनेः स्वतन्त्रेच्छत्वात् । फलबलकल्प्यसामग्रीवैलक्षणयेन सहदयसंवादेन चोत्करानन्दांशाप्रकाशाच्च ।

१ कर्रणं यथा। २ खर्°प्युदात्त°। ३ करगर °दि रोचते न मे । ४ गर °त्वाद्घावका ।

हरत्ययं क्षंत्रति हेतुरंप्यतः शुभस्य पृबोचिर्गिः कृतं शुभैः। शरीरभाजां भवदीयद्शेनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽति योज्यताम् ।, ४७ । एवमन्यद्प्युदाहायेषु । अञ्जितव्यभिचारी यथा—

> जाने कोपपराङ्मुखी तियनमा म्बमेऽच हृष्टा मया मा मां संस्पृत पाणिनोति सदती गन्तुं त्रवृत्ता पुरः । नो यावन्परिर्भय चाटुजनकराश्वासयामि तियां भ्रातस्तावदहं गटेन विधिना निद्राद्रिविकृतः ॥ ४८ ॥

अत्र दिधिं मत्यसूया ।

प्रदी ० - मुनिविषया यथा --- हर्न्यघं ० ।

एवमप्राप्तपारिपोषा पुत्रादिविषया गतिः स्थाय्यनन्तरं चःपुटमुद्दाहायेम् । व्यभिचारी प्राधान्येन वर्णितो यथा—जाने कोपपराङ्मुखी० ।

उ०-हरतीति । नारदं प्रति श्रीकृष्णे: क्तिरयम् । द्दीनं कर्नृ । तद्भवदीयस्य यस्य कस्यापि तथागुणविशिष्टं किं पुनर्भवत इति द्योतायितुं भवदीय इति । शरीरभाजान् । प्राणिनाम् । योग्यताम् । दुरदृष्टराहित्यशुभादृष्टादिमस्वरूपाम् । व्यनक्ति । प्रकर्दा करोति । संप्रति उत्पद्यमानं जातं च अवं हरति । तेनाशुभाभावास्त्वदालापादिशुभसस्ताच तद्योग्यताध्वननम् । एप्यत् आगमिष्यतः शुभन्य हेतुः संपाद्कम् । तस्त्वं चादृष्टद्वारा वोध्यम् । पूर्वमाचिरतः पूर्वजन्माजितः शुभैः सुचिरतः कृतं जानितम् । सूचकत्वं चाद्ययो-र्जनकत्याऽन्त्यस्य जन्यतया ।

जान इति । कश्चित्स्विमित्रं प्रत्याह । कोषपराग्विश्वितवद्ना प्रियतमा माँ मा मंम्युरेति पाणिना हस्तेन ज्ञापियत्वेत्यर्थः । कोषे भाषणस्यापि त्यानात् । रुद्ती रोद्नं कुर्वनी पुरोऽप्रे गन्तुं प्रवृत्ता । ईदृशी अद्य न्वमे दृष्टा । एतावत्कालं तु तत्रापि दर्शनामावः । म्वृप्ता-भाव एव वा । ततस्तद्वस्थां तामालिङ्गच प्रियवाक्यशत्रेर्यावदाश्वासयापि तावच्छेटेन वश्चकेन विधिना देवेन निद्रादिग्द्रस्तद्रहितः कृत इति जाने निश्चिनोमि । जाने शिटेत्यनेन निर्णीतापकारित्वेनासूयाप्रकर्षः । तदुद्दीपकं तद्दिर्जन्यम् । शटत्वोक्तिर्तुभावः । नो यावदिति लोकोक्तिः । अव्ययानामनेकार्थत्व ।द्वितर्के वा । ननु नायिकालम्बनस्य तत्कोपोद्दीपिनतस्य स्वप्नादिदृष्टचनुभावितस्य विप्रलम्भस्य संत्वात्तध्वनित्वमेव स्थादन आह—

१ ग. ° न्यदुदा° । २ कृ. ख. ग. °म्। व्यक्ति । २ क. मा मा सं°।४ क. °रिद्रः कृ°। ५ क. मां।

तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिताः ।
तदाभासा रसाभासा भावाशसाश्च । तत्र रसाभासो यथा—
स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विना यं न र्रमसे
विलेते कः प्राणान्रणमस्त्रमुखे यं मृगयसे ॥
सुलहे को जातः शशिष्ठास्व यमालिङ्गसि बलात्तपःश्रीः कस्यैपा सदननगैरि ध्यायसि तु यम् ॥ ४९॥

प्रदी ० – अत्र विधि प्रत्यसूया प्राधान्येन प्रतीयते । यथा वा मम – विधातुः किं वाच्यिम-त्यादि ।

तदाभासा० ।

अनौचित्येन प्रकर्षः विरोधिना रूपेणेत्यर्थः । तचैकाश्रयत्वे तिर्यगादिविषयतायां बहुः विषयत्वे व्यभिचारिणामाभासाङ्गतायां वा द्रष्टव्यम्। एकविषया रतिरेव नेति तु प्रलापः। बन्दीकृत्य नृपद्विषामित्यादावुदाहरिष्यमाणत्वात् ।

रसाभासो यथा— स्तुमः कं०।

उ०-अस्याप्राधान्येनेति । पानकरस उद्घटमरीचादिरूपयितंकिचिद् इस्येव विधिवि-षयायाः शटपद्गस्यादा अस्यायाः पुरःस्फूर्तिकत्वेन शठोक्तिरूपानुभावव्यङ्ग्यत्वकृत-चारुत्वेनाऽऽपाततः प्राधान्यमिति भावः । पर्यन्ते तु रसस्येव तत्त्वम् । मध्यमव्यङ्ग्य-माद्ययेव ध्वनित्वादिव्यवस्थितेरिति बोध्यम् । तत्पदेन रसभावयोः परामशों न तु संनि-हितत्वेन भावस्यैवत्याह — रसाभासा इति । अनौचित्यं च सहृद्यव्यवहारतो ज्ञेयम्। यत्र तेषामनुचितमिति धीः । तदुक्तम्—

> उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च । बहुनायकिविषयायां रती तथाऽनुभयानिष्ठायाम् ॥ आभा नत्वं कथितं तथैव तिर्यगादिविषयतायाम् ॥ इति ।

्र आभासाङ्गतार्या वेति । वाराब्दश्चार्थे । एवं वीरादीनामपि गुर्वादिविषयत्व आभासत्वं द्रष्टव्यम् ।

स्तुम इति । वामं सुन्दरम् । जितिन्द्रियाणामिष वशीकरणात् । रण एव मखो यागः। त्वत्कर्तृकान्वेषणरूपस्वर्शफलकत्वात् । तन्मुखे कः प्राणान्विलेभे दत्तवान् । अर्थाज्जन्मान्तरे । सुलसे जीवादियुक्तलसे । अत्र शिमुखीत्यनेनाङ्गीकृतापित्यागस्य युक्तता ध्वन्यते । तपःसं-पत्येव राज्यलाभ इत्यादः—मद्ननगरीति ।अत्र स्थितस्यैव मद्नस्य प्रभुत्वात् । तपःश्रीः। तपोन्जन्या श्रीः । त्वत्कर्तृकध्यानरूपा । नगरीत्वेनानेकविषयमदनाश्रयत्वसूचनम् । तस्या अनेका-

१ ख. °गरी घ्या । २ क. °ते। नग °।

अत्रानेककामुकविषयमभिलाषं नम्याः म्तुम इत्याद्यनुननं बहुव्यापारीपा-ढानं व्यनक्ति । भावाभासो यथा-

> राकासुधाकरमुखी नरलायनां की सस्मेरयोवनतरङ्गितविश्वमास्याः तिंक करोिं विदधे कथमत्र में शं तत्स्वीकुतिव्यतिकरे क इवाभ्युपाय: ॥ ५० ॥

प्रदी ० - अत्र बहुषु व्यापारीपादानेन बहुविषया रितव्येज्यते ।

नन्वत्र व्यापारस्य बहुविषयत्वमासिद्धम् । एकत्रानि नाद्दशानेकव्यापारसंभवान् । यतु—' अनेककर्मपदोपाद।नमनेकविषयत्वं कियाणां प्रकटयति । एकतिपर्टर, मिप्रावे त्वेकमेव कर्मपदमुपाददीत ' इति तत्तुच्छम् । स्तुमा विलेभ इत्यादीनां भिन्नवाक्यस्थाः • नामेकविभक्त्यन्तपदोपस्थापितेनानन्वये तदन्वियनाँ अभिन्नम्यति कंक इत्यादिभिन्नपदैन रुपस्थापने भिन्नकर्मपदेरेवोपस्थापनाईणात् । अत्र बृनः — तुद्दाठदेन व्यवच्छेदार्देन व्यापारस्यानेकाविषयत्वं लभ्यते । एवमेकत्र भेदाभिप्रायेऽवगनेऽन्यत्रापि न्येवावगम्यते । बहुपद्मनेकपरं वा ।

भावाभासो यथा-राकासुधःकर०।

उ०-श्रयस्वभावत्वात् । ताद्दशेति । ताद्दशानेकेत्यर्थः । भिन्नवाक्यस्थानामिःति । भिन्नत्वं विजातीयत्वम् । तच कर्तृकर्भप्रत्ययान्तत्वेन बोध्यम् । अनन्वय इति सहम्य-हींणेऽन्वेति । तदन्वयिनेति । एकिकियान्वयिनेत्यर्थः । अभिन्नस्यापीति । अपिनिन्न-क्रमः । कं क इत्यादिपदैरेकस्योपस्थानेऽशित्यर्थः । अन्यत्रापि तदेवेति । इदमुपलक्षणं मदन्नगरीत्वेनानेकसंचारणीयत्वावगमेनापि तत्त्वम् । किं च वर्तमानरमणान्वेपणाल्ङ्कन-ध्यानरूपव्यापाराणां नैकस्मिन्सं भवः । अत्र वलादा लिङ्गतगम्यानुभयनिष्ठत्वेन।पि रतेराः भासत्वं बोध्यम् । अनौचित्यप्रतीतिरेवात्राः ऽभामताबीजम् । अत एव पाण्डवेषु द्रीपदा रतिर्न तथा । स्वकान्तायामपि शोकाद्यवस्थायां रतिवर्णनं तथा । प्रवित्यादी तिविज्ञिष्ठ-भयानकस्य मित्रे कापि गत इत्यादौ तिर्यक्षिष्टविष्ठलम्यस्य च न तत्त्वमिति बोध्यम् । रसानै,चित्यस्य रसावगमोत्तरमेवावगमादाभारत प्रयोजकरैव न व.च्यवःचकानौ,चित्यवः द्रमभङ्गहेतुतेति बोध्यम् । अत्र साधारणीकरणोपायेन सामाजिकस्य वर्णनीयमयीभावा-त्सामाजिकनिष्ठरतेरप्याभासत्वं बोध्यम् ।

राकेति । सीतामुद्दिश्य रावणोक्तिः । पृर्शचन्द्रश्दना चञ्चलद्धिनयना ईपस्प्रकाशि-तनवयीवनेन तरिङ्गतैः पूर्वपूर्वेणोत्तरोत्तरारम्भात्तरङ्गायितिईश्रमधुक्ताङ्गी । वित्रमास्येति पाठे विश्वमयुक्तमुखीत्यर्थः । दर्शनादिक्रमेण मुखादिगतप्रकर्ष विभावनम् । तत्तस्मात् । अनुपे-क्षणीयगुणवत्त्वात् । किं करोमि तछाभाय किमःचरामीत्यर्थः । न च मैत्री कार्येत्यत्राऽऽह —

अत्र चिन्ता, अनौचित्यप्रवर्तिता । एवमन्येऽप्युदाहार्याः ।
भावस्य शान्तिरुद्यः संधिः शवलता तथा ॥ ३६ ॥
ऋमेणोदाहरणानि—

तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनैयुगप्रक्लेषमुद्राङ्कितं किं वक्षश्ररणानितव्यतिकरव्याजेन गोपीय्यते । इत्युक्ते क तदित्युदीर्य सहसा तत्संप्रमार्ष्टु मया संदिलहा रमसेन तत्सुखवशात्तैन्व्वा च तद्दिस्मृतम् ॥ ५१ ॥

प्रदी ॰ -अत्र रतेर्व्यभिचारिभूता चिन्ता अनीचित्यश्रवार्तिता । नायिकाया अननुरक्ततया - रतेरनुत्कृष्टत्वेन तद्वचिभचारिणोऽपि तथात्वात् । एवमन्येऽप्युदाहार्याः ।

भावशान्त्यादिरकम इत्यत्र भावशान्त्यादिपद्प्रातिपाद्यमाह— भावस्य । संधिरेककालमेव तुल्यकक्षयोरास्वादः । शबलता तु कालभेदेन निरन्तरतया पूर्व- पूर्वीपमादिनाम् । न च भावस्य शबलतायाः शान्त्युद्याभ्यामाविशेषः । शान्तेरुद्यस्य वैकेकस्याऽऽस्वादे तद्भेदद्वयोपगमात् ।

तत्र भावस्य शान्तिर्यथा--तस्याः सान्द्र० ।

उ०-विद्धे कथिमिति। मैत्रीकरणे न कश्चिदुपाय इत्यर्थः। एवं सित तया मम स्वीकृतिर्भमायमिति बुद्धिविषयीकरणम्। तस्य व्यतिकरे संबन्धे क इवोपायो न कोऽपीन्त्यर्थः। मैत्रीं कथं करोमीत्युक्त्या मैत्र्यभावलाभादनौचित्यप्रवर्तिता चिन्ताँ। एवं तत्स्वीकृतिर्विशिष्टोऽतिकरोऽभावः। तत्स्वीकाराभावे सित तल्लाभाय क उपाय इत्यप्य-र्थादनौचित्यप्रवर्तिता चिन्तेति बोध्यम्। तदाह—नायिकाया इति। अन्येऽपीति। सानतराभासा भावान्तराभासाश्चेत्यर्थः।

भावस्येति । जातावेकवचनम् । अत्र यद्यापि शान्तेर्भावान्तरोदय एव चमत्कारिन्त्वम् । उदयस्य च शान्तिपूर्वकत्व एव चमत्कारित्वम् । अत एव भावाद्भावोदयः पृथ्याणितः । एवं चैतद्भेदद्वये शबलताऽऽवश्यकी तथाऽपि तदनुभावाद्यनुपादानादस्वाच्यत्वाच्च न सा । पूर्वपूर्वीपमर्देन परोदयस्याऽऽस्वाद्यत्व एव तत्स्वीकारात् । तदेवाऽऽह- न च भावस्येत्यादिना । एवं शान्त्युद्यावुत्पत्तिकालाविद्यक्त्वावेव चमत्कारिणाविति बोध्यम् । स्थायिनां त्वेते न संभवन्ति । तेषां संततमिवच्छेदात् ।

तस्या इति । खण्डितस्वनाधिकाको नवृत्तान्तं कथयतो धृष्टनायर्कस्यैवमुक्तिः । तस्याः सपत्न्याः । असूयातिरायात्रामानिर्देशः । निबिडश्रीखण्डादिल्लेपनयुतस्तनतटस्य तत्पर्यन्तः

९ कः खः "नतटप्र"। २ गः गोप।यसे । २ कः "त्तस्याध्य त"। गः "त्तस्यास्तु त"। ४ कः अस्त्रेन । न । ५ कः विषयः । शा"। ६ कः, "स्य चैके"। ७ कः "न्ता तदाह् । ८ गः "कस्येयसु"।

#### अत्र कोपस्य।

एकस्मिञ्जयने विपक्षरमणीनामग्रहे मुग्थया सद्यो मानपैग्गिहरलपितया चाट्टीन कुवेन्नीयः आवेगाद्वधीरितः वियतमस्तृष्णीं स्थितस्तर्वेक्षणं मा भृतसुन्न इवेत्यमन्द्वलितग्रीवं पुनवीक्षितः ॥ ५२ ॥

### अत्रौत्सुक्यस्य ।

प्रदी ० – अत्र कोपस्य शान्तावेव चमत्काराविश्रामः । उद्यो यथा — एकस्मिञ्ज्ञायने ० ।

अत्रीत्सुक्योद्यः ।

एकिस्मिनिति । विपक्षरमणी सपत्नी । नन्नाममात्रग्रहणेऽर्थान्नायकेन कृते सित सद्यस्तत्कालमेव मानस्य पारेग्रहोऽङ्कीकारम्नेन ग्लिपित्या खिल्नया मुग्वया स्वाधैर्यमणान्तन्त्या चाटूनि प्रमादात्तन्नामग्रहणं न तु मे तस्यामामिक्तिरित्यादिप्रियमापणानि कुर्वन्त्रिय । आवेगात् । कोपावेशात् । अवर्धारितोऽवज्ञानः प्रियतमस्नूष्णीं स्थित आलाप्तर्रहितः स्थितः प्रसादज्ञानाय न तु निद्रितः । तत्वणां तृष्णींस्थिनिक्षण एव स्वापस्य सर्वथा दुर्लभत्वेन मुप्त इव मा भूदित्यौत्मुक्येनातिशयितवक्रीकृतग्रीवं यथा तथा पुनर्वीक्षितानन्तरं वीक्षित इत्यर्थः । तत्वणादितिपाटेऽपि नथेव । कोपपराङ्मुखालपितयेति पाठे कर्मधारयः । अत्रौतस्वक्यस्येति । सुरनाविषयम्येत्यर्थः । न तु सत्या अपि कोपशान्तेः । तदनुभावानुपादानादिति भावः ।

१ क. ख. °पराड्मुखग्ल'। रै क. ख रक्षणान्मा मू । ३ क. वंशः । शान्ती । ४ ग.

उत्सिक्तस्य तपःपगक्रमनिधेरैभ्यागमादेकतः सत्सङ्गियता च वीररभमोत्फालश्च मां कर्षतः ॥ वैदेहीपरिरम्भ एपे च मुहुश्चेतन्यमामीलय-न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरः स्त्रिग्धो रुणद्धचन्यतः॥५३॥

अत्राऽऽवेगहर्षः संधिः।

क्रीकार्य शरालक्ष्मणः क च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा दोषोणां प्रश्नमाय नैः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् ॥ किं वक्ष्यन्त्यपकल्मपाः कृतिधयः स्वमेऽपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥५४॥

प्रदी - संधियेथा - जान्सकस्य -

अत्र पूर्शर्वे संभ्रमात्मक आवेगः । उत्तरार्घे हर्षः । अनयोस्तुल्यमेवाऽऽस्वादः । श्वलता यथा— क्षाकार्थे शशलक्ष्मणः ।

उ०-र्जात्सक्त स्येति । परशुरामागमने रामवत्र एतत् । उत्सिक्तस्य ख्यातस्याहंक्र-तस्य चेत्यर्थः । तपःपराक्रमयोर्निधः स्थानभूतस्येद्दशस्याभ्यागमादागमनेनैकत एकस्यां दिशि सतः समीचीनम्य परशुरामस्य सक्ने या ियता प्रेम तत् । विरस्य रभस उत्साहः। तस्योत्काल उद्रेकः । वीरोचितोत्स हाद्रेक इत्यर्थः । एतौ द्वाविष मां कर्षतः । अत्र चकारद्वयं द्वयोः प्राधान्यमूचनाय । अन्यतोऽन्यस्यां दिशि एषोऽनुभूयमानो विदेहो जनकः स एव विदेहः कामः । तदीयायास्तस्यास्तद्विजये सहायत्वात् । तस्याः परि-रम्भ आक्रलेषो मां रुणद्धि च । मुनिपाद्यगमनं प्रतिबच्नातीत्यर्थः । चकारः पूर्वोक्त-उत्यक्तवत्वत् चनाय । ननु एकपरीरम्भकार्यस्य द्वाभ्यां सत्सक्कप्रेमवीरोत्साहाभ्यां जन्य-मानकार्यस्य दुल्यकालत्वं तस्य तःभ्यां दुल्यनां विनाऽनुपपन्नित्यतस्तत्संपादके विशेषणे आह — मुहुरित्यादि । आमीलयन् । विषयान्तराद्व्यावर्तयन् । हरिचन्दनेन्दुवच्छिशारः दित्रलः स चासौ स्विग्धश्च प्रेमसंवालितश्चात एव रुणद्धीति युक्तम् । स्विग्धेनै युद्धान्त्रिवर्ततः स चासौ स्विग्धश्च प्रेमसंवालितश्चात एव रुणद्धीति युक्तम् । स्विग्धेनै युद्धान्त्रिवर्ततः । स्पर्श इति पाठान्तरम् । अत्र मुनावत्यादरणीयत्वज्ञानजन्यत्वराविशेषः पूर्वीर्धगम्यः । हर्षम्तूत्तरार्धगम्यः । अनयोरिति । अत्र परिरम्भकृतहर्षेण सत्सक्क-प्रियतोत्साहोभयर्भतत्वाद्विगेस्दुल्य इति बोध्यम् ।

काकार्यभिति । पुरूरवस उर्वशीं प्रत्युक्तिः । अकार्यभै । उत्तमजायां देवक-न्यायामासक्तिरूपम् । कद्वयेन ज्ञानद्वयस्य सह नवस्थानप्रतिपात्तिः । तेनात्यनौचित्यं

१ र्क. °रभ्युद्गमा°। २ क. °ष बहुराक्षे°। ३ क. ग. ५योः। का '। ४ क. काकृत्यं श"। ५ क. °षाणामुपशान्तये श्रु'। ६ क. ख. ग. में। ७ क. °न्यो धुरं धास्य°। ८ क. <sup>\*</sup>मादावे°। ९ क. ख. ग. ने । ९ क. °म। देव°।

अत्र वितकौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यधृतिचिन्दौनां शदलता । भावस्थितिनतूक्ता । जड़ाहता चै जाने कोपपगङ्मुखीत्य दिना । मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्कित्वं प्राप्तृवन्ति कहाचल । ते भावशान्त्यादयः । अङ्कित्वं गज नुगतिविद्यहम् लभुष्यदन् ।

प्रदी ० – अत्र काकार्यभित्यादी वितर्कः, भूयोऽपीत्यात्मुकः स्, दोय णाभिति मितः, कोपेऽपीति स्पृतिः, किं वक्ष्यन्तीति राङ्का, स्वप्नेऽपीति उन्दम्, वेः स्वास्थ्यमिति धृतिः, कः खल्विति चिन्ता स्फुटं पूर्वपूर्वापमर्देन प्रतीयमानः रायकाः चमत्कारभूमिः।

ननु भावस्य शान्त्यादिवित्स्थितिरपि प्रकारः संभवत्येव । तत्कथं रोक्त इति चन्न । भावोक्त्यैव तदुक्तेः । भावस्थितेभीवःभिन्नत्वात् ।

नतु व्यभिचारिस्थले नियमतो मुरूयस्य रसम्यावम्थापनं तत्कथं भावे:दृःहरणमेतत् । कथं वा भावध्वनित्वम् । रसाङ्गत्वेन तेषां गुणीभावादित्यत आह— सुरूपे रसे० ।

ते भावशान्त्याद्यः । कदाचन । येदा त एवाङ्गित्वेन विदक्ष्यन्ते । विवहनप्रवृत्तरा-जानुगम्यमानभृत्यवत् ।

उ०-व्यज्यते । अत्र शान्तसंचारिवितर्कावगर्मः । अत्र शश्चाळक्ष्मण इत्यनुचितम् भूयोऽपीत्यादिव्यङ्गयेन शृङ्कारसंचार्योत्सुक्येन शान्तमंचारिवितर्कत्र धनम् । एवमग्रेऽपि संगमनीयम् । अपिना संभावनौत्कट्यम् । श्रुतं शास्त्रश्रवणम् । दोषाः प्रमादादयः । प्रशम्
आत्यन्तिकनाशः । इतो मितः । कोपेऽपीत्यादितः स्पृतिः । कान्तम् । अर्थाक्तस्याः ।
कृते सदाचारे धीर्येषां ते पण्डिता अपकल्मषान्तिरस्कृतपापकर्माणः । इतः शङ्का ।
स्वप्नेऽपि अदृष्टाश्रुता पूर्वष्रदेकेऽपि । इतोऽभिमताप्राप्तिप्रयुक्तदन्यम् । चत इत्यतो धृतिः ।
क इत्यादितश्चिन्ता । धन्यः, नाहमिव मन्दभाग्यः । धान्यति पान्यति । वितर्कमितशङ्काधृतीनां शान्तसंचारिता । इतरेषां शृङ्कारसंचारिता । श्वलतात् । अत्र पार्यन्तिकः
चिन्तया शान्तोपमर्देन शृङ्कारस्य विश्रान्तिः । सा च शत्रुविज्ञयपूर्वराज्यलाम इव प्रकः
र्षानिदानम् । भावाभिन्नत्वादाति । प्रशमाद्यवस्थाचतुष्कग्रहितो भाव एव भावास्थिति
रिति भावः ।

व्यभिचारिस्थल इति । प्राधान्येन व्यक्तितव्यभिचाँरक इत्यर्थः । रसाङ्गत्वेनेति । एवं भावशान्त्यादेरिष रसानुभावत्वेन तदङ्गत्वं बोध्यम् । भावशान्त्याद्व इति द्वंद्वः । अङ्गिन्त्वेन । प्राधान्येन । विवक्ष्यन्त इति । एवं च यत्र विभावादित्यक्तस्थाय्यंशोद्रेककृत आः स्वाद्स्तत्र रसध्वनित्वम् । यत्र स्वानुभावव्यक्तव्यभिचार्यासुद्वेककृतस्तत्र भावादिध्वनित्वम् । यत्र व्यङ्गचीभूतमिष व्यभिचारिणमनपेक्ष्य विभावानुभावे द्वेककृतस्तत्र वस्त्वलंकारध्वनित्व-

१ क. ख. ग. "न्तानाम्। भा"। २ क. "तिश्चोक्ता । ग. "तिवृक्ता । ३ ख. ग. च । मु"। ४ ख. त्वं चरा"। ५ क. यदेवां । ६ ग. "मः । भूयो । ७ ग. "वीरिके।

अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचस्थितिस्तु यः ॥ ३७ ॥ शब्दार्थोभयशक्त्युत्थिश्विधा स कथितो ध्वनिः । शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गचोऽर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गच उभयशः किमूलानुरणनरूपव्यङ्गचश्चेति त्रिविधः । तत्र अलंकारोऽथ वस्त्रेव शब्दाद्यत्राधभासते ॥ ३८ ॥

अलंकारोऽथ वस्तेव शब्दायत्रायभासते ॥ ३८ । प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्धवो द्विथा ।

प्रदी ० - एवम तंछक्ष्यक्रमञ्यङ्गच भेदं विचार्य संछक्ष्यक्रमञ्यङ्गेचप्रभेदानाह-अनुस्वानाभ ०। घण्टायां हन्यमानायां मुख्यशब्दानन्तरं यथा क्षोदीयानपरोऽनुरणनरूपः शब्दः प्रतीयते तद्वत्संछक्ष्यक्रमा व्यङ्गेचस्य स्थितिर्यत्र सः । शब्द्धार्थश्चोभयं चेति द्वंद्वः । तेन शब्दः शिक्तम् छव्यङ्गचः, अर्थशक्तिम् छव्यङ्गचः, उभयशक्तिम् छव्यङ्गचश्चीति विधेत्यर्थः । शब्द्शक्तिम् छत्वं चैतदेव यत्तेनैव शब्देन तद्र्थप्रतीतिर्नेषु पर्यायान्तरेणापि । एतद्वेपरीत्यं चार्थशक्तिम् छत्वम् । न त्वभिषया तत्प्रतीतिरिति । एतेन अभिषाया यत्र न नियमनं तत्रैष भेदो द्रष्टव्यः । तिन्नयमने तु नाभिषाम् छत्वम् । किंतु व्यङ्गेनाम् छत्वमेव भद्रात्मन '-इतिबद्धवेत्, इति यत्केनचिदुक्तं तन्नाऽऽदेयम् । भद्रात्मनः - इत्यादेरप्यत-द्वेदत्वेन छत्वात् । अन्यथा तस्य सर्वभेदबहिर्भावापत्तेः । किं च प्रथमोदाहरणे प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरिति व्याख्यानेन, द्वितीये भवानित्यनेन, तृतीयेऽभीत्यनेन प्रकरणस्या-भिधानियामकस्यं स्पष्टत्वात्तेषामुदाहरणत्वं विरुध्येत । तस्माद्यथोक्तमेव न्याय्यम् ।

तेषु मध्ये — अलंकारोऽथ०।

उ०-मिति भावः । रससंपर्केनोद्घटस्य भावशान्त्यादेरापातत एव चमत्कारित्वम् । पर्यन्ते तु रसस्यैवेति बोध्यम् । यथा हस्त्यश्चादिभिरलंकृतो भृत्य आपाततः प्रेक्षकाणा-मुत्प्द्रितविस्मयोऽपि दृष्टे राजन्येवमनुमाहकोऽयं राजा यदुपकरणीभूय भृत्यं विवाह-यतीति राजोत्कर्ष एव पर्यवसानामिति दिक् ।

संख्रश्यक्रमव्यङ्गचोति । व्यञ्जकेन सह संख्र्यः क्रमो यस्य तादृशव्यङ्गचकस्ये-त्यर्थः । अनुस्वानिभः । प्रतिध्वनिसदृशः । शब्दार्थयोरेकव्यङ्गचस्यापरव्यङ्गचत्विन्यमादाह— शब्दशक्तिम्ळत्वं चाति । अवच्छेदकभेदेनोभयान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वा-दुभयसंबन्धसंवछने तूभयशक्तिम्ळत्वं दृष्टव्यम् । अलंकारोऽथेति । अथेति विकल्पे ।

१ क. ग. त्रिया। २ क. °ङ्यभेदमार्हा ३ क. °ङ्यस्थि० । ४ क. °ङ्म मू०। ५ क. °स्य सस्वात्ते । ६ क. ज्यायः। ते र्ी ७ क °धांने तूभ ।

वस्त्वेवेत्यैनलंकारं वस्तुमात्रम् । आद्यो यथा--उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुवाहं देवेन येन जग्टोजितगर्जितेन । निर्वापितः सकल एव रणे रिपृणां धाराजलेखिजगति ज्वलितः प्रतापः ॥५५॥

अत्र वाक्यस्यासंबद्धार्थाभिधायकत्वं मा प्रसाङ्क्षीदित्यपाकरणिकपाकर-णिकयोरुपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालंकारो व्यङ्गन्यः ।

प्रदी ० – राठद्शाक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गचो द्विथा । अलंकृतन्यानलंकृतवस्तुमात्रस्य वा प्राधान्येन प्रकाशादित्यर्थः ।

तत्राऽऽद्यो यथा---उद्घास्य कालकरवाल०।

कालो वैरिसंहर्ता यः करवालः स एव महदम्बु धाराजलं वहतीति महाम्बुवाहः । यद्वा मह उँत्सवः स एवाम्बु तद्वाहः । गर्जितं भिंहनादः । अत्र करवालमुल्लास्य एतावन्मात्रे वक्तव्ये यदेतादृशशान्द्रप्रयोगस्तस्यासंबद्धार्थकता मा प्रभाज्यतामित्यप्राकर-णिकौरिन्द्रवारिवाहादिभिः प्राकरणिकानां राजकरवालादीनाः प्रमानोपमेयभावे कवेस्तात्प-र्यमित्युपमालंकारो व्यङ्गचः । स च शान्द्रशक्तिमृलः । पर्यायान्तरेण भृपादिना तद्रथेनि पास्थितौ तद्प्रतीतेः । एवमग्रेऽप्यृह्मम् ।

उ०-वस्तुत्वस्य केवलान्वयित्वादाह—अनलंकृतेति । गुणीभूतव्यङ्गचवारणायाऽऽ-ह—प्राधान्येनेति ।

उछास्येति । अत्र वाच्यपक्षे येन प्रकृतेन देवेन राज्ञा जरठं कठोरमूर्जितं बलवत्। गर्जितं सिंहनादो यस्य तथाविधेन कालो वैरिसंहर्ता यः करवालः खड्गस्तत्र यन्महद्म्चु धाराजलं तस्य वाहेंः प्रसर्णं तदुल्लास्य तीक्ष्मीकरणेनाधिकं कृत्वा धाराजलेंः खड्गधाराकान्तिभिः । खड्गरत्नादिकान्ती लोके पानीयादिषदप्रयोगात् । पानीयपर्ययस्य च कान्तिवाचकत्वात् । रणे संप्रामे रिपूणां शत्रूणां त्रिजगिति ज्वलितोऽतिप्रितिद्धिं प्राप्तः सकल एव प्रतापो निर्वापितः शमितः । व्यङ्गचपक्षे तु येन देवेन मेद्याधिपतिनेन्द्रेण कालकरं कृत्णरित्रं वालं नवीनम् । ववयोरैक्यात् । जरटोर्जितगर्जितेन विशिष्टं महाम्चुनवाहं मेत्रमुद्धास्य प्रकाश्य रणे । अङ्गारादिषु जले पात्यमाने जायमानः शब्दो रणः । तिस्मिन्सिते धाराक्वतिभिर्जलैक्षिभुवने रिपूणामर्थाज्ञलशत्रूणां तेनसां सकलः प्रकृष्टस्तापो निर्वापितः शमितः ।

धाराजलिमिति । जलं तैक्ष्ण्यमापश्च । जल घातन इति घातौ घातनं तैक्ष्ण्यमिति व्याख्यानात् । असंबद्धार्थकत्वम् । अविवक्षितार्थत्वम् । तथा सत्यपृष्टार्थतापत्तिरिति भावः । अलंकारो व्यङ्गच इति । अत्र व्यङ्गचार्थाभिन्नत्वेनाध्यवसितिहिलप्टराव्दोपात्त-

९ ख. °त्यलंकारभिन्नं व° । ६ २ क. °धायित्वं । ३ ग. °दिति प्राकरणिकाप्राकरणिकयो° । ४ क उद्धरः । ५ क. °हः संप्रसार ।

तिग्मरु,चिरप्रनापो विघुननिशाकृद्विभो मधुरस्रीतः । मतिमानतत्त्वद्वत्तिः प्रतिपद्पक्षाग्रणीर्विभाति भवान् ॥ ५६ ॥ अत्रैकैकस्य पदस्य द्विपद्त्वे विशोधामासः ।

प्रद्शि - एवमलंकारान्तराण्यापि । यथा — तिग्मरुचिर्प्रतापो । अत्र तिग्मरुचिः, अप्रताप एवं क्रमेणैकैकपदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः ।

उ०-विशेषणकृतं मादृश्यं प्रतीयते । उत्तयुक्तेः । परं तु द्वितीयार्थप्रतीतिमन्तरा नोपमावगमः । तद्वगमे च श्रव्हशक्तिमूलमिति तद्वपदेशः । यद्यप्युपमानभूतद्वितीयौभ्यस्य वस्तुभूतस्यापि व्यङ्गच्यत्वमिति तथाऽप्युपमामुखेनैव तेषामुपमयोत्कर्षकत्वाद्ष्रंकार्ध्वानित्वम् । प्रकर्णनामियानियमनाच्छिल्ष्ष्टशब्दोपात्तद्वितीयार्थस्यापि व्यङ्गच्यत्वमेवेति मावः । तदुक्तं प्राकरणिकानामिति । ननु नृपमहेन्द्रादे रूपकमेव व्यङ्गच्यमस्तु । एवं च करवाल एवाम्बुवाह इत्यर्थसाम्राज्यात्तद्वचात्त्वस्यानक्रेशोऽपि नेति । तन्न प्रकरणाद्व- पर्यस्य राज्ञः प्रतीतौ परस्परं तयोरसंवन्धे वावयभेशपत्त्या द्वितीयार्यस्य वर्णनीयोत्कर्णनाधायकत्वे तादृशशब्दिनन्यासरूपकविप्र- यासानर्थक्यापत्त्या चाङ्गाङ्गिमावैः कार्यः । तत्रेन्द्रसंवन्ध्यम्बुवाहस्य राजसंवन्धिकरवालं प्रति विशेष्यत्वादिनद्वस्यापि राज्ञविशेष्यत्वापत्त्वादेश्वयत्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंविष्वसंवद्वापत्त्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वस्वत्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवत्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्वसंवद्वापत्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवत्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वसंवद्वसंवद्वसंवद्वापत्वसंवद्वसंवद्वसंवत्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वसंवद्वसंवद्वापत्त्वसंवद्वा

तिगमिति । हे विभो स्वाभिन्भवान्विभाति शोभत इत्यन्वयः । तिष्ठशेषणानि । स्वेषु तिगमः मुक्तनेषु रुचिनः प्रतापो दण्डादिजनितं तेजी यस्य सः । तथा विधुराणां शत्रूणां निशेष निशा माणां तत्कर्ता । मधुरा मनोज्ञा छीछा चेष्टा यस्य सः । मितः शास्त्रादितात्पर्यन्तिश्राद्धिका युद्धिः।मानश्चित्तसमुन्नतिः। तयोस्तत्त्वेन याथार्थ्येन वृत्तिर्यस्य सः । प्रतिपदं प्रतिस्थानं प्रताणामात्मीयानामप्रशित्यविरोधः । विरोधपक्षे तु तिगम् स्तिश्यः। अथ च रुचिरः । यहा तिग्वरुचिः मूर्यः। अप्रतापः प्रतापरहितः।विधुश्चन्द्रोऽनिशाक्तद्धात्रिक्तः। मधुर्वसन्तोऽङ्गिष्ठो छीछारहितः। मितिमान्, अतत्त्ववृत्तिः। तत्त्वे ब्रह्मणि न वर्तते । अतत्त्वे वस्तु भूते वर्तत इति वा। प्रतिपत्प्रथमा तिथिः। अपक्षाप्रणीः पक्षस्याऽऽनिभूता नेति । विभः, विगतकान्तिर्विभाति शोभते । द्विपदत्व इति । सामाजिकानां वासनावछाद्द्विपद्वज्ञाने अपि अप्रक्षतत्वया द्वितीयार्थस्य तत्संबद्धविरोधस्य वयङ्गचत्वम- क्षतिमिति बोध्यम् । इ

१ ग. °यार्थेऽस्य । २ क. °ति । यदाप्यत्र रूपकमि संभवति तथाऽपि रूपकस्यापि सादृश-मूरु । ई ग. °ति चेत्र । प्र ग. °द्रः कल्यः । ५ ग. "प्राप्त्या तद्गः । ६ ग. "र्यत्र सः । ७ क. ग. 'स्य च व्यः ।

अभितः समितः प्राप्तैरुत्कर्षेद्देषद् प्रभो । अहितः सहितः साधुयक्रोभिरसतामसि ॥ ५७ ॥ अत्रापि विरोधाभासः ।

> निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते। जगचित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय ग्रुलिने ॥ ५८ ॥

प्रदी ० - पदाभेदे अपि विरोधाभासो यथा - अमितः समिनः ।

ननु विरोधस्य किं सर्वत्र व्यङ्गचन्वमेव । नेत्युच्यते । तिक्यर्ता मीमा । अपि-शब्दादेविरोधव्यञ्जकस्य भावे वाच्यत्वं तद्भावे व्यङ्गचत्वमिति—

#### निरुपादान ।

चित्रं नानाकारमाछेख्यं च । कला चन्द्रस्य घोडशो भागः काँशलं च । अत्रोपादा-नैर्भित्तावालेख्यकारिभ्यः कलावद्भचः शूलिनो व्यतिरेको व्यङ्गचः । तस्य चित्रकला-शब्दयोः परिवृत्त्यसहत्वेन शब्दशक्तिमूलता ।

उ०-अमित इति । हे हर्षद राजुहर्षखण्डक मित्रहर्षदायक प्रभो त्वं समितः मंग्रामात्प्राप्तेरुत्कर्षेरमितः परिच्छिन्नत्वरहितः साधुभिर्यशोभिः सहितः, असता खलानां अहितैः।
यहाऽमित इति किवन्तम् । अमितात्मंग्रामाछ्य्वेरुत्कर्षेहर्षदेत्यादि पूर्ववत् । विरोधपक्षेऽमितः मितं मानं तद्रहितः । समितो मानसहितः । अहितो हित्रहितो हितस हितश्च । अत्राप्यप्रकृतत्वाद्द्वितीयार्थस्य विरोधो व्यङ्गच इत्याहुः । विरोधव्यञ्जकस्येति । एतेन निपातानां द्योतकत्वं ध्वनयि । भावे वाच्यत्विमिति । न्फुट्योतितम्य
विरोधस्य तदाक्षिप्रद्वितीयार्थस्य च वाच्यक्तपत्वादिति भावः । व्यङ्गचन्विमिति ।
ह्यमिप सामानाविकरण्यसत्त्व एवेत्यिप बोध्यम् । शनिरशनिश्चयत्र पदीपस्वरसात् ।
अन्ये तु सामानाधिकरण्यमपि वाच्यत्व एव नियामकामित्याहुः ।

निरुपादानेति । उपादानसंभार उपकरणसमृहस्तूलकादिकम् । तद्रहितं यथः स्यात्तथाऽभित्तावेव शृन्य एव चित्रं नानावारं जगत्तन्वते कुर्वते तस्मा अनिर्वचनीयस्वरू-पाय कला चन्द्रस्य घोडशो भागस्तेन श्लाध्याय श्लाहिन महादेवाय नमः । पक्षे चित्र-मालेख्यम् । कला, आलेख्यिकयाकोशलम् । अत्रोपादानौरिति । अपकृतत्या व्यङ्गचे नाऽऽलेख्येनानुभावेन व्यङ्गचात्स्वकर्तुरप्रकृताच्छ्लिनो व्यतिरेको व्यङ्गच एवेति भावः । न चास्य कविगतशिवविषयरितं प्रति गुणत्वम् । वाच्यापेक्षया प्राधान्यमात्रेण तद्ध्विनत्वाक्षतेः ।

९ क. °र्षदः प्र°। २ क °हितोऽसि । विरोधपक्षे । ३ गृ. °चात्र क°।

अत्र व्यतिरेकः । अलंकार्यस्यापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेनालंकारता । वस्तुमात्रं यथा---

पन्थिअ ण एत्य सत्थरमित्य मणं पत्थरत्थले गामे । उण्ण अपओहरं पेव्लिक्जण जइ वसिस ता वससु ॥ ५९ ॥ अत्र यद्युपभोगक्षमोऽसि तदाऽऽस्स्वेति व्यज्यते ।

प्रदी - नन्तृदाह्नतेषूपमादीनां प्राधान्यं न वा । आद्ये कुतस्तेषामलंकारत्वम् । अन्यानलंकरणात् । द्वितीये कुतोऽस्य काव्यस्य घ्वनित्वम् । व्यङ्गचस्याप्राधान्यादिति चेन्न । पूर्व-मयमलंकार आसीदित्येतावताऽलंकारव्यपदेशात् । यथा ब्राह्मणपूर्वनौद्धसंन्यासिनि ब्राह्म-णव्यपदेशः । नन्वेवं व्यपदेशसमर्थनेऽप्यलंकारघ्वनित्वं न समर्थितिमिति चेन्न । अलंकारपदेन तद्योग्यताया विविक्षितत्वात् । न चैवं रसादिघ्वनावप्यलंकारघ्वनित्वप्रसङ्गः । संलक्ष्यक्रमस्यैव तादृशस्य तथाभिप्रेतत्वात् । वस्तुतस्तु प्राधान्याप्राधान्ये व्यङ्गचस्य वाच्यापेक्षयेव न द्व रसापेक्षयाऽपि । तद्येक्षया सर्वत्र गुणीभावात् । तथा चोपमादीनां रसाङ्गतयाऽलंकारत्वं वाच्यापेक्षया प्राधान्यं चेति न दोषलेशावकाशः ।

वस्तुमात्रं यथा-पन्थिअ०।

अत्र पथिकेन प्रावृडारम्मे ग्रामणीवध्वाः सत्थरमेत्थात्थि इति पदेन संभवव्याजेन सस्तरं पृष्टायाः कस्याश्चित्त्मुचितोत्तररूपे वाक्ये यद्युपभोगक्षमोऽसि तदाऽऽस्त्वेति

उ०-पूर्वमयामिति । वाच्यतादशायामित्यर्थः । न चैवमिति । तेषामपि रसवदाद्यस्रं । कारत्वयोग्यत्वादिति भावः ।

स्वयं दूती द्वचर्थैः पदैराच्छाद्य रहस्यं कथयति—पन्थिअ णेति।
पायेक नास्ति स्वस्तरमत्र मनाक्प्रस्तरस्थले प्रामे।
उन्नतपयोधरं दृष्टा यदि वससि तदा वस ॥

पथिक प्रस्तराणां पाषाणानां स्थले तन्मयेऽस्मिन्यामे न तु नगरे मनागलपमि स्नस्तरं कटाद्यास्तरणं नास्ति तच्छयनसामप्रयभावेऽपि उन्नतपयोधरं मेत्रं दृष्ट्वा यदि तत्प्रतिबन्धाद्वसासि तदा वसेत्यापाततो वक्त्र्याभिप्रायः । पाषाणबाहुल्येन तृणदौर्लम्यम् । व्यञ्जन्या तु पाषाणानां तत्त्वेनाध्यवसितानां मूर्जाणां स्थले तन्मये प्रामे सत्थरं शास्त्रं मनागीषदिपि नास्ति । तथा चाऽऽकारेङ्गितज्ञानिधकरणे प्रामे सित चैवंविध उद्दीपने मेघे स्थिपमर्थाद्योक्ततस्तनदर्शने च को नामोपभोगक्षमोऽन्यत्र गन्तुमर्हतीति वक्त्र्याभिप्रायः प्रकाशते ।

१ क. अन्यस्यान । २ क. °धान्यं व्य° । ३ ग. °र्थः । स्वयं ।

शनिरशनिश्व तमुचैनिंदन्ति कुप्यासि नरेन्द्र यस्मै त्वम् । यंत्र प्रसीदासि धुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च ॥ ६० ॥ अत्र विरुद्धावपि त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुत इति ध्वन्यते ।

प्रदी ० — ब्यज्यते । तर्चे पओहरेति शब्दशक्तिम् छमिति । तैया — शनिरशनिश्च० । अत्र प्रथमार्थे शनिरशनिश्चेत्यनेन विरुद्धाविष त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्यं कुरुत इवि वस्तु ध्वन्यते । न तु विरोधालंकारः । शनिरशनिरशनिरित्यनयोः सामानाधिकरण्यामावात् । विरोध्यस्य च तत्रैव विश्रान्तेः । द्वितीयार्थं तु नोदाहरणम् । तत्र चशब्दस्याप्यर्थत्वे विरोधस्य वाच्यत्वात् । समुच्चयमात्रार्थत्वे तु विरोधस्यैव व्यङ्गचत्वादिति ।

उ०-तच प्योहरोति । तस्य परिवृत्त्यसहत्वादिति मावः । एवं सत्यरपदमिष बोध्यम् । सत्थरं शास्त्रमास्तरणं च । शास्त्राभावोन्नतमेषस्तनादिदर्शनहेतुकता वसेत्या-दिगन्यायां गंतिनिवृत्तो । शब्दान्वयाद्यनुविधानस्य स्फुटत्वात् । एतेन कुळजोक्तावुक्ता-धानवभासाद्वक्तृप्रतिपाद्योचित्याद्यपेक्षणेन नास्य केवळशब्दशक्तिम्ळत्वम् । अर्थव्यञ्जक-तायामिव तेषां सहकारित्वोक्तरिति परास्तम् । अर्थव्यञ्जकतायां तेषामावश्यकत्वमात्रं न तु शब्दव्यञ्जनायां सर्वथाऽनुपयोगस्तत्र प्रतिपादितो मानाभावात् । अत एव गुर्वादि प्रत्युक्तात्मुरभि मांसं भुङ्क्त इत्यादितो न द्वितीयार्थप्रतीतिः । अस्ति हि शब्दव्यञ्जना काचित्तत्साहाय्येन विनाऽपीत्यन्यदेतत् । न चात्र पयोधरादिपदादुपस्थितार्थद्वयस्य पर-स्परमसंबन्धद्वाक्यभेदापत्तिः । इष्टत्वात् । न च वाच्यव्यङ्गचयोरसंबन्धेऽसंबद्धार्थकत्वा-पत्तिरिति वाच्यम् । ग्राम्यतापरिहाराय संगोपनाय च वाच्यार्थाच्छादितव्य-ङ्गचार्थस्य प्रतिपाद्यतयाऽऽच्छाद्याच्छादकरूपसंबन्धस्य विवक्षितस्य सत्त्वेनाक्षतेरित्याहुः ।

श्वनिरिति । शिनर्प्रहः । अशिनविज्ञम् । पुनस्त्वर्थे । उदार उद्घटः । अनुदारः, अनुगतदारः । नृपदत्तिश्वर्येणाप्रवासात् । नोदारो यस्मादिति वा । पक्षेऽशिनः शिनिविरोधी । नञ्जोऽसुरादाविव विरोध्यर्थकत्वात् । अनुदार उदारादन्यः । विरुद्धावपीति । नञ्जञ विरोध्यर्थक इति भावः । सामानाधिकरण्याभावादिति । एकधर्मिगतत्वेन शिन्दित्वति स्वादिति । पक्षधर्मिगतत्वेन शिन्दित्वति । वञ्जो भिन्नार्थत्व एव विरोध इत्यपि बोध्यर्म् । अत्र सामानाधिकरण्याभावेन चस्य समुच्चयार्थत्वाद्प्यर्थत्वाभावेन च विरोधस्यावाच्यत्वेऽपि

अर्थशक्त्युद्भैवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः संभवी स्वतः ॥ ३९ ॥ प्रौढोक्तिमाँत्रात्सिद्धो वा कवेस्तेनोधिभतस्य वा । वस्तु वाऽलंकितिर्वेति षड्भेदोऽसौ व्यनक्ति यत् ॥ ४० ॥ वस्त्वलंकारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः ।

अर्थो द्विविधः । स्वतः संभवी इदंपथमकिएतश्चेति । तत्र स्वतः संभवी न केवलं भणितिमात्रनिष्पन्नी यावद्वदिरप्यौचित्येन संभाव्यमानः । किवनां प्रतिभाँमात्रेण वहिरसन्नपि निर्मितः किवनिबद्धेन वा वक्त्रेति द्विविधोऽपर इति त्रिविधः । वस्तु वाऽलंकारी वाऽसाविति षोढा व्यञ्जकः । तस्य वस्तु वाऽलंकारो वा व्यङ्गव्य इति द्वादशभेदोऽधेशक्त्युद्भवो ध्वनिः । क्रमेणोदाह-रणानि —

प्रदी ॰ — अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपं व्यङ्गचं विभजते — अर्थशक्त्युद्धवो ॰ ।
स्वतः संभवी न केवलं भणितिनिष्पन्नशरीरः । अपि तु बहिरप्यौचित्येन संभाव्यमानः ।
प्रौढोक्तिमात्रात्सिद्धः । बहिरसन्नपि वक्तृप्रतिभामात्रेण तथा निर्मितः । अयमर्थः —व्यञ्जनकोऽर्थिश्चिषा । स्वतः संभवी, कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धः, कविनिबद्धनायकादिवक्तृप्रौढोक्ति-मात्रासद्धश्च । स त्रिविधोऽपि वस्तुमात्रमलंकृतिवैति षड्विधो व्यञ्जकः । षण्णां व्यङ्गचमाप्र प्रत्येकं वस्तु वाऽलंकृतिवैति द्वादश भेदा भवन्ति ।

उ० -व्यङ्गचत्वमस्त्येव । परं तु वस्तुन एव राजोत्कर्षकर्तया प्राधान्याद्वस्तुध्वनित्वेन व्यवहार इत्याहुः ।

तेनोि भतस्येति । किविनिबद्धस्येत्यर्थः । वृद्धोक्तिविषयाच्छिशूक्तिविषय इव कन्यु-किविषयात्तिवद्धोक्तिविषयश्चमत्कारीति भावः । इतः परं च प्रणिधानप्रतीतिकतया चमत्कारस्य स्थगनान्न किविनिबद्धनिबद्धवक्त्रादेः पृथगणनिमिति बोध्यर्मे । भाणातिनि-ष्पन्नेति । अत्यन्तासत्यप्यर्थे शब्दस्य ज्ञानजनकत्वादिति भावः । बिहिरिति । छोकेऽ-पीत्यर्थः । प्रौढोक्तिः । चमत्कारानुगुणोक्तिः । मात्रपदेन बहिःसंभववारणम् । व्यङ्गचस्य स्वतः संभविनोऽचमत्कारित्वात्तत्कृता भेदा नोक्ता इति बोध्यम् ।

अलससिरोमणिधुत्ताणमित्रमो पुत्ति धणमिनिद्धिमओ ।
इअ भणिएण णअङ्गी पष्फुङ्घितिलो अणा जाआ ॥ ६१ ॥
अत्र ममैनोपभोग्य इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते ।
धन्याऽसि या कथयासि पियसंगमेऽपि
विश्रव्धचार्दुंकशतानि स्तान्तरेषु ।
नीनीं प्रति प्राणिहिते तु करे प्रियेण
सख्यः शपामि यदि किंचिदापि समरामि ॥ ६२ ॥

प्रदी०-तत्र स्वतः संमिवन्यर्थभेद्चतुष्टये वस्तुना वस्तुनो न्यक्तिर्देश-अलस्मिरो०। अलसत्वेनान्यत्र गन्तुमिनच्छुः। धूर्तत्वेन रतेष्वनादृतगुणः। धनस्यद्धिमत्तया कृपण हात निर्धार्य यत्प्रफुल्लनयनत्वं वस्तु तेनान्यासामनाकर्षणीय इति ममैवोपभोगयोग्य इति वस्तु व्यज्यते।

वस्तुना**ऽ**लंकारस्य यथा—धन्याऽसि या० ।

#### उ० -अलसेति।

अलसिरोमणिर्धूर्तानामाग्रिमः पुत्रि धनसमृद्धिमयः । इति जल्पितेन नताङ्गी प्रफुछविलोचना जाता ॥

पतिंवरां प्रति धाज्याः प्ररोचँनायोक्तिः पूर्वार्धम् । उत्तर्रार्धे तु कवेर्वाक्यम् । हे पुत्रि अयं वरोऽलसानां निरुद्योगानां शिरोमाणिः श्रेष्ठो धूर्तानां चाप्रिमः श्रेष्ठः प्रचुरधनसमृद्धिः। प्राचुर्ये मयट् । इति भाणिते भाषिते लज्जया नताङ्गी काचित् प्रफुल्ले हर्षविकासिते लोचने यस्यास्तादृशी जातेत्यन्वयः । अन्यत्रेति । प्रवामे नायिकान्तरगृहे च । रतिष्वाति । रतिकाले नायिकयाँ दृश्यमानगुणेवनाद्रवानित्यर्थः । इद्मुपलक्षणं संभोगेप्वतृष्ठत्वस्यापि । नताङ्गीत्वेन स्वस्या मानिनीत्वं नमस्कारद्वारा बोध्यते । ममेचेति । नाविद्य्याया इत्यर्थः । तद्विषयकं च कुमार्था ज्ञानं तद्लसिशरोगेणित्वादिश्रवणविशिष्टेन प्रफुल्लनयनत्वेन वस्तुना स्वहेत्हर्षन्यञ्चनद्वारेण तत्कारणीभूतं सामाजिकेषु व्यज्यते ।

घन्याऽसीति । रतिकथापरासु सखीषु मध्ये रतिकाछीनं स्विप्रयाछापं कथितः वर्ती कांचिदुपहसन्त्यास्त्विभदानीं स्वरितवार्ती कथयेति सखीभिः प्रेरितायाः कस्याध्यदुक्तिरियम् । हे सखि या त्वं प्रियसंगमे रतान्तरेप्विप रितमध्येप्विप विश्वासयुक्तानां चादुकानां प्रियवाक्यानां शतानि कथयासि सा त्वं धन्याऽसीत्यन्वयः । प्रथमतः प्रियसंगम एव विछक्षणानन्दमन्थरतया तत्कथनमशक्यम् । तत्रापि रते । तत्रापि नाऽऽदौ नान्ते कि तु मध्ये । तस्य च पुनारिदानीं स्मरणमित्याध्यर्भूतं तव सावधानत्विमिति भावः । भोः सख्यः प्रियेण नीवीं वसनग्रन्थं प्रति करे प्रणिहिते करोऽपितव्य इति संकल्पविष-

१ क. °मैव भो° । २ ग. °दुर्चनानि । ३ क. °त्रयतया । ४ क. ग. °चनोक्तिः । ५ ग. ॰ या दृश्यमा । ६ क. ग. °युक्तचा ।

अत्र त्वमधन्याऽहं तु धन्येति व्यतिरैकालंकारः ।

दर्णान्धगन्धगजकुम्भकपाउँकूटसंकाँन्तिनिघ्नघनशोणितशोणेशोचिः ।

वीरैर्व्येलोकि युधि कोपकषायकान्तिः

कालीकटाक्ष इव यस्य करे कुपाणः ॥ ६३ ॥

प्रदी ० -अत्र वाच्येन वस्तुना त्वमधन्या, अहं तु धन्येति स्वस्य व्यतिरेकालंकारो व्यज्यते । ननु व्यञ्जकोऽत्र धन्याऽसीति त्वत्पदार्थस्य व्यतिरेकालंकार एव । तत्कथं वस्तुव्यञ्जकतो व्यहरणमेतादिति चेन्न । संबोध्यव्यतिरेकस्तावन्न वाच्यः । आत्मिनि कथनाभावस्याशा- व्दत्वात् । व्यङ्गचस्तु यद्यपि भवत्येव, तथाऽपि तमनपेक्ष्यैवै वाच्येन वस्तुमान्नेण यथो किव्यतिरेकव्यञ्जनादिति ।

अलंकारेण वस्तुनो यथा—दर्पान्धगन्ध० ।

उ०-यीकृते सैतीति यावत् । न त्वर्पित इत्यर्थः । अवाचकत्वापत्तेः । अभिप्रायस्य छघत्वापत्तेश्च । यदि किंचिद्पि स्मरामि तदा शपाँमि शपथं करोमीत्यन्वयः । भवतीनां शपथोऽहं त न किंचिदिप स्मरामीत्यर्थः । यद्यपि शप उपालम्भ इत्यात्मनेपदं प्राप्नोति तथाऽपि श्रापथकरणकप्रकाशनविवक्षाभावार्त्रं तत्प्रवृत्तिरिति स्पष्टमस्मत्कृतशब्देन्दुशेखरे। यदि किंचिदिप स्मरामीति वाक्यमध्ये सख्यः शापामीति गर्भितोऽपि गुणः । विवक्षिता-र्थस्य सत्यत्वप्रत्यायनार्थत्वात् । अत्र पूर्ववाक्ये सोल्लुण्ठोक्तावेकस्या एव सौमाग्यगर्वि-तायाः संबोध्यत्वाद्धन्याऽसीत्येकवचनम्। सोत्कर्षसूचने तु बह्वीनां संबोध्यत्वात्सरूय इति बहुवचनामिति नासंगतिः । अत्र च रतकालेऽपि विषयान्तरवेदनेन रागस्य कृत्रिमतामा-वेदयता चाटुकथनेन त्वमधन्येति व्यज्यते । अन्तरापिशब्दाम्याम्रत्रन्तानौचित्यप्रकाशन द्वारा तद्कतिरायः । एवं बहुवचनस्यापि प्रतिरतिसमयं तथाभावसूचनद्वारा तद्वचञ्जकत्वम् । एवं शतानीति प्रातिपदिकवचनयोश्चेति । तथोत्तरार्धेन प्रियकरस्पर्शमात्रेण संमोहानन्द-मन्थरत्वेनाकृत्रिमरागातिराय विषयान्तरानुमवाभावं च सूचयताऽहं धन्येति व्यज्यते । तथा चोभयसंवलनेन व्यतिरेकालंकार इति ध्येर्यम् । यत्त्वत्र सखीं प्रति धन्यत्वोक्तिर्वि-प्रिंडिप्स्या । तेन विवक्षितान्वयानुपपत्त्या धन्याऽसीत्यत्राधन्यत्वे छक्षणेति । तन्न । विप्रलिप्सियाऽपि सखीं प्रति कपटवचनानौचित्येन संबोध्यायां धन्यत्वस्यैव विविक्षित-त्वात् । अत्र वाच्येनेति । सर्खी प्रति धन्यत्वोक्तिरूपेणेत्यर्थः । संबोध्यव्यतिरेक इति । संबोध्यसखीनिष्ठो वृयतिरेक इत्यर्थः ।

देपेति । यस्य राज्ञः करे कृपाणः खड्गो युघि युद्धे वीरैः कोपेन कषायाऽतिशयरक्ता कान्तिर्यस्य तादृशः काली दुर्गा तत्कशक्ष इव व्यलोकि दृष्टः । कीदृशः । द्पेण

१ क. "हं धे । २ क. "रेकोऽलं"। ३ ख. "टकोटिसंक्रान्तिनि"। ४ क. "क्रान्तिनि"। ५ क. "णरोचिः। ६ क. "व काव्ये व"। ७ क. ग. "सर्ति न त्व"। ८ क. अभिप्रा"। ९ ग. "पामीत्य"। १० क. ग. "त्र प्रतृ"। ११ क. "यम्। अत्र।

अत्रोपमालंकारेण सकलिर्द्धुवलक्षयः क्षणात्करिष्यतं इति वस्तु । गाढकान्तद्शनक्षतव्यथासंकटाद्रिवधूजनस्य यः । ओष्ठविद्वमदलान्यमोचयित्रदेशन्युधि रुषा निजाधरम् ॥ १४ ॥

अत्र विरोधालंकारेणाधरनिर्देशनसमकालमेव शत्रवो व्यापादिता इति तुल्ययोगिता, मम क्षत्याऽप्यन्यस्य क्षितिनिर्वेर्ततामिति तद्वुद्धिरुत्प्रेक्ष्यत इत्यु-त्रेक्षा च । एषृदाहरणेषु स्वतः संभवी व्यञ्जकः।

प्रदी ० – अत्र कालीकटाक्ष इव कृपाणो व्यलोकीत्युपमा । न पुनरुत्पेक्षा । संभावैनाविर हात् । तया च सकलपुरिपुबलक्षयः क्षणात्कारिप्यत इति वस्तु प्रकार्यते ।

अलंकारेणालंकतेर्यथा—गाढकान्तद्शन०।

अत्र निजाधरद्शनवैरिवधूर्जनोष्ठद्शनव्यथामोचनयोः कारणकार्ययोः पौर्वापर्याभावछ-क्षणयाऽतिशयोवत्याऽलंकारेण द्शनसमकालमेव शत्रवो व्यापादिता इति ' समुचयोऽसौ स त्वन्यो युगपद्या गुणाकिया ' इत्युक्तलक्षणसमुचयालंकारो द्योत्यते । एष एव च

उ०-मदेनान्धस्य गन्धगजस्य । यस्य गन्धं समाद्रायान्ये गजाः पलायन्ते स गन्धगजः । तस्य कुम्भयोर्गण्डस्थलयोः कपाटं मध्यभागः । विशालतया तदाकारत्वात् । तस्य कृटमग्रं तदेव कृटं दुर्भेदत्वात् । तत्र संकान्त्या संबन्धेन निद्धं दृढसंबद्धं घनं निविडं यच्छोणितं तेन शोणं शोचिर्थत्र । कालीकटाक्ष इवेति । अत्र शोणशोचिः कषायकान्त्यो-विम्बप्रतिविम्बभावेन समानधर्मता । इयं चोपमा स्वतः संभविनी । साद्दश्यस्य वाहरिपि सत्त्वात् । संभवनाविष्हादिति । संभावनायामनुगतधर्मस्यैव प्रयोजकत्वं न विम्बप्रति-विम्बभावापन्नस्येति भावः । तया चेति । अत्र निर्दिष्टसाधारणधर्मेण सःदृश्यपर्यवसानान्त्रोक्तन्व्यङ्गचस्य वाच्याङ्गतेति बोध्यम् ।

गाढेति । यो राजा युधि युद्धे रुषा कोधेन निजाधरं दशक्तरीणां शत्रूणां वधूजनस्य स्त्रीसमूहस्यौष्ठरूपाणि विद्वुमस्य प्रवालस्य दल्लानि पत्राणि गाढस्यातिदुः सहस्य
कान्तदशनक्षतस्य व्यथा पीडा तद्र्पात्संकटादमोचयत् । कोधाद्वेरिवधे तद्वधूनां रातिकीडाः
विरहाद्दनतक्षतामाव इत्यर्थः । आतिश्चयोक्तयोति । एषैव प्रकाशे विरोधपदेनोच्यते ।
एष एवोति । प्रकृतानामप्रकृतानां वैकधर्मसंवन्यरूपतुल्ययोगितायाः प्रकृतेऽसंभव इति
भावः। योगिता योगः। केचित्तु वीरानुभावत्वेन प्रकृतयोः स्वाधरदशनशत्रुव्यापादनयोरैककीलिकत्वरूपेकधर्मसंवन्यात्त्वस्योगिताऽत्र । न च तत्र धूमी गुणाकियान्यतर एवेत्यत्र

१ ख. "पृक्ष"। २ ग. क्षयं क्ष"। ३ ग. वर्ष्ता"। ४ ख. "एषु स्व"। ५ ग. "षु चतुर्धा स्व"। ६ क. "वनवि"। ७ क. तथा च। ८ क. जनाष्ठ"। ९ क. "योः पी"। १० क. "ति। करवृत्तित्वरू-पविरुद्धधमेदरीनात्तदभाव इति भावः। १३ क. ग. "वालरूपैकधमैसंबन्धेन मुख्याऽपि तुल्य"।

कैलासस्य प्रथमशिखरे वेणुसंमूर्छनाभिः
श्रुत्वा कीर्ति विबुधरमणीगीयमानी यदीयाम् ।
स्रस्तापाङ्गाः सरसाविसिनीकाण्डसंजातशङ्का
दिङ्मातङ्गाः श्रवणपुलिने हस्तमावर्तयन्ति ॥ ६५ ॥
अत्र वस्तुना येषामध्यर्थीधिगमो नास्ति तेषामध्येवमादिबुद्धिजननेन चमत्कारं करोति त्वत्कीर्तिरिति वस्तु ध्वन्यते ।

प्रदी ० - तुल्यकालं योगितेति व्युत्पत्त्या तुल्ययोगितेति कैश्चिदुच्यते। ममक्षत्याऽप्यन्यस्य क्षातिर्निवर्ततामिति बुद्धेरुत्प्रेक्षणादुत्प्रेक्षाऽप्यत्र व्यङ्गचा। एषु व्यञ्जकोऽर्थः स्वतः संभवी। किविप्रौढोक्तिसिद्धे व्यञ्जकेऽर्थे मेदचतुष्ट्ये वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिर्यथा - केलासस्य ०। अत्र यद्यपि बिसिनीकाण्डसंजातराङ्का इति आन्तिमान्ससंदेहो वाऽलंकारो व्यञ्जक इति वस्तुमात्रव्यञ्जकैत्वोदाहरणमयुक्तं तथाऽपि तद्धागनैरपेक्ष्येणापि किंचिच्छुक्तं कर्णे प्रविवातीत्येतावताऽपि श्रवणे हस्तावर्तलक्षणेन वस्तुमात्रेण येषामप्यर्थाधिगमो नास्ति तेषामप्येवं श्वेत्यमूर्तत्वादिबुद्धिजननेन त्वत्कीर्तिश्चमत्कारं करोतीति व्यक्तिसंभवाद्वस्तुमात्रोदाहरणत्वमुक्तम्। अत्र च कीर्तिश्रवणानन्तरं कर्णे हस्तावर्तनं हस्तिनो न स्वतः संभवि। किं तु
कविसंप्रदायात्किविना वर्णितमिति कविप्रौढोक्तिसद्धत्वम्। एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम्।

उ॰-मानमॅरित।कालोपाधेरिप सूर्थिकियारूपत्वाचेत्याहुः। बुद्धेरिति । नृपबुद्धेरित्यर्थः। बत्मेक्षाऽपीति । अपिना तयोः संसृष्टिः सूच्यते ।

कैछासस्योति । प्रथमशिखरे मूर्छाशिखरे वेणुसंमूर्छना वेणूत्थापितरागः । तदुक्तम्-स्वरः संमूर्छितो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । मूर्छनामिति तां प्राहुर्गीतितत्त्वविदो जनाः ॥ इति ।

विबुधानां देवानां रमणीिभगींयमानां यदीयां यस्य प्रकृतस्य राज्ञः कीर्ति श्रुत्वा सर-भस्य स्निग्धस्य विसिनीकाण्डस्य कमिलनीमृणालस्य संजाता शङ्का संदेहो आनितर्वा येषाम् । स्नस्तास्तिर्यग्भूता अपाङ्गा नेत्रप्रान्ता येषां तादृशा दिग्गजाः श्रवणयोः कर्णयोः पुलिने समीपे हस्तं शुण्डाम् । आवर्तयन्ति चालयन्ति । आवर्तने शङ्केव हेतुः । तामाहर्त्तुमिति शेष इति कश्चित् । ववलत्वस्य श्रोत्रामाह्यत्वात्स्वस्तापाङ्गा इति । अत्र समीपदेशस्य पुलिनत्वेन श्रवणस्य सरस्त्वम् । तथा च मृणालभ्रमस्य युक्तत्वम् । एतावताऽपि । एतावज्ज्ञानमात्रेणापि १ वस्तुमात्रेण । श्रवणे हस्तावर्तल्लोन ।

१ ख. °नां त्वदी° । २ ग. °मथीभिग° । २ क. °कते दाहरणत्वम° । ४ क °णादन । ५ क °मस्तीत्याहुः । ६ ग. °देवतानां । ७ क. °तुः । धव° ।

केसेसु वलामोडिअ तेणअसमर्गम्भ जअसिरी गहिआ। जह कन्दराहिँ विहुरा तस्सद्दं कण्टअस्मि संटविआ ॥ ६६ ॥

अत्र केशग्रहणावलोकनोद्दीपितमद्ना इव कन्द्रास्तद्विधुरान्कण्ठे गृह्णन्ती-त्युत्पेक्षा, एकत्र संग्रामे विजयद्र्शनात्तस्यारंयः प्रपलाघ्य गुहासु तिष्टन्तीति कान्यहेतुरलंकारो न प्रपलाघ्य गतास्तद्वैरिणोऽपि तु ततः प्राभवं संभाव्य तान्कन्द्रा न त्यजन्तीत्यपह्नुतिश्च।

प्रद्री०-अत्रैव वस्तुनाऽलंकारस्य यथा — केसेसु० ।

अत्र तेन तथा समरे केशेषु जयश्रीगृहीता यथा तस्यारयः कन्द्राभिः कण्टे स्थापिता इति वस्तुनैकत्रैव संग्रामे विजयदंशीनात्तस्यारयः पटाय्य गृहासु निष्ठन्तीति काव्यद्धि- इति वस्तुनैकत्रैव संग्रामे विजयदंशीनात्तस्यारयः पटाय्य गृहासु निष्ठन्तीति काव्यद्धि- इत् , व पटाय्य गतास्तद्धिरिणैः अपि तु ततः पराभवं संभाव्य कन्द्रा एव न तांस्त्य- जन्तीत्यपह्नुतिश्च व्यज्यते। यतु केशग्रहावलोकनोद्दीपितमदना एव कन्द्राम्तद्विश्वरानकण्टे गृह्णन्तीत्युप्रेक्षौ व्यज्यत इति तद्भवेदेवम्, यदि पूर्व कन्द्रादीनां नायिकात्वाद्यारोपः स्यात्। अन्यथा केशग्रहणस्य मदनोद्दीपकत्वायोगात्। तदम्युपगमे च न वस्नुमानस्य व्यञ्जकत्वम्। किं तु समासोक्तेरलंकारस्य।

## उ०-केसेसु इति ।

केरोषु बलामोडिअ तेन समरे जयश्रीर्मृहीता । यथा कन्दराभिर्विधुरास्तस्य दृढं कण्ठे स्थापिताः ॥

बलामोडिअशान्दो बलात्कारे देशी। बलात्कारेणामोट्येत्यर्थ इत्यपरे। जयर्थाग्त्यि-नन्तरं तथेति पूरणीयम्। विधुरा वैरिणः कण्ठे स्वसंनिवेश इत्यर्थः। त्वया पराजिताः शत्रवो गुहास्वेव तिष्ठन्तीति तात्पर्यम्। अपह्नुतिश्चेति। चेन तयोरेकन्यञ्जकानुप्रवेश्-संकरः सूच्यते। केशग्रहणोति। नायककर्तृकनायिकाकेशाकर्षणदर्शनादपरस्याः कामो-देकस्य लोके दर्शनादिति भावः। तदभ्यपुगमे चेति। एककर्तृककेशाकर्षणदर्शना-परयाऽपरस्य दृढकण्ठस्थापनरूपिष्ठष्टविशेषणः कन्दरादिभिरिति झील्किन समासोक्त्या कन्दराणां नायिकात्वारोपाम्युपगमे चेत्यर्थः। अलंकारस्येति। समासोक्त्यलंकारस-हितवस्तुन इत्यर्थः।

१ ग. °स्यो गु°। २ ख. ग. °हेतुः न । ३ क. °मः किं तु । ४ क. °शाऽत्र व्य°। ५ क. °त्वारो°। ६ ग. °णेः स°।

गाढालिङ्गणरहसुज्ज अम्मि दइए लहुं समोसरइ। माणंसिणीण माणो पीलणभीरु व्व हिअआहिं ॥ ६७ ॥ अत्रोत्पेक्षया प्रत्यालिङ्गनादि तत्रै विजृम्भत इति वस्तु । जा ठेरं व हसन्ती कइवअणम्बुरुहबद्धविणिवेसा । दावेइभुअणमण्डलमण्णं विअ जअइ सा वाणी ॥ ६८ ॥

प्रदी ० — अत्रैवालंकारेण वस्तुनो यथा——गाढालिङ्गन ० । अत्र पीडनभीत इवेत्युत्प्रेक्षयाऽलंकारेण प्रत्यालिङ्गनादि तत्र जृम्मत इति वस्तु ध्वन्यते ।

अत्रैवालंकारेणालंकारस्य यथा—जा ठेरं व०।

उ०-मानवतीं प्रति काचित्तद्धङ्गायापरमानवतीवृत्तान्तमाह—गाढेति० । गाढाछिङ्गनरभसोद्यते द्यिते छघु समपसरति । मनस्विनीनां मानः पीडनभीत इव हृदयात् ॥

गाढालिङ्गनाय रभसेन हर्षेण वेगेन वा द्यिते प्रिय उद्यत एव सित न त्वाचरित-वित मनस्विन्या वशीक्वतमानसाया अपि मानः पीडनाद्धीत इव हृद्याल्च श्रु शिशं गुप्तं वा सम्यङ्निःशेषतोऽपसरतीत्यन्वयः । एवं च ताह्याः स्वाधीनाचित्ताया अपि मानो यदि तावन्मात्रेणैव गतस्तिर्हे अताह्ययास्तव गमिष्यतीति किं वक्तव्यमिति । अवस्यं-माविनि मानभङ्गे किमित्यात्मानं वञ्चयसीति भावः । वस्तु ध्वन्यत इति । प्रत्य-लिङ्गनादीनां मानापसरणरूपवाच्यात्संमोगं प्रत्यासन्नत्वेन न वाच्याङ्गता । गाढालिङ्गना मात्रेणैव पीडनभयसिद्धेर्न वाच्यासिद्धचङ्गता । पीडनभीत इवेत्युत्प्रेक्षया सहग्संमोगिनभे-रारम्मः प्रतीयते न ताहगाडालिङ्गनोद्यते मानोऽपस्त इत्यनेनेत्यलंकारस्य व्यञ्जकत्व-मिति भावः ।

जा ठेरमिति।

या स्थाविर्भमिव हसन्ती कविवदनाम्बुरुहबद्धविनिवेशा । दर्शयति भुवनमण्डलमन्यदिव जयति सा वाणी ॥

या वाणी वाग्देवताभिन्नत्वेनाध्यवसिता कान्यरूपा कविवाक्स्थविरं वृद्धमर्थाद्धसा-णम् । भुवनान्यत्वप्रद्र्शनेन तस्यैवोपह्सनीयत्वात् । हसन्तीव।वैदग्ध्यात्। कवेर्वदनमेवा-म्बुरुहं पद्मं तत्र बद्धो रुचितो विनिवेशः स्थितिर्थया तादृशी भुवनमण्डल्लमन्यदिव

१ खं. °दिकं ज़° । २ ख. ग. °त्र ज़ं° । ३ क. तत्रै° । ४ ग. ° स्विन्या मा° । ५ क. ग. °तमनसोऽपि । ६ क. °रमव े। ७ ग. °द्धो वि°।

अत्रोत्प्रेक्षया चमत्कारैककारणं नवं नवं जगद्जडासनस्थौ निर्मिरीत इति व्यतिरेकः । एषु कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्येन्नो व्यञ्जकः ।

जे छङ्कागिरिमेहलामु खिलिआ संभोगित्वण्णोरई फारूफुल्लफणावलीकवलणे पत्ता द्रिहत्तणम् । ते एप्टिं मलआणिला विरहिणीणांसाससंम्पिकणो जादा झित्त सिंसुत्तणे विवहला वाकाणकुष्या विश्र ॥ ६९ ॥

प्रदी ० — अत्र जा ठेरं व हसन्तीत्युत्प्रेक्षालंकारेण चमत्काँरककारणं नवं नवं जगदन-म्बुजासना निर्मिमीत इति वाण्या ब्रह्मणो व्यतिरेकः प्रकाश्यते । यद्यप्युत्प्रेक्षां विनाऽपि व्यतिरेकोऽयं प्रकाशते नियतिकृतनियम इत्यादिवत्, तथाऽपि न म्फुटो भवतीति । यद्वा तावनमात्रस्य व्यक्षकित्वेऽप्युत्प्रेक्षाव्यञ्जकत्वं न विहन्यत इति ।

काविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रसिद्धत्यञ्जकार्थस्य ध्वनेभेदचतुष्टये वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिर्यथा—जे लङ्कागिरि०।

उ०-विलक्षणिमि दर्शयित सा जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तते । अत्र वद्नेऽम्बुजत्वारोपेः व्रह्मणः पद्मासनत्वेन वाण्या अपि तत्संपाद्नार्थः । अत एव हसन्ती । तदीयासनानु-करणात् । अत्र हसन्तीवेत्युत्प्रेक्षया चमत्कारैककारणत्वांशलः । अन्यदिवेत्युत्प्रेक्षया जगतो नवनवत्वलाभः । अत्र हसन्तीवान्यदिवेत्युत्प्रेक्षाम्यां भारतीतिन्नर्माणयोर्बह्मत-निर्मितिम्यां व्यतिरेकस्य व्यक्तिः ।

अनम्बुजासनोति । छोकप्रसिद्धाम्बुजासनत्वाभाववँतीित तद्र्यः । न विहन्यन इति । तत्साहित्येनापि तद्वचङ्गचावगतेरित्यर्थः । अत्र हसनादिकं न लोकसिद्धं नापि कविवाणी जगदन्यथा दर्शयतीित ।

# जे छङ्कागिरीति।

ये छङ्कागिरिमेखलासु स्वलिताः संमोगाविन्नोरगी— स्फारोत्फुल्लफणावलीकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम् । त इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःश्वाससंपर्किणो जाता झटिति शिशुत्वेऽपि वहलास्तारुण्यपूर्णो इव ॥

मानिनीं नायिकां प्रति तत्सच्या इयमुक्तिः । लङ्कागिरिर्हेमकूटः । ये तु लङ्कागिरिर्लङ्कासंनि-हितो गिरिर्मलय इति न्याचच्युस्तेषां ते एह्विं मलयानिला इत्यसंगृतं स्यात् । तस्य मेखलासु

१ ग. °स्थापि नि°। २ कृ. ग. व्यन्नः । ख. °्ष्पन्नशरीरो व्य°। ३ क. °क्षाया अपि व्य°। ४ ग. °तीत्यर्थः ।

अत्र निश्वासै: प्राप्तैर्श्वर्या वायवः किं किं न कुर्वन्तीति वस्तुंना वस्तु व्यज्यते ।

> साहि विरइऊण माणस्समज्झ धीरत्तणेण आसासम्। पिअदंसणविहलंङ्खलखणाम्त्र सहसत्ति तेण ओसरिअम्।।७०।।

प्रदृ ० - अत्र यथोक्तेन वस्तुना निःश्वासेन प्राप्तैश्वर्याः किं किं न कुर्वन्तीति वस्तु व्यज्यते। तारुण्णपुण्णा विअ इत्यस्य व्यक्तावनुपयोगात् । न चैवमस्याप्रयोजकत्वम् । उक्तिः विदेशषपरिपोषकत्वात् । निःश्वाससंपर्कस्य बहल्यत्वहेतोरुपादानात्काव्यलिङ्गस्यैव व्यञ्ज-कतेति चेन्न ! तस्य हेतुत्वाविवक्षयाऽपि तथा व्यक्तेः ।

तत्रैव वस्तुनाऽलंकारस्य यथा — सहि० ।

उ०-नितम्बेषु स्वभोक्तृसर्पत्रासात्स्विछताः।स्त्रीणामाहारद्वेगुण्यादुरगीति । क्षुद्तिशयाय संभोगिवन्नेति। तासां स्फारा वितता उत्फुछोध्वप्रस्ता ईदृशी या फणापङ्क्तिः। आम्यां विशेषणाभ्यां कवले स्थौल्यम् । तया कवलने भक्षणे दरिद्रत्वं क्षीणत्वं प्राप्तास्त इदानीं मलयसंबन्धान्मलयानिला विरहिणीनिश्वासैः संपर्किण ईषत्संबन्धा एव न तु सम्यक्संव-छिताः । शिशुन्वेऽपि तारुण्येन पूर्णो इव बहलाः पुष्टावयवा विरहिजनहृद्यपीडने समर्था नाता इत्यर्थः । अनिलानां लङ्कातो मलयागमने समुद्रलङ्घनाच्छैत्यं मलयसंबन्धात्सीगन्ध्यं स्वलनादिना मान्द्यं च ध्वन्यते । निःश्वासेनेति । निःश्वाससंपर्कपर्यन्तवाक्यार्थरूपेण वस्तुना । वहिरसंभाव्यमानेनेत्यर्थः । प्राप्तेश्वर्या इति । अस्यै निःश्वास इत्यादिः । यद्वा निःश्वासेनेति परनिःश्वासेनेत्यर्थकं व्यङ्गचघटकम्। विएत्यस्येति । उत्प्रेक्षारूपस्ये-त्यर्थः । तथा व्यक्तेरिति । एवं च तस्यैव प्राधान्याद्छंकारसत्त्वेऽपि तेनैव व्यपदेश इति भावः।

सहीति।

सिल विरचय्य मानस्य मम धीरत्वेनाऽऽश्वासम् । शियद्शीनविशृङ्खलक्षणे सहसेति तेनापसृतम् ॥

े थियदर्शनविह्वस्रत्वक्षण इति वा । अत्र पाठे बहुत्रीहिः । हे सिल मम धीरत्वेन धैर्येण मानस्याऽऽश्वासं तवोपद्भवेऽहं सहायो भविष्यामि स्थिरो भवेति समाश्वासं विधाय प्रियदर्शनेन। विशृङ्खलेति भावप्रधानम्। विशृङ्खलत्वं कौतुकोत्तरलत्वमे<u>व</u> क्षण उत्सवस्त-स्मिन्सतीत्यर्थः । शृङ्खरापदं श्रिष्टम् । तेन वैर्येण । सहसेति सहसा कर्मे मया कृतमिति वाक्यैकदेशानुकरणम् । इति एवम् । उक्त्वेति शेषः।अतिसंभ्रमवशाद्वाक्यैकदेशप्रयोगः।

१ क. ख. श्वर्याः किं किं न कुर्वत इति । ग. श्वर्याः किं। २ ग. श्तु व्य° । ३ क. ग. श्रियनिः स्वा इ° । ४ ग. दिः । वि° । भूप ग. भें कु° । ६ ग वि उ° ।

अत्र वस्तुनाऽकृतेऽपि पार्थने प्रसमिति विभावना प्रियद्शेनस्य सौभाग्यवस्रं घैर्येण सोढुं न शक्यत इत्युत्पेक्षों वा ।

ओहोहकरअरअणक्त एहिँ तुह होअणेसु मह दिण्णम्। रत्तंसुअं पसाओ कोवेण पुणो इमे ण अकमिआ।। ७१॥

अत्र किमिति छोचने कुपिते वहसि, इत्युत्तरालंकारेण न केवलमाईनख-क्षतानि गोपयसि यावचेपामहं प्रसादपात्रं जातेति वस्तु ।

प्रंदी ० — अत्र प्रियदर्शनिविह्वल्प्त्वलक्षणे घीरत्वेनापस्तामिति वस्तुना उक्तने प्रार्थने सा प्रसन्नेति विभावनी, नूनं प्रियदर्शनसी भाग्यवलं घेरीण सोढुं न शक्यत इत्युत्प्रेक्षा च व्यज्यते ।

अँत्रैवालंकारेण वस्तुनो यथा—ओल्लोलकर०।

अत्र किमिति कुपिते छोचने वहसीति प्रश्लोत्तयगढुत्तराहंकारेण कोवेण इमे ण अकः मिआ इत्यपहनुत्यहंकारसाहितेन न केवलमार्द्रशतानि गोपयसि किं तु तेषामहं प्रसाद-पात्रमपि जातेति वस्तु व्यज्यते।

उ॰—किमिति मया मानसहार्थं घैर्य आहितेऽपि मानं त्यक्तवती भवतीति वदन्तीं सखीं प्रति तदाहितधैर्यस्यातितुच्छत्ववाधिकेयमुक्तिः। सा वक्त्री । उत्प्रेक्षा चेति । चेन संकरः संगृह्यते । व्यज्यते । सहदयस्येति । दोषः ।

ओल्लोलेति ।

आद्रीद्रिकरजरदनक्षतैस्तव छोचनयोर्मम दत्तम् । रक्तांशुकं प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाऽऽकान्ते ॥

कुद्धां नायिकां किमिति कुपिते छोचने वहसीति पृष्टवन्तं सापराधनायकं प्रति तस्या इयमुक्तिः। तवेत्यनन्तरमङ्गे विद्यमानैरिति शेषः। तवाङ्गे विद्यमानैरार्द्राद्रप्यार्द्रेरन्यनायि काकृतेः। क्षतिर्मम छोचनयो रक्तांशुकं प्रसादो दत्त इति संवन्यः। अत्राऽऽद्र्रार्द्रक्षतिरित्यनेनागोप्यत्वं स्वस्य रक्तत्वेन रक्तांशुकप्रसाददानोचित्यं च व्यव्यते। रक्तांशुकमित्यनेनेकजातीयमेव रक्तत्वमिति ध्वनिः । प्रसादः इत्यनेन करजादिक्षतेषु माहात्म्यं सूचयता तत्कर्तृकभूतायां नायिकायां नायकप्रेमातिशयपात्रताध्वननम् । उत्तरास्रंकारेणेति । उक्तप्रश्लोन्नायकेन प्रकृतवाक्यक्रपोत्तरेणेत्यर्थः। अपद्तुत्यस्वकारसाहितेनेति । अप्रसक्ति निषेधानुपपत्त्या प्रश्लाक्षेपकत्वाद् पहनुतिरियमुक्तरास्रंकारगुणीभूतेति सूचियतुं सिहिनेनेत्युक्तम् । किं तु तेषामिति । न प्रसिद्धानामार्द्रक्षतानामगोपनं ।कें तु गुप्तस्थानामिप यथा दर्शनविषयता भवति तथा यतम इति तात्पर्यम् ।

१ क. °ते प्रा°। २ क. ख. °क्षा चेति । ग. °क्षा च। ३ ख. °त्र लोचने किमिति वहसि कुपिते इत्यु°। ४ क. °ने व°। ५ क. °त्तेपां प्र°। ६ क. °ना प्रि°। ७ क. तत्रे°। ८.क. °धिका सख्ये तस्य इयमुक्तिः। उत्पेक्ष्य सा व°। ९ ग. °तृंभू°। १० ग. °क्तप्रतिषे°।

महिलासहस्सभिरिओ तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती । अनुदिणमणण्णकभ्मा अङ्गं तणुअं वि तणुएइ ॥ ७२ ॥ अत्र हेत्वलंकारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वर्तत इति विशेषोक्तिः। एषु कविनिवद्धवक्तृपौढोक्तिमात्रनिष्यन्तरारीरो व्यञ्जकः । एवं द्वादश भेदाः । शब्दार्थोभयभूरेकः ।

यथा--

अतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितमन्मथा । तारकातरला स्थामा सानन्दं न करोति कैम् ॥ ७३ ॥

प्रदी ० – अत्रैवार्छकारेणारुकारस्य यथा — महिलासह० ।

अत्र महिलासहस्रमिरतत्वात्तव हृदि स्थानं न लभते ततोऽङ्गं तन्विप तनयतीति हेत्वलंकाराभ्यां तनोस्तन्करणेऽपि तव हृद्ये न वर्तत इति विशेषोक्तिः । अत्र कविनि-बद्धा सखी वक्त्री । एवमर्थशक्त्युद्भवस्य द्वादश भेदाः ।

शब्दार्थो० ।

यथा-अतन्द्रच०।

उ॰-महिल्लेति । विरहकृशां नायिकां नायकायाऽऽवेद्यन्त्याः सख्या इयमुक्तिः ।
महिलासहस्रभारेते तव हृद्ये सुभग सा अमान्ती ।
अनुद्विसमनन्यकर्मा अङ्गं तन्वापे तनयति ॥

हे सुमग सौभाग्ययुक्त स्त्रीसहस्रव्याप्ते तव हृद्येऽवकाश्चमलभमाना साऽनुदिवसं दिवसं व्याप्य प्रतिदिनं चान्यत् तनुतासंपादकातिारिक्तं न कैर्तव्यं यस्यास्तादृशी कृशम-प्यक्तं कृशयित । अत एव सुभगेति संबोधनम् । अमान्तीत्यत्र महिलासहस्रभारितत्वं हेतुः । तैनुतन्करणे चामान्तित्वं हेतुः । अत्र सुभगेत्यनेन नायिकाया एवानुरागविषयत्वं न तु सा तवेति व्यज्यते । एवं महिलासहस्रेत्यादिना त्वदनुरागविषया एव ताः । न दु त्वं तासामित्यपि ध्वन्यते । हेत्वलंकाराभ्यामिति । काव्यलिङ्गालंकाराभ्यामित्यर्थः। हेतुगर्भत्वात्तस्यापि तेन शब्देन व्यवहारः । विशेषोक्तिः । कारणसत्त्वेऽपि कार्यानुत्पित्तिस्या ।

भूरेक इति । वस्तुनाऽलंकाररूप इत्यर्थः ।

अतन्द्रेति । अतन्द्रो मेघाँचनावृततया स्फुरद्रूपश्चन्द्रमा आभरणं यस्याः साऽत एव सम्यगुद्दीपितो मन्प्र्यः कामो यया सा तारका नक्षत्राणि तरलान्यल्पानि यस्यां सा

१ कि. ख. "म्। भे"। २ क. "कारेश त"। ३ क. ग. "सान मा"। ४ क. ग. तनू"। ५ ग. "धाना"। ६ ग. "न्मथो य"।

अत्रोपमा व्यङ्गन्याः

भेदा अष्टादशास्य तत् । ४३॥

अस्येति ध्वनेः।

ननु रसादीनां वहुभेदैंत्वेन कथमप्टाद्शेत्यत आह—

# रसादीनामनन्तत्वाझेद एको हि गण्यते ।

प्रदी ० — अत्र इयामारूपकामिनीविशेषरजन्योरुपम् व्यङ्गचा । मा चानन्द्रचन्द्रेत्यादैः परिवृत्त्यसहतया समुदीपितेत्यादेम्तु तत्सहतया उभयम्यापि व्यञ्जकन्वन शब्दार्थीमयश- किमूला।

भेदा ।

अस्य ध्वनेः । न तु शब्दार्थीमयभुवः ।

ननु रसभावादीनां बहुत्वाद्याद्शत्वमनुपपन्नमित्यत अह—रसादीना० ।

उ०-स्यामा रात्रिः । विशेषणवलात्तस्या ज्योत्कित्वलाभः। कं मानन्दं न करोति। स्यामा षोडशवार्षिकी । अतन्द्रा मुरतादावालस्यराहिता। चन्द्रः कर्नुरमामरणं यस्यः सः। चन्द्रः शिरोभूषणविशेष इति केचित् । वहुत्रीश्चत्तरपद्कः कर्मधारयो वा। मन्यगुद्दीपितो मन्मयो यया तारकाऽक्षिकनीनिका तरला चञ्चला यस्याः सा। तारकावद्दीप्रम्तरलो हारमध्यमाणि-र्यस्या इति वा। इति प्रतीतौ स्त्रीविशेष इव रात्रिगित्युपमा ज्योर्त्स्या रात्रिरिव नायिकेति वोपमाप्रतीतिः ।

उभयस्यापि व्यञ्जकत्वेनेति । एतेन पथि अणेत्याद्दी पथिकप्रामादिपदानां पर्यायपारिवृत्तिसहत्वादुभयशक्तिमूलत्वं स्यात् । एवं च वस्तुनीऽप्युभयशक्तिमूलत्वेन, एक इत्यसंगतम्त्यपास्तम्। तत्र पेरिवृत्त्यमहस्त्यरपओहरशञ्द्योरेव व्यङ्गचञ्चञ्चकत्वं नेतरे षामपीत्यदोषात् । एवं च प्राधान्येन विवक्षितव्यङ्गचोपयोगिपदानां परिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यामर्थशञ्द्योः प्राधान्यमिति फलितम् । अतन्द्रत्यादी तु सर्वेरपि साधारणधर्मेरुपमायाः किवतात्पर्यविषयत्वात्सर्वेषां व्यञ्जकत्वमक्षतमेव । चन्द्रतारकाश्यामापदानां परिवृत्त्यसहत्व-मामरणादिपदानां च तत्सहत्वम् । किं च रहस्ये वस्तुनि व्यङ्गच एव गोपनाय नानार्थप-दोपादानम् । तद्रोपने च शञ्दशक्तय एव प्रभवन्तीति न वन्तुन उभयशक्तिमृलता। एतेन शञ्दार्थयोरन्यतरस्य व्यञ्जकत्वेऽपरस्यापि सहायत्वेनोक्तत्वात्मर्वत्रेवोमयमूलत्विमत्यपास्-तम् । योऽभीं व्यञ्जकस्तद्वोधकशञ्दस्य यः शञ्दो व्यञ्जकस्तद्वोध्यार्यस्यापि व्यञ्जकत्विति तद्वश्यार्विति दिक् ।

अष्टादशेति । अर्थान्तरसंक्रमिनात्यन्तितरम्कृतकाच्यालक्ष्यक्रमन्यक्कचास्त्रयः । शब्द-

१ ग. अस्य ध्व° । २ क. °भेदे कथमटादशतेत्य° । स. °भेदकत्वै क° । ग. °भेदत्वे क° । इ. १ ग. °ते । तथा° । ४ क. °त् । सम्य° । ५ क. °ति । पिथ अणेत्यादाँ पिरवृत्यसहसत्यरप-ओह्ररशब्दयोरेव व्यङ्ग्यव्यञ्जकत्वं नैतरेषां पिथकप्रामादिशब्दानां परिवृत्तिसहानामिति नोभयश क्तिमूळत्वम् । एवं च प्राधा° ।

अनन्तत्वादिति। तथाहि। नव रसाः। तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ । संभोगो विप्तलम्भैश्च । संभोगस्यापि परस्पैरावलोकनालिङ्गनप्रिचुम्बनादिकुसुमोचय-जलकेलिसूर्यास्तमयचन्द्रोदयँषड्ऋतुवर्णनादयो बहवो भेदाः । विप्रलम्भसँया-भिलाषादय उक्ताः । तयोरिप विभावानुभावन्यभिचारिवैचिञ्यम् । तत्रापि नायक्षयोक्तंममध्यमाधमप्रकृतित्वम् । तत्रापि देशकालावस्थादिभेदा इत्येक-स्यैव रसस्याऽऽनन्त्यम्। का गणना त्वन्येषाम् । असंलक्ष्यक्रभैत्वं तु सामान्य-

माश्रित्य रसादिध्वनिभेद एक एव गण्यते ।

# वाक्ये द्व्युत्थः ।

प्रदी०-कथमनन्तत्वम् । इत्थम्-नव रसाः । तत्रः शृङ्कारैस्यैव द्वौ मेदौ संमोगिव-प्रलम्भौ । तत्र संभोगस्यापि परस्परालिङ्कनादयो बहवो भेदाः । विप्रलम्भस्याभिलाषादय उक्ताः । तयोरपि विभावानुभावन्यभिचारिवैचित्र्यम् । तत्रापि नायकयोरुत्तममन्यमा-धमप्रकृतित्वम् । तत्रापि देशकालीवस्थाभेद इत्येकस्यैव रसस्याऽऽनन्त्यम् । का गणना सर्वेषाम् । कुतस्ताई एकत्वेन गणनम् । असंलक्ष्यक्रमत्वरूपमेकं सामान्यमाश्रित्य ।

# वाक्ये दृब्युत्थः०।

शब्दार्थोभयशक्तिमूलो ध्वनिर्वाक्य एव। ननु नायं नियमः। शिशुपालवधे तद्दूतोक्तौ प्रवन्धेऽपि दर्शनादिति चेन्न । तन्नोभयशक्तिमूलत्वेऽपि ध्वनित्वामावानुल्यप्राधीन्य-

उ०-शक्तिमूळ्यङ्गचे वस्त्वलंकृती द्वौ । अर्थशक्तिमूळ्स्य द्वादश । उभयशक्ति-मूलक्ष्वैक इत्यष्टादश्चेत्यर्थः ।

अधमप्रकृतित्वामिति । बहुत्रीहेस्त्वप्रत्ययः । प्रकृतिः स्वभावः । उत्कृष्टानुरागि-त्वादि चोत्तमस्वभावत्वादि । देशो विजनादिः । कालो वसन्तादिः । अवस्था नवोद्धा-त्वाद्यः । सर्वेषामिति । रसमावतदाभासानामित्यर्थः । सामान्यमिति । तच्चाख-ण्डोपाधिरिति भावः ।

वाक्य एवोति । वाक्यमत्र पद्समुद्रायः । तेन नानार्थानानार्थपद्घाटितसमासैँगतत्वेऽपि न क्षतिः । एवेन चासमस्तैकपद्व्युदासः । एकपदेऽस्यासंभवात् । एकस्थैव परिवृत्तिसहत्व- तद्सहत्वयोर्वक्तुमयोग्यर्त्वीं । तद्दृतोक्ताविति पाठः । प्रबन्धेऽपीति । न च तस्य पद-

१ क. "ममश्चीते । २ ख. ग. "स्पर्र्दर्शनालि"। ३ क. "यर्तुषट्कन" । ४ क. ख. "स्याप्यिभि"। ५ ख. "भावादिवे" । ६ ग. "क्नायिकयो" । ७ ख. "तिकत्व"। ८ ख. "स्या इ"। क. ग. "स्थभो"। ९ क. "नाऽन्ये"। १० ख. "त्वं सा"। ११ क. "निरेकभेद एव । क. "निरेक"। १२ क. "रस्य द्वौ। १३ क. "भोगो विप्रलम्भश्च। त"। १४ क. "लायव"। १५ क. धान्याभा"। १६ ग. "मूले व"। १७ ग. "गत्वे"। १८ ग. "त्वात्।

द्वचुत्थ इति । शब्दार्थोभयशक्तिमृत्रः । पदेऽप्यन्ये ।

अपिशब्दाद्वावयेयेऽपि। एकावयवस्थितेन भूषणेन कामिनीव पद्द्योत्येन व्यङ्गियेन वाक्यंव्यङ्ग्याऽपि भारती भासते। तैत्र पद्प्रकाव्यत्वे ऋमेणो-दाहरणानि—

यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा ।

प्रदी ० — भावात् । ब्राह्मणातिक्रमत्याग इतिवत् । अन्यबार्यवं संभाव्यत इति चेत्संभा-व्यताम् । न तु कापि निश्चीयते येन तदादाय विभागः स्यादिति ।

पढेऽप्यन्ये।

अन्ये सप्तद्श ध्वनिभेदा वाक्ये पदेऽपि । ननु पद्म्य व्यञ्जकत्वे किमायातं वाक्यरूपस्य काव्यस्य ध्वनित्वे । कथं वाँ पद्मात्रस्य व्यञ्जकत्वे वाक्यम्येव समस्तम्य चारुतेति चेदुच्यते । पद्मकाशत्वं न पद्मात्रस्य व्यञ्जकत्या । किं तु तस्य प्राधान्येन ।
अविवक्षितवाच्ये पद्मात्रस्य व्यञ्जकत्वेऽपि यद्वाक्यवार्तिशव्यस्यार्थस्य वा कस्याप्यतिशयितार्थव्यञ्जकत्वं तद्वाक्यस्येव ध्वनित्वमित्युपगमान्न कश्चिद्दोषः । एकदेशस्थितेन च
ताद्दश्देन समस्तमेव वाक्यं चारुनास्यच्छित कामिनीवकावयवस्थेन भूषणेन । तदुक्तं
ध्वनिक्वता—

एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । पद्व्यङ्गचेन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥ इति ।

तत्र वाक्यव्यङ्गचमुदाहृतम् । पद्व्यङ्गचमुदाह्रियते । तत्राविवक्षितवाच्यभेद्योरर्था-न्तरसंक्रमितवाच्यं यथा—-यस्य मित्राणि० ।

उ०-समुदायरूपवाक्यत्वाक्षतिः । क्रियाकारकभावापन्नस्यैव पदसमुदायस्य वाक्यशब्देन विवक्षितत्वादित्याहः ।

सूत्रस्थापिना पदांशादिसमुचयं वारयति—वाक्य इति । अलंकारादीनां पदांशा-दिव्यङ्गचत्वाभावादिति भावः । प्राधान्येनेति । यत्रैकस्य पदस्य शक्तेः प्राधान्यमन्ये-षामानुगुण्यमात्रं तत्र पदाश्रयता । यत्र तु नानापदानां शक्तेस्तुल्यता तत्र वाक्या-श्रयतेति भावः ।

एकोति । पद्व्यङ्गचेनेत्यस्य तद्र्थव्यङ्गकपदेनेत्यर्थः । प्रकाशे वाक्यव्यङ्गचाऽपि भारतीत्यस्य श्रोत्रग्राह्यवाक्यव्यङ्गचा स्फोटरूपा भारतीत्यर्थो वाध्यः । मुकवेर्भारती काव्यम् । भाति चमत्कुरुते ।

यस्योति। यस्य पुरुषिविशेषस्य मित्राणि मित्राणि आश्वस्तरूपाणि। तथा शत्रवो निःशे-

१ क. ख. ग. °क्ये। ए° १ र ख. °क्यद्योत्याँ अपू। ३ ग. अत्र। ४ क. वा पाद् °। ५ क. °िर्तिपदस्या°। ६ ग. °वः। सुकवे°।

अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवाति ॥ ७४ ॥ (१) अत्र द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तत्वनिर्यन्त्रैणीयत्वस्रोहपात्रत्वादिभिर्योः न्तरसंक्रमितवाच्याः ।

खळववहारा दीसन्ति दारुणा जहिव तहिव धीराणम् । हिअअवअस्सवहुमआ णहु ववसाआ विमुज्झन्ति ॥ ७५ ॥ (२) अत्रै विमुह्यन्तीति ।

प्रदी० - अत्र द्वितीयो मित्रशब्द आश्वस्तत्वे, शत्रुशब्दो निर्यन्त्रणत्वे, अनुकम्प्यशब्दः स्नेह्पात्रत्वे संक्रामितवाच्यः । नायकस्य दृढप्रकृतित्वं व्यङ्गचम् । नृतु 'त्वामास्म वाच्म' इति वाक्यप्रकाश्ये पूर्वमुदाहृतम् । तस्मादस्य पद्प्रकाश्यस्य को भेद इति चेत्र । अन-वबोधात् । तद्धि प्रत्येकपद्व्यङ्गचभिन्नं समस्तपद्वाक्यव्यङ्गचम् । तस्मादन्त्र सर्वथा सावधानेन भाव्यमित्येवंरूपं यत्तत्परम् । इदं तु केवलमित्रादिपद्व्यङ्गचाभिप्रायमिति । अत्यन्तितिरस्कृतवाच्यं यथा - खलववहारा० ।

अत्र विमोहेनाप्रवृत्तिर्रुक्ष्यते । न च तत्र वाच्यस्य कथमपि प्रवेशः । इष्टकार्यकारित्वं

उ०-षतो यन्त्रणीया दमनीयाः । यस्येत्यस्यात्राप्यनुषद्धः । अनुकम्पा द्या तद्योग्यस्तद्विषय इति यावत् । अनुकम्प्यः स्नेह्पात्रम् । स जातः शोमनजन्मा स एव जीवित रलाध्यजीनवानित्यर्थः । अत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्योर्मित्रादिशब्दैराश्वासादेर्याव-जजीवस्थायित्वरूपतद्तिशयव्यञ्जनद्वारा नायकस्य दृढप्रकृतिकृत्वं व्यक्त्रचिमिति । निर्यन्त्र-णत्व इति । निःशेषयन्त्रणापात्रत्व इत्यर्थः । लक्षणायां पादत्रयेऽपि सामान्यविशेष-मावः संबन्धः । इदं त्विति । इह तद्वद्वाक्यव्यक्षचामावादिति मावः ।

खलेति।

खल्लन्यवहारा दृश्यन्ते दारुणा यद्यपि तथाऽपि धीराणाम् । हृदयवयस्यबहुमता न खलु न्यवसाया विमुह्यन्ति ॥

दारुणा इष्टप्रतिबन्धकाः । सद्र्थेत्राहितया हृद्यमेव वयस्यो मित्रम् । तेन बहुमता अनुमोदिता धीराणां व्यवसाया उद्योगा न विमुह्यन्ति न प्रतिबद्धा भवन्ति । विमोहेनेति । कार्यकारणभावः संबन्धः । इष्टकार्यकारित्वमिति । अस्य सर्व-

१ क. ख. ग. °न्त्रणत्व° । २ ख. °त्र मु° । ३ क. भेदः । तत्र वाक्यार्थानां प्रत्येकमविश्रा-न्तत्वेनैकवाक्यतेति वाक्यप्रकाश्यत्वम् । अत्र तु वाक्यार्थानां प्रत्येकविश्रान्तत्वेन नैकवाक्यतेति पद्मकाश्यता । अत्यन्त° । ४ क. °त्वं च व्य° । ५ क. °तित्वं व्यङ्ग्यम् । निर्य° । ६ ग. °ग्यम् । निर्य° ।

छावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्भूपं स वचःक्रमः । तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरी महान् ॥ ७६ ॥ अत्र तदादिपदैरनुभचेकगोचरां अधीः प्रकाक्यन्ते । यथा वा— सुग्धे सुग्धतयैव नेतुमित्वलः कालः किमारभ्यते मानं धत्स्व धृतिं वधान ऋजुतां दृैरे कुरु प्रेयसि ।

प्रदी ० — व्यङ्गचम् । यद्यपि व्यवसाये विनोहामावो नान्वयाये ज्य इति कुतो लक्षणा, तथाऽपि घीराणामधीरेम्यो वैलक्षण्यं प्रतिपाद्यम् । न च तल्लक्षणां विना संभवति । अधीरव्यवसायेऽपि मोहाभावादित्यवस्यं लक्षणां म्वीकार्या ।

अलक्ष्यक्रमन्यङ्गचं यथा — लावण्यं तदसौ०।

अवयवस्य संस्थानसौष्ठवं रूपम् । अवयविनँस्तदेव लावण्यम् । कान्तिरुज्जवलता । अत्र विप्रलम्भार्थे वाक्येऽनुभवैकगोचरमर्थं प्रकाशयतां तत्पदानां प्राधान्यम् । एवम-ग्रेऽपि-। न केवलं सर्वनामपदानामेव रसादिन्यञ्जकता किं त्वन्येषामपि । यथा—मुग्धे मुग्धतयेव०,।

उ०-थेत्यादिः । विमोहाभावः । तद्त्यन्ताभावः । विमोहाभावात् । तद्त्यन्ताभा-वसत्त्वादित्यंर्थः । अवश्यमिति । विमोहाभावशञ्देन प्रतियोगिसमानदेश उत्पाद्वि-नाशशास्त्री, अमाव उच्यत इत्यर्थः ।

#### क्रावण्यमिति ।

मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वामिवान्तरा । प्रातिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमुदाहृतम् ॥

कान्तिरुज्ज्वलता । रूपं संस्थानसोष्टवम् । वचःक्रमो वचःपरिपाटी । तच्छ्व्दास्तु अनिर्वचनीयानुमवैकगोचरत्वबोघकाः । तदा तत्संविधानेनानुभवदशायाम् । सुधासपदम् । सर्वाङ्गीणसाहित्यसंपादकत्वात् । अधुना तद्वियोगात्स्मृतिदशायां सर्वाङ्गीणतापहेतुत्वा-ज्ज्वर इव ज्वरोऽतिशयितपीडाजनकः । विभल्लम्भार्थे वाक्य इति । विभल्लम्भव्यक्षकवाक्य इत्यर्थः । तत्पदानामित्युपल्ल्लणमसावधुनेत्यस्यापि । प्राधान्यामिति । लावण्यादेरनुमवैकगोचरत्वादिना स्मरणस्य विभल्लम्भपोषकत्वादिति भावः । अत्र तदा-देर्बुद्धिविषयतावच्छेदकवित शक्त्या तत्पदानामनुभवैकगोचरत्वे लावण्यादिनोधकता दृष्ट्व्या ।

मुग्ध इति । मुग्धे उपदेशायाहिणि अखिडोऽतीतो वर्तमानो मविष्यंश्च कालो मुग्धतयैव यथोचितानाचरणेनैव नेतुं यापयितुं किं किमित्यारभ्यते । तर्हि

१ क. "रोपमम् । २ ग. "रा्र्याः । ३ क. ग. दूर्ग्कु । ४ क. "नस्तु तदे" । ५ क. "र्थः । स्त्राव" । ६ ग. "अके वा" । ७ क. "पये शक्सा । ८ क. "रला" ।

सख्यैवं प्रतिवोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना नीचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मेप्राणेश्वरः श्रोष्यिति।।७०॥(३) अत्र भीताननेति । एँतेन हि नीचैःशंसनविधानस्य युक्तता गम्यते । भावादीनां पदप्रकाश्यत्वेऽधिकं न वैचित्र्यमिति न तदुदाहियते । रुधिरविसरप्रसाधितैकरवालकरालरुचिरभुजपरिघः । श्रदिति भुक्कटिविटङ्कितललाटपट्टो विभासि नृपभीम।।७८॥(४)

प्रदृश्यिक अत्र भीताननेति पदं नीचै:शंसनविधानस्य योग्यतां प्रकाशयत्प्राधान्येन रागा-तिशयं न्यञ्जयति ।

भावादीनां तु वाक्येऽपि न तादृशं चारुत्वम् । पद्प्रकाश्यत्वे सुतराम् । अतस्तँत्प्रभेदा नोदाह्रियन्ते ।

लक्ष्यक्रमन्यङ्गचध्वानिप्रभेदेषु शब्दशक्तिमूलेऽलंकारन्यक्तिर्यथा—रुधिरविसर०।

उ०-किमारम्भणीयं तदाह । मानं धत्स्व बलाद्धारय । धृतिं धेर्यं बधान । इन्धनेनापसरणाशक्यता व्यज्यते । प्रेयिम प्रियतमिषये । एतच्च वाक्यचतुष्टयेऽप्यन्वेति ।
ऋजुतां सरलताम् । इत्येवं सख्या प्रतिबोधिता मुहुर्मुहुर्बोधिता नायिका मीतानना भयजानितवैक्ठव्यवृद्धद्भाँ सती तां सखीं प्रतिवच उत्तरमाहेत्यन्वयः । वस्तुतस्तु वचो वचः
प्रति भीतानना भयजन्यविच्छायत्ववृद्धद्भाँ तामाहेत्यन्वयः । पूर्वव्याख्यायां हि प्रतिवच.
इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः । एतेन वीप्साव्ययीभावपक्षे प्रतिबोधितत्यस्यासंगतिः । प्रतिबोध्यमानेति हि तदोचितमिति मन्दोक्तमपास्तम् । मितबुद्धीति सूत्रेण वर्तमाने क्तसत्त्वात् ।
किं च प्रतिवचो विच्छायत्वद्शीनेनेव प्रतिबोधनान्निवृत्त्यौचित्येऽपि सखीत्वात्प्रतिबोधिता तामाहेत्यन्वयेनादोषाच्च । उत्तरमाह—नीचैरिति । प्राणेश्वरः प्राणानां तदायत्तत्वाज्जीवितसर्वस्वायमानः । अत एव हृदि स्थितः श्रोष्यिते । ननु शङ्कायाम् । अत्र
सख्या अपरिहार्यवाक्यतया नीचैःश्वंसनस्य विधानं कृतम् । भैवं शंसेति च नोक्तम् ।

योग्यतां प्रकाशयदिति । नीचैःशंसनमेव योग्यमिति प्रकाशयदित्यर्थः । आन-नगतिवच्छायत्वानुमितभयेन हि तत्प्रकाश्यते । प्राधान्येनोति । भयप्रतिपाद्याकृत्रिमानु-रागेण च संभोगः प्रकृष्यत इति तस्य भीताननेतिपदमूलतेति भावः । रागातिशयम् । संभोगातिशैयम् । तादशम् । रससदशम् ।

रुधिरोति । हे नृपमीम भयंकर त्वं भासि शोभसे । कीद्दशस्त्वम् । रुधिरस्य विसरो धारा तया प्रसाधितोऽलंकृतो यः करवार्लः खड्गस्तेन करालो भयजनकः स चासौ रुचिरश्च।

१ क (प्र) °तोऽतिचतुरप्रा°। २ ग. अनेन । ३ क. ख. ग. °तकरालकरवालहः । ४ क. •स्तेद्भदा । ५ क. ग. वदानना । ६ ग. °ना,तां । ७ ग. वदानना, । ८ क. नाऽपि ताः । ९ क. ॰यः। इत्तरमाह । १० क. ख. °ति तः । ११ क. °शयम् । रुधिः।

प्रद्रिः — अत्र भीमेति भीषणीयार्थेन नृपसंत्रोधनिवशेषणेन भीममेनोपमा व्यज्यते । अत्रैव वस्तुनो व्यक्तिर्यथा—भुक्तिमुक्तिः ।

काचित्संकेतदायिनमेवं मुख्यया वृत्त्या शंसाति । तत्र सदागमपदेन म्द्वातिव्येज्यते । उमयोश्चैतयोः शब्दप्राधान्यम् । उरिवृत्त्वसहस्वत्त् ।

उ०-रात्रुभित्रभेदेन करालत्वरुचिरत्वे । ईष्ट्रशो भुज एव परिषः रात्रुजयलक्ष्मीनिरोध-कत्वाद्र्गला यस्य ताद्दशः । एवं भ्रुकुटचा श्रूभङ्गेण । विटङ्कं कपोतपालिका । तदाकाररे-खान्वितं यल्ललाटं तदेव विस्तीर्णत्वात्पट्टो यस्य सः । भीमसेनो व्यङ्गचः । भीषणीयेति । बाहुलकात्कर्तर्यनीयः । उपमा व्यज्यत इति । विभासीति मध्यमपुरुषानन्वयान्न रूपकम् । तत्र विधेयप्राधान्येनैवान्वयात् । अत एव मुखचन्द्रो हसतीत्यत्र हसनस्य रूपके बाधकत्वमुपमायां साधकत्वं वक्ष्यतीत्याहुः ।

भुक्तीति । जनान्तरसंनिधावुपनायक आगतेऽप्रस्तुतवेदप्रशंमाव्याज्ञेन तदागमनाधान्त्र विवादि व्यञ्जयन्त्या इयमुक्तिः । सदागमः सन्नागमो वेदः । भुक्तिः स्वर्गादिभोगः । मुक्तिः कैवल्यम् । तत्कृत् । कर्मकाण्डवेदान्ताभ्यामुभयोपायवोधनात् । एकान्तेन नियमेन यजेते त्यादिविध्यादिभिः करणैः सामदेशने हितोपदेशने तत्परः । अप्रतारकत्वात् । कस्य विज्ञस्य । व्यङ्गचपक्षे सतः सुन्दरस्य वेद्धभस्याऽऽगमः। भुक्तिः सुरतादिभोगः । मुक्तिविंरहादिदुःखत्याः । एकान्तस्य संकेतस्थानस्य समादेशने तत्परः । कस्य रमणीयजनस्य । अत्र मुख्यात्याः । एकान्तस्य संकेतस्थानस्य समादेशने तत्परः । कस्य रमणीयजनस्य । अत्र मुख्यात्या विविक्षितोऽपि द्वितीयार्थो गोपनायाप्राकरणिकीकृतो भवतीति बोध्यम् । एवम् । प्रकृतार्थस्य सकळजनसंवेदने रहस्यभङ्कभिया प्रथमं प्राकरणिकीकृताप्रकृतार्थप्रतितिपूर्वकन्मित्यर्थः । मुख्ययेति । व्यञ्जनयेत्यर्थः । शक्यस्याप्यर्थस्याप्राकरणिकीकृतत्वेन व्यङ्कच्यत्वे बोध्यम् । अत एवानयोनोपमा । व्यङ्कचार्थ एव प्रधानभूते प्रतीतिविश्रान्तावुपमाकव्यक्कान्मावात् । संगोपनार्थमेव प्रथमार्थोपादानात् । शंसाति । स्तौति । सदागमपदेनेति । यद्यपि मुक्तिमृक्तिएकान्तपदानामपि तत्त्वमस्ति तथाऽपि सदागमपदमात्रं व्यङ्कचव्यञ्जने प्रभवति न त्वेतद्रहितानि तानीति सदागमपदस्य प्राधान्यमिति भावः । परिष्टत्त्यसद्दर्वादिति । पूर्वत्र भीमपदस्यात्र सदागमपदस्य द्राधान्यमिति भावः । परिष्टत्त्यसद्दर्वादिति । पूर्वत्र भीमपदस्यात्र सदागमपदस्येत्यर्थः ।

१ ग. °यभी° । २ क. °म इ° । ३ क. °निः ज्यन्दं । ४ ख. समाग° । ५ क. <sup>\*</sup>षणायें \*। ६ ग. °धीनं ह°।

सायं स्नानमुपासितं मलयजेनाङ्गः समालेपितं यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिर्विश्रव्धमैत्राऽऽगतिः। आश्रये तव सौकुमार्यमभितः क्वान्ताऽसि येनाधुना नेत्रदृंद्दममीलनव्यतिकरं शक्रोति ते नाऽऽसितुम्॥ ८०॥ (६)

अत्र वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचयाँ हान्ताऽसीति वस्त्वधुनापदचोत्यं

प्रदी ० - अर्थशक्त्युद्धवेषु स्वतःसंभविन्यर्थे व्यञ्जके वस्तुना वस्तुने व्यक्तिर्यथा--सायं स्तान ।

अत्र तव सौकुमार्यमाश्चर्यं येनाधुना हान्ताऽसीति वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया स्नाताऽसीति वस्त्वधुनापद्प्राधान्येन व्यज्यते ।

उ॰-सायमिति । उपपतिं संभुज्य तज्जनितश्रमापनयनाय स्नानादि कृतवतीं प्रतिज्ञात-रहस्यायौ विद्ग्घाया इयमुक्तिः । सायं रवावस्तोन्मुखे । अनेन स्नानोत्तरमितरकार्याकरणं ध्वन्यते । ननु दिनकृतगृहकृत्येनेदृशः श्रम इत्यत आह।स्नार्नम्।अङ्गप्रक्षालनम्।उपा-।सितं यत्नाचिरकाछं कृतम्। तथा च दिनकृतगृहकर्मश्रमस्य तनेवै निवृत्तिर्जातेति भावः। सायं स्नानस्य श्रमानिवृत्तिमात्रफल्टत्वात्। समालेपितं सम्यगासमन्ताल्लेपितं न तु लिप्तम्। तथा च चन्द्नलेपकरणकृतोऽपि न श्रम इति भावः । अम्बरमाणिः सूर्यः। अस्ताचलस्य मोलिमुङङ्स्य यात इत्यर्थः । काचित्तु मूलमिति पाठः। तदा मूलं पश्चिममूलं गत इत्यर्थः। चूलमिति पाठेऽपि स एवार्थः । तेन रात्रिर्जातेति भावः। अत एव सायमित्यनेन न गता-र्थता । तेन लेशतोऽप्युष्णाभावो व्यज्यते । अत्र कुङ्जादिना घनच्छायमार्गे देशे । विस्रव्धं मन्थरमभीतं च । तेन मार्गे त्वरया चलनकृतोऽपि न श्रम इति भावः । अभितो बहिरन्तश्चे-त्यर्थः । अधुना श्रमसामग्र्यभावे तन्निवर्तकसामग्रीसमवधाने च नेत्रद्वंद्वं न विद्यते मीलनस्य ब्यतिकरः पौनःपुन्येन प्रवृत्तिर्थत्र तादृशमासितुं न समर्थे भवति । तथा च मीलनपौनःपुन्यं सर्वोङ्गीणश्रमं कथयतीति भावः । स च सामग्र्यन्तराभावेन केवल्रसौकुमार्यकृत एवेति अहो जगद्विलक्षणमाश्चर्यभूतं तव सौकुमार्यामित्यर्थः। अत्र प्रत्येकपद्व्यक्कचानि सौकुमा-र्याश्चर्यत्वोपपादकानि । अत्र प्रकृतपरपुरुषपरिचया क्षान्ताऽसीति युक्तः पाठः । अधु-नापद्पाधान्येनोति । अधुनैवायं ऋमो नान्यदा कदाऽपि दष्ट इति परपुरुषकृतनिर्दयो-पभोगादेवेति गम्यत इति तस्य प्राधान्यं बोध्यम् ।

१ गः "मन्दा ग"।२ ग. "या स्नाताऽसी"।३ क. ग. "य्ष्ट इय"। ४ ग. "नमुपा"।५ क. "निकृतिर्जा।६ ग. "ता। एते"।७ ग. "नि। अधु"।

तद्वाप्तिमहादुःखिविलीनाशेषपातका । तिचन्तार्विषुल्यह्यद्वधीयपुण्यचया तथा ॥ ८१ ॥ चिन्तयन्ती जगैत्सूर्ति परब्रह्मस्वरूपिणम् । निरुच्छासतया मुक्ति गताऽन्या गोपकन्यका ॥ ८२ ॥

अत्र जन्मसहस्र रूपभाक्तिच्यानि दुष्कृतसुकृतफल्लानि वियोगदुःखचिँन्ताह्ला-दाभ्यामनुभूतानीत्युक्तम् । एवं चाशेषचयँपदद्योत्ये अतिशयोक्ती ।

क्षणदाऽसावक्षणदा वनमवनं व्यसनमव्यसनम् । बत वीर तव द्विषतां पगङ्गुखं त्विय पराङ्मुखं सर्वम् ॥८३॥(८)

## प्रदी ० - वस्तुना ऽलंकतेर्यथा — तद्रपाप्ति ( युर्गम् )

अत् जनमसहस्रैरुपमोन्यानि दुप्कृतसुकृतयोः फलानि वियोगदुः खचिन्ताह्णादाम्यां कयाऽप्यनुभूतानीत्युक्तम्। एवं च दुप्कतसुकृतंशिक्तलतादात्म्येनाध्यवसितौ भगवद्वियोग-दुः खचिन्ताह्णादौ प्रतीयेते इति निर्गार्थाध्यवसानरूपातिशयोक्तिद्वयमशेषचयपदाम्यां द्योत्य-ते । अलंकारेण वस्तुनो यथा—क्षणदा०

उ०-तद्प्राप्तांति जगत्सूर्ति श्रीकृष्णम्। तत्संभोगाप्राप्त्या महादुःखम्। तिचन्तया विपुलाह्णादः। निरुच्छ्वासतयेति नास्य प्राणाः समुत्कामन्ति अत्रैव समवलीयन्त इति श्रुतेमींक्षकाले निरुच्छ्वासता । कयाऽप्यनुभूतानीत्युक्तामिति । अशोषपातकपुण्यच्ययोर्भगवद्प्राप्तिदुःखतिचन्ताह्णादनास्यत्वोक्तिरिति भावः। एवं चेति । तयोः फलभोगनास्यत्वादिति भावः। अशोषचयपद्रभ्यामिति । ननु वियोगदुःखिचन्तासुखाम्यां कथमशेषपापपुण्यनाशस्तेषां स्वस्वफलभोगनास्यत्वादित्यनुपपत्तेरशेषदुष्कृतसुकृतफलराशिन्ताद्वात्त्यस्याध्यवसायेनैव परिहार इति वाच्यसिद्धचङ्गमेतादिति चेन्न । भगवन्माहात्म्याति. श्यमादायापि तदुपपत्तेः।

क्षणदोति । बतेति खेदे विस्मये वा । मो वीर तव द्विषतां त्विय पराङ्मुखे सर्वे पराङ्मुखं विपरीतं जातामिति शेषः । तदुपपादयति—क्षणदा रात्रिः । अक्षणदा ताद्विन्ना अनुत्सवदा च । वनमरण्यम् । अवनं तद्भिन्नं रक्षकं च । व्यसनं व्यस्येति बहुछं भवति तद्यूतादि । अव्यसनं तद्भिन्नमवीनां मेषाणामसनं प्रेरणम् । व्यसनं काछक्षेपकं च । तवेति

<sup>9</sup> क. ख. ग. °विमला° । २ क. सती । ३ खः ग. °ग्योनि प° । ४ ग. °मोग्यानि सुकृततुष्कृतफ° । ५ ग. °चिन्तनाहला । १६ ख. एवमशे । ७ क. ग. °यशब्द्यो । ८ क. गमकम्। ९ क. लफलराशिता ।

अत्र शब्दशक्तिमूलविरोधाङ्गेनार्थान्तरन्यासेन विधिरपि त्वामनुवर्तत इति सर्वपदद्योत्यं वस्तु ।

तुह वल्लहस्स गोसम्भि आसि अहरो मिलाणकमलदलो । इअ णववहुआ सोऊण कुणह वअणं महीसँग्रुहम् ॥ ८४ ॥ (९)

अत्र रूपकेणं त्वयाऽस्य मुहुर्मुहुः परिचुम्बनं तथा कृतं येन म्लानत्व-मिति मिलाँणादिपद्द्योत्यं कान्यलिङ्गम् । एँषु च स्वतःसंभवी व्यञ्जकः ।

प्रद्गि०-अत्र पराङ्मुखे त्विय पराङ्मुखं सर्वमित्यर्थान्तरन्यासेन विधिरपि त्वामनुः वर्तत इति वस्त सर्वपदप्राधान्थेन व्यज्यते । ननु नायमर्थान्तरन्यासः । वनं रक्षकामित्या देर्वाच्यस्यार्थस्यानुपपाद्कत्वादिति चेन्न । शब्दशक्त्या व्यङ्गचस्य क्षणदा क्षणदाभिन्नेति विरोधस्योपपादकत्वेन तथात्वात् ।

अलंकारेणालंकारस्य यथा-तुह वल्लहस्स० ।

अत्राघरो म्लानकमलदलमिति रूपँकेणालंकारेण त्वयाऽस्य मुहुँश्चुम्बनं कृतं तेन तस्य म्लानत्वमिति काव्यलिङ्गं मिलाणकमलद्लपद्पाधान्येन द्योत्यते ।

उ०-संबन्धसामान्ये षष्ठी । द्वेषकर्मणि द्विषः शतुर्वेति वा षष्ठी । विधिरपि त्वामिति । अर्थान्तरन्यासस्थसर्वपदस्य प्रकृतपरतया पर्यवसितस्यापि व्यञ्जनायामसंकोचेन विधेरप्या-क्षेपादिति भावः । अत एव सर्वपद्मेतास्मन्न्यर्ङ्गचेऽपि प्रधानम् । तथात्वादिति । एतेन शब्दशक्तिमूलो विरोधोऽपि व्यञ्जक इत्यपास्तम् । तस्यार्थान्तरन्यासोत्थापकत्वेन तदङ्गत्वादित्याहुः । अत्र व्यञ्जकस्य संवीपदस्य नानार्थत्वाभावाद्वस्तुनोऽर्थशक्तिमूलालं-कारव्यङ्गचता बोध्या ।

तुहेति।

तव वर्ङमस्य प्रभाते आसीद्धरो म्छानकमछद्छम् । इति नववधूः श्रुत्वा करोति वदनं महीसंमुखम् ॥

🦩 गोसम्मि इति प्रभाते देशी । दछो इति पुंस्त्वं प्राक्तते छिङ्गानियमात् । रात्रावति-शयचुन्नितद्यिताधरां वधूं प्रति कस्याश्चिदुक्तिः । तव वछभस्य द्यितस्य प्रातःकालेऽ. धरों म्छानं यत्कमछद्छं तद्रूप आसीदिति सखीवचनं श्रुत्वा नवा वधूर्वद्नं गुखम्। छज्जयोति द्रोषः । तव वर्छभस्येत्यनेन नायकस्य नववधूवर्ज्ञीकारकत्वेनातिचातुर्थे व्यज्जते । प्रभात आसीदित्यनेन तावत्कालं चुम्बनाविराँमैं: । चुम्बनं कृतं येन तस्येति पाठो युक्तः ।

काव्यलिङ्गामिति । म्लानत्वे परिचुम्बनस्य हेतुत्वात् ।

९ क. °ण तथा त्व° । २ ग. °या त्मु° । ३ क. ग. °नं क्व° । ४ ग. °लाणप° । ५ ख. ग. ९ स्व°।६ क. °पकालं। ७ क. °हुर्मुहुशु°। ८ क. °ङ्ग्ये प्र°।९ क. पूर्व°। १० ग. °मः। कान्य°।

राईसु चन्द्धवलासु ललिअमप्पालिङण जो चावम्।
एकल्लां विअ कुणइ भुअणरज्ञं विजम्भन्तो ॥ ८५ ॥ (१०)
अत्र वस्तुना येषां कामिनामसौ राजौ स्मर्स्तेभ्यो न कश्चिद्दपि तदादेशपराङ्मुख इति जाग्रद्धिरूपभोगपरंरेव तैनिशाऽतिवाद्यत इति भुँअणरञ्जपदद्योत्यं वस्तु प्रकाश्यते।

निशितशरियाऽपैयत्यनङ्गो दिश सुद्दशः स्ववलं वयस्यराले। दिशि निपतित यत्र सा च तत्र व्यतिकर्मेत्य सम्रुन्मिषन्त्यवस्थाः॥ ८६॥ (११)

प्रदी ० - अथ किवप्रोहोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरे व्यञ्जकार्थे वस्तुना वस्तुव्यक्तिर्यथा - राईसु ० । अत्र वस्तुना येषामसी स्मरो राजा तेषु मध्ये न कश्चिद्षि तदादेशपराङ्मुख इति जाप्रद्भिरुपभोगपरैर्निशाऽतिवाह्यत इति वस्तु त्रिभुवनराज्यपदेन प्राधान्येन व्यज्यते । अखण्डाज्ञाविषयो हि राज्यम् । इवार्थी न व्यञ्जनोपयोगी । प्रत्युत तत्परित्यागेऽति-शयो गम्यते ।

वस्तुनाऽलंकृतेर्यथा—निशितशराधि०।

उ०—राईस्विति । मानिनीं प्रति मानिनीहः काठिनं इत्येतद्वोधिका सस्युक्तिरियम् । रात्रीषु चन्द्रधवलासु ललिनमास्फालय यश्चापम् । एकच्छत्रमिवे करोति त्रिभुवनराज्यं विज्ञम्यमणः

य इति प्रकृतः स्मरः । जन्द्रेण धवलामु रात्रिषु ज्योत्स्तीं ु लिलतं मृदृराको । न तु कमठपृष्ठकठोरम् , आस्फाल्येव न तु बाणादि संघाय । त्रयाणां भुवनानां राज्य मेकमेव च्छत्रं यत्र तथाभूतमद्वितीयमिति यातत् । अत एव विजृम्भमाणो विन्फुरमाणः । अतिसाहंकारतया वर्तमान इत्यर्थः । अत्र वस्तुनोति । चापास्फालननैकच्छत्रस्थि त्रिभुवनराज्यं करोतीत्यर्थः । इदं च कवित्रीढोक्त्यैव सिद्धम् ।

निश्चितिति । अनङ्कोऽयं मम निश्चितः शर इति द्यानिषयया बुद्धचा सुदृशः शोभ-नदृशः कामिन्या द्याशे स्वबलमर्पयति । कदाऽराले मर्वकप्तमेन्स्नाहिंमकन्वात्कुटिले वयासि यौवन उद्धते सति । अत एव सार्पितबला दृग्यत्र दिशि लक्षणया तत्संबन्धिनि

१ °जा कामस्ते° । २ ग. °स्तेषां न । ३ ग. ° रेरेते° । ४ ख. ग. भुवनराज्यप' । ५ क °ति । त्रि° । ६ क. अत्र वस्तुनोति । पराङ्मुख इस्रन्तेनेत्यर्थः । येषामिति । कामिपदार्थानामिस्पर्थः । उप-भोगोति । उपभोगपरैरेव तैरिस्पर्थः । इदं च कविप्रौढोक्स्व सिद्धम् ।

अत्र वस्तुना युगपदवस्थाः परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति व्यतिकरपद-द्योत्यो विरोधः ।

वारिज्जन्तो वि पुणो सन्दावकदात्थिएण हिअएण । थणहरवअस्सएण विसुद्धजाई ण चल्रइ से हारो ॥ ८७ ॥ (१२)

अत्र विशुद्धजातित्वलक्षणहेत्वलंकारेण हारोऽनवरतं कम्पमान एवाऽऽस्त इति णैंचलइपदद्योत्यं वस्तु ।

प्रदी०-अत्र व्यतिकरमेत्यावस्थाः समुन्मिषन्तीति वस्तुना परस्परविरुद्धा अपि निर्वेदो-न्मादाद्योऽवस्था भवन्तीति विरोधालंकारो व्यतिकरपदेन प्राधान्येने व्यज्यते ।

अलंकारेण वस्तुनो यथा—वारिज्जन्तो०।

अत्र स्तर्नभारवयस्येन विशुद्धजातित्वाद्धारो न चलतीति हेत्वलंकारेणानवरतं कम्प-मान एव हारोऽस्तीति वस्तु न चलतीति पदेन व्यज्यते ।

उ०—युवजने तत्रावस्था हसितरुदितप्रलिपतमूच्छोदयो व्यतिकरं मिश्रीभावमेत्य प्राप्य समुन्मिषानित पुनः पुनरुत्पद्यन्त इत्यर्थः । एवं च तत्कृता एता ममावस्था इति कस्य-ाचिन्मित्रं प्रत्युक्तिरियम् । विरुद्धा अपीति । युगपदिति शेषः । शनिरशनिरित्यादा-विव सामानाधिकरण्यामावात्कथं विरोधालंकार इति चिन्त्यम् । विरुद्धा इत्यस्य कार्य-कारणभूता इत्यर्थः । व्यतिकरः पौर्वापयेविपर्ययः । एवं च विरोधशब्देनान्न तन्मूलाति-शयोक्तिरित्यन्ये ।

### वारिज्जोति ।

वार्यमाणोऽपि पुनः संतापकद्धितेन हृद्येन । स्तनभरवयस्येन विशुद्धनातिने चलत्यस्या हारः ॥

काचित्कांचिद्नयनायिकाव्यवहारकथनेनोपदिशाति । हारस्य गाढालिङ्गनान्तरायतया तेन सह तथाऽऽलिङ्गने च स्तनभररूपवयस्यपीडाशङ्कया च यः संतापोऽर्थाद्धृद्यस्य तेन कद्धितेन पीडितेन हृद्येन वार्यमाणोऽप्यस्या नायिकाया हारो न चलति । यतो विशुद्धजातिर्निर्दृष्टमुक्ताजातिमाञ्कष्ठेषेण विशुद्धजनमा च । विशुद्धजातयो हि दुःखिता अपि नाऽऽश्रयं त्यजन्ति । स्तनभरवयस्यत्वेनेति पाठेऽचलनेऽयमपि हेतुः । विपरीत-रतावस्थेयम् । हेत्वलंकारेण । काव्यलिङ्गेनेत्यर्थः । अत्र प्रम्थे काव्यलिङ्गस्येव हेत्व-लंकारत्वकथनात्तत्त्वेन व्यवहार इति भावः । इति विस्त्वित । तेन च विपरीतरित-चार्त्वर्यातिशयो नायिकाया ध्वन्यते ।

१ क. "पि भ"। २ ग. "तिल"। १ क. ख. "क्षणेन हे"। ४ क. ख. ग. "न चलतीति पद- व्यक्षं। ५ क. "न प्रकाद्भयते। ६ क. "नभर"।

सो मुद्धसामलङ्गो धम्मिल्लो कलिअलालिअणिअदेहो । तीए खन्धाहि वलं गहिअ सरो सुरअसंगरे जअइ ॥८८॥(१३)

अत्र रूपकेण ग्रुंहुर्भुहुराकर्षणेन तथा केशपाशः स्कन्थयोः प्राप्तो यथा रतिविरतावप्यनिष्टंत्ताभिलाषः कामुकोऽभृदिति खन्थपद्द्योत्या विभावना । एषु कविभौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः।

णवपुण्णिमामिअङ्कस्स सुहअ को तं सि भणसु मह सचम् । का सोहग्गसमग्गा पञ्जोसरअणिव्य तुह अज्ज ॥८९॥(१४)

प्रदी ० - अलंकारेणालंकारस्य यथा - सो मुद्धसा० ।

अत्र सुरतसंगरे धिमाछः स्मर इति ऋपकालंकौराम्यां तथा केशपाशः मॅंकन्थे पतितो यथा रतिविरतावप्यनिवृत्तेच्छः कामुकोऽभूदिति विभावना स्कन्थपद्प्राधान्येन व्यज्यते।

अथ कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरव्यञ्जकार्थव्वनिभेदेषु पद्प्राधान्येन वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिर्यथा—णवपुण्णिमा०।

## उ०-सो मुद्धेति।

स मुग्धश्यामलाङ्गो धम्मिलः कलितललितनिजदेहः ।
 तस्याः स्कन्धाद्वलं गृहीत्वा स्मरः सुरतसंगरे जयित ॥

सो मुद्धेति पाठे स शुद्ध इति बोध्यम् । धिम्मिङः केशपाशः स्मर इति रूपकम् । स्कन्धेंऽसः सेनानिवेशश्च । बलं सामर्थ्यं सैन्यं च । इमे द्वे श्विष्टरूपके । मुग्धः सुन्दरः । कालितलिलिति आसादितमनोहरस्वशरीरः । तादृशस्य हि महापुरुषबुद्ध्या स्वकीयबलदानेन साहायकमाचरित लोकाः । सुरतसंगर इति रूपकम् । जयित सर्वोन्तक्षेण वर्तते । यथा युद्धान्तिवर्तमानिप कंचित्किश्चिन्मित्रभूतोऽन्यतः स्कन्धावाराद्धलं लब्धा वर्तते । यथा युद्धान्तिवर्तमानिप कंचित्किश्चिन्मित्रभूतोऽन्यतः स्कन्धावाराद्धलं लब्धा तं प्रोत्साह्यति तथाऽस्याः पूर्वसुरतवेलायां मुहुर्मुहुः कर्षणेन स्कन्धपतितकेश-पाशः साक्षात्सर एव स्कन्धाद्धलं लब्धा सुरतमोगनिवृत्तमिप मां मनःप्रोत्साहनेन सुरते प्रवर्तयतीत्यर्थः । अत एवतरेम्यः सर्वेम्यस्तदङ्गेम्योऽन्येम्यश्च सुरतोपकरणेम्य उत्कर्षण वर्तत इत्युक्तम् । अत एव च स्मरत्वेन रूपणम् । साक्षात्स्मरवत्सुरतप्रवर्तकत्वादिनि बोध्यम् । तस्याः स्कन्धाद्धलं गृहीत्वेत्यनेन स्कन्धसंबन्धेनातिशियतशोभालाम उक्तः । केशपाशः स्कन्ध इति । मुहुर्मुहुः कर्षणेनेत्यादैः । स्कन्धयोरित्यर्थः । जात्यिमप्रार्वेणेकवचनम् । पतितः । संबद्धः । स्कन्धपदेति । अमिलापनिवृत्त्या रितिनिवृत्तौ हि बन्धने केशानां स्कन्धसंबन्धो न स्यादिति मावः ।

### णवेति ।

नवपूर्णिमासृगाङ्कस्य सुभग कस्त्वमं सिं भण मम् सत्यम् । का सीभाग्यसमग्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य ।।

१ क. ख. ग. °हुराकर्षणे तः । २ ख. ग. °ति स्कन्ध । ३ क. °कारेण त । ४ क. स्कन्धयोः प । ५ क. °वृत्ताभिलाषः का । ६ ग. °दिः । स्कन्धपदे । ७ ख. ग. °सि मम भण स ।

अत्र वस्तुना मयीवान्यस्यामपि पथममनुरक्तस्त्वं न तत इति णवेत्यादि-पओसेत्यादिपदद्योत्यं वस्तु व्यज्यते ।

साहि णवणिहुवणसमर्गम्म अङ्कवाली सहीएँ णिबिडाए । हारो णिवारिओ व्विअ उच्छेरन्तो तदो कहं रमिअम्॥९०॥ (१५)

प्रदी० – अत्र यथोक्तेन वस्तुनाऽन्यस्यामपि प्रथममनुरक्तस्त्वमभूर्न तत इति वस्तु णवपुण्णिमामिअङ्कपओसरअणीपदप्राधान्येन द्योत्यते. । अत्र प्रदोषरजनीवेत्युपमानैरपे- क्ष्येण कथं व्यञ्जकत्वमिति चिन्त्यम् ।

अत्रैव वस्तुनाऽछंकारस्य यथा—सहि णवाणि० ।

उ०—खिण्डिताया वृद्धपरवध्वनुरक्तं स्वामिनं प्रतीयमुक्तिः । नवः प्रथमोदितः पूर्णिमासंबन्धी मृगाङ्कश्चन्द्रस्तस्य त्वं कः सखा भ्राता वाऽसि तत्सत्यं मण । तत्संबन्धित्वं विना क्षणिकानुरागित्वस्य तत्स्वभावस्य त्वय्यनुपपत्तेः । तथा चन्द्रस्य प्रदोषरजनीव तव का नायिका सौभाग्यं नायकानुरागादि समग्रं संपूर्णं यस्यां तथाभूता । प्रदोषो रज्ञमुखम् । प्रदोष एव यथा रज्ञन्यां चन्द्रानुरागसामग्र्यं तथा तव तस्यामित्यर्थः । नवत्वेन चाञ्चल्यं क्षणानुरागित्वम् । पूर्णिमाचन्द्रः प्रदोषे रज्यतेऽनन्तरं तु विरज्यते । एवं पूर्णिमामृगाङ्कत्वेन नायिकान्तरानुरागित्वं कल्लङ्कत्वम् । प्रदोषपदेन प्रकृष्टदोषवत्त्वम् । यत्तु नवः प्रतिपद्वदित इति व्याचक्षते तेषां पूर्णिमापदासंगतिः स्पष्टैव। अन्यस्यामपीति । मयीवेत्यादिः ।

## सहीति।

सालि नवनिधुवनसमर्रेऽङ्कपालीसख्या निबिडया । हारो निवारित एवोच्छ्रियमाणस्ततः कथं रमितम् ॥

उच्चेरन्तो इति पाठे उच्चलिन्त्यर्थः । सस्या नायिकां प्रतीयमुक्तिः । हे सखि नवसुर्त्तरणे निविदया दृढया, अङ्कपाली, आलिङ्गनं सैव सखी, इष्टविधायित्वात् । तयोच्छ्य-माणो द्वयोस्तृतीर्यंतयांऽधिको भवन्द्वितीयपाठे चलनन्यापारेण निधुवनान्तरायं हृदयाभिघातं कुर्वन्हारो निवारित एव भग्न एव ततस्त्वया नवोद्धया इत्रेनवोदाङ्गनारताद्विलक्षणं प्रौदाङ्गनारताद्विण वा विलक्षणं कथं रमितमित्यर्थः । अत्र निविद्धयेत्यनेन निवारणसामर्थ्यं

<sup>.</sup> १ ग. °दोषे य° । २ क. ग क्षणिकानु° । ३ क. °म्र्री अन्य° । ४ ग. °रेकपा° । ५ क, °र्प्रो° ।

अत्रै वस्तुना हारच्छेदानन्तर्मन्यदेव रतमवश्यमभूत्तत्कथय कीदिगिति व्यतिरेकः कैद्दंपदगम्यः।

पविसन्ती घरवारं विविश्चिष्ठअवअणा विश्वोइक्रण पहम् । खन्धे घेत्तूण घडं हाहा णहोत्ति रुअसि साहि किं ति ॥ ९१ ॥ अत्र हेत्वलंकारेण संकेतिनकेतनं गच्छन्तं हट्टा यदि तत्र गन्तुभिच्छसि तदाऽपरं घटं गृहीत्वा गच्छेति वस्तु किंतिपर्दैद्योन्यम् ।

प्रदी ० – अत्र निधुवनसमर इति रूपकस्य व्यञ्जनायामप्रयोजकतया वाच्येन वस्तु-मात्रेण हारच्छेदानन्तरं प्रौढाङ्गनारताद्विलक्षणं नवोढायास्ते रतमभूत्तत्त्वथय कीटिगिति व्यतिरेकालंकारः केहंपद्प्रकाश्यः।

अलंकारेण वस्तुनो यथा—पविसन्ती०।

अत्र नष्ट इति रोदिषीति हेत्वछंकारेण संकेतिनकेतनं गच्छन्तं कामुकं दृष्ट्वा यदि गन्तुमिच्छासि तदाऽपरं घटं गृहीत्वा गच्छेति वम्तु किंतिपद्प्राधान्येन प्रकाश्यते ।

उ०-रण इत्यनेन दुरवगाहत्वं व्यज्यते । शौढाङ्गनारतादिस्रक्षणिमिति । ततोऽपी-त्यर्थः । अत एव । नवोढाया ईदृशं रतिमिति विस्मयः । कृदंपदोति । तस्य विस्मयार्थत्वा-दिति भावः । नवोढास्वभावविरुद्धगाढालिङ्गनाज्ज्ञायते तद्रतं विस्र्थणिमिति । अत एव समरपदम् । द्वयोस्तुल्यव्यापारे हि समरो भवतीति । वस्तुनो व्यङ्गकत्वं तु तन्नैरपेक्ष्ये-णापि व्यङ्गचन्यञ्जनं संभवतित्येतावन्मात्रेणेत्याहुः ।

#### पवीति ।

प्रविशन्ती गृहद्वारं विवल्लितवद्ना विलोक्य पन्थानम् । स्कन्धे घटं गृहीत्वा हा हा नष्ट इति रोदिषि किमिति ।।

जलानयनन्याजेन संकेतस्थानं गत्वा शून्यं तद्विलोक्य जलघटं स्कन्वे गृहीत्वा गृहद्वार-पर्यन्तं समागतां पश्चात्संकेतस्थानयायिनं स्विपयमवलोक्य पुनर्जलानयनन्याजात्संकेतस्थानं गन्तुं विवालितं वदनं कृत्वा द्वारस्खलनन्याजेन घटं क्षिप्तवा लोकवञ्चनाये रुद्तीं सर्खीं प्रतीयमुक्तिश्चतुराया अपरं घटं गृहीत्वा गच्छाहं सर्वे समाधास्य इत्यिमप्रायगर्मा । हे सिल गृहद्वारं प्रविशन्ती त्वं स्कन्ये घटं गृहीत्वा परावर्तितषद्ना सती पन्थानं हृष्ट्वा घटो नष्ट इति किमिति रोादिषीत्यन्वयः । रोद्ने नष्टत्वं हेतुः । घटष्वंसे च विवृत्य पथो विलोकनं हेतुः । किंतिपदेति । हेतुप्रश्लेन हेतुं विना रोदनस्याऽऽहार्यत्वलामादिति

१ ग. °त्र हारच्छेदादनन्तरमेव । २ ख. ग. क्यंप ° । ३ क. ग. ख. °दव्य ङ्ग्यम् । ४ क. क्यंप ° । ५ क. °थेः । अभूदिसस्यावश्यमित्यादिः । नवो °।

. यथा वा-

विहल्रङ्गलं तुमं सिंह दृद्यूण कुढेण तरलतरिहिम् ।
वारण्कंसिमसेणअ अप्पा गुरुओत्ति पाडिअ विहिण्णो।। ९२ ॥(१६)
अत्र नदीकूले लतागहने कृतसंकेतमप्राप्तं गृहप्रवेशावसरे पश्चादागैतं दृष्ट्वा पुननदीगमनाय द्वारोपघातव्याजेन बुद्धिपूर्वकं व्याकुलया त्वया घटः स्फोटित इति
मर्यां चिन्तितं तिकिमिति नाऽऽश्वसिषि तत्समीहितसिद्धये त्रजाहं ते श्वश्रूनिकदें
सर्व समर्थियष्य इति द्वारस्पर्शनव्याजेनेत्यपह्नुत्या वर्स्तु ।

प्रदी ० - यथा वा -- विहलङ्क्षलं ० ।

अत्र नदीकूळे छतागहने कृतसंकेतमप्राप्तं गृहप्रवेशसमये पश्चादागतं कामुकं दृष्ट्वा पुनर्नदीगमनाय बुद्धिपूर्वं द्वारस्पर्शव्याजेन त्वया घटः स्फोटित इति भैयाऽवगतम् । तत्स-माश्चासं विधाय समीहितासिद्धये त्रज । अहं तव श्वश्रूनिकटे सर्वे समर्थयिष्य इति वस्तु द्वारस्पर्शिमिषेणेत्यपह्नुत्या वारप्फंसिमसेणेति <sup>3</sup>भँदेन द्योत्यते।

उ॰-भार्वैः । गन्तुमित्यस्य तमित्यादिः । नन्वयं स्वतः संभवी न कन्युक्तिसिद्धोऽत आह । यथा वोति ।

विइलेति।

विशृङ्खलां त्वां सति दृष्ट्वा कुटेन तरलतरदृष्टिम् । द्वारस्पर्शमिषेणाऽऽत्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥

नदीकूले लतागहने कृतसंकेतमप्राप्तं गृहप्रवेशसमये पश्चीदागच्छन्तं कामुकं दृष्ट्वा पुनर्नदीगमनाय बुद्धिपूर्व द्वारस्पर्शक्याजेन घटं स्फोटितवतीं नायिकां प्रति सख्यास्त्व-दिभिप्रायोऽवगतो मया तत्समाश्चासं विधाय समीहितसिद्धये त्रजाहं त्वच्छ्वश्वादिनिकटे सवै समाधास्य इत्यभिप्रायगर्भाऽविद्ग्यजनप्रतारणायेयमुक्तिः । हे सिल विशृङ्खलामितिमारव-शाद्विकलामत एवातिशयिततरलहिष्टं त्वां दृष्ट्वा कुटेन घटेनाऽऽत्मा गुरुर्गरीयांस्त्वादृश्या अपि कष्टदायक इति दुःखेन द्वारस्पर्शमिषेण पातयित्वा विभिन्नो विभेदित इत्यर्थः । अन्तर्भावितण्यर्थोऽयम् । नायं द्वारस्पर्शिद्घटनाशस्त्वया कृतः किं तु गुरुतया परपीडकत्वाद्घटेनैव वात्मा विभेदित इत्यपह्नुतिरत्रालंकारः । विशृङ्खलां कामपरवशामिति हृदि स्थितोऽर्थः । स्त्यपा घट इति । क्याकुलयेत्यर्थः । अपद्नुत्योति । अचेतने चेतनत्वारोपमूलिकयेत्यर्थः ।

१ क. °दीतीरे छ°। १ ख. °गच्छन्तं द°। ३ क. ख. ग. द्वाराघा°। ४ क. ख. ग. °पूर्वं बया°। ५ ग. °ति तव चेष्टितं मया ज्ञातं। ६ क. ख. °या चोतितं। ७ ख. °टे सम°। ८ ग. °स्तु व्यज्यते। ९ क. °ममाव°। १० क. पदप्राधान्येनं। ११ ग. °वः। नन्व°। १२ ग. °श्चाद्रच्छ° १३ ग. °श्चः। जो°।

जोत्लाइ महुरसेण अ विइण्णतारुण्णउमुअमणा सा । वुड्ढावि णवोढिव्विथ परवहुआ अहह हरइ तुह हिअअम् ॥ ९३ ॥

अत्र कान्यछिङ्गेनं दृद्धां परवर्धूं त्वमस्मानुन्झित्वाऽभिल्रपसीति त्वदीयमा-चरितं वक्तं न शक्यमित्याक्षेपः परवहुपद्मकाश्यः । एषु कविनिवद्धवक्तृप्रौ-ढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः । वाक्यप्रकाश्ये तु पूर्वमुदाहृतम् । शब्दार्थोभयशक्त्यु-द्धवस्तु पद्मकाश्यो न भवतीति पश्चित्रंशद्भेदाः ।

# पवन्धेऽप्यर्थशक्तिभूः ॥ ४२ ॥

प्रदी०—अलंकारेणालंकारस्य यथः—जोहः इ०।

अत्र परवधूत्वेन सा तव हृद्यं हरतीति काव्यलिङ्गालंकारेणास्मानुजिझत्वा वृद्धां परवधूमभिल्रषसीति त्वदाचरितं वक्तुं न शक्यत इत्याक्षेपालंकारः प्राधान्येन परवधूपद्-द्योत्यः प्रकाश्यते ।

राव्दार्थोभयराक्तिमूलस्तु पद्प्रकाश्यो न भवति । तत्र वाक्यस्यैव प्राधान्यात् । एवं पञ्चत्रिंशद्भेदाः ।

मबन्धे ।

#### उ०-जोह्रोते।

ज्योत्स्त्रया मघुरसेन च वितीर्णतारुण्योत्सुकमनाः सा । वृद्धाऽपि नवोडेन परवधूरहह हरति तव हृद्यम् ॥

तरुण्या वृद्धपरवध्रक्तं नायकं प्रतीयमुक्तिः । अहहिति खेदे । वृद्धाऽिप सा नायिका ज्योत्स्नया मधुरसेन वसन्तरसेन मद्यस्याऽऽस्वादेन च वितीणि दत्तं तारुण्याय तरुणधर्माय सुरतायौत्सुक्यं मनासि यस्यास्तादृश्यिप यतः परवध्रुरतो नवोन्देव तव हृद्यं हरित । परवध्रुत्वेनेव तव वित्तं सा हरित न तु सौन्द्योदिनिमित्तान्तरमस्तीित भावः । परवध्रुत्वं हृद्यहरणे हेतुरिति काव्यिष्टिङ्गाष्टंकारः । परवध्रुत्वं हृद्यहरणे हेतुरिति काव्यिष्टिङ्गाष्टंकारः । परवध्रुत्वं हृद्यहरणे होतुरिति काव्यिष्टिङ्गाष्टंकारः । परवध्रुत्वेन त्वमेव तस्यामनुरक्तो न तु तादृश्यिप सा स्वत इति सूच्यते । आक्षेपाछं-कारः । नायकचरितस्याशक्यवक्तव्यत्वरूपः । पद्मकाश्यो नेति । एकस्यैव पदस्य परिवृत्त्यसहत्वतत्सहत्वे वक्तुमशक्ये इति मावः । पश्चित्रश्चित् । अर्थान्तरसंक्रमित-वाच्यात्यस्तितरस्कृतवाच्याष्टक्ष्यक्रमास्त्रयः । छक्ष्यक्रमेषु वस्त्वंष्टंकारमेदेन शब्द्रशिक्तिमुलो द्वादश्या । एषां सप्तदशानां वाक्यपदमूलत्वेन द्विविध्ये चतुस्त्रिशत्ति । अर्थशक्तिमूले एक इति पश्चित्रश्चिर्त्यर्थः ।

१ क. ख. 'धूं चास्मा' । ग. 'धूमस्मा'। २ ख. 'क्यत इत्या'। ३ ख. ग. 'रवधूप'। ४ ख. 'न संभ'। ५ क. 'वधूं चाभि'। ६ क. त्वदीयच'। ७ क ्रः। आक्षे'।

यथा गृध्रगोमायुसंवादादौ । तथा च—
अलं स्थित्वा इमज्ञानेऽस्मिन्गृध्रगोमायुसंकुले ।
कङ्कालबहुले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥ ९४ ॥
न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्मध्रैपागतः ।
प्रियो वा यदि वा देष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥ ९५ ॥
इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य पुरुषविसर्जनपरामिदं वचनम् ।
आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम् ।
बहुविद्वो सुहूर्तोऽयं जीवेदाप कदाचन ॥ ९६ ॥
असुं कनकवर्णामं वालमप्राप्तयौवनम् ।
गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यज्ञध्वमविञाङ्किताः ॥ ९७ ॥

प्रदी ० — अर्थशक्तिमूलः पदवाक्ययोः प्रबन्धे च । प्रबन्धश्च संघटितनानावाक्यसमु-दायः । स च ग्रन्थरूपस्तद्वान्तरप्रकरणरूपश्चेति । तत्र पदवाक्ययोरुदाहृतम् । प्रबन्धे यथा गृधगोमायुसंवादादौ । तथाहि — अलं स्थित्वा ० ।

इति दिवा प्रागलभ्यवतो गृधस्य मृतावेक्षकपुरुषविसर्जनपरं वाक्यमेलकम् ।

# आदित्योऽयं०

उ०-अलिमिति । दिवा प्रगरुमस्य गृथ्यस्य मृतबालावेक्षकपुरुषाविसर्जनपरिमदें स्लोकद्वयम् । गृथ्रगोमायुसंकुले तैर्व्याप्ते कङ्कालबहुलेऽस्थिप्राये । अत एव घोरे दारुणे सर्वप्राणित्रासजनके । एवं च निष्प्रयोजना संभावितानिष्टा चैवंविधस्थले स्थितिरनुचि-तेति भावः ।

ननु बालकोज्जीवनं संभाव्यते तत्राऽऽह—न चेहेति । इहं संसारे कालधँमीं मृत्युस्तं प्राप्तः कश्चित्प्रियद्वेष्यान्यतरोऽपि न जीवितः । अद्य यावदिति शेषः । तथा च तदसं-भावितामिति भावः । समाधानायाऽऽह—प्राणिनामीदृशी मरणानन्तरमपरावृत्तिरूपा गतिः स्वभावः । तथा च स्वभावस्य दुरितिक्रमत्वात्सेदो न कार्य इति भावः ।

#### वाक्यमेळकम् । वाक्यसमुदायः ।

आदित्य इति । निशि प्रगल्मस्य गोमायोस्तव्द्यावर्तनपरिमदं श्लोकद्वयम् । हे मूढा अयमादित्यः स्थितोऽस्ति । तथा च न रात्रिचरेभ्यो भयमधुनाऽस्तीति भावः । अतः सांप्रतमधुना स्नेहमूर्थान्मते बाले समीपावस्थितिरूपं कुरुत । मृतस्य जीवनासंभवादफल् मवस्थानमत आह—बहुविद्म इति । राक्षसवेलात्वाद्भृतावेशादिरूपप्रह्यस्तश्चेत्तदै-तन्मुहूर्तापगमे तद्विन्ननाशोपशान्तावेशो बालः कदाचिज्जीवेदित्यर्थः । अपिः संभावनाद्योत्तकः । एवं जीवनसंभावनामुत्पाद्य मोहियद्यमाह—अमुमिति । अविशक्किता लोकापत्रा-

९ ख. °मुपेयिवान् । प्रि° । २ क. वा दुष्टः प्रा° । ३ ग^ थं बालास्त्य° । ४ क. °धर्मे मृत्युं प्रा° । ५ ग. °वः । आदि° ।

इति निश्चि विजूम्भमाणस्य गोमायोजनव्यावर्तनिष्ठं च वचनमिति प्रवस्थ एव प्रथते । अन्ये त्वेकाद्श भेदा ग्रन्थिवस्तरंभयान्नोदाहृताः । स्वयं तु कैंश्लणतोऽनुसर्तेच्याः । अधिरह्नद्रात्यद्रदाक्यययोः ।

# पदैकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः।

तत्र प्रकृत्या यथा--रइकेलिहिअणिअसणकर्किमलअरुद्धणअणजुअलस्स । रुद्दस्स तइअणअणं पव्वईपरिचुंविअं जअइ ॥ ९८ ॥

प्रदी ० - इति निशि प्रगल्मस्य गोमायोम्तद्वचावर्तनपरं स्ठोकद्वयमिति प्रवन्ध एव व्यक्तर्अः प्रथते । अत्र स्वतःसंभविना वस्तुना गमननिवर्तनस्तप्रवस्तुत्यक्तिः । एवमन्येऽप्येकादशॅ प्रभेदा द्रष्टव्याः।

### प्रदैकदेश०।

रसादयो छक्ष्यक्रमाः पदैकदेशे रचनायां वर्णेषु । अपिशब्दात्त्रवन्धे । पदवाक्य-योस्तु ' पदेऽप्यन्ये' इत्यनेनेव प्रतिपादिताः । पदं तावद्द्विविधर्म् । सुवन्तं तिङन्तं च । तदेकदेशो नाम धातुस्वरूपप्रक्वातिभागः प्रकृत्येकदेशः मृहिइस्बन्दपविभक्तिभार उपम-र्गादिरूपश्च । तत्र पदवाक्ययोरुदाह्रनं प्राक् । पदैकदेशादिपूदाहियते ।

तत्र धातस्त्रपत्रकृत्यात्मकपदेकदेशे रमादिन्यक्तिर्यथा—रङ्केलि०।

उ ० - दशङ्कारहिता गृधस्य मांसलुव्यस्य वाक्यान्मृदाः कथमकस्मादीदशोऽयं वालस्या-ज्य इति विचाररहिता अमुं कनकवर्णामं न तु कनकामम् । तद्गतकाठिन्यस्यापि प्रति-पत्त्यापत्ते: । अनेन मृत्युचिह्नवदर्योद्यभावः । वालम् । तेन मृत्युकालाभावः । अप्राप्त-यौवनम् । तेन परदारगमनादिराहित्येनाऽऽयुःसत्त्वं सूच्यते । ईट्शं कथं त्यजध्वम् । आर्षमात्मनेपदम् । गमननिवर्तनेति । द्वंद्वः । प्रकृत्येकदेशः । प्रकृतेरेकदेशः । यथा-क्ककेरित्यत्र क उदाहरिष्यते । उपसगीदीति । स्वातन्त्र्येणैषामर्थाप्रत्यायकत्वादेकदेशात्वं बोध्यम् । आदिना पुरुषच्यत्ययपूर्विनिपाताद्यः ।

## रईति ।

रतिकेलिहतानिवसनकरिकसलयरुद्धनयनयुगुलस्य । रुद्रस्य तृतीयनयनं पार्वतीपरिचुन्वितं जयाते ॥

रतिकेली हतं निवसनमर्थाद्वीरीसंबन्धि येन करिकेसलयाम्यां रुद्धमर्थात्पार्वत्या नय-नयुग्लं यस्येति बहुवीहिद्वयगभैकर्मधारयः । चण्डीदासम्तु रतिकेलिह्तानिवसनया करिक-

१ क. ख. ग. ° छं चेति प्रे । २ ग. °रिभया नोदा° । ३ ग. लक्ष्यतो° । ४ क. °कः। प्रथमतोऽत्र स्व° । ५ ° श भे°। ६ क. °म् । तिडन्तं सुवन्तं च । ७ क्. ° रूपः प्र°। ८ ग. प्रतीखाः ।

अत्र जयतीति न तु शोभत इत्यादि, समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे लोकोसरेणैव व्यापारेणास्य पिधानमिति तदेवोत्कृष्ट्रम् । यथा वा—
भेयान्सोऽयमपाकृतः सश्चपथं पादानतः कान्तया
द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावन्न यात्युन्मनाः ।
तावत्प्रत्युत पाणिसंपुर्देगलनीवीनिवन्धं धृतो
धावित्वैव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ ९९ ॥

प्रदी०-अत्र रितव्यक्ती 'जि' घातुरूपप्रकृतेः प्राधान्यम् । यतः स्थगनव्यापारसाम्येऽप्य-न्यनेत्रयोः कराम्यां पिधानमस्य तु लोकोत्तरेण कर्मणिति तदेवोत्कृष्टं धन्यजीवितमिति रत्युत्कर्षप्रयोज्ञकमनया व्यज्यते । अत एव जयतीत्युक्तं नतु शोभत इत्यादि । एवम-प्रेऽपि प्रकृत्यादे रसादिव्यञ्जने प्राधान्यं तत्तद्र्थेव्यञ्जकतयाऽवगन्तव्यम् । नामरूपतदेकदेशे तद्वचक्तिर्यथा—प्रेयान्सो० ।

उ०—सल्याम्यां रुद्धं नयनयुगुलं यस्येति विग्रहमाह । तत्र निवसनेत्यत्र हुस्विश्चन्त्यः । ईदृशस्य रुद्धस्य पार्वतीपरिचुम्बितं तृतीयं ल्लाटलोचनं जयित । जिँधातुरूपेति । प्रकृत्यन्तरस्य सत्त्वेऽप्यव्यक्षकत्वादिति भावः । उत्कर्षे हेतुमाह । यत इति । स्थगनमाच्लादनम् । लोकोत्तरेणेति । पिधानोपकरणत्वेनादृष्टत्वात्कीद्धापिधानोभयकारित्वाद्यागातिशयल्ज्जाहर्षादिसंपद्द्वारा रत्यतिशयपोषकत्वाच तत्त्विमिति भावः । तदेव । तादृशिधानवत्तृतीयनयनमेव । उत्कर्षप्रयोजकिमिति । वस्त्विति शेषः । अनया । जिक्षपप्रकृत्या । न तु शोभत इति । जयतेरेवोत्कर्षे शक्तेः । स च विशिष्य प्रति-योग्यनुपादानात्सर्वप्रतियोगिक एवति करिपहितापेक्षया चुर्म्बनिपहित उत्कर्षः प्रतीयत इति भावः ।

प्रेयानिति । सञ्चापथामित्युभयान्विय । सोऽयमिति प्रियतरत्वेन प्रासिद्धः प्रेयान् । श्वापथेन सिहतं यथा स्यात्तथा पादयोरानतः कान्तया च सञ्चापथं निराकृतः सञ्चन्मना उद्भुकमना वासगृहात्क्रीडागृहादृद्धित्राण्येव नाधिकानि पदानि न द्वाराणि यावत्र याति न तु यातस्तावत्कृतप्रणामकं यथा स्यात्तथा धावित्वेव धृतः स्थापितः । धृङ् अवस्थाने । अस्माद्न्तर्भावितण्यर्थात्कर्मणि क्तः । अत्र यातीत्युक्तं नतु यात इत्युक्तम् । तेन गमनानुकूळ्यापारदृशायामेव तथाभाव इति ध्वन्यते । धावित्वेवेत्यनेन धावनाविष्येऽपि तथाभावकरणाद्यत्सुक्यातिशयो ध्वन्यते । पाणिसंपुटे प्रणामार्थे कृताङ्कर्शे गळक्रीवीनिवन्धयो यस्यां कियायां तद्यथा भवति तथेति धारणिक्रयाविशेषणम् । रागौत्कण्ठचात्स्खन्छतो नीवीवन्धस्य प्रणामार्ङ्करिनेवावळम्बनात्तदेवोपायनस्थानीयं कृतमिति माँव इति केचित्।

<sup>ी</sup> क. न शो°। २ क. ग. °व रूपेणास्यापि°। ३ ख. °रेंग स्थगन°। ४ क. ख. ग. °म्। तथा—प्रेया°। ५ क. ख. ग. °टलसन्नी°। ६ ख. °नितम्बं घृ°। ७ ग. °जिरू°। ८ क. भावः। पूर्वे हि।

अत्र पदानीति नै तु द्वाराणीति । तिङ्सुपोर्यथा--पाथ पाथ शुक्रचञ्च्चारुराभाऽङ्कुराणां दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च। नरि नरि किरति द्राक्सायकानपुष्पधन्वा पुरि पुरि विनिष्टता मानिनीमानचर्चा ।। १००॥

अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वं निवृत्तेति निवर्तनस्य सिद्धत्वं तिङा सुपा च। तत्रापै क्तप्रत्ययेनातीतन्वं द्योत्यते। यथा वा-

प्रदी • - अत्र द्वारादिपदं परिहृत्य पदानीत्युक्तम् । तेन द्वारपर्यन्तगमने ऽप्यमहिष्णुतयो-त्कण्ठातिशयो व्यज्यते ।

तिङ्सुपोर्यथा--पाथ पाथ ।

अत्र किरतीति तिङा किरणस्य साध्यता । तिङ्योगे साध्यतयैव धात्वर्थोपस्थितेः । निवृत्तेति सुप्प्रत्ययेन निवृत्तेः सिद्धता । सुप्प्रयोगे तथैव प्रकृत्यर्थप्रतीतेः । तत्रापि कप्र-उ०-त्वरातिशयद्योतनाय धावनिक्रयाविशेषणमित्यन्ये । पूर्व हि कृतप्रणामकस्यापाक-रणमधुना प्रणतिपूर्वकं धारणमिति वैपरीत्यं प्रत्युतपद्गम्यम् । लसन्नीवीति पाठे गलन-मार्थिकम् । अर्थान्तरं न्यस्यति-अहो प्रेम्ण इति । गतिः स्वभावः । प्रेयान्कान्तये-त्याम्यां परस्परं विरहाक्षमत्वं ध्वन्यते । असाहिष्णुतयेति । व्यङ्गचयेति शेषः । उत्कण्ठातिशय इति । तेनात्र संभोगपोष इति भावः ।

पथि पथीति । आद्यवाक्ययोरस्तीत्यध्याहारः । प्रतिमार्गमङ्कुराणामामा कान्तिः शुकचञ्च्चारुरस्ति । एवं प्रतिदिशं वीरुघां छतानां छासको नर्तकः पवमानो वायु-श्चास्ति । आम्यां च वाक्याम्यां नृतनाङ्कुरशोभाशालिवसन्तर्नुसर्वदिक्संचारिमन्दमारु-तयोरुद्दीपकयोः संपत्तिरुक्ता । निरं निरं पुरि पुरीत्येतयोः स्थानाख्यप्रमाणेनैकैकस्यां पुरि एकैकस्मिन्नरि सायकपातेन संपूर्णनगरे त्रासात्सर्वासां मानभङ्गः । तथा पुरुषेषु बाणपातेन मानधनाभिः स्त्रीभिरपि मानस्त्यक्त इत्यतीवाखण्डाज्ञाशास्त्रित्वं मन्मथस्य द्योत्यते । किरति क्षिपतीत्यर्थः । मानचर्चा मानवार्ता । मानवार्ताऽपि गता किं पुन-र्मानो गत इति वक्तव्यमिति भावः । अत्र कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्ययद्भपा कारण-कार्ययोरसामानाधिकरण्येऽपि कार्योत्पत्तिरूपा वाऽतिरायोक्तिरलंकारः ।

किरणस्येति । क्षेपणस्येत्यर्थः । औणादिकक्युप्रत्ययान्तः । किरति तमांसीति **व्युत्पत्त्याऽस्य मयुख एव शक्तत्वाच्चिन्त्यः** किरणपद्प्रयोगः । विकरणस्येति वक्तुं

<sup>9</sup> क. ख. ग. न द्वारादीनीति । २ ग. °हरम्भाङ्कु । ३ क. ग. °रि च नि । क. ४ ग. 'पि कृत्प्रल' । ५ क सुब्योगे । ६ क. भू। अर्था '। ७ क. ग. 'स्परवि' । ८ क. तेन च संभोग इति ।

छिखन्नास्ते भूमिं वहिरवनतः प्राणदियतो निराहाराः सख्यः सततकदितोच्छूननयनाः । परित्यक्तं सर्वे हसितपठितं पञ्जरशुकै-स्तवावस्था चेयं विमृज कठिने मानमधुना ॥ १०१ ॥

प्रदी०—त्ययेनातीतता प्रकाश्यत इति विकरणनिवृत्त्योः कारणकार्यभूतयोः पौर्वा-पर्यविपर्ययस्त्रपातिशयोक्तिप्रकाशो रसोत्कर्षे पर्यवस्यति ।

यतु ' लटा साध्यत्वं, क्तप्रत्ययेन भूतत्वम् 'इति व्याख्यानम् । तद्युक्तम् । सुप्ति-ङ्भ्यां सिद्धत्वसाध्यत्वव्यक्तिमभिधाय 'तत्रापि क्तप्रत्ययेनातीतत्वम् । 'इत्यनेन वृत्तिव्या-ख्यानेन विरोधात् ।

अथ मुप्तिङ्विदोषेषु यथा—- लिखनास्ते०।

उ० — युक्तम् । अत्रायं भावः — तिष्डः क्रियागतवर्तमानत्वद्योतनद्वारा तद्ग्तीत्पाद्य-मानत्वरूपसाध्यत्वव्यञ्जकत्वम् । एवं निवृत्तपदं निवृत्तिकर्त्रथेकम् । तदनुवादकेन तदुः त्तरसुपा स्वप्रकृत्यर्थविशेषणानिवृत्तौ सिद्धत्वं व्यज्यते । इतरासमिषव्याहृतसुपो निवृत्ति-रित्यादौ तद्वचञ्जकत्वस्य दृष्टत्वात् । निवृत्तिर्भाविष्यति निवृत्तः स्यादित्यादौ तथाऽप्रती-तेरितरासमिषव्याहृतेति । विकरणनिवृत्त्योरिति । कारणकार्यभूतयोरित्यर्थः । आति-श्रमोक्तिप्रकाश इति । अयं व्यङ्गच एव । रसोत्कर्ष इति । निवृत्तेः शीघ्रत्वबोधन-द्वारा वसन्तस्योद्दीपकत्वातिश्रयामिव्यक्तेरिति भावः ।

खिखिताति । बहुदिनन्यापिमानवतीं प्रति सख्या इसमुक्तिः । प्राणानां द्यितः प्राणद्यितः । तेन द्यितदुः लेन त्वत्प्राणा अपि दुः खिता मविष्यन्तीति मावः । यद्वा तव प्राणा इव सोऽस्माकं द्यित इत्यर्थः । तथा च त्वत्प्राणा इव सोऽपि अस्माकं रक्षणीय इति मावः । ईहरोऽपि भूमिम् । न तु भूमो । तेनाऽऽकाङ्क्षितस्य कर्मणोऽनुद्देश्यत्वं ध्यन्यते । छिखन् । न तु छिखतीति । तेन छिखनस्याबुद्धिपूर्वकत्वरूपमप्राधान्यं ध्वन्यते । बहिः । न तु मध्ये । तेन नायकस्यात्युद्धेगः । आस्ते । न त्वासीत् । तेनैवमवस्थानस्य प्रसादपर्यन्तता ध्वन्यते । पञ्जरकुर्वक्षितं पठितमन्यच सर्व परित्यक्तम् । अज्ञानामपीदृश्यवस्था किं पुनरस्माकामिति भावः । पञ्जरेत्यनेनान्यत्र गमनासामध्यम् । द्युकेनेत्येकवचनं तु न कृतम् । एकस्य शिक्षादिनाऽपि तथाज्ञानसंभवात् । सर्वमित्यस्य शरीरधारणोपयोगि मोजनादिकमपीत्यर्थः । अत एव कठिने । इयमुक्तरोत्तरवर्धमानासह्यपीडाजनिकाऽधुना

१ ग. दत्तसाध्य । २ क. भू। तत्त्वं क्तेन शक्खा बोध्यते । तेनोत्पन्नत्वरूपं सिद्धत्वं व्यङ्गयम् । तेन च स्वसमानाधिकरणमानचर्चासमानकालिकत्वैरूपमात्यन्तिकत्वापरपर्यायमतीतत्वं निवृत्तिगतं व्यङ्गयमिति । निकरण । ३ क. थेंः । रसो ।

अत्र लिखन्निति नै तु लिखनीति, तथाऽऽस्त इति नत्वासित इति अपि तु प्रसाद्पर्यन्तमास्त इति, भूमिमिति न तु भूमाविति नै हि बुद्धिपूर्वेकमपरं किंचिल्लिसतीति तिङ्सुविवभक्तीनां व्यंङ्गच्यम् । संवन्धस्य यथा— गामारुहम्मि गामे वसामि णअरुहिइं ण आणामि । णाअरिआणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि ॥ १०२॥

प्रदी०-अत्र लिखनित्युक्तम् । न तु लिखतीति । तेन रात्रा लिखनन्यः प्रश्वःन्य-मबुद्धिपूर्वकत्वरूपम् । आस्त इत्युक्तम् । न त्वासीदिति । तेन तथाऽवस्थानस्य प्रसा-दपर्यन्तता तिङ्विभक्त्या व्यञ्यते । यद्यपि रातृप्रत्ययः मुपः प्रकृतिरेव तथाऽपि तिङा-देशिलाङ्विकृतितया तिङ्क्वेनोदाहृतः । भूमिमित्युक्तम् । न तु भृमाविति । तेन बुद्धिपू-र्वकं भूमो न किंचिल्लिख्यत इति सुव्विभक्त्या व्यज्यते ।

गामारु०।

उ०—वसन्तचिन्द्रकादिभिन्द्रामे मन्मथविलमिते मर्तात्यर्थः । मानं विमृत्र निःशे-षेण त्यनेत्यर्थः ।

शत्रोति । आख्यातान्तिक्रयाविशेषणत्वे शत्रेतरिक्रयेष्टसाधनत्वज्ञानाधीनक्रतिसाध्यत्वपर्यवासितनान्तरीयककृतिसाध्यत्वरूपमप्राधान्यं स्वप्रकृत्यर्थगतं बोध्यते । अत एव गच्छान्नित्युक्ते किं करोतीति प्रधानिक्रयाप्रश्वः संगच्छत इति बोध्यम् । वर्तमानत्वस्य प्रत्ययवाच्यत्वमतेऽपि व्यङ्ग्यमाह । न त्वासीदिति । न त्वासिष्टेति पाटो युक्तः । एवं च स्थित्यतीतत्वव्यवच्छेदो व्यङ्ग्य इति भावः । तत्राप्यममाश्वामादाह—तेनेति । तेन बुद्धिपूर्वकं भूमाविति । भूमावित्युक्त आकाङ्क्षितस्य कर्मण उद्देश्यत्वं प्रतीयते । न चात्र तथिति भावः ।

#### गामा रहोते।

य्रामरुहाऽस्मि यामे वसामि नगरस्थितिं न जानामि । नागारिकाणां पतीन्हरामि या भवामि सा भवामि ॥

गामारे अम्मीति पाठे ग्रामीणाऽस्मीति बोध्यम् । प्रणयकछहे का त्वमम्मद्य इति वद्न्तीं नागारेकां प्रति ग्राम्यिख्या इयमुक्तिः । ग्रामरुहा ग्रामजाता । ग्रामे वसामि । अतो नगरिभ्यति नगरमर्यादां वैद्ग्धीं न जानामि । उत्पत्तिमारम्याद्य यावद्राम एवाविरते वासान्नगरिभ्यतिगन्धोऽपि न ज्ञायत इति भावः । नागरिकीणामिति शेषे षष्ठी । तत्संवन्धेन तत्पतिपृत्कर्षों व्यङ्गचः । यद्वा नागरिकीणामिति षष्ठी, अनादरे । ताः पश्यन्तीरनादृत्य

१ क. ख. ग. न लिखतीति अपि तु प्रसादपर्यन्तमास्त इति तथां SSस्त इति न त्वासित इति भू । २ ख. न बुद्धिपूर्वकं किं । ३ क. °पूर्व रूपकं किं । ग. °पूर्वकं रूपकं किं विलिख । ४ ख. व्यञ्जकत्वम् । ५ क. °त्वेनैवोदा । ६ क. °पणेन श । ७ ग. °ति । एवं । ८ ग. गामारि । ९ ग. ॰ति षष्ट्यनादरे ।

अत्र नागरिकाणामिति षष्टचाः।

रमणीयः क्षञ्चियकुमार आसीदिति कालस्य । एषा हि भग्नमहेश्वरकार्मुकं दाश्वरिं प्रति कुपितस्य भागवस्योक्तिः । वचनस्य यथा—

ताण गुणग्गहणाणं ताणुकंठाण तस्स पेम्मस्स । ताण भणिआण सुन्दर एरिसिअं जाअमवसाणम् ॥ १०३ ॥

अत्र गुणग्रहणादीनां बहुत्वं प्रेम्णश्चैकत्वं द्योत्यते । पुरुषव्यत्ययस्य यथा—

प्रदी • अत्र नागारेकाणामिति षष्ठचा पतिपदार्थे तादशकलाभिज्ञतादिरूप उत्कर्षः प्रका-रयते । 'रमणीयः क्षात्रियकुमार आसीत् ' इत्यत्र लङाऽतीतकालविहितेनोचितं तदीय-हिंसायाः सुकरत्वं व्यञ्जयता प्राधान्येन धूर्जिटिधनुर्भेङ्गजन्मा भागेवकोधः अकृष्यते । वचनविशेषो यथा—ताणं गुण० ।

अत्र गुणग्रहणादीनां प्रेमहेतूनां नानाप्रकारत्वेऽपि कार्यं प्रेमैकजातीयमेव न कदा-

उ०-तासां पतीन्हरामीत्यर्थः । अत्र नागारिकानित्यपहाय नागरिकीणां पतीनित्युक्त्या तेषु चातुर्यातिशयो द्योत्यते । तेन च स्वस्यातिचातुर्थे व्यङ्गचम् । अपरे तु तद्भर्तृ-भिस्ता अनादृत्य तत्पतीन्हरामीत्यर्थः। पतिकर्तृकेऽनाद्ररेऽस्याः प्रयोजककर्तृत्वामित्याहुः । षष्ठचोति । नगरभवत्वेनातिचतुराणां पतीनित्यर्थबोधनद्वारेत्यर्थः । तेन च स्वोत्कर्षो व्यङ्गचः । पश्यन्तीरनादृत्येति व्यङ्गचमित्यन्ये । पर्यन्ते सर्वव्यङ्गचो रस इति बोध्यम् । छङाऽतीतकाछेति पाठः । छुङोति अयुक्तः पाठः । सुक्ररत्वं व्यङ्गयतेति । स्वक्रोध-कछितस्य स्थितौ वर्तमानकाछमविष्यत्काछसंबन्धव्यवच्छेद्व्यङ्गनद्वारेति भावः ।

### ताणेति ।

तेषां गुणग्रहणानां तासामुत्कण्ठानां तस्य प्रेम्णः । तासां भणितीनां सुन्दरेद्दशं नातमवसानम् ॥

एआरिसामिति पाठ एतादद्यामित्यर्थः । पूर्व बहुतरगुणश्रवणादिभिरनुरागातिद्ययं प्रकट-यति । अनन्तरमन्यत्राऽऽसक्ते नायके कस्याश्चिद्धक्तिः । तच्छब्दा विशिष्यानिर्वचनीयार्थाः । उत्कण्ठानां मेंम सप्तेनिध्ये जातानामित्यर्थः । मणितीर्नां त्वमेव जीवितसर्वस्वामित्यादीनाम् । प्रेम्णस्ताददात्वकर्तृकगुणग्रहणादिजन्यस्य मद्वृत्तेस्त्वद्विषयस्य प्रेम्ण इत्यर्थः । ईददामेवं-विधापराधकलुषितम् । अवसानं पारेपाकः । एकजातीयमेवेति । सततमविच्छेदेन

१ क. ग. "मनाहे"। २ क. "तेनाचिरंत"। ३ क. प्रकाइयते। ४ क. "म्। षष्ठये"। ५ ग. ममाऽऽसां। ६ ग. "नां सैव ज़ी"। ७ क. "ति। प्रक"।

रे रे चश्चललोचनाश्चितरुचे चेतः प्रमुच्य स्थिर-प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य किं नृत्यित । किं मन्ये विहरिष्यसे वत हतां मुश्चान्तराशामिमा-मेषा कण्डतटे कृता खलु शिला संसारवारांनिधौ ॥ १०४ ॥

अत्र भहासः । पूर्वनिपातनस्य यथा-

प्रदी०-चिद्न्यथामावं प्राप्तामिति बहुवचनैकवचनाम्यां व्यज्यते ।

पुरुषव्यत्ययस्य व्यञ्जकत्वं यथा-रे रे चश्चलः।

अत्र त्वं मन्येऽहं विहरिष्यमे इति ' प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच ' (पा० सू० १। ४। १०६) इतिसूत्रेण युप्मद्म्मदोयींग उत्तममध्यमयोविंपर्ययेण विधानं प्रहासमामिब्यनिक ।

## उ०-प्रकर्षनिकर्षराहित्यात्परमोत्कृष्टमित्यर्थः ।

रे रे इति । साक्षेपसंबोधनामिद्म्। चञ्च छ्छोचनायामञ्चिता गिमता रुचिरिमछाषो येन तथाभूतः । यद्वा चञ्च छान्यां छोचनाभ्यामञ्चिता प्रकटीकृता, अर्थान्नायिकया रुचिरिमछाषो यत्र तत् । तेन चञ्च छप्रकटीकृताभिष्ठाषस्यान्यिरत्वम् । अत एव तत्प्रतियोगितया स्थिरप्रेमाणामिति वक्ष्यति । स्थिरं प्रेम यत्र तं मिहमानं विषयानासक्त्यादिना छ्ञ्घमुत्कर्षे प्रमुच्य त्यक्त्वा, एणनयनां तत्सहर्शनयनामाछोक्य किं कस्मान्नृत्यासि नृत्यप्रेक्षितृत्रनानवं छोक्य नर्तक इव किं हषीदुछोछं भवसीत्यर्थः । अत्रेणीमिति विहायैणिति पुंछिङ्गेन यथा त्विय नयनव्यापारादि करोति एवमन्यत्रापि पुरुषे यथा वा त्वं नयनयोर्व्यापारमैन्यां करोप्येव-मन्येऽपि पुमांस इति नास्यां साधारण्यामनुराग उचित इति सूचयित। त्वं मन्ये विहरिप्यसे । अहं विहरिष्य इति किं त्वं मन्यस इत्यर्थः । प्रहासे च मन्योपपदे (पा० सू० १ । ४ । १०६ ) इति मध्यमोत्तमयोर्व्यत्यासः । वतेति खेदे । हतां निन्दिताम् । अन्तराशा-मन्तर्विद्यमानामान्नां विहरणाविषयिणीमित्यर्थः । एषा स्त्रीस्त्रपा संसारवारांनिधौ मज्जनायिति शेषः । कृता विधान्नेति शेषः । एवं च परिणामविरसत्वाद्धर्षे न युक्त इति मावः । महासमिन्यनक्तिति । प्रहासे च नोत्तमपुरुषस्य शक्तिः । ततस्तदप्रतितेः । तस्माव्यञ्जकानुशासनमेव तदिति भावः । तेन च शान्तरसः प्रकृष्यते । अत एव प्रावपदैकः देशादीनामसंछक्ष्यक्रमच्येञकत्वमेवोक्तं संगच्छते । एवं सर्वत्र बोध्यम् ।

१ क. त्वं। २ ग. वलोकनेन नर्तः । ३ क. भस्याः कः । ४ क. किः । प्रहासे बोल्य इति व्याख्यानात् । तस्माः । ५ ग. व्यङ्गयत्वः ।

येषां दोर्बलमेव दुर्बलतया ते संमतास्तैरिप

प्रायः केवलनीतिरीतिश्वरणैः कार्य किम्रुवींश्वरैः ।

ये क्ष्माशक्र पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमास्ते स्युनैंव भवादशास्त्रिजगति द्वित्राः पिवत्राः परम् ॥१०५॥
अत्र पराक्रमस्य प्राधौन्यमवगम्यते । विभक्तिविशेषस्य यथा—
प्रधनाध्वनि धीर धनुध्वनिभृति विधुरैरयोधि तव दिवसम् ।
दिवसेन तु नरप भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपदम् ॥ १०६ ॥

प्रदी ० - पूर्विनिपातादयः पदैकदेशधर्मत्वात्पदैकदेशा एव गण्यन्ते । पूर्विनिपातस्य यथा-येषां दोर्बेछ ० ।

अत्रै चादुके पराक्रमनयेत्यत्र नयस्याल्पाच्तरत्वेन पूर्वानिपातमविधाय पराक्रमस्य तथामावोऽम्याईतत्वं द्योतयति ।

उपपद्विभक्तिविशेषस्य यथा—प्रधनाध्वनि ० ।

उ०-येषामिति । येषां राज्ञां दोर्बछमेव बाहुबछमेव । एतेन नयव्यवच्छेदः । ते दुर्बछतया संमताः । नीतिज्ञानां वृद्धानामिति रोषः । प्रमादादिसंभवात् । ननु किं तिर्हं केवछनीतिविद एव समीचीनाः । नेत्याह—तेरिति । तेरप्युर्वीश्वरैः किं कार्यम् । न किमपीत्यर्थः । तैः कैः।प्रायो बहुधा केवछं नीती राजधमीदिशास्त्रं रीतिस्तत्प्रतिपादितो वृत्तिप्रकारस्तन्मात्रशरणैः । बछवद्धिस्तत्काछं झटित्येव धर्षणादिति भावः । के तिर्हं समीचीनास्तन्नाऽऽह—य इति । हे क्ष्माशक ये पुनः पराक्रमनययोः स्वीकारेण कान्तः सुन्दरः कमः पूर्व पराक्रमस्ततस्तदाच्छिन्न एव नय इत्याचारक्रमो येषां ते । तिर्हं तानेवाऽऽश्रयस्वेत्यन्नाऽऽह—ते स्युरिति । न्निजगित भवनत्रयेऽपि न स्युरेव । यदि वा स्युर्द्धित्रास्तथाऽपि भवाद्दशः पवित्रा नैवेत्यर्थः । अत्र स्युरित्यत्र काकुः। नेति शेषस्याध्याहारो वा बोध्यः। चादुके । राजस्तुतौ । अभ्यहितत्वम् । प्राधान्यरूपम् । वस्तुतोऽभ्यहितस्य हि पूर्विनिपातो विधीयते न तु तत्र तिद्धि। निर्मित भावः ।

प्रधनोति । विरिधनुः संबन्धिध्वनियुते रण एव मार्गः प्रवेशानिः सरणहेतुत्वात्तिसमन्तिः धुरैः शत्रुमिर्दिवसं व्याप्यायोधि । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । तव शत्रूणां युद्धेन नेष्टः प्राप्तिरिति मावः । हे नररक्षक भवान्दिवसेन विधिसिद्धयोरीश्वरसिद्धयोः साधुवादस्य विधिसिद्धस्यानाहार्यस्य वा साधुवादस्य पदं स्थानं यथा तथाऽयुद्ध । अपवर्गे द्योत्ये

१ क. °तिकुशलें का° ।२ क. ख. ग. °धान्यं ग° । ३ क. °त्र प° ।४ क. °र्थः । चाडु° । ५ ग. °गें तु° ।

अत्र दिवसेनेत्यपवर्गे तृतीया फलप्राप्तिं द्योतयाति ।
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं
दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था ।
साक्षान्कामं नवमिव रितमीलती माधवं यद्रादोत्कण्टौललितलुलितरङ्गकेस्तास्यतीति ॥ १०७ ॥

प्रदी० अत्र वीररसात्मानि भवान्दिवसेनायुद्धेति 'अपवर्गे तृतीया'। अपवर्गश्च फल-प्राप्तौ कियापरित्यागः। अतो भवत्पदार्थस्य युद्धक्पिकियाया चन्फलं विजयन्तत्प्राप्ति-स्तृतीयया चोत्यते। यस्तु ' युद्धविधीत्यादि कियाविशेषणम् ' इति व्यास्यातवानस छन्दोभक्कमपि नाज्ञासीदिति।

प्रत्ययह्वपस्य प्रकृत्येकदेशस्य यथा-भृयो भूयः ।

उ०-तृतीर्या । अयुद्धायोधीति तिङ्शक्रमभङ्गोऽप्येतद्नुकूळ एव । फळपाप्ताविति । फळीसिद्धावेवोपायेच्छानिवृत्तेरिति भावेः । एवं च नेद्रमपवर्गशरीरवटकम् । किं तु तदु-पपादकम् । अत एवाग्रेऽन्य व्यङ्गचतोक्तिः—तृतीयया द्योत्यत इति । यद्वा, एवां प्रत्य-यादीनां तत्तदर्थपुरस्कारेणानुशासनिविहितानामपि न तत्तद्येवाचकत्वं गीरवादन्यलम्य-त्वाचेति व्यङ्गचत्वम् । एवं च व्यङ्गचार्थवोधकमेवानुशामनम् । अत एव तत्र तत्र द्योत्यत इति वृत्तिकृतो व्याचल्युः । इदमुपलक्षणम् । अत्यन्तसंयोगविहितद्वितीययाऽपि शत्रूणां फलप्राप्तिर्वज्यते । अत्यन्तमंयोगस्य तावत्येव पर्याप्तेः फललामे कियानाचरणा-दिति । छन्दोभङ्गमपीति । मवानित्यस्यायोधीत्यनेनान्वयायोग्यत्वमप्यर्थः ।

भूय इति । मालतीमाधवे 'कथितं च नो मालतीधात्रेय्या लवाङ्गिकयां इति चूर्णक-मुपन्यस्य कामन्दकीवचनमिदम् । भवनवलभी गृहाच्छादनवक्रदारु । तत्र तुङ्गं महदुचं च यद्वातायनं गवाक्षं तत्र स्थिता रातिरिव मालती भूयो भूयो वारं वारं सिवधयाऽर्था-न्मालतीतातगृहसंनिहितया नगरीसंवान्विरथ्यया राजमार्गेण पर्यटन्तं माधवं नवं कामिव । साक्षात् । न तु चित्रादौ । तेन रागौत्कट्यम् ।

प्ताक्षात् । न तु चित्रादा । तन रागात्कट्यम् । इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च दर्शनम् ।

इत्युक्तेः । दृष्टा दृष्टा पुनः पुनर्दृष्टा छिलैतः सुन्द्रौः, छुछितैः स्वित्तेरत एवाङ्गकेरर्लं-रैनुकम्प्येवाऽङ्गिस्ताम्यति ग्लायतीत्यर्थः । नवं काममिति प्रसिद्धकामापेक्षया व्यतिरेकः। दृष्ट्वा दृष्ट्वेति वीप्सया रागीत्कट्यम् । छिलत्छिलैतिरिति पःटेऽिनभेनोरमेरित्यर्थः । छुछित-छुछितैरिति पाठेऽतिस्वित्तीरित्यर्थः । अत्रानुकम्पाच्यङ्गचेन सीकुमार्येण दुःखासाहिष्णुत्वाभि-व्यक्तिद्वारा विप्रस्मोत्कर्षः । वस्रभी गृहाच्छाद्नवक्रदारु । सज्जेति प्रसिद्धम् । वस्रमी

१ क. °नेति ह्यप'। २, क. °िप्त दर्शय° । ३ क. ग. °ण्ठालुलितललि । ४ क. °या। फल । ५ क. °वः। इदमुप । ६ ग. °रङ्गेस्ता ।

अत्रानुकम्पानुष्टत्तेः करूपतद्धितस्य ।

परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः
पुनर्जन्मन्यस्मित्रनुभवर्पथं यो न गतवान् ।

विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो

विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुँकते ॥ १०८॥
अत्र प्रशब्दस्योपसर्गस्य ।
कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया

किमन्यदेवं निहताश्च नो दिषः ।

किमन्यदेवं निहताश्च नो दिषः । तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमा-स्न यावदायात्युदयाद्रिमौक्षिताम् ॥ १०९ ॥

प्रदी०-अत्राङ्गकैरिति कस्वरूपतद्धितेनाल्पार्थकेनानुकम्पातिरायो व्यज्यते । उपसर्गरूपस्य तदेकदेशस्य यथा-परिच्छेदातीतः । अत्र प्रध्वंसादिति प्रशब्दः प्रकृत्येकदेशः प्रकर्षद्योतकः । उपसर्गाणामवाचकत्वात् । निपातरूपपदेकदेशस्य यथा-कृतं च गर्वा० ।

उ०-छाद्ने वऋदारुणीत्यमरादित्याहुः । अरुपार्थकाति । तस्यैव झाटिति प्रतीतोरिति भावः । अनुकम्पार्थकत्वेऽपि व्यङ्गचमुक्तमेव ।

परिच्छेदेति । तत्रैव मकरन्दं प्रति माधवस्य स्वावस्थाकथनमेतत् । परिच्छेद् इयत्तामितस्तद्रहित इत्यर्थः । सकलानां सामान्यिवशेषशक्तलाक्षणिकव्याञ्जनिकानां वचनानामविषयः । तैर्निर्वक्तुमशक्य इति भावः । पुनरन्यदा कालान्तरेऽस्मिञ्जन्मन्यनुभवपथं तद्विषयत्वं यो न प्राप्त इत्यर्थः । विवेकप्रध्वंसादिति । विवेको दोषगुणाविभागः । प्रशब्देन
समूलोन्मूलनलक्षणः प्रकर्षस्तेन मोहप्रकर्षस्तेन च रागातिश्चयस्तेन च विप्रलम्भातिश्चयो
व्यङ्गचः । तद्धेतुकामुपाचितिं वृद्धिं प्राप्तो यो महामोहः सकलाविषयाणामज्ञानं विपरीतज्ञानं वा यत्र तादृशक्षासौ गहनश्च । दुर्लक्ष्य इत्यर्थः । ईदृशः कोऽप्यनिर्वचनीयो
विकारोऽन्तरन्तःकरणं जलयित विषयग्राहिवृत्तिविषये स्तब्धं करोतित्यर्थः । प्रकर्षद्योतक
इति । प्रकर्षश्च समूलोन्मूलनरूपः ।

कृतिमिति । त्वर्या गर्वाभिमुखमहंकाराभिमुखम् । न त्वहंकारवत् । मनः कृतम् । नोऽस्माकं द्विषश्च निहताः । न तु निहरिनष्यन्ते । एवमेवं सित अन्यत् शस्त्रादिग्र-हणं युद्धादिकं नीत्यादि वा किमफलमित्यर्थः । तत्र व्यतिरेकेण दृष्टान्तमाह—तमांसि तावत्तिष्ठान्ति यावदंशुमान्सूर्य उदयाद्रेमौलितां मस्तकतामित्यर्थः। उदितसूर्यं विनोदयादि-

९ ख °पदं यो । २ च. तनुते । ३ क. °स्य पदैक° । ४ क. °गः । उपचि° ।

अत्र तुरूपयोगिताद्योनकस्य 'च ' इति निपानस्य ।
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं परामस्मद्भाग्यविपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तम् ।
वन्दीवेष यशांसि गायति मरुद्यस्येकवाणाहतिश्रेणीभृतविशालतालविवरोद्गीणैः स्वरैः सप्तिः ॥ ११० ॥

प्रदी ० – अत्र चद्वयेन मनोगर्वाभिमुखीकरणशत्रुहननयोरेककालतारूपः समुचयो द्योन्यते । यद्यपि चेति भिन्नमेव पदं न त्वन्यन्यैकदेशस्त अऽपि केवलम्य तस्यासाधुत्वात्पदंकदेशो-पचारेणोदाहरणम् । अत्रैवोक्तं मोजराजेनोपमाप्रकरणे – - १ न हीवादेः मार्थकत्वेऽपि पृथक्पदतामनुशास्ति ' इति । एतेन तिङन्तसमिन्याहृता उपसर्गा अपि व्याग्व्याताः । अथ बहुनां यथा — रामोऽसौ भ्रवनेषु ० ।

उ०-रप्यमौिळजनवन्न शोमत इति मावः । एतेन त्वां विनाऽयं लोकोऽपि तथा न शोमंत इति ध्वनितम् । तथाभूते तु तिस्मन्न तिष्ठन्तीत्थैर्थः । चट्टयनेति । यद्यप्येक-श्चोऽपि समुच्चयद्योतकस्तथाऽपि प्रकृताभिप्रायमेतत् । समुच्चय इति । अयमेव तुल्य-कालं योगितेति व्युत्पत्त्या तुल्ययोगिताशाञ्देनोक्तः । तेन वीरप्रकर्षः । न चैवं समुच्च-यालंकारस्य वाच्यत्वं न स्यात् । व्यञ्जकचादिसत्त्वे वाच्यत्वं तद्भावे व्यङ्गचत्वमिनि विशेषात् । विरोधवत् । प्रकृते च नैतदादाय ध्वनित्वं किंत्वेतद्व्यङ्गचवीरप्रकर्षमादा-येति बोध्यम् । वीरप्रकर्षोऽपि समुच्चयव्यङ्गंचतुल्ययोगिताद्वारा पौर्वापर्यविपर्ययरूपातिश-योक्तिद्वारा वेत्याहुः । तिङन्तसमिन्व्याहृता इति पाठः ।

राम इति । रावणमुद्धिय विभीषणोक्तिः । रामः सकत्रभुवन्त्रनमनोरमणः । एतेन सर्वे तद्धितकारिण इति व्यज्यते । असौ खरदृषणादिहन्तृत्वेनातिप्रसिद्धो विल्क्षणवैर्यगाम्भीर्यादिशाली च मावनया प्रत्यक्षायमाणश्च । विक्रमगुणैरिति । केवलं प्रसिद्धि प्राप्त इत्युक्तौ सदोषगुणैरिप प्रसिद्धिसंभवः । यथा संबोध्य रावणस्य । तिन्नवृत्त्यर्थे गुणैरिति । न केवलं गुणैरिप तु विक्रमजैः । एतेन सीतादानस्याऽऽवश्यकत्वं व्यज्यते । साऽपि न ग्रामे न नगरे नापि भुवने किं तु भुवनेषु। तेप्विप न कृशाम् । किं तु पराम् । तेनाज्ञातत्वानिरासः । यद्वा विक्रमगुणैः प्रकृष्टां सिद्धिं जयलक्षणां भुवनेषु प्राप्त इत्यर्थः । एतेन सर्वथाऽपि युद्धेऽजेयत्वं ध्वन्यते । तमिप यहेवो न जानाति, तदसमद्धाग्यविपर्ययादेव न तु त्वद्धाग्यविपर्ययात् । त्रेलोक्यनाथतादृश्यमहापुरुषहस्तेन मरणेऽपि मोक्षल- ध्मीविल्लासलामेन तस्यापि माग्यफलत्वात् । अस्माकं पुनश्चिरकालजीविनां तादृशप्रभुविप-

१ क. व्यज्यते । २ क. "देशत्वोप" । ३ एवं च ति" । ४ ग. "र्थः । समुचय इति । तेन वीर" । ५ क. "ग्यपौ" । ६ क. "द्वारेलाडुः । सार्थकत्वेऽपीलस्यार्थयोतकत्वेऽपील्येवार्थः । तिडन्त" ।

अत्रासाविति भुवनेष्विति गुणैरिति सर्वनामपातिपदिकवचनानां न त्वदिति न मदित्यिप त्वस्मदित्यस्य सर्वाक्षेपिणो व्यञ्जकत्वं भाग्यविपर्यया-दित्यन्यथासंपत्तिमुखेन, न त्वभावमुखेनाभिधानस्य ।

तरुणिमनि कलयति कलामनुमदनधनुर्भुनोः पठत्यग्रे । अधिवसति सकलललनामौलिमियं चकितहरिणचलनयना ११

प्रदी०—अत्रासाविति सर्वनाम्नः । मुवनेष्वित न तु देशेष्विति । मुवनेष्विति मुवनरू-पप्रातिपदिकस्य बहुवचनस्य च विक्रमगुणैरिति न तु गुणेन दोषैर्वेति प्रातिपदिकवच-नयोर्व्यञ्जकत्वम् । किं चारमञ्जाग्येत्यत्र न त्वद्धाग्येति न वा मद्धाग्येति कृतम् । तेना-स्मदित्यस्य बहुवचनसिद्धतया सर्वाक्षेपकत्वम् । तथा भाग्यविपर्ययादित्यन्यथासंपित-मुखेनोक्तम् । न त्वभाग्यादित्यभावमुखेन । अतस्तथाविधानेनाभाग्यविरहेऽपि भाग्यान्येव तादृश्वेन परिणतानीति व्यज्यते ।

#### तरुणिमानि ०

उ०-हर्शनात्त्वद्वियोगाच निरन्तरदुः खदावानलपच्यमानानां परं माग्यविपर्यय इति भावः। यदि परमिति निपातसमुदायोऽवधारणार्थः । देवो दिन्यज्ञानवानपीत्यर्थः । अत्रः भाग्य-विपर्ययादित्युक्तं न तु अभाग्यादिति । तेन त्वादृशप्रभुलामात्मार्वदिकातिशयमुखलाभे-नाभाग्यविरहेऽनुमितेऽपि भाग्यान्येव विपरीतफलत्वेन परिणतानीति ध्वनिः । असमद्भाग्यत्येनेन समस्तरक्षः कुलस्यैव तथात्वं प्रतीयते । प्रसिद्धिहेतुभूतं विक्रमगुणोदाहरणमाह—बन्दीति । बन्दी वैतालिकः । एकबाणहत्या जातानि यानि श्रेणीभूतविशालतालानां विवराणि तदुद्गीणैरित्यर्थः । एकबाणहत्या जातानि यानि श्रेणीभूतविशालतालानां विवराणि तदुद्गीणैरित्यर्थः । एकबाणहतेति पाठः स्पष्टः । रामेण किल सुप्रीवप्रत्ययाय सप्ततालवृक्षा एकबाणेन भिन्ना इति प्रसिद्धिः । सर्वनाम्न इति । षष्ठचन्तानां न्यञ्जकत्वमित्यनेनान्वयः । दोषैर्वेति । यथा रावणस्येत्यर्थः । न्यञ्जकत्वमिति । तच्च यथा तथोक्तमेव । सर्वाक्षेपकत्विपति । समस्तरक्षःकुलबोधकत्वमित्यर्थः । आक्षेपोऽत्र न्यञ्जना तेन चाज्ञाने सकलरक्षःकुलक्षयो भावीति ध्वन्यते । अभ्ययासंपत्तीति । विद्यम्पनेव संपत्तिरानिष्टेन निवृत्तिमत्त्वेन प्रतीयत इत्यर्थः । अभावमुखनेति । तथोक्तौ हि माग्यस्य सार्वदिकाभावप्रतीतौ संपत्तेरि तथाऽभावः प्रतीयेतिति भावः ।

तरुणीति । एषा चिकतहरिणचञ्चलनयना । चिकतो मीतः । तेन चक्षुषोश्चाञ्चल्या-तिरायः । सकल्लल्लामीलिमधिवसाति । किस्मिन्सति । तरुणिमानि कल्लां कटाक्षविक्षापाच्चपं-चयरूपां कल्यति शिक्षयति सति । अर्थान्नायिकाये । यद्वा तरुणिमानि कल्लामुपचयं कल्ल-यति प्राप्तवति सतीत्यर्थः । पुनः किस्मिन्सति । शिष्यभूतभ्चवोरप्रे गुरोर्मदनधनुषः समीपे पंठति सति । अर्थात्कलाः । अन्नेमनिचा प्रकृत्यर्थस्य नवृत्वम् । पूर्वपदार्थप्रधानाव्ययी-

९ ख. "पिणा भा"। ग. "पिणो भा"। २ क. "नेति"। ३ ग. "निष्टनि"।

अत्रेमनिजन्ययीभावकर्मभूताधाराणां स्वरूपस्य, तरुणस्य इति धनुषः समीप इति मौळौ वसतीति त्वादिभिस्तुन्येऽप्येपां वाचकत्वेऽस्ति कश्चि-त्स्वरूपस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी स एव न्यर्झकत्वं प्रामोति । एवमन्ये-षामपि वोद्धन्यम् ।

वर्णरचनानां व्यञ्जकत्वं गुणस्वरूपिनं रूपण उदाहरिष्यते । अपिशव्दात्मः वन्धेषु नाटकादिषु । एवं रसादीनां पूर्वगणितभेदाभ्यां सह षड्भेदाः । भेदास्तदेकपश्चाशत् ।

प्रदी ० — अत्र तरुणिमनीतीमिनिचस्तरुणत्वपदेनानुमदनधनुरित्यव्ययीभावस्य धेनुःसमीप इत्यनेन मौलिमधिवसतीति कर्मभूताधारस्य मौली वसतीत्यनेन तुल्येऽपि वाचकत्वेऽस्ति कश्चित्स्वरूस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी स एव व्यञ्जकः । तत्र त्वश्चव्देन प्रकृत्यर्थस्य प्रीढत्वं व्यज्यते । इमिनचा तु तद्वचितरेको नवत्वम् । धनुषः समीप इत्यन्न धनुषोऽन्यन्तं गुंणीमावः । अव्ययीमावे तु पूर्वपदार्थप्राधान्येऽप्युत्तरपदार्थस्य किचिदेवाप्राधान्यम् । कर्मभूताधास्थ्यले तु व्याप्तिरवगन्यत इत्यवसेयम् । एवमन्येषामि बोद्धव्यम् ।

वर्णरचनयोर्व्यञ्जकत्वं गुणस्वरूपनिरूपण उदाहरिप्यते । प्रवन्धे तु नाटकादौ रसादिव्यञ्जकत्वं द्रष्टव्यम् ।

यत्तु-'पूर्व प्रबन्धशब्देन संघटितावान्तरवाक्यसमूहोऽभिहितः । इदानी तु संघटित-महावाक्यमित्यप्रोनरुक्त्यम् ' इति कश्चिदाह । तदज्ञानात् । पूर्वे हार्थशक्तिमूलमात्रस्य प्रबन्धविषयत्वमुक्तम्, अत्र त्वसंद्यक्ष्यक्रमन्यङ्गचस्येति पौनरुक्त्यभावात् ।

### भेदा॰

उ०-भावेन च धनुषो गुणतां प्रकाशयता ततोऽप्यतिशियतवशीकास्कीशालं भूलताप्रस्य प्रत्याच्यते मौलिमिति कर्मणा व्याप्तिमूचनद्वारा सौन्दर्यातिशय इति ज्ञेयम्। तुल्येऽपीति तौल्येऽपीति पाठे स्वार्थेऽण्। चमत्कारकारीति। तथा च चमत्कार एव तादशाविशेषे
मानमिति भावः। मौदत्विमिति। त्वस्य श्रुतिकटुत्वादिति भावः। किंचिद्वेति। तेन तद्वतः
निखलवक्रतादिगुणप्रहणद्वारा सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते। किंचित्प्राधान्यं च स्वामेदेन
प्रत्याजनकृत्वम्। तत्रापि व्यञ्जनेव । व्याप्तिरचगम्यत इति । तेन सौन्दर्यातिश्चयः।
अत्र सर्वत्र सह्दस्यतासहकृतशब्दस्वभावो वीजिमित्याहः। उदाहरिष्यत इति । तेषां
रस्विष्ठमाधुर्यादिगुणव्यञ्चकत्वेन गुणज्ञाने सत्येव तद्व्यञ्चकत्वज्ञानसंभवादत्र नोद्यहतमिति मावः। इमनिजादीनां तु स्वबोध्यनिष्ठतत्तद्विशेषव्यञ्चकत्विमित्यत्रेवोदाहताः।

१ क. ख. ग. "तीत्यत्र त्वा" । २ क. "पवि" । २ ख. "झकः । ए" । ४ ग. "निर्णय उ" । ५ क. "धनुषः स" । ६ क. कर्मी भू" । ७ ग. "वः । व्याप्तिरवगम्यत इति । अत्र ।

व्याख्याताः।

# तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४४ ॥ संकरेण निरूपेण संसष्ट्या चैकरूपया ।

न केवलं ग्रुद्धा एँवैकपश्चाशद्भेदा भवन्ति यावत्तेषां स्वमभेदैरेकपश्चाशता संशयास्पदत्वेनानुग्राह्यानुग्राहकतयैकव्यञ्जकानुभवेशेन चेति त्रिविधेन संकरेण परस्परनिरपेक्षँरूपयैकप्रकारया संस्रष्ट्या चेति चंतुर्भिर्गुणने ।

वेदलाब्धिवियचन्दाः ( १०४०४ )

प्रदी०-तथा हि-अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ । तौ च प्रत्येकं पदवाक्ययोरिति चत्वा-रे। भेदाः । विवक्षितान्यपरवाच्येषु मध्येऽलक्ष्यक्रमन्यङ्गचः पदवाक्ष्यतदेकदेशघटनावर्णप्र-बन्धभेदेन षड्विधः । लक्ष्यक्रमेषु शब्दशाक्तिमूलस्य द्वौ भेदौ । तौ च प्रत्येकं पदवा-क्ययोरिति तस्य चत्वारो भेदाः । अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः । ते च प्रत्येकं पद-वाक्यप्रवन्धेष्विति षट्त्रिंशदस्य भेदाः । उभयशक्तिमूलस्तु वाक्य एवेति ।

तेषां०

संशयनाङ्गाङ्गिभावेनैकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चेति त्रिविधः संकरः । उक्तप्रकृारत्रयं विना संयोगः संसृष्टिः । एवमेकपञ्चाशतो भेदानामेकपञ्चाशता भेदैयींजनिर्माते तावतां तावद्धुः णनेन सहस्रद्वयमेकाधिका षट्शती च । संयोजनं च संसृष्टचादिचतुष्प्रकारीरिति तावतां चतुर्भिर्गुणने दशसहस्राणि चतुरिधकानि चत्वारि शतानि च संपद्यन्ते ।

न चानुग्राह्यानुग्राहकभावेन संकरस्थलेऽनुग्राहकस्याङ्गङ्कितया गुणीभाव इति न ध्वनिसं-करत्वमिति वाच्यम् । तत्र हि स्वतश्चमत्काारेण एव तस्य किंचित्परोपकारतामात्रम् । न तु शेषशेषिभाव एवेति । नन्वस्त्वेकपञ्चाश्चिदेष्वेकतराणां पञ्चाशता योजनम् । स्वस्य तु स्वेन कथं योजनेति चेत्र । व्यक्तिभेदमादाय विजातीयवत्सजातीयेनापि संक-रादिसंभवादिति सूत्रकर्तुराशयः ।

उ०-तदेकदेशः । पदैकदेशः । घटना रचना ।

अथ संकीर्णभेदानाह-तेषां चेति । वेद ४ ख० अब्धि ४ वियत्० चन्द्र १ । अङ्कानां च वामतो गतिः। संश्चयेति । साधकबाधकमानाभावे संश्चयविषयता । उपका-र्योपकारकत्वेऽङ्काङ्किभावः । एकव्यञ्जकव्यङ्कचत्वे तृतीयः। संकर इति । परस्परसापेक्षत्वं हि संकरः । तचोक्तत्रयेषु व्यक्तमेर्व। एकं विनाऽपरस्य तद्व्पताविरहात् । संयोग इति । एकत्र काव्ये परस्परनिरपेक्षतयाऽवच्छेदकभेदेनोभयसत्त्वमित्यर्थः । परोपकारतामात्र-मिति । एवं चानुंग्राहंकस्य नाङ्कत्वमित्यर्थः । एकतराणामिति । स्वस्य स्वतरपञ्चा-शद्धिरित्यर्थः । रस ६ दस्र २ अग्नि ३ मेदिनी १ वेद ४ अञ्च० दहन ६ इषु ६।

१ क. ग. °जनम् १२ क. एक° । ३ क. °न त्रि° । ग. न च त्रि° । ४ ख. °क्षस्वरूपयैकरू-पया । ग. °क्षस्वरू° । ५ क. ख. °तुर्गु । ६ क. °क्यपदैक° । ७ क. °णि चत्वारि शतानि च चतु-रिषकानि । ८ क. "व । संयो° । ९ क. एवमनु ।

शुद्धभेदैः सह।

शरेषुयुगत्वेन्दवः ( १०४५५ ) ॥ ४५ ॥

तत्र दिङ्गात्रमुदाहियते-

छणपाहुणिआ देअर जाआए सुहअ किंपि दे भणिआ। रुअइ पडोहरवल्रहीधरम्मि अणुणिज्जउ वराई ॥ ११२ ॥

पदी ० — अत्रार्वाचीनाः — 'गणनेयमयुक्ता । अग्रिमाग्रिमभेदस्य योजन एकैकभेदेहासात् । तथा हि — अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यात्यन्तितरस्क्वतवाच्येन योजने यो भेदः स एवात्यन्त- तिरस्क्वतवाच्यस्यार्थान्तरसंक्रमितवाच्येन योजनायाम् । एवमन्यत्रापि । तस्मात् —

एको राशिंद्विंघा स्थाप्य एकमेकाधिकं कुरु । समार्धेनासमो गुण्य एतत्संकालितं लघु ॥

इत्युक्तादिशा द्विपञ्चाशद्धेन षड्विंशत्यैकपञ्चाशतं गुणयेन् । तथा च ' रसदस्राग्नि-मेदिन्यः ' इति त्रयोदश शतानि षड्विंशत्यधिकानि जायन्ते । योगश्चद्वष्प्रकारक इति तेषु चतुर्भिर्गुणितेषु ' वेदाभ्रदहनेषवः ' इति पञ्च सहस्राणि चतुरधिकं शतत्रयं संकी-र्णमेदा इत्येव ज्याय इति वदन्ति ।

अत्र ब्र्मः — अनुभविसद्धौ तार्वैत्पुण्ड्कादीक्षुरसीष्विव ध्वनिष्विप हृद्यत्वातिश्चायानित्रायो । तथा चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य यत्रातिशयस्तत्रात्यन्तितरस्क्वतवाच्येन तद्यो जनम् । यत्र तु तद्वैपरीत्यं तत्रात्यन्तितरस्क्वतवाच्यस्येतरेण योजनिमिति व्यपदेशः । एवमन्यत्राप्यूह्यम् । एतदेव प्राधान्यमादार्थं गणना सौत्री । नन्वेवं यत्रोभयोस्तुरुयमेव चारुत्वं तत्र भेदान्तरं स्यादिति । मैवम् । अपकर्षाभावस्यातिशयपदेन विवक्षितत्वात् । तत्रोभयभेदसंकरस्वीकारात् । एतादृशे चास्थाने पदाल्यम्वनमात्रभेव महत्पौरुषिति सद्ध-द्यभावमास्थायाऽऽलोचनीयिमिति ।

शुद्धभेदैः सह— शरेषुयुगखेन्दवः। तेषु दिङ्मात्रमुदाहियते—छणपाहुणि०।

उ०-उभयभेदसंकरोति । अर्थान्तरसंक्रभितवाच्यसंकरत्वेनात्यन्ततिरम्कृतवाच्यसंकरत्वेन च तब्द्यवहार इति नाऽऽधिक्यमिति मावः । शुद्धभेदैः । प्रागुक्तैकपश्चाशिद्धः । शार् देश । शार् केकपश्चाशिद्धः । शार् केकपश्चाशिद्धः । शार् देश ५ युग ४ ख० इन्दु १ ।

क्ष(छ)णेति ।

क्षणप्राघुणिका देवरजायया सुभग किमपि ते भणिता । रोदिति गृहपश्चाद्भागवलभीगृहेऽनुनीयतां वराकी ॥

१ क. "दस्य हरा"। २ क. "तं विदुरित्यु"। ३ क. "वत्खण्डका"। ४ क. "य सीत्री गणना। ५ क. तस्य भे"।

अत्रातुनयः किम्रुपभोगलक्षणेऽर्थान्तरे संक्रमितः किमनुरणनन्यायेनोपभोग एव व्यङ्गचे व्यञ्जक इति संदेईः । तथा

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्धलाका घना वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सहे वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भव ॥११३॥

प्रदी ॰ अत्रातुनयतेर्वाच्योऽनुनयः किमुपभोगलक्षणे लक्ष्ये संक्रमित आहोस्तिद्विव-क्षित एवोपभोगस्य व्यक्षक इति, अविवक्षित्वाच्यविवक्षितान्यपरवाच्ययोः संदेहः संकरः। सिग्धश्यामलकान्ति ॰ ।

उ०-देवरानुरक्तामुपनायिकामुत्सवगतां तत्पत्न्या कट्कामनुनेतुं देवरं प्रति कस्याश्चिदुक्तिरियम् । पँडोहररावदो गृहपश्चाद्भागे देशी । त्वज्ञाययाऽतिदुरुक्तिमिः पीडिताया अपि त्वय्यनुरागदर्शनेन हे सुमग हे देवर ते तव यः क्षण उत्सवस्तत्र क्षणमात्रं
वा प्राचुणिका अतिथिः सा ते तव जायया न तु प्रियया किमपि अवाच्यं मणिता गृहपश्चाद्भागवलमीगृहे रोदिति । अतो वराकी उत्तराशक्तत्वास्वय्यासक्तत्वाच दीना अनुनीयताम् । अत्रानुनयो रोदननिवर्तको व्यापारः । तेन संमोगो व्यङ्गचः । मृहपश्चाद्भागेत्यनेन विजनता । क्षणप्राचुणिकेत्यनेन दुःखातिशयोचित्यम् । स्वगृह उत्सवसक्तेन
सर्वेषां जनानां व्यासक्तिचत्तत्वं च । अनुनय इति । रोदननिवर्तकव्यापारस्तप इत्पर्थः।
विवस्तित एव । अर्थान्तरासंक्रमितो वाच्यतावच्छेदकरूपेणैव प्रतीतिविषयः । अविविक्तितवाच्येति । अर्थान्तरासंक्रमितवाच्यरूपाविवक्षितवाच्येत्यर्थः । तात्पर्यानुपपत्या
किमत्रोपमोगगतातिशयप्रतिपक्तये लक्षणयाऽनुनयत्तेरुपमोग एवार्थ उत्त रोदननिवर्तकानुनय एवार्थ उपमोगो व्यङ्गच इत्यत्र साधकवाधकमानामावारसंदेहः । स चैकस्यैवोपमोगस्योदेश्यत्वात्र दोषाय ।

स्तिग्धोति । स्तिग्धा श्वः श्वः । त्यामला या कान्तिस्तया लिसं निबिद्धसंबद्धं वियदाः कारां येः । वेद्धन्त्यो बद्धपङ्क्तितया बहुतरं शोभन्त्यः सिवलासं खेळन्त्यो वा बलाकान् पितिविशेषाणां पङ्क्तयो येषु तथाभूता घना मेघा एव घना निबिद्धाः कामं यथेष्टं सन्तु । तथा शीकरिणोऽम्बुकणशालिनः । तेन शैत्यमान्धे । ताद्दशा वाता अपि सन्तु । एवं पयोदो मेघः सुहृत्केकाजनकाह्वाद्जनकतया मित्रं येषां तेषां केकापद्सांनिध्यान्मयूराणं कला अन्यक्तमधुरा आनन्दजन्या वाण्यः सन्तु । आनन्देन कण्ठजाङ्याद्व्यक्तता । यद्वा पयोदस्य सुहृदां तदुदयोल्लासिनामित्यर्थः। अत एवाऽऽनन्दकेकाः । पयोदोल्लासे तत्सुहृदा

१ क. स. °हः। स्नि°। २ क. °ताः सीक°। ३ क. संक°। ४ क ग. °प्लोह्र्र°।

अत्र लिप्तेति पयोदसुहृदामिति चात्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः संसृष्टिः । ताभ्यां सह रामोऽस्मीत्यथान्तरसंक्रमितवाच्यस्यानुग्राह्यकभावेन रामपदलक्षणैकव्यञ्जकानुप्रवेदोर्नं चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वन्योः

पदी ० — अत्र मुंख्यार्थवा वाह्यित्रदं संपर्क छक्षयद्वित्रायं व्यनकि । पयोदं चाचेतने सीहदा-मावात्मुहृत्पद्मुपकारित्वं छक्षयैत्तद्विरायं प्रतिपाद्यति , पयोदानां मयूरिनष्टेककः द्युपकार्-शीछत्वात् । रामपदं च मर्वसहैत्वानुपयुक्तदाक्यार्थन्यः मकछदुः खभाजनत्वं छक्षयत्मीतां विनाँऽपि जीविष्यामीति व्यञ्जयदेव विप्रचम्भं व्यनक्ति । तदत्र छिष्ठेति पयोदमुहृद्दामित्य-नयोरत्यन्तितरस्कृतवाच्ययोः संस्रष्टिः । ताभ्यां सह राम इत्यर्थान्यक्ति । वाष्ट्रप्रवित्वच्यानुष्ट्रा-ह्यानुप्राह्वभावेन संकरः । तयोरुद्दीपकत्वात् । रामपदेन चक्रव्यञ्जकानुप्रवेश वाऽर्थान्तर-

उ०-मानन्दोचित्यात्। शेषं प्राग्वत्। कामं सन्तु तावता न मे क्षितिरिति भावः। तदेवाऽऽह—हंदमितिशयेन कठोरहृद्योऽहं रामः सकल्दुः लपावत्वेन प्रमिद्धोऽिम । अत एव मर्थमुक्तोह्गिक्तातिशयनितहेशं सहे । उत्तमपुरुपेकवचनमेतत् । अत्रताहशदुः लनकसमाः
नेऽिष प्राणधारणादात्मन्थकारो व्यङ्गचः। वैदेही विदेहरानपुत्री तु राजापत्यत्वात्क्वीत्वाच्च
सुकुमारतया दुः लाक्षमा विदेहस्य कामस्याऽऽश्रया च कथं मविष्यित कथं नीविष्यित
तज्जीवनं न संभाव्यत इत्यर्थः । हहाहोति समुदायः खेदातिशये। भावनोपनीतां संबोध्य
हहाहा देवि धीरा भव । देवत्वेन धैयौँचित्यम् । कश्चित्त हे सर्वसहे वसुधे देवि धीरा
भव । दुहितृशोकेन त्वं मा विदीर्णा भवेत्याह । अत्र रामपदेन दुः खपात्रतालक्षणया
व्यज्यमानस्य राजत्यागज्ञदावरुकल्यारणापितृशोकाद्यधिरतदुः खसहनातिशयस्यावगमे व्यखनयाऽवगतैः शोकावेगधैर्यनिर्वदादिभिः परिपृष्टो विप्रहम्भः प्रकाश्यत इति बोध्यम् ।

मुख्यार्थेति । द्रवट्द्रव्यस्य सर्वावच्छेदेन संयोगो हि छेपनम् । नंपको दृद्यमंत्रन्यः । पयोदे चेति । सोहृदं चित्तवृत्तिविशेषः। पयोदाः मुहृदो येपामिति बहुत्रीहिरिति भावः । तद्ध्वनयन्नाह—पयोदानामिति । अत्यन्तित्रस्कृतेति । छेपनमुहृत्त्वयोः मर्वथाऽ- नन्वयादिति भावः । संसृष्टिरिति । त्रिहृपसंकराभावादिति भावः । अर्थान्तरेति । दुःखसहिष्णुत्वेन वाच्यस्य रामस्यैवान्वयादिति भावः । संकर इति । पूर्वोक्तात्यन्ति रस्कृतवाच्याभ्यां सहेत्यर्थः । तयोक्दीपकत्वादिति । तद्वचङ्के विप्रष्टम्भ इति भावः ।

१ ग. °न वाच्यार्था । २ क. °यद °। ३ क. °हनत्वा °। ४ क. °ना जी °। ५ क. °रः विप्रलम्भे तद्यङ्ग्य उद्दीपनार्थतया तयोः सुचारुत्वविश्रान्तिस्थानयोरेक थेयाहकत्वात् । राम इत्येका थेप्रवेशे °।

संकरः । एवमन्यद्प्युदाहार्यम् । इति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिर्णयो नाम चतुर्थ उछासः समाप्तः ।

प्रदी ० - संक्रामितवाच्यरसध्वन्योः संकरः । रामोऽस्मीत्यनेवैव लक्षणामूलस्य विप्रलम्भस्यं च व्यञ्जनाद्विप्रलम्भे वीच्यव्यङ्गचेऽप्यस्य प्राधान्यात् । एवमन्यैद्प्युदाहार्यम् । इति महामहोपाध्यायश्रीगोविन्दकृते काव्यप्रदीपे ध्वनिप्रभेद्विभागश्चवुर्थ उल्लासः ।

उ०-रामोस्मीऽत्यनेनैवेति । रामपद्छक्ष्येण विप्रलम्भव्यञ्जनेऽपि रामपद्स्य सहकारि-त्वादिति भावः । सीतां विना न जीविष्यामीतिलक्षणमूलवस्तुनश्च वाच्यतः प्राधान्येनैव ध्वनिप्रयोजकत्वं बोध्यम् ।

> इति श्रीशिवभद्दसुतसतीगर्भजनागोजीभद्दकृते कान्यप्रदीपोद्योते चतुर्थ उल्लासः ॥ ४ ॥

अथ पश्चमोल्हामः।

एवं १ ो निणींते गुणीभूतन्यक्षेत्रस्य प्रभेदानाह—
अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धचङ्गमस्फुटम् ।
संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काकाऽऽक्षित्रमसुन्दरम् ॥ ४५ ॥
व्यङ्गचमेवं गुणीभूतव्यङ्गचस्याष्टो भिदाः स्मृताः ।

कामिनीकुचकलशवद्गूँढं चमत्करोति । अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमान-मिति गुणीभूतमेव । अगूढं यथा—

प्रदी ० - एवं ध्वनौ भेद्प्रभेदाभ्यां निर्णाते गुणीभूतन्यङ्गचस्य भेदानाह — अगूढ । वाच्यापेक्षयाऽचमत्कारकारित्वेन न्यङ्गचस्य गुणीभावः । तच्च स्वत एवामुन्दरतया मुन्दरत्वेऽप्यगूढत्वादिविशेषणसप्तकेन चेत्यर्थः । अगूढं चासहृद्येरिप वेद्यम् । तादृशं च वाच्यायमानतया न तथा चमत्करोति यथा कामिनीकुचकछशवद्गृदम् । एवमन्ये-प्वपि भेदेप्वनुमव एव साक्षी । अपरस्याङ्गमपरस्य रसादेः स्वनैरपेक्ष्येण छ्ञ्यसिद्धेरुप-कारकम् । वाच्यसिद्धचङ्गं वाच्यस्य सिद्धिरेव यद्धीना तत् । अस्फुटं सहृद्यानामिष दुःखसंवेद्यम् । संदिग्धतुल्यप्राधान्य इति । संदिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यं चेति द्वयमिन्दर्थः । काकाऽद्रक्षिष्ठं येया काका विना वाक्यार्थ एव नाऽऽत्मानं छभते तया प्रका-रयम् । काकाँ हठेनोपस्थापितमिति वा । असुन्दरं स्वभावादेव वाच्यापेक्षयाऽचारु ।

उ०-भेदानाहेति । अवसरसंगत्येति भार्वः । व्यङ्गचिमाति । अस्य गुणीभूतव्यङ्गच इति रोषः । अष्टाविति । एतेनाप्रधानं संदिग्धतुल्यप्राधान्यं चेति मध्यमकाव्ये व्यङ्गचं त्रिविधमिति परास्तम् । रसादेरिति । रसपदमल्रक्ष्यक्रमोपल्रक्षणम् । आदिना ल्रक्ष्य-क्रमस्य वाच्यवस्तुनश्च संग्रहः । उपकारकम् । उत्कर्षकम् । वाच्यस्य सिद्धिरें-वेति । कुतोऽपि वैगुण्याद्विश्रान्तस्य यतो विश्रान्तिरित्यर्थः । अत्राङ्गं निदानम् । संदिग्धप्राधान्यमिति । चमत्कारजनने वाच्यव्यङ्गचयोः संदिग्धं तुद्भयं वा प्राधान्यं यत्र तत् । वाच्यकृतो व्यङ्गचकृतो वा चमत्कार इति संदेहः । चमत्कारजनने वाच्य-व्यङ्गचयोर्द्वयोरपि क्षमत्वेन तुल्यता बोध्या । काकुध्वेनीर्विकारः ।

१ ग. °ङ्गयप्र" । २क. भिद्र मताः ।३ ग. °द्गृढमेव च° । ४ °तव्यङ्गयमे° । ५ क. यत्र का° । ६ क एवाऽऽत्मानं न रु° । ७ क. °का कण्टेनो° । ८ ग. °वः । अष्टा° ।

यस्यासुहृत्कृतित्रस्कृतिरेत्य तप्तसूचीव्यथव्यतिकरेण युनाक्ति कर्णौ ।
काञ्चीगुणग्रथनभाजनमेष सोऽस्मि
जीवन्न संप्रति भवामि किमावहामि ॥ ११४ ॥
अत्र जीवन्नित्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ।
उन्निद्रकोकनदरेणुपिशङ्गिताङ्गा
गायन्ति मञ्जु मधुपा गृहदीर्घिकासु ।
एतच्चकास्ति च रवेर्नववन्धुजीवपुष्पच्छदाभमुद्याचलचुन्वि विम्बम् ॥ ११५ ॥

प्रदी ० - तेप्वगूहं यथा - यस्यासुहृत्० ।

अत्र जीवन्नेत्यमिमतकार्याशक्तत्वे संक्रमितवाच्यम् । तस्य च मरणमेव श्रेय इति व्यङ्गचमसहद्यैरिव वाच्यवत्प्रतीयत इति गुणीभृतम् ।

उनिद्रकोक ।

उ०-यस्येति । अर्जुनस्य बृहत्रलाद्शायां स्वाम्युद्याय किमिति न चेष्टस इति केनापि पृष्टस्य वाक्यमिदम् । यस्य ममासुह्च्छन्नः कृता स्वस्य तिरस्कृतियेनेद्दशः स्वयमेव मां शरणमेल्य स्वस्यैव कर्णों तप्तसूचीन्यधस्य यो न्यतिकरः पौनःपुन्यं तेन युनिक्त संव-ध्नाति शरणागतस्य शत्रोस्तप्तलोहशलाकया कर्णवेध इति देशाचार इति चण्डीदासः । यस्य प्रागीदशः प्रमाव आसीद्यन्नामश्रवणमात्रेण शत्रवः स्वमुखेनेवाऽऽत्मानं धिककुर्वन्तः स्वहस्तेनेव कर्णकृततप्तलोहशलाकावेधा यं शरणमायान्ति स संप्रति कार्श्वीगुणस्य प्रथनं काञ्च्या गुणेन प्रथनं तद्रपस्य कर्मणो भाजनं तत्र नियुक्त ईदृशो जातोऽस्मि । अतो जीवन्नाभावस्य वाधात्क्रियापदस्थजीवपदं प्रकृष्टजीवनं लक्षयिति । तद्भावबोधे चानुतापादेव जीवनं निन्दतीत्यनुतापातिशयो व्यङ्ग्यः । स च सर्वजनवेद्यत्वाद्गूदैः । यन्तु कष्टजीवित्वं लक्ष्यतावच्छेदकमिति तन्नं । नञो वैयर्थापत्तेः । तात्पर्यप्राहकतया सार्थकत्व-मिति चेत् । उक्तार्थलक्षणया सार्थकत्वमेव युक्तम् । जीवन्नित्यिमतकार्यशक्तत्व इति च पाटः । नञो चोतकत्वान्त समुद्रायलक्षणाशङ्का । जीवन्नित्यभिमतकार्यशक्तत्व इति वा पाटः । वाच्यवदिति । एवंविधेऽर्थ ईदृशप्रयोगप्राचुर्यादिति भावः । गुणीभूत-मिति । अगूढाल्यमित्वर्थः ।

अगूटमेवात्यन्तातिरस्कृतवाच्य उदाहरति—उन्निद्रेति । नायकेन सह सुप्तां रतिश्रमा-लसतयाऽनाकलितप्रवेषसमयां सखीं प्रति तत्सूचनाय सख्या इयमुक्तिः। उन्निद्रं विकसितं

९ क. °मेव सो °। २ ग. °मि कमा °। ३ क. 'ढः। जीवन्ने °। ४ ग. ° वित्वं। ५ क. °न्न। वै °।

अत्र चुम्बनस्यात्यन्तितिरस्कृतवाच्यस्य । अत्राऽऽसीत्फणिपाञ्चन्यनिविधिः शक्त्या भवदेवरे गाढं वक्षसि ताडिते हसुमता द्रोणाद्भिरत्राऽऽहतः । दिव्यैरिन्द्रजिद्त्र स्रक्ष्मणशरैर्लोकान्तरं प्रापितः केनाप्यत्र मृगाक्षि राक्षसपतेः कृता च कण्डाटवी ॥ ११६॥

प्रदी० — अत्र चम्बुतेर्वक्त्रसंयोगोमुख्योऽथें। उचेतने वाधित इति संयोगमात्रं छक्षयं-तोऽस्यात्यन्तितरस्कृतवाच्यत्वम् । व्यङ्गचश्चाम्योषःकालो वाच्यायमानतया गुणीभृतः । नन्वत्र लक्ष्यतावच्छेद्कस्य संयोगत्वस्य वक्त्रसंयोगेऽपि मत्त्वात्कथमत्यन्तितरस्कृतवा-च्यत्वमिति चेह्नक्ष्यतावच्छेद्कस्य सत्त्वेऽपि वाच्यस्य संयोगिविशेषम्यान्वयाप्रवेशात्।

## अत्राऽऽसीत् ।

उ०-यत्कोकनदं रक्ताव्जम्।

रक्तावजे रक्तकुमुदे बुधैः कोकनदं स्मृतामिति ।

अथ रक्तिसरोरुहे। रक्तोत्पछं कोकनद्मित्यमरश्च। तद्रेणुनां तत्परागेण पिशिक्कितानि रक्त-कृष्णयोर्मिश्रणात्पिशक्कवर्णान्यक्कानि येषां ते तथा भूना मधुपा अमरा गृहदीिर्धिकासु गृहवा-पीषु मञ्जु मनोहरं यथा स्यात्तथा गायन्ति। मधुपा इत्यनेन मत्ता अपि जागृता इति ध्विनः। गृहेत्यनेन निकटस्थतया गानश्रवणसुगन्धाञ्चाणादिक्षपायाः कोकनदेतियोगोपम्थाप्यचक्काः ह्वाठ्यादिक्षपायाश्च जागरणसामग्र्याः निहितत्वं ध्वन्यते। ननु सूर्योदयो मया प्रतीक्ष्यत इत्यत आह—एतद्रवेिंकैं मण्डलं चकाम्ति। कीदृक्। उद्याचलचुम्बि। तत्संयुक्तम्। अत एवषद्वितत्वाक्षवस्य नृतनस्य वन्धुजीवपुष्पच्छद्स्य पुष्पपत्रस्य, आभा यस्मिस्तत्। सक्तत्वात्। अचेतने वाधित इति। तेन रूपेण मुख्यार्थस्य तन्नानन्वयादिति भावः। अत्यन्तिति। संयोगत्वस्य लक्ष्यतावच्छेदकस्य मुख्यार्थसाधारणत्वेऽपि प्रकृते तेन रूपेण मुख्यार्थस्याचलेऽनन्वयात्तत्वम्।

तदेवार्थशक्तिम् छव्यङ्गच उदाहरति । अत्राऽऽसीदिति । रावणं हत्वा विमानमार्गेणायोध्यामागच्छतो रामस्य सीतां प्रतीयमुक्तिः । एकस्या एव समरभुवस्तत्तत्कर्माधारतया
नवनवायमानाद्भुतरसाछम्बनत्वेन पुनः पुनरत्नेत्यस्योपादानम् । यद्वा भिन्नान्येव स्थानान्यत्रपदेरुक्तानि । फणिपाशो नागपाशस्तेन बन्धनमर्थादावयोस्तस्य विधिरिति विधेर्दुर्छङ्घ्यत्वात्स्वपरामवगूहनम् । शक्तयाऽऽयुधविशेषेण् भवत्या देवरे छक्ष्मणे वक्षसि गादं दृढं
तादिते सति हनुमता द्रोणादिने तु तद्वत्यौषधमात्रम् , आहृतः आनीत इति तत्पराक्रमप्रकाशनम् । भवद्देवर इति सर्वनाम्नो वृक्तिमात्र इति पुंवद्भावः । सीतासंबन्धप्रदर्शनं च

१ क. °रं लिम्भितः । २ गे. °ण्ठावली । २ क. °कसं °। ४ क. चेन्न । लक्ष्य °। ५ क. ग. °ना परा °। ६ ग. °म्बं च °। ७ क. एव नवस्य । ८ ग. 'स्यानन्व °। ,

अन्न केनाप्यत्रेत्यर्थशक्तिमूलानुंरणनरूपस्यै। 'तस्याप्यत्र' इति युक्तपाठः । अपरस्य रसादेवीच्यस्य वा (वाक्यौर्थीभूतस्य)अङ्गं रसादि, अनुरणनरूपं वा

प्रदी • — अत्रानुनायकोपनायकप्रतिनायकेषु निर्दिष्ठेषु चतुर्थवाक्येऽनुक्तोऽपि नायको राम एवार्थशक्त्या प्रतीयते । स च केनापीत्युपादानेन वाच्यायमानतयाऽगूढः कृतः । 'तस्याप्यत्र ' इति पाठे गूढतया ध्वनित्वमन्याहतमेव । अत्र श्लोके प्रतिवाक्यमत्रेत्यु-पादानं प्रत्येकमेवाद्भुतत्वं न्यनिक्त ।

अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा प्रधानस्याङ्गमलक्ष्यक्रमः, अनुस्वानामलक्ष्यक्रमो वेति

उ० - वात्सल्योत्पाद्नया पराभवज्ञानितरोधानायोपकारप्रकाशनाय च । इन्द्रजित्, रावण-पुत्रो दिन्यैर्छक्ष्मणशरेछोंकान्तरं प्रापितः । दिन्यानां तत्प्रापकत्वस्योचितत्वात् । इन्द्राजिदि-त्युक्तया इन्द्रोऽपि येन जितः सोऽपि येन जित इति प्रतीत्या छक्ष्मणपराक्रमप्रकर्षः । अत एवात्र छक्ष्मणत्वेन छक्ष्मणग्रहणम् । छक्ष्मणशरेरिति शराणां कर्तृत्वप्रदर्शनेन छक्ष्मणस्य तत्रावहेळा सूचिता । सगाक्षीति सर्ववाक्यार्थान्विय । केनापीत्यिपिर्हेळायाम् । राक्षसपते रावणस्य कण्ठरूपाऽटवी केनापि च्छित्रा । छिन्नस्य पुनः पुनरुद्रतस्य च्छेद्नाद्टवीत्युक्तम् । अहंकारप्रकटनिया धीरीदात्तेन रामेण मयेत्यपहाय केनापीत्युक्तम् ।

केनापीत्युपेति । अनिर्धारिताविशेषत्वेन किमः शक्ती, मयेति व्यङ्गचम् । तच्च प्रसिद्धिवशाद्वाच्यायमानमित्यगृद्धमिति भावः। यद्वा, अनिर्वचनीयगुणगरिम्णेत्यर्थकेन राम-रूपः कर्ता स्फुटं व्यज्यत इत्यर्थः। एकेनेति पदान्तरोपादानेऽि तत्प्रतीतेर्पशक्तिमूलत्वं बोध्यम् । तस्यापीति । अतिशयितप्रभाववन्त्वेन ख्यातस्येत्यर्थः। एवं पाठे लक्ष्मणशरैः कृतेत्यापाततोऽन्वयभ्रमे पश्चादत्युत्कटप्रभावशालिलङ्केशहन्ता राम एवेति पर्यालोचनेन गृदः तया रामरूपः कर्ता द्योत्यत इत्यर्थः। तेन च तस्योत्कर्षातिशर्यः। एतेन कृतेत्यस्य कर्तृ-सापेक्षतया मयेति पदाध्याहार आवश्यकः। इत्यं च स्फुटत्वं तद्वस्यं न्यूनपदत्वं चाधिकामिति परास्तम् । तादशरणस्मृत्या सीतालापेन च हर्षयुक्ते वक्तरि न्यूनपदत्वस्य गुणत्वाच्च स्ववीर्यसंगोपकत्वेन धीरोदात्तत्वप्रकटकतया गुणत्वाच्चेत्याहुः। प्रकृतवाक्यार्थप्रतीतिव्यवभानेन प्रतीयमानस्य, शृञ्दशक्तिमूलवस्तुक्षपव्यङ्गचस्यालंकारस्य वा झटित्यसंवेद्यत्वेन नागूद्धत्वसंभव इति तत्रानुदाहत्यार्थशक्तिमूल एवोदाह्वतम् । रसादीनामगूद्धत्वं तु वचनस्याप्यन्तिस्याहुः । अपरुस्य रसादेरिति । रसादेरलक्ष्यकमो वाच्यस्य लक्ष्यक्रम इति

१ क. °तुस्वान° । २ ग. °स्य । अप° । ३ ग. °क्यार्थभू ° । ४ क. °दिरनु ° । ५ क. ग. र् भीति । ६ क. °यः । प्रकृत ° । ७ ग. °त्रसा ° ।

अयं स रसनोत्कर्षां पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुज्ञवनस्पर्शो नीवीविस्नंसनः करः ॥ ११७॥

अत्र बृङ्गारः करुणस्य।

कैलासालयभाललोचनरुचा निर्वतितालक्तक-

व्यक्तिः पादनखद्युतिगिरिभ्रवः सा वः सदा त्रायनाम्।

स्पर्धावन्धस्रमृद्धयेव सहदं रुढा यया नेत्रयोः

कान्तिः कोकनदानुकौरसरसा सद्यः सम्रत्सार्यते ॥ ११८ ॥

प्रदी ० - द्विविधः । तत्र प्रथमे रसस्याङ्गभावेन गुर्णाभृतत्वं यथा - अयं स० ।

अत्र भूरिश्रवसिरिछन्नं हस्तमासाद्य तद्वधृनां प्रलापे शृङ्गारः करुणस्याङ्गम् । निष्पः नस्य रसस्यापराङ्गत्वाभावाद्रमपदेनात्र स्थायिभावो द्रष्टन्यः ।

रसस्यैव भावाङ्गता यथा—कैलासालय ।

उ०-यथासंस्येनान्वय इति प्रांश्चः। अन्ये तु द्वयोर्द्वयमप्यङ्गम्। न च रसस्य वाच्याङ्गत्वासं-भवः। तिद्वित्मरण्यं यत्र द्रारथवचनानुपालनव्यसनी रामो रक्षांसि जिगायेत्यादौ रामगत-वीरस्य वाच्यारण्योत्कर्षकत्वेन तत्संभवात् । अत एव महतां चोपलक्षणमित्युदात्तालं-कारे महतां रसादीनामप्युपलक्षणमङ्गभाव इति व्याचस्युः। अत एव रसस्य वाच्याङ्ग-त्वमत्र नोदाहृतम्। तत्रोदात्तालंकारस्य वक्ष्यमाणत्वात्। न चैवमनुप्राह्यानुप्राह्कलक्षण-ध्वनिसंकरेऽनुप्राहकस्याप्यपराङ्गत्वापत्तिः। यत्र साक्षादङ्गत्वं तत्र स रसनेत्यादावपरा-ङ्गत्वम्। यत्र परम्परया तत्र स इति भेदादित्याहुः।

अयमिति । समरमूमिनतितं मूरिश्रवसो हस्तमाछोच्य तद्वधृनां प्रछापोऽयम् । अयं हरयमानदुरवन्यः । सोऽनुमूतररानोत्कर्षणादितत्तच्छृङ्गारावस्थः । उत्कर्षां, आकर्षकः । शृङ्गारः । नायिकाविषयो नायकाश्रयः । तस्यैव नायिकाश्रयस्य । करुणस्य । नायिकाश्रयस्य । अयमेव प्रधानम् । शोकस्योख्वणतया करुणस्यैवाऽऽस्वादगोः चरत्वात् । शृङ्गारस्त्वङ्गम् । प्राग्वृत्तशृङ्गारोचितररानाकर्षणादिविद्यासस्मरणस्य शोकपेन् पकत्वात् । अतिप्रियनाशे शोकातिशयदर्शनात् । एवं च करुणमादायास्य काव्यस्य ध्वनित्वम् । शृङ्गारस्थायिनमादाय गुणीभूतव्यङ्गचत्वमिति बोध्यम् । शोकावेशादेव शृङ्गारोऽपुष्टः । एवमग्रेऽपि ।

कैलासोति । कैलासालयस्य शंभोर्भालसंबन्धिनो लोचनस्य वह्निरूपस्य रुचाऽरुण-कान्त्या निर्वर्तिता निष्पादिताऽलक्तकस्य व्यक्तिः प्रकटता यस्याम् । मानिन्याः पाद-

१ क. °नीविवि । २ क. "सिमिद्ध । ३ क. "कारिस । ४ क. भावं प्रत्यङ्ग । ५ क. भावं प्रत्यङ्ग वे तृदात्तालं कारस्य वक्ष्यमाणत्वात् । अर्थामिति । अर्थ दृश्यमान । ६ ग. °स्य ध्व । ७ ग. °म् । एव ।

अत्र भावस्य रसः।

अत्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय-स्तानेतानपि विभ्रती किमपि न क्वान्ताऽसि तुभ्यं नमः। आश्चर्येण महुर्मुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्भुव-स्तावद्धिश्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः ॥ ११९ ॥ अत्र भविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयेस्य रतिभावस्य ।

प्रदी ० - अत्र वक्तुर्देवीविषयकरतिरूपभावे देवयोः शृङ्गारोऽङ्गम् । भावे भावस्याङ्गत्वं यथा-अत्युचाः परितः । अत्र भूविषयो रतिभावो राजविषयस्य रतिभावस्याङ्गम् ।

उ०-पतने सांनिध्येन लाक्षारुणललाटनेत्रप्रभासंपर्कात् । तेन शिवस्य गिरिनापादपः पतनं ध्वन्यते । तादशी गिरिभुवः पार्वत्याः सा पादनखद्यतिवीं युष्मानसदा त्रायतां रक्ष-त्वित्यर्थः। सा का । यया द्युत्या सुदृढं यया स्यात्तथा रूढा प्रवृद्धा कोकनदस्य रक्तो-त्पलस्य रक्ताञ्जस्य वाऽनुकारः सादृश्यं यस्यां तादृशी । कोकनद्सदृशीत्यर्थः । अत एव सरसाऽतिशैया नेत्रयोः कान्तिः कोपजनिता शोणचुतिः सद्यस्तत्क्षणं समुत्सार्यते निःशेषं दूरी क्रियते । पादपतनगतस्योत्सार्गणकर्तृत्वस्य तदनुभावरूपायां तादशद्यता-वुपचारो वेक्ष्यमाणोत्प्रेक्षार्थः । अत्र गिरिभुवः कोपान्नेत्रयोः शोणा कान्तिरासीत्सा पादप्रणते शिवेऽपगतेति तत्त्वम् । तत्रेदमुत्प्रेक्षते—स्पर्धेति । स्पर्धाया विनिगीषाया बन्धेन सातत्येन समृद्धयाऽतिद्वित्ययेव । अत्र भाललोचनरुचिसंपर्ककृते स्वमावशोणनख-द्युतेर्दात्तत्वे स्पर्धावन्धो हेतुत्वेनोत्प्रेक्ष्यते । एवं च कैलासालयत्वादिगम्यपरमैश्वयोंऽपि अतिप्रियतमलोचनपीडामगणयन्नेव पाद्प्रत्यन्त एव यां प्रसादाय नमस्करोति तस्यां मक्तिरुचितैवेति तस्य शुङ्गारस्य भावप्रकर्षार्थमेवोपादानाँ त्पृष्टविभागाद्यप्राप्त्याऽपृष्ट-त्वाच रसस्य भावाङ्गतेति भावः ।

अत्युचा इति । राजानं प्रति कवेरुक्तिः । हे पृथ्वीति संबोधनपदाध्याहारः पूर्वीर्धे। -अत्युचाः परितः सर्वतः स्फुरन्ति समन्तान्द्याप्य तिष्ठन्ति । स्फारा अतिविस्तृताः । अपि-र्भिन्नक्रमः । एतान्विश्चत्यपि किमपि, ईषद्पि न हान्ताऽसि, इति घरण्याः स्तुतिमाश्च-र्येण, एवंविधगिर्यादिधारणेऽप्यक्तमादाश्चर्यम्, यावत्प्रस्तौमि करोमीत्यर्थः । तावदिमा-मेतद्विशिष्टां बिभ्रत्पालयन्नेव धारयंस्तव भुजः, न तु भुजौ । ततो भुजस्मरणाद्वाचः पृथ्वीस्तुतिरूपा मुद्रिताः संकुचिता इत्यर्थः । अत्र भूविषयो भाव आहार्यः । नृपवर्ण-नार्थमारोपितत्वात् । अत एवापुष्ट इत्याहुः । राजविषयस्योति । तदुत्कर्षकत्वात्त-स्येति भावः । वक्तारित्यत्रापि अपेक्ष्यम् । एवमग्रेऽपि ।

९ ग. 'पयर'। २ ग. 'यभा'। ३ ग. 'शियता ने ' ४ ग. 'रणाक'। ५ क. 'स्य ताद'। ६ ग. <sup>१</sup>नाइसस्य । ७ ग. <sup>१</sup>त्वादिला<sup>१</sup>।

बन्दीकृत्य नृपदिषां मृगद्दशस्ताः पश्यतां प्रेयसां श्लिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चिवन्ति ते सैनिकाः । अस्माकं सुकृतैर्द्दशोनिपतितोऽस्यौचित्यवागांनिधे विध्वस्ता विपदोऽखिलास्तदिति तैः प्रत्यथिभिः स्तूयसे ॥ १२० ॥ अत्र भावस्य रसाभासभावाभासौ प्रथमदितीयार्थेद्योत्यो । अविरलकरवालकस्पनैर्भुकुटीतर्जनगर्जनैर्मुद्धः । दृदशे तव वैरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात् ॥ १२१ ॥ अत्र भावस्य भावप्रशमः ।

प्रदी०-आमामस्याङ्गत्वं यथा-वन्दीकृत्य० ।

अत्र प्रथमार्थे शृङ्कारोऽननुरक्तविषयतया, द्वितीयार्थे तु रतिरूपो मावः रात्रुवि-षयतयाऽऽभामः । तौ च राजविषयकरितमावस्याङ्गम् ।

भावशान्तेर्यथा--अविरलः।

ं अत्र वैरिणो गर्वरूपो भावः । तस्य शमो राजविषयैकरातिभावेऽङ्गम् ।

उ०-वन्दीति। हे नृपते तव सैनिका येषां द्विषां रात्रूणां कातरतया सृगसदृशदृशः स्त्रियो वन्दिकृत्य हरादाहृत्य पश्यतां प्रेयसां पश्यतस्तात्प्रियतमाननादृत्य ताः श्किष्यन्ति आलिङ्गन्ति हराश्केषज्ञनितकोपस्य शान्तये प्रणमन्ति लान्ति आत्मात्कुर्वन्नित्यर्थः । परितः कामशास्त्रानुक्तस्थलेऽपि चुम्बन्ति। मत्तत्वात् । त्वरावेशाच । इत्थमनुचितप्रवर्तियताऽपि त्वं तैः प्रत्यिभिरिति स्तूयसे । नन्प्रकारमाह—हे औचित्यवारांनिधेऽस्माकं सर्वेषां सुकृतैः पुण्येर्दशो गोचर इति शेषः । निपतितोऽसि । तत्तस्मान्त्वद्दर्शनादाविला विपदोऽस्माकं ध्वस्ता इति । स्नादुल्येष्वपराकामिषु प्रियेषु दशो यासामित्यर्थान्तरगर्भी-करणाय स्नोति पुन्त्वम् । अननुरक्तिति । परस्तीविषयनयेन्यि वोध्यम् । शत्रुविषयन्त्येति । एवं चानीचित्यप्रवृत्तत्वादुभयोराभासत्वम् ।

अविरलेति । हे राजान्नर-तरखङ्गकम्पनैर्भुकुटीकरणकेम्तर्जनैदिछिन्ध भिन्धीत्यादि-वाक्यस्त्रपेर्डुकारिसहनाद्रस्त्रपेर्गर्जनैः । अभेदे तृतीया । तद्वृप्मतव वैरिणां यो मदो मद-कार्यम्माभिद्देशो दृष्टः स मद्मत्वेक्षणे त्वत्कतृके त्वद्विषयके वा द्र्शने सित क्षणात्कापि गतः पल्लायितः । तस्य शम इति । न च मदो गत इत्यनेन स वाच्य एवेति वाच्यम् । अभेदार्थकतृतीयाम्यां कम्पनाद्यात्मको मद् इत्यथे मद्पद्स्य गर्वास्त्रयभावकार्यप्यत्वाद्वव-प्रश्नमो व्यङ्गच एवेति भाषः । दृदृश इत्यतीतार्थकोपादानादपुष्टत्वम् । आहार्यत्वाद्वा । एवमग्रेऽपि वोध्यम् ।

९ क. विक्य प्र°। ख. भ्वप्र°। २ क. तत्र । ३ क. °यर°। ४ ग. °दोऽस्मा°। ५ क. °ति। सद्पद्स्य । ६ ग. °वः। साकः।

साकं कुरङ्गकद्दशा मधुपानलीलां कर्तु सुहद्भिरिप वैरिणि ते प्रष्टते । अन्याभिधायि तव नाम विभो गृहीतं केनापि तत्र विषमामकरोद्वस्थाम् ॥ १२२ ॥

## अत्र त्रासोदयः।

असोढा तत्कालोल्लसदसहभावस्य तपसः कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः । प्रमोदं वो दिश्यात्कपटबदुवेषापनयने त्वराशैथिल्याभ्यां युगपदिभियुक्तः स्मरहरः ॥ १२३ ॥

प्रदी०-भावोदयस्य यथा—साकं कुरङ्गकः । अत्र विषमावस्थाव्यङ्गचस्य त्रासस्वरूपभावस्योदयो राजाविषयरतिभावस्य । भावसंधेर्यथा—असोढाः ।

उ०-साकिमाति । हे विभो प्रभो तव वैशिण कुरङ्गकदृशा बालमृगनेत्रया कान्त-या सुहृद्धिरिप साकं मधुपानाद्या लीलाः कर्तुं प्रवृत्ते सित अन्याभिधायि अनेकार्थ-तयाऽन्यस्यापि अभिधायि तव नाम केनापि जनेन जलानयनादिहेतुना वा गृहीतं कर्तृ विषमां कम्पादिकत्रीं दशामकरोत् ।

असोढेति । तपः कुर्वतीं पार्वतीं वटुवेषेण च्छलयतो महादेवस्य वर्णनिमदम् । कपटेन च्छलेन यो बटोर्ब्रह्मचारिणो वेषस्तस्यापनयनं मोचने युगपत्समकालमेव त्वराशैथिल्याम्या-मियुक्त आक्रान्तः स्मरहरो वो युप्माकं प्रमीदं दिश्याद्द्यात् । त्वराशैथिल्ययोर्हेतुगर्भे विशेषणे क्रमेणाऽऽह—असोढेत्यादि । तत्काले पार्वत्या बालत्वकाले उछसन्प्रादुर्भवन्नसह-मावो दुःसहत्वमर्थाद् दुर्बलत्वेन गौर्या यस्य तादृशस्य तपसोऽसोढा सोढुमसमर्थः । फल्दानें विलम्बियद्यमसम इति यावत् । तपस इति कर्माणे षष्ठी । अथ चेत्यव्ययसमुदायः समुचये । शैलदुहितुः पार्वत्याः कथाविश्रम्भेषु विश्वस्तत्या क्रियमाणकथास्विति यावत् । यद्वा कथानां विश्वम्भेषु प्रणयेषु गौर्याः कथाज्ञाप्यस्वविषयकप्रणयेप्वित्यर्थः । विश्रम्भः प्रणयेऽपि च । समौ विश्रम्भावश्वासावित्यमरात् । तेषु रिसकः प्रीतिमान् । शैलदुहितुः परकथ्याऽऽ-कृष्टिचत्तः कृत इति पार्वतिसौन्दर्यातिशयश्चादुर्यातिशयश्च । उछसदसममभावस्येतिपाठ उछ-

१ ग. °लीलाः क°। २ कृ. ग. त्रासस्योद°। ३ क. °भिभूतः स्म°। ४ क. °ने त्यागे यु°।

अत्राऽऽवेगधैर्ययोः संधिः।

पश्येत्कश्चित्रत्व चपल रे का न्वराऽहं कुमारी
हस्तालक्ष्वं वितर् हहहा च्युन्त्रमः कासि यासि ।
इत्थं पृथ्वीपरिवृद्ध भवद्विद्विषोऽरण्यवृत्तेः
कन्या कंचित्फलिकसलयान्याददानाऽभिधत्ते ॥ १२४ ॥
अत्र शङ्करासूयाधृतिम्मृतिश्रमदेन्यविवोधीत्मुक्यानां शवलता ।
एते च रसवदाद्यलंकाराः । यद्यपि भावोदर्यभावसंधिभावशवल-

प्रदी ० — अत्र म्मरहरगैतयोरावेगधैर्ययोः मंधिः शिवविषयगितभावम्याङ्गम् । मावशवछताया यथा — पश्येत्कश्चित् ।

अत्र परयेत्कश्चिदिति राङ्का । चल चपल रे इत्यम्या । का त्वेरित घृतिः । अहं कुमारीति स्मृतिः । हस्तालम्बं वितरिति श्रमः । हहहिति देन्यम् । त्युन्कम इति विवो-घश्चैतन्यागमरूपः । कासि यामीत्यौत्मुक्यम् । एषां रावलता नृपंविषयरितभावेऽङ्कम् । एते च गुणीभूता रसादयो रसवदाद्यलंकारव्यपदेशं लभन्ते । ननु गुणीभूतो रसो

उ०-सन्नसमभावो निरुपमत्वं यस्येत्यर्थः । आवेगधैर्ययोः । त्वरापद्शैथिरयपद्ग-स्ययोः । आहार्यत्वादपुष्टत्वम् ।

पश्योदिति । हे पृथ्वीपरिवृद्ध पृथ्वीप्रभो, अरण्यवृत्तेन्तव द्विपः कन्याऽऽलंकरणाद्यर्थं कोमलप्रख्वादीनाद्दाना गृह्वती कंचित्कामुकं जातानुगारा इत्थमिष्यत्ते । तदेवाऽऽह । कश्चित्तनः पश्योदिति शङ्का । तद्धेतुश्च व्यङ्ग्या संगोपनीयपुरुषचेष्टा रे चपल स्वच्छ-त्दाचरणशील चलपसर । इतः काकुविशेषसहकाराद्रागानुविद्धास्या । का त्वरेति सत्वरं जिगमिषावारणायेदं वचनमिति । अनेन भृतिः । अहं कुमार्यस्मि । तेन कुमार्या मम नैवंविधं स्वातन्त्र्यमुचितमिति स्मरणम् । हस्तरूपमवलम्वं वितरेति श्रमः । हह्हेति वाक्यप्रयोगजनकभावजं दैन्यम् । व्युत्कमो विपरीताचरणं जायत इति शेषः । सोऽयं विवोधः । असीति त्वमित्यर्थं । त्वं क यासि गच्छिम, इत्यौत्सुक्यम् । चैत-न्यागमेति । अकार्यत्विणियजनकेत्यर्थः । श्वचलता । पूर्वपृवीपमर्देनोत्तरोत्तरोद्य-रूपाँ । एषां तिलतण्डुलवत्समप्राधान्येन चर्च्यमाणतारूपेत्यन्ये । सा च राजपराक्रमप्रयोज्यारण्यगमनम् लिका गजपराक्रमानित्यिक्तद्वारः राजविषयां रितमुद्दीपयन्ती तदक्क-पिति बोध्यम् । एवं सर्वत्र प्रायश उद्दीपनविधयवाङ्कत्वं बोध्यं रसादेरित्याहुः ।

१ क. ख. °यसंधिरा°। २ क. °गतावे°। २ क. °भावाङ्ग°। ४ क. स्मृतिरौत्सुक्यं च। इ॰। ५ क. °पतिवि°। ६ ग. °योः। पर्ये°। ७ क. °पा सा च।

त्वानि नालंकारतयोक्तानि तथाऽपि कश्चिद्ब्र्यादित्येवमुक्तम् । यद्यपि स नास्ति कश्चिद्विषयो यत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गन्ययोः स्वपभेदादिभिः सह संकरः संसृष्टिकी नास्ति तथाऽपि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्तीति कचित्के-नचिद्व्यवहारः ।

प्रदी ॰ — रसवत् , भावस्तु प्रेयः, रसभावाभासावूर्जस्वि, भावशान्तिः समाहित इत्य-स्त्येव पूर्वेषामलंकारत्यवहारः, न पुनर्भावोद्यादिषु । तत्कथमेतदुच्यत इति चेत् । यद्यन्यवचनं विना मद्वचासे नाऽऽद्रस्ताई कश्चित्प्रेक्षावानवश्यं ब्रूयात् । 'रसादिना तुल्यन्याँयत्वात् ' इति ।

नन्दाह्रतेषु ध्वनिगुणीभृतन्यङ्गचयोर्भेदेषु ध्वनिभेदेर्गुणीभृतन्यङ्गचभेदेरलंकारभेदेवीऽ-वश्यं संकरः संसृष्टिकी वर्तते । तत्कयं कचिद्ध्वनिरिति कचिद्गुणीभृतन्यङ्गच इति । तत्रापि कचिद्लंकारध्वनिरिति कचिद्रसादिध्वनिरित्यादि । एवं तद्गुणीभृतन्यङ्गच इस्या-दिन्यपदेशानां नियम इति चेत्, प्राधान्यात् । यत्र हि यत्प्रधानं तत्र तेन न्युपदेशः । प्राधान्यं चातिशयितश्चमत्कारः । स च सहृद्यहृद्यैकवेद्य इति नासिद्धः ।

उ० — तुल्यन्यायत्वादिति । परोत्कर्षकत्वस्यालंकारत्वव्यवहारबीजस्य गुणीभूभूतरसादाविव भावोदयादाविष सत्त्वादनुक्तिविरुद्धैवेति भावः । उक्ताश्चालंकारसर्वस्वकृता तन्नामान एव ते पृथगलंकार्राः । न चैषां कथमलंकारत्वम् । अङ्गद्धारा रसाद्युत्कर्षका हि ते । एतेषां च गुणानामिव साक्षादेव रसाद्युपस्कारक्त्वमिति वाच्यम् । स्विवभावाद्युपस्कृतस्य प्रधानविभावाद्युपस्कारकत्वेनैव तदुपस्कारकत्वात् । यथा स रसनेत्यत्र
पूर्वद्शाविशिष्टत्वेन स्मृतस्य प्रकृतद्शावत्त्वेनानुभूयमानस्य शोकावेगातिशयजनकत्वम् ।
यत्र त्वचेतनादेवीक्यार्थत्वं तत्र चेतनत्वारोपादसवदलंकारः । रत्यादीनां हि ज्ञानमात्रमपृक्षितं न वास्तवसत्ताऽपीत्याहुः । संकर इति । सर्वत्र रसध्वनौ भावध्वनेः सत्त्वेन
तयोरुपकार्योपकारकत्या संकरापत्तिः । अवान्तरध्वनीनां प्रधानध्वनिरूपेतराङ्गताया
गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वस्य चाऽऽपत्तिरिति भावः । एवमन्यद्ण्यूह्यम् । नासिद्ध इति । यत्र
यन्मुखेन चमत्कारस्तत्र तेनैव व्यवहारः । अयं स रसनेत्यादौ करुणध्वनाविप गुणीभूतव्यङ्ग्यशृङ्कारेणैव चमत्कार इति तेनैव व्यवहारः इति भावः।

१ क. °त्येवोक्त°। २ क. °भिः सं°। ३ क. °न्यायादिति ४ क. °राः। अलंकारत्वं चैषां स्विभा°।

जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धिताधिया वचो वै देहीति पतिपदमुद्शुः प्रलेपितम् । कृताऽलं का भर्तुर्वदनपरिपाटीषु घटना मयाऽऽप्तं रामत्वं कुशलवसुना न त्विधिगता ॥ १२५॥

अत्र शब्दशक्तिं मूळानुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो वाच्याङ्गतां नीतः।

प्रदी ०-अथ वाच्याङ्गभावेन राव्दराक्तिमूलस्य लक्ष्यक्रमस्य गुणीभावो यथा-जन-स्थाने ०। अत्र पादत्रयद्योत्याऽपि रामेण सहोपमा मयाऽऽत्तं रामत्वमित्यनेन वाच्यतां नीता।

उ०-जनेति । कस्यचिद्राजसेवानिर्विण्णस्य कवेरुक्तिः । मया । रामत्वं रामधर्मः तत्प्राप्तम् । कुशलं परिणामसुरसमुद्वेगिनरासनिपुणं वा वसु धनं यस्य तद्भावः कुशल्य वसुता सैव कुशलं सुतो यस्या इति व्युत्पत्त्या सीता सा तु नाधिगता । रामत्वं कथं प्राप्तं तदाह—कनकस्य मृगो मार्गणं प्रार्थना वा । तत्र या तृष्णा कनके वा या मृगितृष्णा निष्कलाशा सैव कनकमृगे मारीचे तृष्णा तयाऽन्धिता धीर्यस्य ताहशेन मयेत्यर्थः । यद्वाऽन्धितया धिया करणया जनानां स्थाने प्राप्तनगरादौ भ्रमणमेव दण्डकारण्ये भ्रमणं तत्कृतम् । वै निश्चयेन देहीति वचनमेव वैदेहीति सीतासंबोधनवचनम् । तत्प्रतिपदं प्रतिस्थानमुद्भतमश्च यत्र तद्यथा भवति तथा प्रलपितम् । मर्जुर्भरणकर्तुर्धनिकस्य परिपाटीषु सेवारचनासु अलमत्यर्थं का घटना न कृता वद् । अथ वा कामर्तुः कुत्सितमर्तुर्वदनपरिपाटीषु मिथ्यामाषणप्रकारेषु घटनोपपत्तिर्वदनपरिपाटीषु मुखविवञ्चारिषु तदाशयाद्युत्रयनार्थं घटनोपायो वा स एव लङ्कामर्त् रावणस्य वदनपरिपाट्यां पङ्कत्यामिषुवटना साऽलमत्यर्थं कृतेति स्रेषोपस्थितानामभेदारोपाद्रामत्वोपपत्तिः ।

सहोपमेति । उपमा साद्दर्यम् । वाच्यतां नीतोते । कथमन्यस्य धर्मोऽन्यत्रेति निद्र्शनालंकारविधया वारणेन्द्रलीलामित्यादाविव रामत्वपदं रामसाद्दर्ये लाक्षणिकमिति भाव इति केचित् । अपरे तु जनस्थाने आन्तमित्यादिपदेरुपस्थितरामधर्माणां स्लेषमूलकामेन दाध्यवसायेन निर्विण्णगतधर्माभेदमापन्नानां रामत्वपदेनोपात्तानां रामनिर्विण्णयोः साद्दर्य- रूपाणां वाच्यत्वादिति तेषामन्वययोग्यत्वेन लक्षणाया अयोगः । यत्तु यथेवादिरूपवाच- काभावात्ताद्दर्श्वमेप्रतीतिन्यङ्गचा रामनिर्विण्णयोरुपमा रामसद्दर्शो निर्विण्ण इत्याकारा । न चेयं रामत्वं प्राप्तमित्यस्य वाच्या। तद्वृत्तिधर्मप्रतीतिमात्रस्योपमात्वाभावात् । किं तूपमे- यविशेषणतया प्रतीयमानसाद्दर्यमेवोपमा । अन्यथा मुखे चन्द्रसीद्दर्यमित्यादावप्युपमा स्थात् । एवं च सा व्यङ्गचैव । सा च कुरालवसुता न त्विभगतेति प्रतिपाद्य दुःखित्वातिराय-

१ क. ख. ग. "मूलोऽनु"। २ क. "ति जनस्थाने"। ३ क. "ति भावः। शब्द"।

आगत्य संप्रति वियोगिविसंष्ठुलाङ्गी
मम्भोजिनीं कचिदिप क्षिपतित्रियामः।

एतां प्रसादयति पश्य शनैः प्रभाते '

तन्वङ्गिः पादपतनेन सहस्रराईमः॥ १२६॥

- प्रदी० - तद्कं च शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपो द्वितीयोऽर्थः । वाच्य एवार्थशक्तिमूलस्याङ्गभावो यथा--आगत्य संप्रति० ।

उ०—रूपाधिक्येन प्रतिपाद्यमानस्य निर्विणे रामन्यतिरेकस्योत्कार्षका । यितंकिचिद्धमेल्रब्धो-पमानमावादाधिक्यमपेक्ष्य बहुविशेषणसमिपितोपमानभावादाधिक्यस्य प्रवृत्तत्वात् । प्रतिपि-पाद्यिषितदुःखित्वस्य कुशलवसुताया अप्राप्त्येवाऽऽधिक्येन तेन विशेषणेन न्यूनत्वप्रतीति । रिति न वाच्यम् । न च कुतो रामत्वं प्राप्तमित्याकाङ्क्षानिवर्तकस्य साध्यस्य वाच्यसिद्ध्यङ्कात्वमेव नापराङ्कत्वमिति वाच्यम् । जनस्थानभ्रमणादिना वाच्यार्थेनापि शब्दशक्तिमूलव्य-ङ्कात्प्रागवगतेन रामत्वसिद्धेः । संमुग्धप्रतीतवाच्यार्थानुपपत्तिवारकस्यैव वाच्यासिद्ध्यङ्कात्वात्। किं च रामत्वरूपवाच्यसिद्ध्यङ्कात्वात्। किं च रामत्वरूपवाच्यसिद्धचङ्कात्वेऽपि प्रधानीभूतकुशलवसुताप्राधिरूपस्य स्वासिद्धावन्यानेपक्षस्य व्यङ्क्योपमोत्किषिकेति व्यङ्ग्यस्य साम्यस्य वाच्याङ्कत्वमिति । तन्न । चमत्कारितद्धमिप्राधेरेवोपमात्वात्प्रागुक्त उपमेष्टेव । अन्यथा तत्रालंकाराभावापत्तेः । सा च वाच्यवेति प्रदीपकृतामाञ्चय इत्याद्धः । शब्दशक्तिमूलेति । शब्दानां परिवृत्त्यसहन्वात्तत्वम् । द्वितीयार्थस्याव्यङ्कचत्ववादिनां मते तु सर्वविशेषणव्यङ्कचदुःखित्वातिशयो वाच्योपमाङ्कमिति बोध्यम् ।

आगत्येति । मौग्ध्याद्विनैवानुनयं त्यक्तमानां प्रति सख्या इयमुक्तिः । वियोगो द्वीपान्तरे सूर्यस्य संचारेण यस्तेन संबन्धाभावः स एव वियोगो विरहस्तेन विसंष्ठु-छाङ्गी संकुचिताङ्गीमेव संतापकाद्दर्शीदाना विषमाङ्गीमम्भोजिनीं कमिलिनीं कचिद्द्वीपान्तर एवं न नायिकान्तरगृहे क्षापितरात्रिः शनैरितिभीत इवातिल्लिज्ञत इव मन्दं मन्दं पादप्रतनेन किरणसंयोगेनैव चरणपतनेन सहस्ररिद्यमः सूर्यः प्रसादयित तदैवानुनयित एत-रपदय । अत्र सहस्ररिद्यमिति बहुनायिकावन्त्वं ध्वन्यते । अम्भोजिनीमित्यनेनं स्वव्यापककन्यात्वं वर्ण्यायाः पिद्यनित्वं च । कचिद्वेत्यनेन नायिकागृह एवेति निश्चयाभावः । तत्रापि यामत्रयमेव नाधिकम् । एवं चेहशोऽपि ईहशीं स्वयमेवाऽऽगत्य पादपतनेनानुनयित । एवं हि कामिनोर्व्यवहारः । त्वं पुनर्वहुतरकालं परनायिकासक्ते धूर्ते विनैवानुनयंता । एवं हि कामिनोर्व्यवहारः । यसु अम्भोजिनीमिति पिद्यनीतिपरिभाषितनायिकामिति । तस्यां पिद्यनीपदस्य पर्यायपरिवृत्त्यसहत्वादित्याहुः ।

१ क. "विंण्णरा" । २ क. "म्।आग" । ३ क. "व, नायि"। ४ क. ग. "कासत्त्वं। ५ क.

अत्र नायकरृत्तान्तोऽर्थशक्तिमूलो वस्तुरूपो निर्पेक्षरविकमिलनीरृत्तान्ता-ध्यारीपणेनैव स्थितः । वाच्यसिद्धचङ्गं यथा —

प्रदी ० — अत्रार्थशक्तिम् हो नायकनायिकावृक्तान्तो वाच्यर्विक्रम् छिन् वृत्तान्यसमे वेत्र तद्क्षतयैव स्थितः । समासोक्तौ ' उपोदरागेण विद्योद्ध ' इत्यादी सर्वत्र प्रतियमाना- थोपम्कृतवाच्यर्थेव प्राधान्यात् । अयं च पाद्यतनेनेति स्थिष्टशब्दमञ्ज्ञावेऽपि न शब्द- शक्तिम् छत्वेन व्यपदेशः किं त्वर्थशक्तिम् छत्वेन । प्रधानेन व्यपदेश इति न्यायात् । तद्व्यतिरेकेणापि नायकनायिकावृक्तान्तव्यक्तिसंभवाच । न चोपमाऽत्र व्यक्क्त्या । ' उछास्य काछ'— इत्यादिवच्छ्लेषाभावात् । न च वाच्यसिद्धचक्कत्वम् । रविक्रमाछिन्नीवृक्तान्तस्येतन्नरेर्थेक्ष्येणैव मिद्धेरिति ।

उ०-कमिलनीवृत्तान्ताध्यारोपेणेति । कमिलनीवृत्तान्तेऽध्यारोपेणेत्यर्थः । तद-**इन्त्या ।** रविकमिलनीवृत्तान्तोत्कर्षकतया । वृत्तान्तो व्यवहारः । अत्र प्रकृतवृत्तान्त-न वाचकैः पदैः प्रसिद्धिवशान्चञ्जितानामप्रकृतवृत्तान्तानामाश्रयानुपादानादपर्थविसतानां प्रकृतवृत्तान्ते वाच्यभूत आरोप्यमाणानां वाच्योत्कर्षकतैवेति मावः । समासोक्तौ । प्रकृतन्यवहारेऽप्रकृतन्यवहारारोपरूपायाम् । प्रतीयमानः । न्यङ्गचः । श्लिष्टश्राब्दः । परिवृत्त्यसहराव्दः । स च पादराव्द इति बोध्यम्। प्रधानेन व्यपदेश इति।परिवृत्ति-सहराव्दबाहुल्यात्तेषां प्राधान्यम् । पादपतनराव्दं विनाऽपि नायकनायिकावृत्तान्तप्रनीतेश्च न तस्य प्राधान्यामिति भावः । तदेवाऽऽह-तव्यतिरेकेणापीति । वस्तुतोऽङ्घिपतन-शब्दोपादानेऽपि तत्संभवेनास्यापि परिवृत्तिसहत्वम् । न चोपमाऽत्रेति । नायकसूर्ययो-रित्यर्थः । श्लेषाभावात् । विशेष्यवाचकपद्श्लेषाभावादित्यर्थः । यत्र स्वातन्त्रयेण धर्मिद्धयमवगम्यते तत्रैकधर्मान्वये सत्युपमाङ्गीकृतेरिति भावः । धर्भिद्धयावगनावेव तादा-त्म्यारोपे रूपकाङ्गीकारान्न रूपकमपीति वोध्यम् । न च वाच्येति । प्रकृताप्रकृतवृर् त्तान्तयोरभेदो वाक्यार्थः। स चाप्रकृतवृत्तान्तेपन्धिति विना न पर्धवस्यतीति राङ्काशयः। वृत्तान्त एव वाक्यार्थः । स च विनाऽप्यप्रकृतवृत्तान्तोपस्थिति पर्यवस्यतीति न वाच्य-सिद्धचङ्कत्वम् । यन्द्याङ्गचोपस्थितिं विना वाक्यार्थ एव न पर्यवस्यति तस्यैव वाच्यासि-द्धचङ्गत्वादित्युत्तरम् ।

१ क. °रोपेर्णव। २ क. इत्येत्र स°। ३ क. °देशः । किँ। ४ ख. प्राघान्येन । ५ क. °क्ष्येण सि°। ६ क. °तेर्न त°।

भ्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्छी तमः शरीरसादम् । मरणं च जलदशुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्॥१२७॥ अत्र हालाहलं व्यङ्गवां शुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत् । यथा वा—

प्रदी०-वाच्यसिद्ध्यङ्गं द्विघा-एकँवक्तृकपद्वाच्याङ्गमन्यैवक्तृकपद्वाच्याङ्गं च । तत्राऽऽद्यं यथा-भ्रमिमर्ति० ।

अत्र हालाहल्रुपो विषशाव्दार्थो व्यङ्गचः । जलेऽभिधानियमनात् । स च जलद्भु-जगेति रूपणस्य वाच्यस्य सिद्धि करोति । अन्यथोपमासंदेहसंभवात् । यथा वा मम-

तादृग्भूतरसप्रसादकतकक्षोदाम्बुधारायिता जीयासुः कविरत्नखान भवतस्तास्ता वचोमङ्गयः । अर्थान्विग्रहिणः पुरातनतरान्सद्यो नवान्कुर्वती याभिः कल्पमहै।षधीभिरगदंकारायते भारती ॥

अत्र रसप्रसाद इत्यत्र जलप्रसाद्रूपोऽथीं व्यङ्गचः । स च वाच्यायाः कतकक्षोदाः म्बुधारोपमाया अङ्गम् ।

उ०-भ्रमिमिति । सख्या नायिकावस्थां नायकाय बोधियतुं सामान्यतो वर्षावर्णनमिदम् । जलदो मेघ एव त्रासकत्वाद्धुजगः सर्पः, तज्ञं विषं जलमेव विषं हालाहलं तिद्ध्योगिनीनां भ्रमिं भ्रमणं दिग्भ्रमणामिव दर्शयन्तं मूर्धादिविकारकारिणं कंचिदान्तरिकारं चेतसोऽनवस्थां वाऽरितं विषयानिमलाषम् । अलसं हृद्यं यासां तत्तां प्रलयं नष्ट-चेष्टताम्। मूर्ळी बाह्याम्यन्तरेन्द्रियचेष्टाविरहो मूर्छ। चित्तस्य बहिरिन्द्रियासंबन्ध इत्येके । तमस्तमोगुणोद्रेकेणान्ध्यम् । मूर्ळेव तम इति रूपकिनिति कश्चित् । शरीरस्य सादं पीडां मरणम्। जीवस्योद्भमनारम्भो मरणं परिकीर्तितिमित्युक्तलक्षणम्। न तु प्रसिद्धं मुख्यं मरणम्। तस्यामङ्गलल्खपान्छल्तिवात् । आलम्बनोच्छेद्कत्वाचिति बोध्यम् । एतानि कुरुते । 'जल्डेऽभिधोतं । प्रकरणेनिति भावः। यद्यपि प्रकरणात्प्रसिद्धिर्बल्वती । अत एव निहतार्थस्य दोषत्वं वक्ष्यति । एवं च प्रसिद्धत्वाद्वर्रलस्थोपस्थितौ कथं व्यङ्गचत्वं तथाऽपि जलद्रमुजगेत्यत्र मुजगामिन्नजलदेत्यर्थके प्रधाने जलदे तदन्वयानुपपत्तिसहकृतप्रकरणेन प्रसिद्धिर्वीध्यत् इति मावः। वाच्यस्य सिद्धिमिति । गरलात्मकजलोद्धारित्वसाधर्म्यण जलदे मुजगतादात्म्यारोपरूपकोपकोपन्तिरिति भावः। नन्वनुपात्त्रधर्मणेव वाच्यस्य स्पन्तस्य सिद्धिरत् आह—अन्ययेति। तथा सिति सामान्याप्रयोगसत्त्वेनोपमितसमासोऽपि

१ ग. °ङ्गणं मूर्छातमोरू । २ क. °पणस्य । ३ क. °ककर्तृक °। ४ क. °न्यकर्तृक °। ५ क. °ित । जलद सुज °। ६ ग. °पि। °गच्छा °। ७ क. °बीधित्वीत ।

गच्छाम्यच्युत दर्शनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते
किं त्वेवं विजनस्थयोईतजनः संभावयत्यन्यथा ।
इत्यामन्त्रणभङ्गिसृचितदृथावस्थानखेदालमा—
माश्चिष्यन्पुलकोत्कराश्चितत्वैनुर्गोपीं हरिः पातु वः ॥ १२८ ॥
अत्राच्युतादिपद्व्यङ्गयमामन्त्रणेत्याँदिवाच्यस्य ।

प्रदी०—अन्यवक्तृकराञ्द्वाच्यस्य सिद्धचङ्कां यथा—गच्छामपच्युत् । अत्राच्युतेत्यनेन सोल्लुण्टेन त्वं मिह्रपये न च्यवस इति व्यर्थनवादन्यानिति । यहाऽच्युतो वर्षादस्खिलतस्त्वमतो व्यर्थनवम्यानिति । द्शीनेनेत्यादिना संभोगनेव तृषिरिति । किं त्वेविनत्यादिनां ह्योग्क्वीर्तिर्भातेव तद्वृथवाऽऽत्मानं वश्चयाव इति वेदश्च व्यज्यते । तच्च 'इत्यामन्त्रणभिक्किम्वितवृथावन्यानखेदालमाम् 'इत्येतहाच्यस्य सिद्धिक्त् । तद्वचिक्तं विनेतिहिशेषणपदार्थस्य शरीरालाभात् ।

दः - संमान्येतिति भावः । भ्रमाद्यष्टविधकार्यस्य रूपकसायकतया विषपदेन गरलोप-स्थितौ तद्रमेदे जले गृहीते विषाभिन्नजलजनकत्वेन भुजगाभेदस्य तत्मंबन्धिनि यत्सं-बन्ध्यभेद्स्तिस्मिस्तद्मेद् इति न्यायेन सिद्धौ वाच्यरूपकसिद्धिरिति तस्त्वम् ।

गच्छामीति । हेऽच्युत तन्नामक कृष्णाहं गच्छामि । कुत इत्यत्राऽऽह — मवते। दर्शनेन किं तृष्ठिरुत्पचतेऽपि तु न । तथा च निष्फलमवस्थानमिति भावः । अवस्थाने वाधकमण्याह — किं त्विति । एवं विजनस्थयोरेकान्तगतयोरावयोः सतोहितो जनः कुित्सतो जनोऽन्यथा संभावयति । रत्यथे समागताविति संभावयतिति वाच्योऽर्थः । व्यङ्गचस्तु हेऽच्युत विजनेऽस्मद्विधनायिकादर्शनेऽपि च्युतिरहित भवतो दर्शनेन न तृष्ठि-रत्यचतेऽपि तु संभोगेनेव । किं चान्यथा संभावनमावश्यकं तद्वृथैवाऽऽत्मानं वश्चयाव इति वृथाऽवस्थानसहितः खेद इति पूर्वधोक्तमामन्त्रणं संबोधनमच्युतेति । तम्य या भित्नः स्वर्विदेषेणोक्तिम्तयाऽम्बिकत्वम् चनद्वारा व्यक्तितं यद्वृथाऽवस्थानं तेन यः खेदस्तेनालसाम् । यद्वाऽऽमन्त्रणमाङ्किम्यां मूचितो यो वृथावस्थानखेदौ ताम्यामलमानित्यर्थः । अत्र मङ्किर्दर्शनेन भवतः किं त्वेवं विजनम्थयोरित्यादिरूपोक्तिरचनेत्यन्ये । तत्रोत्पचत इत्यन्तेन वृथाऽवन्थानं किं त्वेवमित्यादिना खेद इति बोध्यम् । सोल्खण्डेन त्यं मिद्रिपय इति । थेनेदर्शकान्तेऽपि न रतिं करोषिति भावः । मङ्क्ष्यक्रवन्यक्रमम्बर्णमेव सोल्खण्डेन यद्वेषक्ष्यादेशे पक्षे योगार्थमर्याद्वार्थलाम इति विशेषः । इत्यामन्त्रणेत्यस्य कविप्रयुक्तित्यादिः । तद्वविकि विना इतिपदार्थस्य विशेषणस्य शरीरालाभादिति भावः । क्षित्रामन्त्रणेत्यस्य कविप्रयुक्तित्यादिः । तद्वविकि विना इतिपदार्थस्य विशेषणस्य शरीरालाभादिति भावः ।

१ स. ग. किं प्रीतिरु । २ क. किं चैवं । ३ क. तत्तुं गोपीं । ४ क. "लादी वा" । ५ क. "नाऽपकी" । ६ ग. "तिरूपं तस्य"। ७ क. "नेलोके । त" । ८ ग. मम विषय"।

अत्र मध्नाम्येवेत्यादि व्यङ्गः चं वाच्यंनिषेधसहभावेन स्थितम् । असुन्दरं यथा-

वाणीरकुडंगुड्डीणसंखणि कोलाहलं सुणन्तीए। घटकम्मवावडाए बहुएसीअन्ति अङ्गाई ॥ १३३ ॥

अत्र दत्तसंकेतः काश्रिछतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्गचात्सीदन्त्यङ्गानीति वाच्यं सचमत्कारम् ।

प्रदी - - तत्र मध्नामीति व्यङ्गचम् । तच्च वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैव व्यव-स्थितम् । तादृशकाकुं विना वाच्यस्य बाधितत्वेनाप्रादुर्भावात् । हठेनैव तदाक्षेपाद्दे-त्युक्तं प्राक् ।

असुन्दरं यथा--वाणीर०

अत्र दत्तसंकेतः काश्चिछतागँहनं प्रविष्ट इति व्यङ्गचम् । तस्माद्वाच्यं चमत्कारकारि। शब्दश्रवणसमकालमेव सर्वोङ्गावसादसंतन्यमानतास्वपस्य तस्यातिसौन्द्योदुत्कण्ठाति-शयपर्थवसन्नत्वात् ।

**उ**०-मथ्नामीति व्यङ्ग्यमिति । मथ्नाम्येवेत्यर्थः । प्रतिज्ञातविरुद्धाभिधायिषु नञ्सु कार्कुानेषेघान्तराक्षेपिका । अभावाभावध्यावघृतभावात्मक इति भावः । ननु मध्ना-म्येवेति व्यङ्ग्यस्य चमत्कारित्वे ध्वनित्वमेव स्यादत आह— तच्चेति । सहभावेन । तुल्यवत्प्रतीयमानत्वेन । काकुन्यङ्ग्यानिषेघं विना वाच्यार्थस्यापर्यवसानादिति भावः । यत्र तु काकोर्विलम्बेन प्रतीतिर्गुरुः खेदं खिन्न इत्यादौ तत्र ध्वनित्वमेवेति दिक् ।

## वाणीरोति ।

वानीरनिकुञ्जोड्डीनशकुनिकोलाहलं शृण्वन्त्याः । गृहकर्मन्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥

्र गृहपार्श्ववर्तिवेतसनिकुङ्के दत्तंसंकेतायास्तत उड्डीनपक्षिकोलाहलतर्कितनायकप्रवेशाया गुरुजनपारतन्त्रेण गृहकर्मन्याप्टततया च तत्र गन्तुमशक्नुवन्त्या अवस्थावर्णनमिदम् । सीदन्तीति वर्तमाननिर्देशाद्वसादस्याविरामः । वर्तमानप्रत्ययाभ्यां श्रवणावसाद्रूपयोः कारणकार्ययोः पौर्वीपर्यविपर्ययरूपातिशयोक्तिरस्रंकारः । तेन चोत्कण्ठातिशयो व्यङ्ग्यः । तस्माद्वाच्यामिति । अत्र शरीरावसाद्रऋपं वार्च्यकार्यमेवानुभावभूतमै।त्सुक्यावेगसंविष्ट-तानुरागोद्रेककृतमद्नपार्तन्ञ्यबोधकम् । व्यङ्गचं तु तन्मुखप्रेक्षीति बोध्यम् ।

<sup>9</sup> क. °च्यस ° । २ क. °द्वेलायुक्तं । ३ क. °तागृहं प्र ° । ४ ग. °वश्व । नज्ञु । ५ ग. °स्थानव ° । ६ ग. °च्यमे°।

## एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत् ॥ ४६ ॥ यथायोगमिति ।

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाऽलंकृतयस्तदा । ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् ॥

## प्रदी०-एषां भेदा०।

पूर्ववद्ध्वनेरिव | चकारो भिन्नक्रमः | पूर्ववचेत्यर्थः | यथायोगं यथानंभवम् | तेनाय-मर्थः—न केवल्रमेत एव गुणीभूतत्यक्षचस्य भेदाः किंत्वर्शन्दरमंक्रियनव क्यन्व हि. पिर्देशा ध्वनेभेदास्तथाऽसंभविनो विहायास्यापि तेरुपाधिभिः शुद्धभेदाः | संकरसंसृष्टिभ्यां योजने च तेषामिवेषां च संकीर्णभेदा अपि बोद्धन्याः | असंभविनश्च वस्तुमात्रेणालंकार-व्यक्तिनिबन्धनाः | तदुक्तं ध्वनिकृता — व्यज्यन्ते ।

अत्र ध्वन्यङ्गता व्यङ्गचतया ध्रुवं ध्वन्यङ्गता ध्वनिनैव ता व्यज्यन्ते । तद्वचञ्चकस्य ध्वनित्वमेवेत्यर्थः । कृतः । काव्यवृत्तेस्तद्।श्रयात्काव्यवृत्तेस्तद्भिसंधानपूर्वकत्वात् । वस्तु-मात्रापेक्षयाऽछंकारस्य चार्रुताानियमादित्यर्थः ।

ननु यद्यलंकारापेक्षया वस्तुमात्रस्य नातिशयनियमस्तदा कथमलंकारेण वस्तुमात्रव्यञ्जने ध्वानित्वमिति चेदुच्यते । स एवार्थो वाच्यः सन्न तथा चमत्करोति यथा व्यङ्गचतापन

उ०-एषाम् । उक्तप्रकारगुणीभूतव्यङ्ग्यानाम् । तेषामिवैषां चेति पाटः । वस्तुमात्रे-णोति । वाच्यालंकाररहितेनेत्यर्थः । तत्सहितवम्तुनाऽलंकारव्यञ्जने तु यत्र वाच्यालंकारा-पेक्षया व्यङ्ग्यस्य तस्य चारत्वं तत्र ध्वनित्वमेव । यथा चतुर्थ उदाहृतेषु । यत्रालंकार-व्यङ्ग्यालंकारस्य न चारुत्वं तत्र गुणीभृतव्यङ्ग्यत्वमेव । यथा—

> नैसर्गगुणविनीतं जनयति कापिञ्जलो वंशः । आजन्मनो ह्यपूर्वं सूते रत्नाकरो रत्नम् ॥

इत्यत्र प्रतिवस्तूपमान्यङ्ग्यायामगृहायामुपमायाम् । तथा च वस्तुन्यङ्गचालंकातिमे-द्हीनै: पञ्चचत्वारिंशतप्रकारः शुद्धो गुणीमृतन्यङ्ग्यभेद इति भावः। ध्वन्यङ्ग्नता। ध्वनि-न्यवहारप्रयोजकता । कान्यवृत्तोरिति । कान्यपद्प्रवृत्तोरित्यर्थः । सालंकारत्वस्य कान्य-लक्षणाघटकत्वादिति भावः । यद्वा कार्न्यवृत्तेः कान्यनिष्पत्तोरित्सर्थः। अलंकारकृतचारुत्वे-

१ क. "मेते गु"। २ क. तेषांचाग. तेषामेषांचा३ क. "रुत्वनि"। ४ क. "त्रस्यानिति"। ५ क. "स्य चा"। ६ क "हीनो द्विचत्वा"। ७ क. ग् "क्षणघ"। ८ क. ग. "व्यप्रवृ"।

इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालंकारो व्यज्यते न तत्र गुणी-भूतव्यङ्गत्वम् ।

सालंकारैध्वनेस्तैश्व योगः संसृष्टिसंकरैः ।

सालंकारैरिति तैरेवालंकारैरलंकारयुक्तैश्च तैः । तदुक्तं ध्वनिकृता—

प्रदी ० - इत्यनुभवसिद्धम् । अतो वाच्यताऽपकर्षहेतुः, व्यङ्गचता तृत्कर्षायेति स्थितम् । यत्र चालंकारेण वस्तुमात्रं व्यङ्गचं तत्रालंकारस्य वाच्यत्वेन किंचिदपकर्षात् । वस्तुमा-त्रस्य च व्यङ्गचत्वेन किंचिदुत्कर्षाद्युज्यत एव ध्वनित्वम् । यत्र तु वस्तुनाऽसंकारो व्यज्यते तत्र वस्त्वलंकारयोवीच्यत्वव्यङ्गचत्वाभ्यामतिश्येनैवोत्कर्षापकर्षाविति कुतो गुणीभूतन्यङ्गचत्वावकाशः । इदं तु चिन्त्यम् । एवं चारुत्वाभावनिबन्धनं गुणीभूतत्वं मा भूत् । अगूद्रत्वादिनिबन्धने तु तस्मिन्को वारियतेति । यत्पुनरष्टानामेव भेदानां संकीर्णत्वमात्रातिदेशकमिदं सूत्रमिति व्याख्यानं तद्बोधात् । तथा सिति हि यथायोग-मित्यनेन वस्तुव्यङ्गचालंकाररूपभेदपर्युदासंवैयर्थ्यम् । संकरादीनां तथाऽप्यव्याहतेः ।

पूर्व सजातीययोगो ध्वनेरुक्तः । इदानीं विजातीययोगमाह-सालंकारै०।

सालंकारैरिति विभिन्नार्थेकरूपनानाञ्चदैकरोषः। एकत्रालंकारपदस्य भावप्रधानत्वात्। तथा च तैरेवालंकारेरलंकारसहिते अ तैरित्यर्थः । तेन ध्वनिना गुणीभूतन्यङ्गचेन वाच्याः छंकारेण च ध्वनेर्योग इति पूर्वीपराभ्यामुक्तं भवति । तदुक्तं ध्वनिकृता---

उ०-नैव शब्दार्थयोः काव्यत्वनिर्वाहादिति भावः । अतिश्चयेनैवेति । तत्कृतातिशये-नापीत्यर्थः । यत्युनारिति । मतान्तरम् । पर्युदासवैयर्थ्यामिति । तत्र प्रसक्तेरेवाभावा-दिति भावः । ननु योगं द्वयोः संबन्धमनतिऋम्येत्यर्थकतया संकराद्युपस्थापकमिदामित्यत आह—संकरादीनामिति । तथाऽपि । यथायोगिमिति पदाभावेऽपि पूर्वेषां ध्वनीनां युथा भेदाः संकरादिभिस्तयेषामपीत्येतावतैव तिसद्धोरिति भावः । तथाऽप्यव्याहतोरिति पाँठ: ।

पूर्वम् । चतुर्थोछासे । तैरेवालंकारीरिति । समासोक्तिरसवदादिऋपैर्गुणीभूतव्य-ङ्कचैरेवालंकारैरित्युर्थः। आगत्य संप्रतीत्यादौ गुणीभूतव्यङ्गचस्य नायिकानायकवृत्तान्तस्य रविकमिलनीवृत्तान्तोत्कर्षकस्य समासोक्तचलंकाररूपत्वादिति भावः । अलंकारसहितैश्र **तैरिति ।** अलंकारसहितैर्वस्तुरूपगुणी मूतव्यङ्गचैरित्यर्थः । अलंकारश्चात्र वाच्य एवेत्याहुः **।** फिलतमाह — तेनोति । पूर्वापराभ्याम् । चतुर्थोछासस्थमन्थात्रत्यम्याम् ।

९ एतावत्पर्यन्तमेव ख, पुस्तकं वर्तते । २ क. 'त्रार्थक् '। ३ क. 'तैरि'।

स गुणीभृतव्यङ्गचैः मार्लकारैः सह प्रभेदैः स्वैः। संकरसंस्रष्टिभ्यां पुनग्प्युद्योतने वहुधा ॥ इति । अन्योन्ययोगादेवं स्याद्धेदसंख्याऽतिभूयभी ॥४७॥

एवमनेन प्रकारेणावान्तरभेदगणनेति प्रभूततरा गणना। तथा हि। शृङ्गा-रस्येव भेदप्रभेदगणनायामानन्त्यं का गणना तु सर्वेषाम्। संकलनेन पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदाः। व्यङ्गाचस्य त्रिरूपन्वात् । तथा हि। किंचिद्राच्यतां सहते किंचित्त्वन्यथा। तत्र वाच्यतासहमित्रिचित्रं विचित्रं चेति। अविचित्रं वस्तुमात्रम्। विचित्रं त्वलंकाररूपम्। यद्यपि प्राधान्येन तदलंकार्यं तथाऽपि ब्राह्मणश्रमण-न्यायेन तथोच्यते। रमादिलक्षणस्त्वर्थः स्वमेऽपि न वाच्यः। स हि रसादिशब्दंन शृङ्गागदिशब्देन वाऽभिधीयेतं न चाभिधीयते। तत्वयोगेऽपि विभावाद्यप्रयोगे

प्रदी ० – स गुणी भूत ० ।

म ध्विनः मालंकारेगुणिभृतव्यङ्गचैः स्वैः प्रभेदैः मह मंकरमंस्रिष्टिस्यां बहुधा पुनरप्युः द्योतत इत्यन्वयः ।

अन्योन्य ।

एवं ध्वन्यादिभेदैंस्तत्प्रभेदैश्च योजनेऽतिप्रभृता संख्या भवतीत्यर्थः । एतैः प्रभेदैरुपः निवःयमानः पुरातनोऽप्यर्थो नवनवी भवतीति सप्रयोजनं ध्वनिभेदोपदर्शनम् ।

यदुक्तं ध्वानिकृता—

ध्वनेर्यः स गुणीभृतव्यङ्गचस्याऽऽत्मा निदर्शितः । एनेनःऽऽनन्तर्यमायानि कवीनां प्रतिभागुणः ॥ इति ।

तदेवमनन्तानां ध्वननव्यापारयोगिनां ध्वनीनां गुणीमृतव्यक्कचानां च काव्यभेदानामनुगतोपाधिना संकलने त्रयो भेदाः । व्यक्कचम्य त्रिरूपत्वात् । तथा हि—किंचिव्यक्कचं वाच्यत्वसहं किंचिच तदसहम् । वाच्यत्वसहत्वं त्वभिषया प्रतिपाद्यमानस्यापि चमत्कारकारित्वम् । तयोराद्यं वन्तुमात्रमलंकारश्च । अलंकारम्य प्राधान्येऽपि यथालंकारत्वं तथोक्तं प्रक्रि
रसादिलक्षणस्त्वर्थो न कदाचिद्रपि वाच्यत्वं सहते । म हि सामान्यतो रसभावादिपदेविंदोषतः शृङ्कारनिर्वेदादिपदैर्वाऽभिधीयमानश्चमत्कारकारी स्यात् । न त्वेवम् । अभिधानेऽपि

उ०-सालंकारैरिति । शच्य लंकारमहितैरियर्थः । स्वैः प्रभेदैः । अर्थान्तरसंकृमितवाच्यादिभिः । आत्मा । भेदप्रकारः । त्रिरूपंत्वादिति । वस्त्वलंकारसादिकपत्वादित्यर्थः । तथोक्तं प्रागिति । ब्राह्मणश्रमगन्यायादिनेति भावः ।

१ ग. °रेण भेदप्रभे° । २ गरें °द्गे । ३ छ. ग. °ना से । ४ ग. °ने पु । ५ छ. °हर्ह विवित्रमविवित्रं वे े । ३ ग. °कारः । य । ७ क °त नाभि । ८ क. °हुवोद्यो । ९ क. °विद्वाच्य ।

तस्याप्रतिपत्तेस्तद्प्रयोगेंऽपि विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेश्वेत्यन्वयव्यति-रेकाभ्यां विभावाद्यभिधानद्वारेणेव प्रतीयत इति निश्चीयते । तेनासौ व्यङ्गच एव । मुख्यार्थवाधाद्यभावान्त्रं पुनर्रुक्षणीयः ।

अर्थोन्तरसंक्रमितात्यन्तितिरस्कृतवाच्ययोर्वस्तुमात्ररूपं व्यङ्गणं विना छक्षणैवं न भवतीति प्राक्पातिपादितम् । शब्दशक्तिमूले त्वभिर्धाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्यार्थान्तरस्य, तेन सहोपमादेरलंकारस्य च निर्वि-

प्रदी ॰ —िवभावाद्यप्रतीती चमत्काराभावात् । विभावादिप्रतीती त्वनाभिधानेऽपि व्यक्त-स्य चमत्कारकारित्वादित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभावादिमुखेनैव प्रतीयमानस्तथेति निर्णी-यते । तेनासी व्यङ्गच एव चमत्कारी । ननु विभावादिवाचकपदैर्छक्ष्य एवास्तु रसादिः। न हि विभावादिवाचि पदं विना तत्प्रतीतिरिति चेन्न । मुख्यार्थवाधादिविरहात् ।

ननु व्यञ्जनायाः शशिविषाणायमानत्वात्कृतो व्यङ्गचैत्रेरूप्यकृतो भेद ईति चेदुच्यते। लक्षणामूले वस्तुमात्रं व्यङ्गचं विना लक्षणेव न संभवतीति प्राक्प्रतिपादितम् । अभिधामू-लेखिप शब्दशक्तिमूलो द्वितीयोऽर्थस्तेन सममुपमां वा व्यङ्गचैवेति निर्विवादम् । अभि-

उ०-अनिभधानेऽपि व्यक्तस्येति । अभिधानस्य च तादृशे विषये दोषतां वस्यतीत्यिष बोध्यंम् । पूर्व विभावादिभिन्यं ज्ञितस्य रसस्य क्राचिद्रसादिपदेनानुवादे तु न दोषः । यथा शृङ्कारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रमित्यादौ । यद्यपि वस्त्वलंकारपो-रिष वस्त्वलंकारपदाभ्यामिभधानेऽपि न चमत्कारस्तथाऽपि पदसमन्वयवलेन प्रतीतानां चमत्कारित्वमस्त्येव । रसादीनां तु नैवम् । विभावादिमुख्वेन प्रतीतानामेव चमत्कारित्वादिति मावः । मुख्यार्थवाधेति । ननु यष्टीः प्रवेशयेत्यादाविव तात्पर्यविषयानुपर्पत्या लक्षणाऽस्त्वित्यत आह—आदीति । अतात्पर्यविषयस्यापि रसस्य प्रत्ययाः द्रसस्य स्वप्रकाशानन्दमयसंविद्विश्रान्तिरूपत्वेन तस्मिङ्कार्थे प्रयोजनान्तरासंभवाद्विभावादिवाचकेषु पदेषु कुशलादिपद्वत्यप्रसिद्धचमावेन रूढ्यसंभवेन च न लक्षणेति भावः । प्रयोजनादिकं विना तु न लक्षणा । तस्या हेतुत्रयसापेक्षत्वानियमात् । तदन्तरेण भवन्ती वृत्तिस्तु व्यञ्जनेव । मात्सर्यमात्रानु लक्षणेत्युच्यत इति दिक् ।

नतु व्यञ्जनाया इति । वस्त्वादिविषयाया इत्यर्थः । प्राक्पातिपादितिपाति । प्रयोजनवत्यां रूढेचभावेन प्रयोजनान्तरकरूपने चानवस्थापत्तेरित्याद्येवमप्यनवस्था स्यादित्यादिना प्रपश्चितीमत्यर्थः । उपमा वेति । वाशब्दश्चार्थे । प्रकरणादिनाऽभिधाया निय-

<sup>9</sup> क. ग. °गे प्र'।२ ग. °च लक्ष°।३ क. °योस्तु वस्तु°।४ ग. °रूपव्य°।५ क °ले तुनि°।६ ग. °धानि°।५ क. °नाऽपि त°।८ क. °ति। उच्य°।९ क. °माव्य°।९० क. °म्।मुख्या°।

प्रदी०—धाया नियमनात् । अर्थशक्तिमृलेऽप्येवमङ्गीकर्तव्यम् । यतः पदेम्यः प्रथमं पदार्थम्मृतिः । अथ एदार्थविरेपाणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविदेपपणामन्वयेविद्यान्वयापिधानवादिनः—'देवदक्त गामानय ' इत्यादि प्रयोजकवृद्धवावयं श्रुत्वा तदनन्तरं प्रयोजयवृद्धेन साम्नादिमन्तमर्थनानीथमानमालोक्ये अयमेतद्विषयकेतिक्तयागोचरकार्यताज्ञानवांस्तद्विषयकचेष्टावत्त्वाक्तियकप्रवृत्तिमत्त्वाद्वा मद्वदिति प्रयोजयवृद्धस्य ज्ञानमनुमिमीते । ततः कारणं विना कार्यानुपपत्त्याऽखण्डवाक्यस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां तज्ज्ञानेन कार्यत्वकारणान्वरूपां शक्तिमवधारयति । अथ ज्ञेयसंवन्धं विना वाक्यस्य सा शक्तिरनुपपन्नेत्यर्थापत्त्याऽखण्डवांन्यस्य वाच्यवाचकभावरूपं संवन्धमवधारयति ।

उ०-न्त्रणात्तया बोधयितुमशक्यस्यार्थान्तरस्य वस्तुरूपस्योपमादेरलंकारस्य चाभिधावृन्यविषयस्य व्यङ्ग्यत्वमेव । शब्दबोध्यस्य वृत्तिविषयत्विनयमादिति भावः । विशेष्ट्रप्य । गवान्वितकर्मत्वादिरूपस्य । तद्वपेक्षणादिति । वाक्यर्थस्याप्वर्धस्याप्वर्धस्यापृवर्दिवेनानभिद्येयत्वे कथं व्यङ्ग्यस्याभिध्यत्वभिति भावः । तद्वोपपाद्यति—
यतोऽभिहितेति । एवं चापूर्वत्वाद्वाक्यार्थं इव व्यंङ्ग्यार्थेअपि संकेतप्रहो न संभवतीति
मावः । येऽपीति । प्रामाकरा इत्यर्थः । आस्रोक्येति । एतेन प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धः
प्रयुज्यमानशब्दानयनादिकियाणां प्रत्यक्षविषयत्वमुक्तम् । कार्यताज्ञानम् । कृतिसाध्यन्ताज्ञानं वा । चेष्टयेति । तत्र चेष्टया प्रवृत्तिस्तयेच्छा तया ज्ञानानुमानम् । कदाचिचेष्टयेव ज्ञानानुमानम् । कार्यत्वकारणत्वरूपाम् । तज्ज्ञानिष्ठकार्यस्वनिक्षपितजनकत्वरूपां शक्तिमखण्डवाक्यनिष्ठामवधारयतीत्यर्थः ।

९ क. ग. °ङ्क्षायोग्यतासंनिधिव° । २ क. °यक्तपिवशेपस्य । ३ क. °लोच्य बालोऽय° । ४ क. °ज्ञानकार्यत्वनिरूपककार° ६५ क. °वाक्यस्यार्थेऽख° । ६ ग. °त्वेनाभि° । ७ क. व्यङ्ग्येऽर्थे । ८ ग. °ज्ञानम् । चेष्ट° ।

येऽप्याहुः।

220

शब्ददृद्धाभिश्रेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति । श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्ट्या ॥ व्याद्यानुपपस्या तुं बोधेच्छक्तिं द्वयात्मिकाम् । अर्थापैन्याऽवबोधेत संबन्धं त्रिप्रमाणकम् ॥

इति प्रतिपादितदिशा देवदत्त गामानयेत्याँ सुत्तमष्टद्धवाक्यप्रँयोगादेशादेशान्तरं सास्तादिमन्तमर्थे मध्यमष्टद्धे नयति सत्यनेनास्माद्वाक्यादेवंविधीऽर्थः प्रतिपन्न इति तच्छियाऽनुमाय तयोरखण्डवाक्यवाक्यार्थयोरर्थापत्त्या वाच्यवाचकँभाव- स्वक्षणसंबन्धमवधार्य बाल्रस्तत्र व्युत्पद्यते। परतश्चेत्र गामानय देवदत्ताश्वमानय देवदत्ताश्वमानय देवदत्ताश्वमानय देवदत्ताश्वमानय

प्रदी ० - यदुक्तम् ---

शब्दवृद्धाभिषेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति । श्रोतुश्च प्रातिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ अन्यथानुपपत्त्या तु बोषेच्छिक्ति द्वयात्मिकाम् । अर्थापत्त्याऽवर्बुध्येत संबन्धं त्रिप्रमाणकम् ॥ इति ।

त्रिप्रमाणकामिति जात्यपेक्षया त्रित्वं न तु व्यक्त्यपेक्षया । एवमखण्डयोः संबन्धमन्वधार्य विशेषतो व्युत्पद्यते । कथम् । इत्थम्—अनन्तरं तेनैव प्रयोजकेन ' चैत्र अश्वमान्य ' देवदत्त गां नय ' इत्यादिवाक्येषु कस्यचिद्न्यस्य पदस्याऽऽवापे कस्यचिदुद्धारे च सित यस्य वाक्यभागस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां यस्य वाक्यार्थभागस्यान्वयव्यतिरेकावुपल्लभते तस्य शक्तिमवधारयति । तच्च शक्त्यवधारणमन्वित एव पदार्थे । प्रथममन्वय एव वाक्यस्य

उ०-प्रतिपन्नत्वम् । प्रतिपत्तिर्ज्ञानिमिति यावत् । बुध्येतेत्यिप्रमेणान्वयः । अनुमानेन चेष्ट्रयोति । चेष्टारूपानुमितिजनकज्ञानिवषयहेतुनेत्यर्थः । अन्यथानुपपत्त्या । कारणं विना कार्यानुपपत्त्येत्यर्थः । बोधे बोधिनष्ठकार्यतानिक्रपितीं द्वयात्मिकां द्वयं कार्यं कारणं च आत्मा प्रतियोगि यस्यास्तां कारणत्वरूपां शक्तिं बुध्येतेत्यिग्रिमेणान्वयः । बोधिदितिपाठे ज्ञानिक्रपितामिति शेषो बोध्यः । संबन्यम् । वाच्यवाचकभावरूपम् । एवं कार्त्तिग्रहे विप्रमाणकमाहुरित्यर्थः । जात्यपेक्षयेति । अर्थापात्तित्वज्ञात्यपेक्षयेत्यर्थः । अनुपत्तिरप्यर्थापत्तिरेव । उद्धारः । त्यागः । प्रथममन्वय एवेति । अन्वयविशिष्ट एवेत्यर्थः ।

१ ग. तु बाथे । क. तु बुध्येच्छ । २ क. पन्या च बुध्यन्ते सं । ग. पन्येव बुध्यन्ते कं । २ क. खादावृत्ते । ४ क. ग. धोने देका । ५ क. खुद्ध आन । ६ क. घोऽथों ज्ञात इ । ७ क. किलक्षणं सं । ग. कसं । ८ क. बुध्यन्ते सं । ९ क. धोऽथों ज्ञात इ ।

यव्यतिरेकाभ्यां मद्यन्तिनिष्टात्तिकारि वाक्यमेव प्रयोगयोग्यामिति वाक्यस्थिताः नामेव पदानामित्वतः पदार्थेरित्वतानामेव संकतो गृद्यत इति विशिष्टा एव पदार्था वाक्यार्थे न तु पदार्थानां वैशिष्ट्यम् । यद्यपि वाक्यार्त्तर-प्रयुज्यमानान्यापि प्रत्याभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येवतानि पदानि निर्श्वायन्त इति पदार्थान्तरमात्रेणान्वितः पदार्थः संकेतगोत्तरस्तथाऽपि सामान्यान्वच्छादितो विश्लेषरूप एव।सौ प्रतिपद्यते, व्यतिषक्तानां पदार्थीनां तथा-भृतत्वादित्यन्विताभिधानवादिनः । तेषामपि मते सामान्याविशेषरूपः

प्रदी ० — शक्तिमहात् । पदार्थमात्रशक्तावुपजीव्यविरोधात् । व्यवहारेणान्वित्ञानस्येवो-पस्थापनाच । न च वाक्यं विना क्रिचेदाद्यव्युत्पक्तिः । व्यवहारेणेव ऽऽद्यव्युत्पक्तेः । व्यवहार-स्य च प्रवृक्तिनिवृक्तिरूपस्य पदमात्रेण कर्तुमशक्यत्वात् । अतो वाक्यस्थितानामेव पदानाम-न्वितेप्वेव पदार्थेषु संकेतम्रहादान्विता एव पदशक्याः । त एव च च क्रव्यार्थमिति न वाक्या-र्थबोधे शक्तिविरामः । न त्विभिहितानां पदार्थानामन्वयोऽशक्य एव प्रतीयते योग्यतादि-वशादिति युक्तम् । ननु तथाऽपि संमर्गविशेषोऽशक्य एव । पदार्थमामान्यान्वित एव शिक्तिन् महात् । अन्यथा 'गामानय' इति पदं श्रुत्वा 'अश्वमानय' इत्यादिवाक्ये तदेवेदमानयपद-मित्यादि प्रत्यभिज्ञा न स्यात् । पूर्वस्य गवान्वितानयनपदम्याश्वान्वितानयनेऽशक्तत्वेनार्थ-मेदेन मेदादिति चेन्न । पदार्थत्वेन सामान्येन विशेषाणाँमन्वये शक्तिमहात् । न हि निर्विशेषं सामान्यमिति। अन्वितानां च विशेषक्रपत्वात् । इत्याहुः । तेषामिप मते सामान्येनैव कृषेण

उ०-उपस्थापनादिति। जननादित्यर्थः । पदानामिति । परम्परमाकाङ्काणामिति । विशेषणं देयम् । अत एव दण्डेन गामभ्याजेत्यादौ करणत्वान्वितगिव गोपदस्य न शक्तिः । प्रत्ययस्य प्रकृत्येव कारकस्य किययेव च साकाङ्कात्वादित्याद्वः । अन्वितेष्वेति । इत-रपदार्थस्य कर्मत्वादेरितरपद्शक्यत्वेनान्यलभ्यत्या नत्राप्रप्रदृश्क्ययेशपद्भव्यण्वेति । इत-रपदार्थस्य कर्मत्वादेरितरपद्शक्यत्वेनान्यलभ्यत्या नत्राप्रप्रदृश्क्ययेशपद्भव्यण्वेति । एत्यार्थि एव वाक्यार्थे न द्व पद्मृत्तिविषयाणां पदार्थानां तद्वृत्त्यविषयोऽन्वयो वाक्यार्थं आकाङ्कादिवशाद्धामत इति भावः । न त्विति । अशक्यभानेऽतिप्रसङ्गादन्वित एव व्यवहाराचेति भावः । पदार्थसामान्यान्वित एव शाक्तिग्रहादिति । पदार्थसामान्यानिकापितान्वयविशिष्ट एवत्यर्थः । उक्तयुक्त्याऽन्वयत्वावाच्छिन्नाविशिष्ट एव संकेतमत्त्वादिति भावः । विशेषाणा-मेवान्वये । विशेषसंवन्ध्यन्वये । अन्वितानामन्वयप्रतियोगिनः पदार्थत्वावच्छिन्न-निक्तिपतान्वयत्वेते विशेषपदार्थनिकापितान्वयविशेषविशिष्ट शाक्तिग्रहादित्यर्थः । सामा-न्येनेव कृषेणोति । तदादाविव कारकान्वितानयन्त्वादिक्ष्येण कियान्वितगोत्वादिसामा-

१ क. एव निश्चीयते। व्यु । २ क. °नस्या । २ क. °गामेवान्व । ४ क. °न पदार्थाविशे-षनिरू ।

पदार्थः संकेतविषय इत्यतिविशेषभूतो वाक्यार्थान्तर्गतोऽसंकेतितत्वादवाच्य एव यत्र पदार्थः प्रतिपद्यते तत्र दूरेऽर्थान्तर्रभूतस्य निःशेषच्युतेत्यादौ विध्या-देश्वर्चा । अनिवैतोऽर्थोऽभिहितान्वये । पदार्थान्तरमात्रेणान्वितस्त्वान्विताभि-धाने । अन्वितविशेषस्त्ववाच्य एवेत्युभयनयेऽप्यपदार्थ एव वाक्यार्थः ।

यद्प्युच्यते नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्पन्त इति । तत्र निमित्तत्त्वं कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा । शब्दस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्वम् । ज्ञापकत्वं त्वज्ञातस्य कथम् । ज्ञातर्त्वं च संकेतनैव स चान्घितमात्रे ।

प्रदी • - विशेषः शक्यो न तु विशेषरूपेण । तथा च पदार्थान्तरसामान्यान्विते पदानां शक्तिः । गवादिविशेषान्वितस्तु विशेषोऽवाच्य एव। तस्मादिभिहितान्वयवादेऽन न्वित एव, अन्विताभिधाननये तु पदार्थसामान्यान्वितः स्वार्थः संकेतविषयः । गवादिविशेषान्वितानयनादिरूपस्त्वसंकेतित एवेत्यवाच्य एव वाक्यार्थः ।

यद्पि कैश्चिदुच्यते—'शब्दश्रवणानन्तरं यावानर्थः प्रतीयते तत्र सर्वत्रापि शब्द एव निमित्तम् । यतो नैमित्तिकानुरोधेन निमित्तानि कल्प्यन्ते' इति । तद्प्ययुक्तम् । शब्दस्य ह्यर्थे निमित्तत्वं कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा । न प्रथमम् । शब्दस्यार्थानुत्पादकत्वात्। चरमं पुनरनुमन्यते, परंतु संकेतवत्त्वेन ज्ञातस्य । अज्ञातस्य स्वरूपमात्रेण ज्ञातस्य वा ज्ञापकत्वेऽ-तिप्रसङ्गात् । न चान्वयविशेषे संकेतंग्रहः । अस्तु विशेष एव संकेतग्रह इति चेत् ।

उ०-न्यरूपेणैव शक्तेरिति भावः । विशेषोऽवाच्य एवेति । गोकर्मकानयनादिः विशेषोऽवाच्यः समिभव्याहृतपदानां परस्पराकाङ्कावशादेव भासत इति भावः । अत्रारुचिवीं तु व्यवहारेण गोकर्मकानयनादिविशेष एव प्रथमं शक्तिग्रहात्सामान्यान्वितशक्तिः प्रह उपजीव्यविरोधस्य तवापि सत्त्वेन छाघवादनन्वित एव शक्तिरन्वय आकाङ्काछम्य इत्ये-वोचितमिति । अनन्वित एवेति । अस्य स्वार्थसंकेतविषय इत्यनेनान्वयः । असंकेतित एवेति । सामान्यछक्षणाया अभावेन विशेषस्याप्रत्यासन्नत्वेन संकेतग्रहाविषयत्वादित्यर्थः । एवं च तद्नन्तर्मवगम्यमानस्य व्यङ्गचस्य सर्वथा तद्विषयत्वमिति भावः ।

शब्द एव निमित्तिमिति । उपस्थितत्वादित्यर्थः । एवं च शब्दस्य पुनः पुनरनु-संधानं कल्प्यत इति वाच्यार्थ इव व्यङ्गचार्थेऽपि न वृत्त्यन्तरकल्पनमिति भावः। तदेवाऽऽह यत इति । आतिप्रसङ्गादिति । सर्वदाऽर्थप्रतीतिप्रसङ्गात् । अव्युत्पन्नस्यापि शब्द-

१ ग. °रस्य । २ ग. °िन्वतार्थों °। ३ ग. °िन्वता °। ४ क. °ेरवं सं °। ५ क. °केतः । अ °।

एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं यावन्न निश्चितं नावन्नैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथम् । इति नैमित्तिकौनुमोरण निमित्तानि कल्प्यन्त इत्य-विचारिताभिधानम् । '

ये त्वभिद्धति स्रोऽयमिपोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापार इति, यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति च विधिरेवात्र वाच्य इति । तेऽप्यतात्पर्यज्ञाः

प्रदी ० - छोष्टाद्यन्वितानयनादेविंदोषम्योपम्थापकान्तराभावेन शब्दादेवोपस्थितिर्वाच्या । तथा च तत्र संकेतग्रहे शब्दासदुपस्थितिः शब्दाच तदुपस्थितौ मंकेतग्रह इत्यन्योन्या- श्रयात् । तस्मात्रीमित्तिकानुरोधेन निमित्तानि करूप्यन्त इत्यविचारितः नियानम् ।

अथ ' सोऽयमिषोरेव द्विर्द्वितरो व्यापार इति यत्परः शब्दः म शब्दार्थ इति च निःशेष इत्यादो विधिरेव वाच्यः ' इति महमत्प्रणाविनः अस्यःर्थः—यथा बलवता प्रेरित इषुरेकेनैव वेगारूयेन व्यापारेण वर्मच्छेदमुरोभेदं प्राणहरणं च रिपोर्विधत्ते तथेक एव श्राँबद एकेनैवामिधारूयव्यापारेण पदार्थस्पृतिं वाक्यार्थानुभवं व्यङ्गचप्रतीतिं च विधत्ते । अतो व्यङ्गचत्वामिमतस्यार्थस्य वाच्यत्वमेव । किं च यत्र शब्दस्य तात्पर्यं स शब्दार्थ इति ' निःशेष ' इत्यादौ तात्पर्यविषयत्या विधिर्वाच्य एवेति । ते तात्पर्यवाचोयुक्तेस्तात्पर्यम् जानन्तः पश्चः । तद्वाक्यवर्तिपदोपस्थापित एव हि तात्पर्यमुच्यते न प्रतीतमात्रे। तथाहि।

उ०-श्रवणमात्रेणार्थप्रतीतिप्रसङ्गाचेत्यर्थः । प्रत्यक्षान्यप्रमाणस्य ज्ञातस्यैव करणत्विन-यमाचेत्यिप बोध्यम् । उपस्थापकान्तराभावेनेति । इतरव्यवहारदर्शनेनैव व्युत्पन्नस्य लोष्टान्वितानयनव्यवहारं कदे। ऽप्यदृष्टवनो ऽपि लोष्टमानयेति वाक्याद्वोष्ठस्थल इत्यर्थः । व्यञ्जनायास्तु स्वरूपसत्या एवोपयोगो धर्मिय्राहकमानसिद्धः । अतिप्रसङ्गस्तु वक्त्रादि-वैशिष्टचापेक्षणान्नेति भावः ।

विधिः । नायकान्तिकगमनरूपः । एक एवोति । सुकविप्रयुक्त इत्यर्थः । न चैकार्थप्रतीतौ शब्दस्य विरामः । विवक्षितार्थप्रनीत्युक्तरमेव विरामाङ्गीकारादिति भावः । तद्धाः
क्यवतीति । यत्परः शब्द इत्यस्य हि उपात्तशब्दैः प्रतिपाद्येष्वर्थेषु यदंशे विधेयत्वं तत्र
वाक्यतात्पर्यं यत्र तात्पर्यं स शब्दार्थस्तदंशे शब्दस्यानधिगतार्थगन्तृत्वरूपं प्रामाण्यमित्यर्थः । न तु यत्तात्पर्यकतया शब्दः प्रयुक्यते स शब्दार्थ इत्यर्भ इति मावः ।
एवं हि तात्पर्यस्यानियतत्वेन शक्तेरप्यनियतत्वाप्रतिरिति वोध्यम् । ननु विधेयत्वं
प्रवर्तनारूपविधिविषयत्वम् । तच क्रियाया एव न द्रव्यादेशिति दधना जुहोतीत्या-

१ ग. कार्थानु । २ क. ग. दीघो व्या । ३ ग. ति वि । ४ क. दीघो व्या । ५ क. ण मर्भ । ६ क. शक्ति रूपो व्यापारः पदार्थवाक्यार्थज्ञानानि करोति । यत्र च शब्दस्य ।

स्तात्पर्यवाचोयुक्तेर्देवानांपियाः । तथा हि । भृतभव्यसमुचारणे भृतं भव्यायोपदिश्यत इति कारकपदार्थाः क्रियापदार्थेनान्वीयमानाः प्रधानिक्र्यांनिर्वर्तकस्वक्रियाभिसंबन्धात्साध्यायमानतां श्राप्तुवन्ति । तत्था-द्राधदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विधीयते । यथा ऋत्विक्पचरणे प्रमाणान्तरात्सिद्धे 'लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति ' इत्यत्र लोहितोष्णीष्यत्वमात्रं विधेयम् । हवनस्यान्यतः सिद्धेर्दध्ना जुहोतीत्यादौ दध्यादैः कारणत्वमात्रं विधेयम् । कचिद्यभयविधिः । कचित्रिविधिरपि । यथा रक्तं पटं वयेत्यादावेकविधिद्विविधिस्तिविधिर्वा । तत्थ यदेव विधेयं

प्रदी ० — भूतमन्यसमुच्चारणे भूतं मन्यायोपदिश्यत इति सिद्धान्तः । अस्यार्थः — भूतं सिद्धम् । मन्यं साध्यम् । तयोः समिन्याहारे भूतं सिद्धं मन्याय साध्यायोपदिश्यत इति । कार-कपदार्थाः कियापदार्थेनान्वीयमानाः सिद्धा अपि प्रधानिकयानुक् लैया साध्यीभूतया स्विकित्यया योगात्साध्यायमानतामाप्नुवन्ति । स्वरूपेण सिद्धा अपि साध्यिक्तियाविशिष्टतया साध्या इव भवन्ति । ततश्च यथा दहनेनाद्ग्धमात्रं दह्यते न तु द्ग्धमपि तथा यावदेवाप्राप्तं तावदेव शब्देन विधीयते न तु प्रार्हमपि । यथा ऋत्विक्प्रचरणेऽन्यतः प्राप्ते ' लोहितोष्णीषा ऋत्विनः प्रचरन्ति ' इत्यनेन लोहितोष्णीषत्वमात्रं विधीयते न तु ऋत्विक्प्रचरणम् । उष्णीषस्यापि प्राप्तौ तु लोहित्यमात्रम् । हवनस्यान्यतः सिद्धौ च 'द्धा जुहोति' इत्यनेन द्धनः करणत्वं न तु द्धि हवनं वा । एवं 'रक्तं पटं वय' इत्यादौ रक्तत्वपटवयनानां मध्य एकस्य द्वयोस्त्रयाणां वाऽसिद्धावेकविधिर्द्विविधिस्त्रिविधिर्वा । ततश्च यावदेव

उ०-देर्दध्येशे प्रामाण्यं न स्यादत आह—भूतेति । सिद्धं साध्यार्थतयोपिद् श्यतेऽज्ञातं ज्ञाप्यत इति तद्र्यः । नन्वेवमप्यिक्तयारूपत्वात्कथं प्रवर्तनाविषयत्वमत आह—कारकपदार्था इति । यथा द्रध्ना जुहोतीत्यादौ प्रधानिक्रयाया होमस्यानुकूला द्रिक्तिया पूर्वदेशसंयोगध्वंसहेतुविभागजनकः स्पन्दो ग्रहणाख्यस्तद्योगात्स्वतः सिद्धंस्यापि द्रध्नः साध्यत्तिते स्वरूपतस्तर्याविधेयत्वेऽपि तादृशक्तियोपरागाद्धिधयतेति भावः । नन्वेवं स्वतः कियार्विधयत्वेऽपि तादृशक्तियोपरागाद्धिधयतेति भावः । नन्वेवं स्वतः कियार्विधियतेति भावः । शब्देन प्रतीयत इति । विधीयत इत्यर्थः । न तु प्राप्तुमपीति भावः । श्रव्देन प्रतीयत इति । विधीयत इत्यर्थः । न तु प्राप्तुमपीति भावः । श्रव्येनप्रकरणस्यं वाक्यमुदाहरति—लोहितेति । अध्वर्यु वृणीत इत्यदिभिर्वाक्येक्तित्वजां प्राप्तत्वात्ते न विधया इत्यत आह—नात्वाति । ननु सोष्णीषा निवीतवसना ऋत्विजः प्रभातत्वाते न विधया इत्यत आह—नात्वाति । ननु सोष्णीषा निवीतवसना ऋत्विजः प्रभातत्वाते न विधया इत्यत आह—रणीषस्यापीति । न तु दिधीति । साधनद्रव्यत्वेनापेक्षतस्तत्प्राप्तेरिति भावः । इवनं वेति । अग्निहोत्रं जुहोतीति दिधीति । साधनद्रव्यत्वेनापेक्षतस्तत्प्राप्तेरिति भावः । इवनं वेति । अग्निहोत्रं जुहोतीति

१ क. ग. °याभिनि°। २ ग. °देः कर°। ३ क. °छतत्रा। ४ क. °प्तमिति। य°। ५ क. °द्धत्वेन स्वरू°। ६ ग. °वः। न तुद् १। ७ ग. °त्वेन तस्यापि।

तत्रैव तात्पर्यमित्युपात्तस्यैव शब्दस्यांथं तात्पर्यं न त प्रतीतमात्रे। एवं हि पूर्वी धावनीत्यादावपर्यं द्यांचे इति कवित्तात्पर्यं स्यान् । यत्तु विषे भुङ्क्त्र मा जास्य गृहे भुङ्क्या इत्यत्रतद्युहे न भोन्तव्यित्यत्र नात्पर्यमिति स एव वाक्यार्थ इति । उच्यते — तत्र चकार एकवाक्यतासूचनार्थः । न चाऽऽख्यानवाक्ययी- द्वियोरङ्गाङ्गिभाव इति विषभक्षणवाक्यस्य सुहद्राक्यत्वेनाङ्गता कल्पनीयेति

प्रदी०-विधेयं तावत्येव तात्पर्यम् । विधेयं च दाञ्दोपात्तमेवेति मुष्ठुक्तं ' दाञ्दोपात्त एव तात्पर्यम्' इति । यदि प्रतीतमात्रे ताल्पर्यं तदा 'पृर्वो धावित' इत्यादौ पृर्वोदिममानमंवित्सं-वेद्यतया प्रतीतेऽपराद्यर्थेऽपि कदाचित्तात्पर्ये म्यात् । नतु तद्वावयवर्तिपदोपम्थापित एव तात्पर्यमिति न व्याप्तिः । विषं मुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे मुङ्क्षा इत्यत्र विषं मुङ्क्ष्वेति वाक्यस्य मा चेत्यादिवाक्यार्थे तात्पर्यादिति । मवम् । यत एतदेकमेव वाक्यम् । चकारस्ये-कवाक्यतासूचकत्वात् । अन्यथा तद्वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । न चाऽऽक्यातवाच्यक्तिययोः साक्षा-दन्वयः संभवति । ' गुणानां च परार्थन्वादसंबन्धः समत्वात्स्यात् ' इति न्यायात् । सुद्द्वाक्यं चैतत् । अतो भवितव्यमत्रान्वयेन । ततो विषमक्षणाद्य्येतद्वृह्मोजनमनिष्टहेतुस्तः

छ०-वाक्येन तस्यापि प्राप्तत्वादिति भावः। शब्दोपात्त एवेति। शब्दोपात्तविधेय एवे त्यर्थः। तात्पर्यम् । प्रागुक्तप्रामाण्यनियामकम्। एवं च व्यङ्गचस्य शब्दोपात्तत्वाभावान्तर्सर्वत्र विधेयत्वाभावाच्च न तत्र प्रागुक्तप्रामाण्यनियामकं तात्पर्यं नापि शक्तिरिति भावः। तात्पर्यमिति । शक्तिश्चेत्यपि बोध्यम् । समानसंविदिति । तस्य प्रतियोगिनि नित्यसाकाङ्कृत्वादिति भावः। तात्पर्यं स्यादिति । एवं चान्यल्लम्यत्वेनापदार्थं तत्रापि पूर्वशाव्दस्य शक्तिभाधकं तात्पर्यं स्यादिति भावः। तात्पर्योदिति । एवं च तद्वाक्यवर्ति पद्योपस्थापितातिरिक्तेऽपि तात्पर्यदर्शनाद्वचङ्गचार्थेऽपि स्यादिति भावः। एकमवेति। सृहदुक्तस्य विषं भक्षयेत्यस्य स्वार्थेऽविश्रान्तस्य साकाङ्कृत्ययेत्यर्थः । न्यायादिति । एवं च समत्वेन यथा गुणयोरसंवन्य एवं प्रधानयोरि समत्वेनव परस्परमनन्वयः स्यादित्यर्थः । भवितव्यमत्रेति । स चान्वयो न साक्षात्कर्तृकर्मभावादिना । वायःत् । नापि मुख्यार्थमदाय परस्परोपादकतया । तत्र विषभक्षणवाक्यस्य सुहद्वाक्यत्वेन मुख्यार्थे बाधात् । अतस्तस्यैवाङ्गता लक्षणाश्रयणेन कल्प्येति तत्र विषं भक्षयेत्यस्य विषभक्षणाधिकबल्यवद्गिष्टानुवन्धित्ववितिष्टित्त्वस्य इत्याद्ययेनाऽऽह—ततः इति। ततश्च यत्र त्यादिवाक्यार्थे सर्वथेत्वर्थसंविति हेतुत्वेनान्वय इत्याद्ययेनाऽऽह—ततः इति। ततश्च यत्र

१ क. तीतिमा 1 २ क. "रीर्थे क" । २ क. "धं भक्षय मा चास्य ग्रहे मुङ्क्वेल । ४ क. "योर"। ५ क. "वः समा"।

विषयक्षणादिष दुष्टमेतद्गृहे भोजनिमिति सर्वथा माऽस्य यहे शुँङ्कथा इत्युपा-

यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानर्थीं लभ्यते तावाति शब्दस्याभिधैव व्यापारस्तैतः कथं ब्राह्मण पुत्रस्ते जातो ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणीत्यादौ हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम् । कस्माल्लक्षणा । लक्षणीयेऽप्यर्थे दीर्घ-दौर्घतराभिधाव्यापारेणैव प्रतीतिसिद्धेः । किमिति च श्रुतिलिङ्गवा-क्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पूर्वपूर्ववलीयस्त्वम् । इत्यन्विताभिधान-

पृदी - सर्वथा नास्य गृहे ऽभुँ ङ्क्था इति वाक्यार्थः । तथा च तद्वाक्यँस्य पदोपस्थापित एव तात्पर्यामिति सिद्धम् । तस्मात् ' यत्परः शब्दः ' इत्यादि यदुक्तं तत्तात्पर्योज्ञानात्।

यद्पि ' सोऽयमिषोरिव ' इति तद्प्ययुक्तम् । यतः शब्दश्रवणानन्तरं यावानर्थः प्रतीयते तावित सर्वत्र यदि शब्दस्याभिषेव स्यात्तदा ' चैत्र पुत्रस्ते जातः कुमारी ते गिर्भिणी ' इत्यादिवाक्यानन्तरं हर्षविषाद्योः प्रतीतेस्तयोरि तद्घाक्यस्याभिषा स्यात् । अय तच्छब्दप्रतिपाद्ये सर्वत्राभिषा । हर्षाद्यस्तु न तत्प्रत्याय्या इत्युच्यते तिर्हं लक्षणी- चेऽप्याभिषेव स्यादिति लक्षणोच्छेदः । किमिति च ' श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमा- स्यानां समवाये पारदीवेल्यमर्थविप्रकर्षात् ' इति सूत्रेण भगवाञ्जीमिनिः श्रुत्यादिषु पूर्व- बिलीयस्वं प्रतिपाद्यांवभूव । सर्वत्रेवाभिषाप्रसङ्ग उत्तरस्य दौर्वल्ये बीजामावात् ।

सूत्रं तु प्रकृतार्थविच्छेदकत्वे अपि बहूपकारकत्वाद्दुरूहत्वाच्च व्याक्तियते । श्रुतिलि-क्वाद्यः षाढिह विनियोजकाः । तत्र विरुद्धयोरेकत्रोपनिपाते समुच्चयो न संभवतीत्ये-केनापरस्य बाघो वक्तव्यः । स च बलवता दुर्बलस्योति स्थिते दौर्बल्यप्रतिपादकं सूत्रं श्रुतिलिक्केत्यादि । अस्यार्थः —श्रुत्यादीनां समवाय एकत्रोपनिपाते तेषां मध्ये यद्पेक्षया यत्परं तद्पेक्षया तद्दुर्बलम् । कृतः । अर्थविष्ठकर्षात् । पूर्वापेक्षया विलम्बेनार्थप्रत्याय-कत्वात् । यथा चैतत्त्रथोदाहरणे स्फुटी कारिष्यते ।

उ०-वाक्यं स्व.र्थे न विश्राम्यति यथाऽत्रैव सुहृद्धक्तृकत्वात्, र्तत्रामुख्यार्थे तात्पर्या-इक्षणा । यत्र तु स्वार्थबोधोत्तरमितरत्प्रतीयते तत्र व्यञ्जनैवेति प्रचट्टकार्थः ।

न तत्प्रत्याय्या इति । किं तु मुखप्रसादाद्यनुमेया इति भावैः । अभिधैव स्यादिति । दीर्घदीर्घाभिधाव्यापारेणैव तत्प्रतीतिसिद्धोरिति भावः । बीजाभावादिति । विल्लेकेनार्थबोधकत्वं हि तद्धीं मैस् ।

तत्र विरुद्धयोरिति । यत्रैकस्यैव पदार्थस्य प्रमाणाभ्यां पदार्थद्वयसंबन्धो बोध्यते सत्र तयोविरोध इति भावः ।

१ क. भुङ्क्ष्वेत्यु । २ क. ग. धोंऽवगम्यते । ३ क. ग. क्ताक्षं । ४ क. ग. दीर्घाभि । ५ क. भुङ्क्ष्वेति । ६ क. क्यस्थशब्दोपस्था । ७ एतदुत्तरं श्रुतिलिङ्गादिसूत्रव्याख्यानं क. पुस्त- के नास्ति । ८ क. तत्र मु । ९ ग. वः । बीजा । १० ख. ग. जम् । वेष्णवः । उपांशुयागः । अन्विताभिधानषादेऽपि ।

प्रदी ० - तत्र निरपेक्षे रवः श्रुति: - 'बीही नवहन्ति ' इति । अत्र किया फलन रित्वं कर्मत्वं बोधयन्ती द्वितीया निरेपेक्षव बीहीण सबदावद्यावित्वं प्रतिपाद्यति । अधिविदेष-प्रकाशमामथर्य लिङ्गम् । यथा—' वहिर्देवमदनं दामि ' इति । अत्र लवनार्थप्रकाशकतया बर्हिर्छवने विनियोगः। परम्पराकः द्वावशात्कचिद्कस्मित्रये पर्यवसितानि पदानि वाक्यस्। यथा—' देवस्य त्वा सिवतुः प्रमवेऽधिनोर्बाहुम्यां पूष्णो हन्तःभ्यामग्नये नुष्टं निर्व-पामि ' (तै॰ सं॰ १।१।४) इत्यत्र लिङ्गेन निर्वापे विनियक्तमानस्य समीवना-र्थभागस्यैकवाक्यताबलेने ' देवस्य त्वा ' इत्यादिन गन्यापि तत्र विनियोगः । लब्धवा क्यभावानां पदानां कार्यान्तरापेक्षावद्याहाक्यान्तरेण संबन्ध आक्राडकाउर्यवसक्तं प्रकरणस् यथा—' समिधो यज्ञति ' (तै० सं० २ | ६ | १ ) इत्यादी । अस्य हि द्शेपी-र्णमासक्यंभावाकाङ्कायां पाठवशाच्छेपत्वम् । स्थानं ऋमः । म चानेकस्याऽऽस्नातस्य संनि-धिविशेषास्नानम् यथा...' द्वियरिस ' (तै॰ मं॰ १। ६। २) इत्यत्राऽऽग्ने-यासीषोमीयोपांदायागाः ऋमेण ब्राह्मणेषु पटिताः । मन्त्रभागेऽपि ऋमेणानमन्त्रणत्रयं पठितम् । तत्राऽऽन्नेयान्नीपोमयोर्लिङ्गेनव द्वयोर्विनियोगिसिद्धिः । ' द्विभगि ' इत्यन्न तु न लिङ्गादि विनियोजकम् । किं तु यम्मिन्प्रदेशे ब्राह्मण उपांश्यागविधानं तस्मिन्नव प्रदेशे मन्त्रेऽप्यस्य पाठ इति क्रमादुपांशुयागानुमन्त्रणेऽस्य विनियोगः । समास्या योग-बलम् । यथा — हैं। त्रमोदात्रमित्यादि । तत्र हि हो दुरिदं हैं। त्रमित्यादियोगवलेन होत्रा-दिसमारुयातानि कर्माणि होत्रादिभिरनुष्ठेयानि ।

उ०-एकिस्मिन्नर्थे । विशिष्टेऽर्थे । एनदुनग्दोपपाद्यिष्यामः । कार्योन्तरापेक्षेति । कार्योन्तरिकर्तव्यता । एवं च संनिध्याद्वातपदार्थसंवन्यापादकेतिकर्तव्यताकाङ्कावत्प्रधान्वचनं प्रकरणम् । इदं कर्मेप्रकरणानाधारणं प्रकरणस्वणम् । सर्वसाधारणं त्वाकाङ्काव्यामितिकर्तव । ताविशेषणरहितमेतत् । तत्र कचिदाकाङ्कावशेन संनिहितवाक्यान्तरसंवन्धः प्रकरणापिति व्यवहारः । कचिदाकङ्काव प्रकरणापिति व्यवहारः । कचिदाकङ्काव प्रकरणापिति व्यवहारः । कचिदाकङ्काव प्रकरणापिति व्यवहार इति वोध्यम् । दश्यूर्णमास्कथंभाविते । पर्धातत्पुरुषः । इदमुपलक्षणम् । तेपापि फलाकाङ्कायां संनिहित वुद्धिस्थे फले तन्फलवदुपकारद्वारा संवन्धे संभविति फलान्तरकलपनाया अयुक्तिते वेद्यस्थे फले तन्फलवदुपकारद्वारा संवन्धे संभविति । अयं प्रधानगरकलपनाया अयुक्तिते वेद्यस्थे फले तन्फलवदुपकारद्वारा संवन्धे संभविति । अयं प्रधानगरकलपनाया अयुक्तिवेद्याचानगपि कमत्वेन व्यवहरानित । स च विरोधोदाहरणे स्पष्टः । अत एवाग्रे स्थानपर्यायतयाऽऽसित्तं विद्ध्यति । उपांग्रुयागः । वैष्णवः । समाख्या योगवन्दिमिति । इदमुपलक्षणम् । प्रदेशद्वयाद्वातयोः संवन्धितिमित्तं संकत्यपि समाख्या । समा आख्येति योगात् । यथाऽतिमुक्तहोमानामित्रिर्थक्तं नयतु प्रज्ञानित्रत्यादिमन्त्राणां च संवन्धिनिमित्तमाध्वर्यवसङ्गेक्यम् । यथा वोपमर्जनमहामंज्ञा व्याकरणान्तरसंज्ञया समिति नदिभित्रतार्थस्य पाणिनीयेऽपि ग्रेहणामित्यपि वोध्यम् ।

प्रदीत-कवाक्यस्वात्समस्त एवोभयत्र विनियोक्तन्यः ' देवस्य त्वा ' इत्यादिवत्। इति वाक्याद्वगम्यते। तद्नयोविरोधः। अत्र पूर्वपक्षः—अस्यैकवाक्यत्व निश्चिते पश्चात्तदुपपत्त-येऽभिधानसामध्ये कलपनीयम्। यत्कलिपतया श्रुत्या विनियोगो भवेत्। यथः 'देवस्य त्वा'— इत्यादिमन्त्रे ' अग्नये निर्वपामि ' इति पद्योः समवेतार्थयोरेकवाक्यत्याऽतादृशां पदान्तरणां सामध्येकलपना। तथा चैकवाक्यत्वनिर्वाहाय कृष्ठं सामध्ये न तन्धाहन्तुमहिति। किं तु विनियोजिकां श्रुति कलपयत्समस्तमन्त्राविनियोजिकामेव कलपयतीति वाक्यस्योपजीन्यत्वेन बलवन्त्वात्समस्तस्यैवोभयत्र विनियोग इति । सिद्धान्तस्तु—यद्येकवाक्यतामवगम्यैव सामध्यमवधार्येत तदोपजीन्यत्वाद्वाद्वयं बलवद्भवेत् । न त्वेवम् । प्रत्युतावधृतसामध्यीनां संनिहितपठितानां पदानां सामध्येवरोन प्रयोजनेकतया चैकवाक्यत्वावधारणम्। यावन्ति पदानि प्रधानमेकमर्थं प्रतिपाद्यितुं समर्थानि विभागे साकाङ्क्षाणि भवन्ति तावन्त्येकं वाक्यं भवति । अनुष्ठेयश्चार्थो मन्त्रे प्रकारामानः प्रधानम् । सदनसादने चात्र तथामृते । तथा च सदनप्रकारानसमर्थः पूर्वभागः सादनप्रकारानसमर्थः रोषभाग इति प्रतीताम्यां तत्सामधर्यान्यां कल्रतेन श्रुतिद्वयेन द्वागेव तद्धागयोः प्रत्येकं विनियोगे सिद्धे तावतैव प्रकरणपाठोपपत्ती समस्तमन्त्रस्यैकवाक्यताबुद्धिरुत्पन्नाऽप्याभासी भवति । लिङ्केन बाधात् । तथा क्लरप्तमिष

उ ० - कालिकसाकाङ्क्षत्वे हेतुः । तदेकार्थावाच्छित्रत्वं चैकवाक्यत्वे हेतुः । प्रकृति-प्रत्यययोरेकवाक्यतावारणाय विभाग इति । नहि तयोर्विभागोऽस्ति । भगो वां विभन-त्वर्यमा वां विभनात्वित्यादौ निरपेक्षे वाक्यत्ववारणाय साकाङ्क्षामिति । इदमर्थेकत्वा-दित्यस्य प्रत्युदाहरणमित्यन्ये । विभज्यमानसाकाङ्क्षत्वं तप्ते पयसि दृध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षेत्यत्रोत्तरवाक्ये तत्पदसत्त्वेन विभागे साकाङ्क्षत्वाद्तिव्याप्तमिति एकार्था-वच्छिन्नत्वादिति बोध्यम् । सामर्थ्यकल्पनोति । निर्वापान्वययोगितत्प्रशंसाभिधानसामर्थ्य-कल्पनेत्यर्थः । एवं कृतस्त्रमन्त्रस्य यदा सदनकरणे विनियोगस्तदोत्तरभागस्य प्रतिष्ठाप-नार्थत्वरूपताद्विशेषाभिधानसामर्थ्यकल्पनेति बोध्यम् । प्रयोजनैकतयोति । विशिष्टैकार्थः प्रतीतिश्च प्रयोजनम् । एकवाक्ये पदानां बहुत्वादेकार्थत्वमयुक्तामित्याशङ्क्य प्रधानिमिति विशिष्टार्थाभिप्रायम् । तथा चात्र वाक्यमेद एवेति भावः । ननु भावनेव प्रधानमिति कथं सदनादेः प्राधान्यमत आह-अनुष्ठेयश्चेति । तथाभूते । प्रधाने । मिलितयोरेका र्थप्रकाशकत्वासिद्धेर्देवस्य त्वेत्यादाविव नैकवाक्यतावशेन सामर्थ्यकरूपनमिति भावः। क्लृप्तेन श्रुतिदृयीनोति । पूर्वेण सदनं कुर्यादुत्तरेण पुरोडाशं स्थापयेदित्येवं रूपेणेत्यर्थः। तावतैव छिङ्गकाल्पितश्रुतिद्वयेनैव । एकवाक्यताबुद्धिः । तत्पद्प्रयुक्ता । अभासी भवतीति । तथा च वाक्यभेद एवात्रेति बोध्यम् । तया करूप्यमपीति पाठः । तयैकवा क्यताबुद्ध्या । यतो यावत्तया सामध्यै करुप्यं तावत्क्लप्रालिक्केन श्रुतिः कल्पिता यावत्त-च्छ्तिं कल्पयेत्तावत्कलप्तश्चत्या ।

प्रदी० — सामर्थ्ये न श्रुत्यन्तरं कल्पयिह्नर्न्हर्नाच्यं दिष्ट्यां हुप्त्यं दुर्वेलम् । तस्मा-द्यत्रावान्तरवाक्याविरोधि लिङ्गं नाम्ति तत्र समवेतार्थकेनकेन पदेन हाम्यां त्रिभिर्वा सहैकवाक्यता पदान्तराणामपि सामर्थ्य विनियोजकश्चितिकल्पनानुकृष्ठं कल्पयति । यथाऽत्रेव स्योनं ते इत्यादिभागानाम् ।

वास्यप्रकरण रोर्चण — दर्श पौर्णमामप्रकरणे 'इदं द्यावाष्ट्रियिवी भद्रमभृत् ' [ तै० ब्रा० १।५।९ ] इत्यादिकः मूक्तवाकनिगदः पठितः । तत्र च 'इन्द्राम्नी इदं हविरजुपेताम-विवृधितां महोज्यायो काताम् अम्रीपोमाविदं हविरजुपेतामवीवृधेतां महोज्यायो काताम् 'इत्यवान्तरवाक्यद्वयं श्रूयते । तत्र 'पौर्णमाम्यामिन्द्राम्नी न देवते' इति लिङ्काक्तत्पद्मपनीयते अमावास्यायां तु समवेतार्थत्वाक्तत्प्रयुज्यते । तत्रवं मंदिद्यते — इन्द्राम्नीपदंकवाक्यतापन्नानि अविवृधेतामित्यादिपदानि तत्रापनेयान्यथवा प्रयोक्तव्यान्यवेति । तत्र प्रकरणात्प्रयोगः प्रतिभाति । असमवेतार्थतया देवत्र मन्त्रव्याद्वर प्रवाक्यात्त्र । तद्वयोविरोधः । तत्र प्रकरणमेवाङ्गसंबन्धप्रतिपादकम् । अतन्तस्य वल्लवक्त्वाच्छेपभागः प्रयोक्तव्य एवेति पूर्वपक्षे सिद्धान्तः । प्रकरणं विनियोज्यस्वरूपसामर्थ्यमनपेक्ष्य न विनियोज्ञकम् । येनैवं भवेत् । किंतु तद्पेक्षमेव । कथमन्यथा 'पूष्णोऽहं देवयज्यया प्रजया प्रज्ञाप पश्चिश्च जनिषीय ' इति पूषानुमन्त्रणमन्त्रं तद्देवताविगहिणोर्दर्शपौर्णमासयोर्न विनियुङ्को । 'तिस्न एवो पसदः साह्नस्य द्वाह्शाहीनस्य' (तै० सं० ६।२ १५) इत्यत्र चैकाहविधेयसोमयागस्वरूपे साह्ने ज्योतिष्टोमादौ द्वादशोपमत्तां न वोधयति। सा पुनर्वहृदिवसविधेया सोमयागरूपाहीन-

उ०-विनियोगः क्छत इति सैकवाक्यतैव विद्यायत इति भावः । नन्वेवं सत्यत्र समवेतार्थसाद्नाद्यतिरिक्तपदानामेकवाक्यता न स्यादत आह— यत्राचान्तरोति । विरोधि छिङ्कां कर्मसमवेतिभिन्नार्थप्रकाशनसामध्यम् । तत्र समवेतार्थेकपदेन द्विज्यादिपदै-र्येकवाक्यता साऽसमवेतार्थपदान्तराणां वैयर्थ्यपरिहाराय स्वानुसारेण सामध्ये कल्ययती-त्यन्वयः । कल्पयतीत्यनन्तरं च भवित तत्र वाक्यस्य विनियोज्ञकत्विति शेषः ।

निगद् इति । देवतासंबन्धबोधकः पद्समृहो निगदः । परसंबोधनार्थछोडन्तपद्युक्तपद्समूहो निगद् इत्यन्ये । अमावास्यायां त्विति । तत्र ह्यसोमयाजिनो दिधपयसोरभावमुक्तवा ऐन्द्राग्नः पुरोडाशस्तस्य विहित इति भावः । अवीष्ठधेतामित्यादीति । इदं हिवरजुषेतामित्यस्याप्युपछक्षणम् । प्रकरणादिति । फछवती प्रधानमावना संनिधिपटितन्येनिकर्तव्यनात्वमापाद्यतिन्दर्थः । प्रकरणं विनियोज्येति । तद्धि
न श्रुतिरिव विनियोगमभिधत्ते किं तु प्रमाणान्तरप्रमितां विनियोज्यपदार्थशक्ति ।
एवं च विनियोज्यस्य मन्त्रवाक्यशेषस्य वाक्येनान्यत्र विनियुक्तत्वान्न प्रकरणे विनियोग
इति भावः । साह्ने ज्योतिष्टोमादः।विति । साह्नाख्ये तस्मिन्नित्यर्थः । प्रकरणे

प्रदी ० नामककतुविशेषं नीयते । 'अह्नः खः कतां' इत्यनुशासनात्। स्वरूपाछोचनायां तु श्रुत्या छिङ्कोन वाक्येन वा झिटितिप्रवृत्तिकेन यद्रूपमपनीयते यद्वाऽन्यत्र नीयते तिद्वहाया-विश्वष्टेन प्रकरणाकाङ्क्षा पूर्यते । यत्र तु विशोधि श्रुत्यादिकं नास्ति तत्र प्रकरणं विनियोजकम्। यथा—'सिमिधो यज्ञति' इत्यादि बोधितस्य सिमिधादेः । अत्र तु यथा छिङ्कोनेन्द्रादिन् मागोऽपनीयते तथा वाक्येन तच्छेषमागोऽपीति क पश्चात्प्रवृत्तिकस्य प्रकरणस्यावकाशः। न च तथात्वमस्यासिद्धम्। यतो वाक्ये पदानां संबन्धः प्रत्यक्षसिद्धः। प्रकरणे त्वाकाङ्क्षाः वशात्कलपनीयः। तथा च वाक्येन प्रथममेवाभिधानसामध्ये कल्प्यते, ततस्तेन श्रुतिस्तया विनियोग इति तृतीयः कालो विनियोगस्य । प्रकरणेन तु प्रथमं वाक्ययोः संबन्धः कल्प्यते । ततः सामर्थ्यमथ श्रुतिस्य विनियोग इति चतुर्थः कालः। ततो वाक्यात्प्रथमं श्रेषमागस्यापनयने सिद्धे क्लसाऽपि श्रुतिरकि।चित्कर्रा । वाक्यविशेधादिति ।

प्रकरणस्थानयोर्यथा-राजसूयस्य प्रधाननानाकर्मात्मकस्य प्रकरणे प्रधानाद्मिषेचनीयाः दनन्तरं शौनःशेषोपारूयानमास्नातम् । तत्र ।कें समस्तराजसूये तदक्कमाहोस्विद्मिषेचनीयः मात्र इति संदेहः। तत्र प्रकरणस्य बलवत्त्वात्सर्वाङ्गताऽवगम्यते । स्थानस्य तु बलवत्त्वेऽिमः षेचनीयाङ्गता । तदनयोविरोधः। यद्यप्याकाङ्क्षासत्त्योरुभयोरिप तुल्यबलता 'अयमेति पुत्रो राज्ञः' इत्यादौ 'गामानय' 'प्रासादं पर्य' इत्यादावुभयविरहेणान्वयाबोधात् । तथाऽिष विनिगमनाविरहादुभयोस्तुल्यबलत्वाच विकल्पेनाङ्गताऽस्त्विति पूर्वपक्षे सिद्धान्तः। आकाः

उ०—त्वाकाङ्क्षावशादिति । स्वार्थपूर्णानां वाक्यानामुपकार्योपकारकभावेनाऽऽकाङ् क्षावशादित्यर्थः । वाक्येनेति । स्वस्येति शेषः । क्लृप्ताऽपृ श्रुतिरिति । प्रकरणेनेति शेषः । फल्रस्यान्येन लामाद्विलीयत इति तात्पर्यम् ।

प्रधाननानकर्मोत । संनिहितसकलेष्टिपशुसोमक्षपेत्यर्थः । आभिषेचनीयः ।
सोमयागिवशेषः । शौनःशेषोपाख्यानं बह्वृच्बाह्मणे प्रसिद्धम् । गामानय प्रासादं
प्रयति । अत्र गामित्यस्य पश्येत्यनेनान्वयवारणायाऽऽसत्तेरापि हेतुत्वमावश्यकिति भावः ।
विकल्पेनेति । संदेहेऽभिषेचनीयमात्र इति तु प्रदर्शनमुपत्रममात्रामिति भावः । समुच्चयस्तु न संभवित । संनिधिबोध्यस्याभिषेचनीयाङ्गत्वस्य पवित्रादारम्य बोधयता प्रकरणेनेव बोधितः विमित्तं तदसंभव इति तात्पर्यम् । यद्यपि राजसूयान्तर्गतेष्टचादीनां विहितत्वेन क्लसोपकारप्राकृताङ्गादेकलप्रधिनाङ्गत्वं ससंबन्धेन नैराकाङ्क्ष्यं तथाऽपि न दोषः । इष्टचाद्यात्मना नैराकाङ्क्ष्येऽपि राजसूयात्मनाऽस्त्याकाङ्क्षा । पवित्रादारम्य क्षत्रस्य धृतिं यावद्धि राजसूयः ।
नचु प्रकरणाद्राजसूयाङ्गत्वेऽप्यभिषेचनीयाङ्गत्वमस्त्येवेति कथं वैकल्पिकत्वमिति चेत्र ।
विकल्पोक्तरभिषेचनीयातिरिक्तपवित्रादिप्रधानान्तरविषयत्वात्। चिन्ताप्रयोजनं तु पूर्वपक्षेऽभिषेचनीयायां नित्या तत्प्राप्तिरन्थेष्टिपश्चादिषु वैकल्पिकी । सिद्धान्ते तु सर्वेषु नित्या तत्प्रा-

प्रदी ० - ङ्क्षामंनिधी द्वे अपि विनिधे राज्योजिक इत्युभयमं मतम् । राजम्ये च कथं म्यादि-त्याकाङ्का अज्ञियस्य भृति यावद तुवति । मंनिधानं च प्राकरणिकत्वेन सर्वदा वृद्धिमं-निहितत्वाद स्त्येव । अभिपचनीय च नत्यिप मंनिधानं जाकाङ्का उत्थाप्या । तथा च यदोत्थिताकाङ्कोन प्रकरणे नेकवाक्यत्वं कल्पनीयं तदा मंनिधाना दाळाङ्कोत्थापनम् । तथा च चक्कित्र यामध्ये प्रत्येक्त्यानं विनिधोगः । अपरत्रेकवाक्यताकत्पनं मामध्ये विषये भ्रतिकल्पनं विनिधोगः । अपरत्रेकवाक्यताकत्पनं मामध्ये विषये भ्रतिकल्पनं विनिधोगः । विकल्पनं विनिधोगः मर्वत्र राजमृष्ये श्रीमा श्रीमा प्रोपाद्यानम्य विनिधोगः न तु विकल्प इति ।

स्थानसमाख्ययोर्थया—दर्श्वाणिमास्त्रकरणे पौराडाशिकसमाख्याने काण्ड मानः व्यक्तमं श्रुम्यन्वं देव्याय कर्मणे ' (ते० मं० १।१।१) इति मन्त्रः श्रुम्यत् । स च प्रकरणाद्दर्शार्थः । तथात्वं च तस्य समवेतार्थन्वनावित्यात्कस्य चिच्छुन्यने विनियोगाद्भवेत् । शुन्धनीयं चात्र द्र्यमुपिस्थितम्। मानाय्यपात्रं पुगेडः शपात्रं च । तत्र समाख्यः वरुपान्दुगे- हाशपात्रशुन्धने विनियोगः प्रतिभाति । स्थानवशास्त्र मानाय्यपात्राणाम् । तद्वनयोर्वि रोधः । तत्र पूर्वपक्षः—पौराडाशशब्देन पुगेडः शमंबद्धान्युच्यन्ते । नान्यधिकृत्य प्रवृत्तं काण्डं पौराडाशिकमिति । अतः समाख्या श्रुतित एव माक्षाद्विनियोणिका । कमस्तु प्रकरणाद्युत्रयनद्वारा तथाति समाख्या बलवतीति। सिद्धान्तम्तु—पौराडाशिकपदं न पुरोडाश- मन्त्रविशेषयोः संवन्यमाह । कि तु पुरोडाशविशिष्टं काण्डम् । वैशिष्टचानुपपत्त्या तु संवन्य-

उ०—तिरिति बोध्यम् । क्षत्रस्य धृतिः । यज्ञित्रोपः । इष्टिरित्यन्ये । पितृत्रः सोमयाग-विरोषः । कथं स्यादित्याकाङ्क्षा । इतिकर्तत्यताकाङ्क्षा । सर्वदेति । राजसूयस्य साकाङ्क्षा पितृत्रादारस्य प्रातिसद्धाऽनुवर्तते । अभिषेचनीयसंनिधिना तृत्थाप्या । तदानीं तेन सह प्रस्थितयो राजसूयाकाङ्क्ष्णभिनेचनीयसंनिधानयोगद्या रिधं विनियोगफलं लभत इति भावः । उत्थाप्यति । क्षत्र क्ष्योपः स्वराधः स्वराधः इक्षत्वः दिनि भावः । केचित्त्विनियेत्रकृत्या स्वराधः प्राप्तरात्र प्राप्ति । स्वराधः ।

द्शिषे इति । सांनाय्यस्य द्शीर्थत्वात् । मांनाय्यं द्धिपयसी । दुरोडाद्यसंवि-द्धानीति । इदमर्थेऽणेति भावः । तान्याधिकृत्योति । यद्यपि दौरोडाद्यापृने द्यानष्टम् (पा० स्० ४ । ३ । ७० ) इति तस्य व्याख्यान (पा० स्० ४ । ३ । ६६) इत्यधिकारे पठितं तथाऽपि मण्ड्कप्छुत्या अधिकृत्य कृते (पा० स्० ४ । ३ । ८७ ) इत्यत्रानुवर्त्य व्याख्येयमिति भावः । प्रवृत्तमपि कृतं भवत्येव । कृथातोः सर्वधात्वनुस्यृतत्वात् । वस्तुतः द्याख्येयमिति भावः । प्रवृत्तमपि कृतं भवत्येव । कृथातोः सर्वधात्वनुस्यृतत्वात् । वस्तुतः द्याख्येयमिति भावः । प्रवृत्तमपि कृतं भवत्येव । कृथातोः सर्वधात्वनुस्यृतत्वात् । वस्तुतः द्याख्येयमिति पाटः । किं तु पारोडाशोति च पाटः । विशिष्टचान्यथेति । पदार्थान्तर-रूपेण संवन्योऽनुमेय इत्याश्यः। नन्वतिरिक्तविशिष्टचकल्यने मानाभावेन संवन्धिनमेवाऽऽह प्रदी ० -- स्तत्र करूप्यते । सोऽपि न शेषशेषिभावः । किं तु संबन्धमात्रम् । तद्द्वारेण तु मन्त्रभेदस्यापि तद्नुमानम् । तथा च समाख्ययाऽपि क्रमादिकमुन्नीय विनियोगो न तु श्रुत्यैव । एवं समाख्यया क्रमोऽनुमेयस्तेन प्रकरणं तेन वावयं तेन छिङ्गं तेन श्रुतिस्तया विनियोग इति समाख्यायां षष्टः कालो विनियोगस्य । स्थाने तु क्रमः प्रत्यक्ष एवेति न करूपनीयः । तथा च तेन प्रथमत एव प्रकरणमनुमेयं तेन च वावयं तेन छिङ्गं तेन श्रुतिस्तया विनियोग इति पञ्चमः कालः । तस्माद्र्थविप्रकर्षात्समाख्या स्थानतो दुर्बलेति न पुरो डाश्पात्रशुन्धनेऽस्य विनियोगः । कथं तर्हि काण्डस्य पौरो डाशिकसंज्ञा । पुरो- डाश्मंबन्धिवहमन्त्रघटितत्वादित्यवेहि । तद्यं निर्गलितोऽर्थः---

एकद्वित्रिचतुष्पञ्चवस्त्वन्तरपकारितम् । श्रुत्यर्थे प्रति वैषम्यं लिङ्गादीनां प्रतीयते ॥ १ ॥ बाधिकैव श्रुतिर्नित्यं समाख्या बाध्यते सदा । मध्यमानां तु बाध्यत्वं बाधकत्वमपेक्षया ॥ २ ॥

इत्यलमतिविस्तरेणेति ।

उ॰-तत्राप्याह । सोऽपीति । तद्वाचकत्वपक्षेऽपि संबन्धसामान्यमेव श्रुत्या लभ्यते न तु विनियोगाच्यरोषरोषिभावरूप इत्यर्थः । संबन्धोऽपि काण्डेनैव न मन्त्रविरोषस्य साक्षात्कर्म-विशेषेणेत्याह-तद्दारेणोति । तद्रनुमानम् । संबन्धसामान्यानुमानं न तु विशेषानुमा-निमिति भावः । क्रमादिकामिति । समाख्या हि संबन्धनिबन्धनाऽसंनिहितेन संबन्धायोः मात्तिसद्भार्यं संनिधिरूपं ऋनं कल्पयतीत्यर्थः । ननु समाख्यया संनिध्यास्नानरूपऋमकल्प-नमयुक्तम्। अन्यत्राऽऽस्नातानामन्यसंनिधावास्नानक्रलपनस्याद्याक्यत्वात्। तथा संनिधिनाऽऽ-काङ्क्षाकल्पनमपि न युक्तम्। संनिध्यभावेऽपि पुरोडाशपात्रशुन्वनस्यानुष्ठानाय स्मृतिजनका-काङ्कासत्त्वात्। तथाऽऽकाङ्क्षेयेकवाक्यताकल्पनं च न युक्तं शुन्धनप्रकाशकमन्त्रविनियोः जकाविध्येकवाक्यत्वापेक्षणेऽपि विनियोज्यपदार्थरूपमन्त्रेणैकवाक्यत्वानपेक्षणात् । वाक्येन सामर्थ्यकरूपनमपि न युक्तम्। शुन्धनप्रकाशनसामर्थ्यस्य स्फुटतरत्वादिति चेन्न। क्रमशब्देः ज्ञानुष्ठानसंनिधेर्विवक्षितत्वात् । अन्यत्राऽऽम्नातस्याप्यन्यत्रानुष्ठानाविरोधात् । तेन च संनि-ध्यनुष्ठीयमानमन्त्रविरोषाकाङ्कारूपप्रकरणकरुपनम्। तस्य प्रागसिद्धेः । तेन च पुरोडारापा-त्रशुन्धनविधेः प्रकाश्यप्रकाशकः भावारूयमन्त्रसंबन्धगात्रुरूपमेकवाक्यत्वं करूपनीयम्। तत-स्तत्प्रकाराकत्वनिर्वाहाय शुन्धनसामान्यप्रकाशकस्य मन्त्रस्य पुरोखाशपात्रशुन्धनप्रकाशन-सामर्थ्यं करूप्यमित्यदोषात्। प्रत्यक्ष एवेति। वैदिक एवेत्यर्थः। समाख्या तु पाठककृतेति भावः। **मकरणम् ।** सांनार्यपात्राविषयाकाङ्क्षा । अधिकरणपञ्चकार्थं स्वोक्त्या संकलयति-एकेति । छिङ्गस्यैकया श्रुत्या श्रुत्यर्थे विनियोगं प्रत्यन्तरायो व्यवधानं तत्कारितं वैषम्यं प्रतीयते। वाक्यस्य द्वाम्यां लिङ्गश्रुतिम्याम्।प्रकरणस्य वाक्यलिङ्गश्रुतिभिस्तिस्विभिरित्यादिक्रमेणेत्यर्थः। सीकर्याय बाध्यबाधकमावं वृद्धोक्तं दर्शयति-बाधिकैवेति । बाध्यत्वं पूर्विपेक्षया

वार्देऽपि विधेरपि मिद्धं व्यङ्गचत्वम् । किं च कुरु रुचिमिति पद्योर्वेपरीत्यं काव्यान्तवर्तिनि कथं दुष्टत्वम् । न ह्यत्रासभ्योऽथः पदार्थान्तरंगन्वित इत्यनभिधेय एवेत्यवमाद्यपरित्याज्यं स्यात् ।

यदि च वाच्यवाचकैत्वव्यितरेकेण व्यङ्गचव्यञ्जकभावो नाभ्युपेयते तदाऽ-साधुत्वादीनां नित्यदेषित्वं कष्टत्वादीनामनित्यदोपत्विमिति विभागकरण-मनुपपन्नं स्यात्। न चानुपपन्नम्। सर्वस्यैव विभक्ततया प्रतिभामात्।

प्रदी०-प्रकृतमनुसरामः । पूर्वोक्त इषुदृष्टान्ता वृषम्याद्नुपपन्नः । तथा हि। तत्र वेगव्यापारस्य स्वरूपसत एव जनकत्या द्रीर्वदीष्ट्रन्तन्त्रं संभवति । अभियायाम्तु ज्ञाताया एवानुकृ्ळत्वाद्वचङ्गचिनष्ठत्या चाज्ञानादित्यिन्वताभिधानवादेऽपि 'निःशेष'— इत्यादौ विधेव्येङ्गचत्वमेवेति स्थितम्। किं च यदि वस्तुगत्या पदार्थान्तरेण योऽन्वितः सोऽभिधयोपस्थाप्यत इत्यन्विताभिधानं तदाऽवश्यं व्यञ्जना म्वीकार्या । अन्यथा 'रुचि कुरु' ईत्यादिशब्दस्य दुष्टत्वं न स्यात् । दुष्टिहेतोरसभ्यार्थोपस्थितेस्तत्राभावप्रसङ्गात् । तद्र्यम्यान्यान्वितत्वात्। किं च वाच्यवाचकभावातिरेकी व्यङ्गचन्यञ्जकभाव इत्यवश्यं काव्यज्ञदृष्टचाऽपि स्वीकर्तव्यम् । अन्यथा कष्टत्वाद्योऽनित्यदोषा असाधुत्वाद्यो नित्यदोषा इति विभागो न

उ०-वाधकत्वमुत्तरापेक्षया । अयं चाप्राप्तवाघ एव । पूर्वप्रमाणेन कृते विनियोग उत्तर-प्रमाणस्थाप्रसक्तेः । प्राप्तवाधस्तु वैकृतविधिवाक्यशेषेणातिदेशेन कृष्णलादिप्राप्तस्यैवावहन-नादेक्कीरले।पादिना यो वाधः स इति मीमांसकमर्यादा । वस्तुनः मर्वोऽप्यप्राप्तवाघ एवेति प्रपश्चित्मन्यत्रास्माभिरित्यद्धं पह्लवितेन ।

अन्विताभिधानवादेऽपि । तद्वाधेकदेशिमतेऽपि । ननु निःशेषेति विधो शक्तिरंव । तस्याप्राप्तत्वेन विधेयतया तात्पर्यविषयत्वान् । प्राथमिकार्थवोधाद्वावयस्य विरामस्तु न । विविक्षितार्थावोधात् । अन्यथाऽवान्तरवाक्यार्थवोधे महावाक्यार्थवोधो न स्यान् । एवं शुट्टः श्रुतेरनन्तरं यावानर्थः प्रतीयते न स केवल्याऽभिधया प्रतिपाद्यते किं त्वाकाङ्कादिमापेक्षयेति श्रुत्यादेः पूर्वपूर्वसहकारेणोत्तरोत्तरस्य वोधकत्वमिति सूत्रविरोधोऽपि न । वक्रादिवैशिष्टय-सहकारेण किचदिभिधाया अज्ञाताया अप्युपयोगोऽस्त्वित्यत आह—किं चेति । दुष्टत्वं न स्यादिति । तद्र्यस्यान्यानन्वितत्वेनाशक्यतया व्यञ्जनानङ्कीकारे तद्नुपस्थित्या तस्य परित्याज्यत्वं काव्ये न स्यादिति भावः । चिङ्कर्योन्यन्तर्वर्त्यङ्कुरः । नन्वानुभिवकी शक्तिरेवान्विते स्मारिका त्वनन्वितेऽपीति चिङ्कादिपदस्यासम्यार्थस्मारकत्वाद्दुष्टत्वं स्यादत आह—किं चेति । काव्यज्ञदृष्ट्या स्वीकर्तव्यामिति पाठः । अपिः प्रक्षिपः । कष्टत्वप-

१ क. ° हे वि । २ क. ° कव्य ° । ग. ° कभावव्य ° । ३ क. ° ईत्वसंभवात् । अ ° ४ । क. इति हा ° । ५ क. ° स्यानन्यान्वि ° ।

वाच्यवाचकभावव्यानिरेकेण व्यङ्गचव्यञ्जकताश्रयणे तु व्यङ्गचस्य बहुविधः त्वात्कचिदेव कस्यचिदेवौचित्येनोपपद्यत एव विभागव्यवस्था।

द्वयं गतं संपति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः।

इत्यादौ पिनाक्यादिपदवैलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां का-व्यानुगुणत्वम् । अपि च वाच्योऽर्थः सर्वान्प्रतिपत्तृन्प्रत्येकरूप एवे-ति नियतोऽसौ । न हि गतोऽस्तमर्क इत्यादौ वाच्योऽर्थः न्यथा भवाति । प्रतीयमानस्तु तत्तत्प्रकरणवक्तुप्रतिपञ्चादिविशेषसहायतया

प्रदी ० -स्यात्। वाच्यस्यौविशेषेण कष्टादीनामपि सर्वत्र दुष्टत्वस्यादुष्टत्वस्य वा प्रसङ्कात्। व्यञ्जनाभ्युपगमे तु व्यञ्जनीयस्य बहुविधत्वेन रौद्रादौ व्यङ्गचेऽनुकूलत्वं राङ्गारादौ तु दृष्ट-त्वमिति युज्यते विभागव्यवस्था । एवं पर्यायेषु मध्ये कस्यचिदेव कुत्रचित्काव्यानुगुणत्वः मित्यपि व्यवस्था न स्यात् । वाच्यार्थस्याविशेषात् । दृश्यते चासौ । यथा-'द्रयं गतं०।

इत्यादौ न पिनाक्यादिपदमनुकूलम् । किं तु जुगुप्सान्यञ्जकतया कपौलिपदमेव । ननु द्वयमप्येतद्युक्तम् । व्यङ्गचत्वेनाभिमतस्य वाच्येत्वस्वीकार एवानुकूलत्वप्रतिकूलत्वयोर्व्य-वस्थापपत्तेरिति चेन्न। अभिधारवीकारे संकेतग्रहं विना तदनुपस्थितिप्रसङ्गस्योक्तत्वात्। किंच काव्ये शास्त्रे वा वाच्यव्यङ्गचयोः प्रातिपत्तिहेतुव्यापारभेदानिबन्धनो भेदोऽवश्यं स्वीकर्तव्यः। वैधर्म्यद्र्ञानात्। वाच्यो ह्यर्थः सर्वेरेक एव प्रतीयत इति नियतः। व्यङ्गचस्तु वक्तृप्रकरणादिः वशाद्नियतः । तथा हि 'गतोऽस्तमर्क' इति वाक्ये राज्ञः सेनापतीन्प्राति शत्रूणां हठे-

उ०-देनात्र श्रुतिकटुत्वम् । प्रसङ्गादिति । असाधत्वज्ञानवद्यदि श्रुतिकटुत्वादेरपि वाक्यार्थज्ञानविघटकता तदा सर्वत्र चमत्कारस्य वाक्यार्थज्ञानाधीनत्वात्तद्भावे चमत्का-राभावेन नित्यदोषत्वमेव । तद्विघटकत्वे तु दोषत्वमेव न स्यादिति भावः । अनुकू-छत्वमिति । तद्गतौजोगुणन्यञ्जकत्वेनोत्कर्षकत्वाच्छृङ्गारे तद्विरोध्योजोगुणन्यञ्जकत्वेनाः पकर्षकत्वादिति भावः।

ै- द्वयमिति । संप्रतिद्वयं पूर्वमेकमेवेत्यर्थः । न पिनाक्योति । वीरद्योतकत्वादिति भावः । किं त्विति । न चं कपालसंबन्धबोधकत्वाद्धिशेषः । तत्संबन्धमात्रबोधस्य विशेषकः त्वाभावात् । व्यञ्जनोपगमे तु कपालसंबन्धकृतसकलामङ्गलनिधानत्वदुराचारस्वस्पर्शसं भाषणाद्यनहित्वाद्यवँगमेन भगवतो बीमत्सालम्बनत्वेन निन्दातिशयबोधनात्तत्सङ्गार्थिनां शोच्यतातिरेक हारेण तत्र पार्वत्या भरवनिवृत्तौ तत्पदं प्रभवतीति तस्य काव्या बुगुणतेति भावः । सर्वै: । विद्रधीविद्रधैः । एक एवोति । शक्यतावच्छेदकस्य नियतत्वादिति भावः । अनियतः इति । व्यङ्गचतावच्छेदकानैयत्यादिति भावः । राज्ञ इत्यादिषष्ठचन्तानां

१ ग. °एवें जं वि° । २ °नाकि प° । ३ क. स्थार्थस्यावि° । ४ क. °पास्यादिप° । ५ क. °च्यावात् । कि च ।

नानात्वं भजते । तथा च गतोऽम्तमके इत्यतः सपन्नं प्रत्यवस्कन्द्रनावसर इति, अभिसरणमुपक्रम्यतामिति, प्राप्तपायस्ते प्रेयानिति, कपकरणान्निवती-मह इति, सांध्यो विधिरुपक्रम्यतापिति, दूरं मा गा इति, सुरभयो गृहं प्रवे-इयन्तामिति, संतापोऽधुना न भवतीति, विकेच्वर्म् ने संहियन्तामिति, नाऽऽ-गतोऽचापि प्रेयानित्यादिर्नवधिव्यङ्गचोऽथेस्तत्र तत्रं प्रतिभाति

प्रदी०-नौमर्देनावसर इति, वृतीनःमभिमारिकाः प्रचिन्नरप्रमुख्यस्यवानितः सरूया वासकसञ्जां प्रति प्राप्तप्रायस्ते प्रेटानिति, कर्मकॅरस्य यह कर्म कुर्वतः प्रति कर्मकरणान्निवर्तामह इति, मृत्यस्य धार्मिकं प्रति सांध्या विधिक्रवक्रस्यनामिति. आप्तस्य कार्यवरोन बहिर्गच्छतः प्रति दृरं मा गा इति, गृहिगो गोपालकं प्रति मग-भयो गृहं प्रवेश्यन्तामिति, दिवसेऽतिमंतप्तस्य बन्धृन्प्रति संतापोऽधुना न भवतीति, आपणिकानां भृत्यान्प्रति विकेयवस्तृति मंहियन्यामितिः नायकारम्यास्यावे प्रापित्स-र्तृकायाम्तत्कथकं प्रति नाऽऽगतोऽद्य प्रयानिति, एकम्यैर्वे वा वक्तुर्बहुन्प्रति तत्तत्प्रकरणव**रा।देवमादिरनवधिर्व्यङ्गचोऽर्थः** प्रकाराते । वाच्यम्तु मर्वान्प्रत्यविशिष्ट एव । ननु नैतद्वाच्यवैधर्म्यम् । नानार्थसैन्धवादिपदे नाम श्रीकानिद्रीन दिनि चेन्न । एकवाक्यवर्तिनस्तस्याप्यर्थेक्यनियमात् । यद्ग्रे वक्ष्यति — लक्ष्मीय र्थम्य नानात्वेऽप्य-नेकार्थपदाभिधेयवानियतत्वमेवेति । तथाऽपि यत्र हवणाद्यविकारिणः प्रति सकहस्वाः मिनः सैन्धवमानयेति पद्प्रयोगान्तत्रानियतत्वं दुर्वारमिति चेन्न । तात्पर्याज्ञानात् । न ह्यत्र सर्ववर्धिः समं सर्वव्यङ्गचानां भेदः प्रतिपाद्यते । किं तु । गतोऽस्तमर्कः । इत्यस्य वाच्यव्यङ्गचयोः । तथा च तद्वाच्यस्य नियतत्वम् । तद्र्श्युम्बर्ग्णेच सर्वेषां व्यक्कचस्यापि प्रतीते: । तद्यं नियतन्व नियतन्व वियतन्व विक्रु वर्षे पंपरी उनिहित: । एवं विलक्षणस्वरूपकालादिमेदोऽपि भेदको द्रष्टव्यः । वैधर्म्यमत्त्वेऽपि यद्यभेदः स्यात्तदा नीलानीलादेर्पि न कचिद्धेदः स्यात् । वैधर्म्यस्याविशेषात् । यदुक्तम्-अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्माध्यामः कारणभेदश्चेति ।

उ० — इत्यपक्तष्टेनान्वर्थः । सेनापतीन्प्रतीत्यादेश्च । तत्तप्रकरणवशादिति । अनेन सर्वान्प्रति सर्वेबोधापादनं निरस्तम् । प्रकरणेत्युपलक्षणं वत्तृबोद्धवर्यवैद्धिष्टचादीनः मिर। अयमेवोति । ज्ञातवैधर्मयेमेवान्योन्याभाव इति मतेनेदम् । कारणभेदेश्च विरुद्धधर्मकणः भेदस्य हेतुरिति भावः ।

१ ग. °तोऽ य प्रे° । २ क. °त्र भा° । ३ क. °नापम° । ४ क. ° में कु° । ५ क. °वर्तभ्व मिति धार्मि° । ६ क. °व व° । ७ क. °गस्तदाऽनियतत्वं तत्र दु° । ८ क. °च्येः सर्वेषां समं भ्ये । ९ क. तदा च । १ • क. °यः । तत्ते ।

वाच्यव्यङ्गचयोः, निःशेषेत्यादौ निषेधविध्यात्मना,
मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यमार्याः समर्यादमुद्दाहरन्तु ।
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविल्लासिनीनाम् ॥१३४॥
इत्यादौ संश्रयशान्तशृङ्गार्यन्यतरनिश्चयरूपेण,
कथमवनिप दपी यन्निश्चातासिधारा—
दलनगलितमूध्ना विद्विषां स्वीकृता श्रीः ।
ननु तव निहतारेर्प्यसौ किं न नीता
त्रिदिवमपगताङ्गिर्वेद्धभा कीर्तिरेभिः ॥ १३५ ॥

प्रदी - सुप्रसिद्धश्च तत्र तत्र स्वरूपेंभेदे भेदः । तत्र 'निःशेष'— इत्यादौ, मात्सर्यमुत्सार्थ । कथमवनिष दर्पी ।

उ०—मात्सर्यमिति । मात्सर्यमेकतरपक्षपातेनेतरत्रासूयामुत्सार्य त्यक्त्वा मिय वा प्रश्नादिना क्षेत्रादानान्मात्सर्य परगुणद्वेषस्तत्त्यक्त्वा विचार्य न त्ववहेलनया समर्थादं प्रमाणमर्यादासिहतं यथा तथा सप्रमाणमिति यावत्कार्यं कर्तव्यमुदाहरन्तु सयुक्तिकं कथयन्त्विति प्रश्न आर्याणामुत्तररूपमुत्तरार्धमेते वा सेव्या एते वेति । किमु उतिति च संशयार्थकम् । पश्चान्तितम्बः स्त्रीकट्याः, कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रोरिति चामरः । अत्राऽऽपाततः संशयरूपेणोत्तरेण शान्तैः पर्वतनितम्बा एव सेव्याः शृङ्गारिभिविलासिनीनितम्बा एव सेव्याः इति निश्चयमुत्तरं ध्वन्यते ।

कथिमिति । हेऽविनेप । अवित रक्षतित्यविनिस्तस्या अपि रक्षक या तीक्ष्णासिधाराछेदनपितिनस्तकानां रात्रूणां श्रीः स्विकृता तत्तस्माह्पीं गर्वः कथं युक्त इति रोषः ।
द्पींऽयिमिति च्छेदे स्वीकृतेत्ययं दर्पः कथिमिति संबन्धः । कथमयुक्तो दर्पस्तत्राऽऽहनेनु इति । इदं च यत इत्यर्थे । यतो निहतारेरिप तव विष्ठभा प्रियाऽसी प्रसिद्धाः
कीर्तिरोमिरपगताङ्गिर्दीनाङ्गिरिप वैरिभिः कि त्रिदिवं स्वर्ग न निता । अपि तु नीतेव ।
तथा च जीवत्येव रक्षणसमर्थे च त्विय त्वित्ययाया हीनाङ्गैः रात्रुभिरपहरणान्मृतानां
श्रीहरणे गर्वीऽनुचित इत्यापाततः प्रतीयमानया निन्दया सकलशत्रुविनारानेन त्रेलोक्यविश्रुतकीर्तिस्त्वमिति ।

१ ग °म्बाः खळु सूघराणां किसु स्म° । २ क राणां किसु स्म° । ३ क. ग. \*शये शा° । ४ क. निर्हीता° । ५ क. \*रूपादेभेंदः । ६ क. ग. °क यत्तीक्ष्णा° ।

इत्यादौ निन्दास्तुतिवपुपा स्वरूपस्य, पूर्वपश्चाद्धावेन प्रतीतः कालस्य, शब्दाश्रयत्वेन शब्दौतदेकदेशतद्र्थवर्णसंघटनाश्रयत्वेन चाऽऽश्रयस्य, शब्दौनु-शासनज्ञानेन प्रकरणादिसद्दायप्रतिभानेमेल्यमहितेनं तेन चावगम इति निमि-त्तस्य, बोद्धमात्रविद्रथव्यपदेश्ययोः प्रतीतिमात्रचमत्कृत्योश्च करणात्कार्यस्य, गतोऽस्तमके इत्यादौ प्रदर्शिननयेन संख्यायाः,

प्रदी० — इत्यादौ च स्वक्षपॅभेदः । प्रथमे हि वाच्यो निषंधक्ष्पो व्यङ्गचम्नु विधि-क्ष्पः । द्वितीये वाच्यः संशयक्ष्पो व्यङ्गचम्तु शान्ते शृङ्गारिणि वा वक्ति तदुचिते । ककोटिनिश्चयः । तृतीये वाच्यो निन्दाक्षपः प्रतीयमानम्नु म्तुतिक्षपः । कालभेदम्तु सर्वत्र । पूर्वे हि वाच्यः प्रतीयते पश्चाक्तु व्यङ्गच इति । वाच्यस्य शठदमात्रमाश्रयः प्रतीयमानस्य तु पदशब्दैकदेशभूतकाक्वादितद्र्थवर्णमंघटनेत्याश्रयमेदः । वाच्यस्य व्याक-रणकोशादिमात्रेणावगमः । प्रतीयमानम्य तु प्रतिभानेंर्भस्यनाप्यिकेनेति ज्ञापकभेदः । वाच्येन व्युत्पन्नमात्रस्य प्रतीतिमात्रम्, अन्येन तु विद्ष्यपद्वाच्यम्य सहृद्यस्य चमत्क्व-तिरिति कार्यभेदः । गतोऽस्तमर्क इत्यादौ दर्शितनयेन वाच्य एकः प्रतीयमानस्तु नानिति संख्याभेदः ।

उ० — म्तुतिर्व्याचयते । संशयरूप इति । किमादिपदाभिधेयत्वादिति भावः । न च संशयो ज्ञानम् । तदेतद्वाक्यजन्यम् । न तु तदस्य वाच्यमिति वाच्यम् । संशय्यत इति संशय इति । विषयस्यैव संशयपदेनोक्तरदोषात् । एवं निश्चीयत इति व्युत्नस्या निश्चयपदेनापि विषय एवेति ज्ञेयम् । अत एव ज्ञानरूपसंशयस्य छक्षणभूते गौतमीये सूत्रे तद्वार्तिकञ्चता संशय्यते विषयोऽनेनिति संशयपद्व्युत्पत्तिर्द्विता । स्थाणुर्वो पुरुषो वेति ज्ञानेन हि धर्मी विकल्पितरूपत्वरूपसंशयत्ववान्तियते । तदृषं संशयत्वमेव च सर्वत्र वाशव्दार्थ इति दिक्। तदुचित्तेकोति । सवाद्वय एकाधिकारिकत्वासंभवादैच्छिकः विकल्पानुपपत्त्वा शान्तशृङ्कारिभेदेन व्यवस्थितविकल्प पर्यवसानम् । स च व्यापारान्त-राविवयत्वाद्व्यङ्कच इति भावः । निन्दारूप इति । उक्तरूपः । स्तृतिरूपः । सकल्शत्रुविन्वाशेत्यादिरूपः । पूर्व हीति । वाच्यप्रतीतेर्व्यङ्कचप्रतीतिकारणत्वादिति भावः । शब्दैकदेश-भूतकाकादीति । ध्वनिविकारस्य काकुत्वादिति भावः । आदिना पदैकदेशपञ्चितप्रत्ययादि । तद्र्यः । विविधोऽपि । संघटना । रचना । कोशादिमात्रेणोति । तज्जन्यवोधकत्वज्ञानमान्त्रेणेत्यर्थः । कार्यभेद इति । वाच्यवोधेन वोद्धन्त्यपदेशः । व्यङ्गचवोधेन विद्यवस्यपदेश इत्यपि कार्यभेदो द्रष्टव्यः ।

१ इ. ग. °ट्ड्शट्दैक°। रे क. ग. °ट्टार्थशा°। ३ क. °न चा°। ४ क. °त्कृतस्य च क°। ५ क. 'बस्थ भे°। ६ क. °ह्वः प्रतीयमानस्तु । ७ ग. °वः तदुचिते । ८ ग. °त्या व्यव°।

कस्स व ण होइ रोसो दठ्ठूण पिआइ सव्वणं अहरं। सभमरपडमग्वाइणि वारिअवामे सहसु एणृहिं॥ १३६॥

इत्यादो सखी तत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदे अपि यद्येकत्वं तत्क-चिदिप नील्रपीतादो भेदी न स्यात् । उक्तं हि-अयमेर्वं हि भेदी भेदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्चोति । वाचकानामर्थापेक्षा व्यञ्जकानां तुँ न तद्येक्षत्विमिति न वाचकत्वमेव व्यञ्जकन्वम् ।

किं च वाणीरकुडङ्ग्वित्यादौ प्रतीयमानमर्थमभिन्यज्य वाच्यं स्वरूप

# प्रदी०-कस्स व ण०।

इत्यादौ वाच्यार्थस्य संबोध्या सखी विषयः । तत्र हि वाच्योऽर्थः श्रोतुर्व्यविष्ठते। प्रतीयमानस्य तु अमरेणास्या अघरः खण्डितो न तूपपितनिति तत्कान्तः। ममैवं वैद्राध्यामिन्त्यस्य प्रतिविश्विनी । इदं मया समाहितं पुनरेवं त्वया न विधेयमित्यस्योपपित्तः। एवं सपत्न्यादिविषयोऽपीति विषयस्य भेदः । एवं स्वरूपिद्रिभेदाद्वश्यमङ्गीकर्तव्यो वाच्यव्यः ङ्ग्ययोभेदः । किं च वाचकव्यञ्जकयोरिप वैधम्योद्धदौ वक्तव्यः। यतो वाचकस्य संकेतिनतार्थापेक्षा । संकेतित एव ह्यर्थेऽभिधा प्रवर्तते । न त्वेवं व्यञ्जकः । अन्यत्रापि व्यञ्जनया प्रत्ययजननात् । यचोक्तम् — तात्पर्यविषये शब्दः प्रमाणिमिति तदितोऽप्यनुपपन्नम् । यतो व्यङ्गचस्य वाच्यताम्युपगमेऽपि नानार्थन्यायेन तात्पर्यदिव नियमो वाच्यः । अन्यथा सर्वत्र सर्वव्यङ्गचप्रतीतिप्रसङ्गात् । तथा च यत्र वाणीरकुङङ्ग-इत्यादौ व्यङ्गचप्रतीतिविप

# उ०-कस्स वेति।

कस्य वा न भवति रोषो दृष्टा प्रियायाः सत्रणमधरम् । सभ्रमरपद्माघायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम् ।

स्वकान्ताया उपपितदृष्टमधरं विक्ष्य रुष्टे प्रोषितागते पत्यौ सख्या निरपराधत्वबोधनाय बत्प्रतारणोक्तिरियम् । अधरदृशनपर्यवसायि सभ्रमरपद्माद्याणं तत्त्वेनाध्यवसितिषिड्गिनधुन्वनं च मा कृथा इति वारितेऽपि वामे विरुद्धाचरणात्प्रतिकूले।सहस्वेत्यस्य रुष्टपितिर्यन्त्रणमिति शेषः । श्रोतुः। संबोध्यनायिकायाः। एवं च वाच्यार्थस्तद्विषय एवेति भावः। तत्कान्त इति । बहुत्रीहिः । एवं सपत्न्यादिरिति । प्रियाया एवं दर्शने रोषो नाप्रियाया इति त्वयाऽऽनन्दो न विधेय इत्यस्य सपत्नी । मयैवं समाहितैमतो मय्येव विद्राधायां समाधन्ति सिहीत्यस्य नायिकेत्यादि बोध्यम् । संकोतिते । गृहीतसंकेते । अन्यत्रापि । अगुन

१ ग. नीलानीलादौ। २ क. °दो हि न। ३ क. °व मे °१४ क. ग. तु तदनपेक्षत्वमपीति। ५ क. वाक्यार्थं १६ क. °दिविष । ७ °दो द्रष्टव्यः। ८ क. ैम्त्रणामि १९ क. हित्तमण्येव।

एव यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीभूतव्यङ्गःचेऽनात्पर्यभूनोऽप्यर्थः स्वश्ववद्दानभि-धेयः प्रनीतिपथमवनर्त्नक्ष्य व्यापारस्य विषयनामवलम्बर्नामिति । नसु रामोऽस्मि सर्वे सह इति, रामेण प्रियनीविनेन तुकृतं प्रेमणः

प्रदी ० — वाच्य एव चारुत्व विश्वासस्तैत्र तात्पर्याविषयो त्यङ्गचोऽर्थः कथं प्रतीयेत । यत्परः शब्द इत्युक्तमते तु सुनराम् । एतेन तात्पर्यमेव त्यङ्गचप्रतीतै त्यापार इत्यपि निरस्तम् । तस्माक्तात्पर्यमभिषा वा न प्रतीयम<sup>3</sup>नेऽर्थे त्यापारः । नत्वस्तु लक्षणा । न हि वाच्यवह्यक्ष्योऽपि त्यवस्थितो विशेषत्यपद्शाहेतुर्वा । यतः 'रामोऽस्मि मर्व महे ' इत्यत्र रामपदेन मर्वदुःसभाजनत्वम् ।

प्रत्याख्यानरुचेः कृतं ममुचितं क्रूरेण ते रक्षमा मोढं तच्च तथा त्वया कुल्जनो घत्ते यथांच्चैः शिरः। व्यर्थ संप्रति विभ्रता घनुरिदं त्वद्व्यापदः साक्षिणा रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्।।

उ०-हीतसंकेतेऽपि । चारुत्वविश्राम इति । व्यङ्गचमनपेक्ष्यैव विप्रलम्भपोषकत्वादिति भावः । तारपर्याविषय इति । वाच्यस्यैव प्राधान्येन तारपर्यविषयत्वादिति भावः ।
सुनगमिति । नार्य्यविषयन्देवः भिन्नेयत्वेन तव्यङ्गचस्य शव्दानिभिन्नेयत्वापत्तिरिति
भावः । तस्मादिति । कचित्सहायत्वं तु तात्पर्यस्य न वार्यते । ननु वक्त्राद्योचित्यमह्कारेणाभिन्व तत्तद्र्योपस्थापिकाऽस्तु इति चेन्न । अभिन्यायास्तत्सहकारकल्पनस्यः क्छसत्वात् । किं चैवं एकशक्यार्थवाधसहकारेणाभिधात एव लक्ष्यत्वाभिमतार्थस्याप्युपस्थिति
लक्षणाया अप्युच्छेदापत्तिरिति दिक् । ननु व्यङ्गचेषु नानात्वमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यथ्वकित्वादिव्यपदेशहेनुत्वम् । शव्दार्थान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं प्रकरणादिमापेक्षत्विमिति
धर्मास्ते च लक्ष्येष्वपीति व्यङ्गचा लक्ष्या एवेति शङ्कते—निवति ।

पत्याख्यानेति । सीतां प्रति रामस्योक्तिः । हे प्रिये इति भावनोपनीतासंबोधनम् । प्रत्याख्याने निराकरणे रुचिर्यस्यास्तत्परायास्तव कृरेण रक्षसा रावणेन समुचितं स्वक्रीर्यस्य योग्यं कर्म कृतं तच्च त्वया तथा सोढं यथा कुछजो जन उच्चेरुव्वतं शिरो धत्ते । स्ठाघनी यत्वात् । अन्यथा छाञ्छनेन नम्नीभावापत्तेः । रामेण तु मया प्रेम्ण उचितं योग्यं न कृतम् । किंमृतेन । प्रियं जीवितं यस्य तथामृतेन । पुनः कीद्दशेनास्यां दशायामपि त्वादशियासंरक्षकत्वाव्द्यर्थमिदं धनुर्विभ्रता धारयता । प्रतीकारासमर्थत्वात् । तथा

<sup>े</sup> क. ग. श्वाम् । न°। २ क. रेस्तत्रातात्पर्यवि°। ३ क. भानार्थे । ४ क. देशहे°। ५ क. १ग. धार्यो त°। ६क. ग. नस्याक्त ।

प्रियं नोचितिमिति, रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धं परामित्यादौ लक्षणीयोऽप्यर्थो नानात्वं भजते । विशेषव्यपदेशहेत्श्व भवति । तद्वगमश्च शब्दार्थायत्तः प्रकरणादिसव्यपेक्षश्चेति कोऽयं नूतनः प्रतीयमानो नाम। उच्यते । लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽप्यनेकार्थशब्दाभिधेयवान्नियतत्त्वमेव । न खलु मुख्येनार्थेनानियतसंबन्धो लक्षयितुं शक्यते । प्रतीयमानस्तु प्रकरणाविशेषव-शेन नियतसंबन्धोऽनियतसंबन्धः संबद्धसंबन्धश्च द्योत्यते । न च

अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअसअंपलोएहि। मा पहिअ रातिअन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जाहिसि ॥ १३७॥

प्रदी ० — इत्यत्र कातरत्वं 'रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणै: — इत्यत्र खरदूषणादिहन्तृत्वं च हंक्ष्यते । अतो रामपदस्य स्क्ष्य एवानेको भवति । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यादिविक्रेषव्यपदे शिक्ष्यते । अतो रामपदस्य स्क्ष्य एवानेको भवति । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यादिविक्रेषव्यपदे शिक्षुत्र भवति । एवमन्यत्रापि स्यात् । तदुक्तम् — भाक्तमै। र्गस्तदन्यः, इति । स्क्षणीयः विक्रेषावगमश्च प्रकरणादिसापेक्षेण शक्यार्थेन स्यात् । अतो नास्त्यतिरिक्तः प्रतीयमानः। मैवम् । स्क्षणीयस्य नानात्वेऽपि । हि नानार्थसैन्धवादिपदाभिष्यस्यव नियतत्वमेव । न खस्विनयतसंबन्धो मुख्येनार्थेन स्क्षयितुं शक्यते । प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिवशेन नियतः संबन्धोऽनियतसंबन्धः संबद्धसंबन्धश्चेति तत्स्वरूपं सोदाहरणमग्ने दर्शयिष्यते ।

किंच ' अत्ता एत्थ णिमज्जइ' इत्यादौ विवक्षितान्यपरवाच्ये कथं लक्षणा । मुख्या-

उ०-तव व्यापदां विपत्तीनां साक्षिणा द्रष्ट्रा। स्नेहातिशयेन तन्मयीभावादिति भावः। कातरत्वम् । इदं निःस्नेहत्वस्याप्युपलक्षणम् । अर्थान्तरेति । अभिघा तु नेद्दशव्यपदेशहेतुरित्यप्यभिघातो व्यञ्जनाया वैधर्म्यमुपदर्शितम् । हेतुः । तद्धिः षयः । तत् । व्यञ्जचस्वरूपमन्ये भाक्तं लक्षणिकमाहुरित्यर्थः । भाक्तमार्गस्तदन्य इति पाढान्तरम् । तदन्यः शक्यान्यो भाक्तमार्गो लक्षणिकमार्ग इत्यर्थः । लक्षणी-योति । स च लक्षणया शब्देन प्रतिपाद्यमानत्वाच्छ्व्दायत्तो मुख्यार्थनाधतःसंबन्धज्ञान-संपिक्षत्वेन शक्यार्थायत्तश्च तात्पर्यानुपपत्तेलक्षणानीजत्वात्तात्पर्यज्ञानसापेक्षश्चेति तद्ग्रांहैं कप्रकरणादिप्रतिभानेर्मल्यादिसापेक्षश्चेति प्रागुक्तवैधर्माभावात् । किमतिरिक्तव्यङ्गचस्वीक्षित्रतिभानेर्मल्यादिसापेक्षश्चेति प्रागुक्तवैधर्माभावात् । किमतिरिक्तव्यङ्गचस्वीक्षिरेणिति भावः । शक्यपार्थनेति । संनन्धोपस्थित्यादिद्वारा तदुपयोग इति भावः । न खिल्विति । किं तु सामीप्यादिलक्षणो नियतसंनन्धिन्येव लक्षणासत्त्वादिति भावः । नन्विनयतसंनन्धस्य व्यङ्गचत्वेऽतिप्रसङ्गः स्यादत् आह—प्रकरणादिवस्रनेति । नन्वेवं लक्ष्योऽपि नियतानियतसंनन्धोऽस्तु प्रकरणादित एवानतिप्रसङ्कादत् आह—पि चेति ।

१ क. ° थोऽथौं । २ क. ° णीयाथैं ° । ३ क. ° माहुस्तमम्ये इति । ४ क. ° म् । तत्।

इत्यादौ विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ न मुख्यायेवाधः । तन्कथमत्र छक्षणा । छक्षणायामपि व्यञ्जनमवश्यमार्थ्ययिनव्यमिति प्रतिपादिनम् । यथा च समयसव्यपेक्षाऽभिधा तथा मुख्यार्थवाधादित्रम् । यथा छक्षणा । अत एवाभिधापुच्छभूता सेत्याहः ।

प्रदी०-र्थवायामावात् । ननु तत्रापि नात्यर्थितीनात्वयानुगरिनः ' छत्रिणो यान्ति ' इत्यादाविवेति चेत् । न । लक्षणायां प्रयोजनिनयमात् । तस्य च व्यापारान्तराँगस्य त्वात् । तद्ये व्यञ्जनाम्बीकारे किं प्रथमतोऽपि लक्षणया । अयो निक्वलक्षणायामिवान्यत्राप्यस्तु प्रयोजनानपेक्षेति चेत्र । यथा हि संकेत्य्यहमापेक्षाभिष्य तथा मुख्यार्थवायन्तयोगस्रविप्रयोजनान्यत्रस्य मुख्यार्थसंकेत्य्रहस्य च सापेक्षा लक्षणा । तत्कथं कृदेः प्रयोजनस्यै वा भावे भवेत् । यतः संकेत्य्रहस्य प्रवाभिष्यापुच्छभृता मेत्याहुः ।

उ०-मुख्यार्थसंकेतग्रहस्य चेति। मुख्यार्थवावादिशतिसंवानहारैव चास्योपयोग इति बोध्यम् । पुच्छभूतेति । तत्पृष्ठलग्नेत्यर्थः । राक्यमंबन्धस्य लक्षणात्वेन तन्निक्ष्प्येति भावः । एवं च मुख्यार्थवाघादिमापेक्षत्वऋणद्वैधर्म्याद्यथाऽभिधातो लक्षणाया भद्रन्तथा मुस्यार्थवाधाद्यनपेक्षत्वरूपवैधन्याङ्किलणातो व्यञ्जनाया मेद इति वोध्यम् । ननु यद्यीः प्रवेशयेत्याद्यनुरोघात्तात्पर्यविषयार्थान्वयानुपपत्तिरेव तद्वीजम् । लक्षणात्रीजत्वं च लक्ष-णाजन्यशाञ्द्बोधे इक्षणया जननीये सहकारित्वम् । एवं च लाघवात्तात्पर्यानुपपत्ति-रेव तद्वीजमस्तु । तात्पर्यानुपपत्तिश्चानुपपद्यमानतात्पर्यम् । तज्ज्ञानं च उक्ष्ये धेर्दाव इव व्यङ्गचार्थबोधेऽप्यवस्यं कारणं वाच्यम् । अत एव गङ्गायां चोष इत्यत्र शैत्यपाव-नत्वस्यैव प्रतीतिर्न केशवालुकादिमस्वस्येति संगच्छते । अत एव चाननुगतानां प्रकः रणादीनां व्यङ्गचबोधे सहकारित्वमुपपद्यते । तात्पर्यप्राहकत्वे नानुगमात् । वस्तुतस्तात्प-र्यमह एव व्यङ्गचबोघे सहकारी । तानि तु तात्पर्यानिर्णायकान्येव । एवं च छक्ष्य एव न्यङ्गचार्थोऽस्तु । गच्छ गच्छसीत्यादी तात्पर्यानुपपत्तिसस्वात् । वाणीरकृडङ्गेत्याः दावचारोरिप व्यङ्गचस्य कवितात्पर्यविषयत्वे क्षत्यभावात् । न च छक्ष्यत्वे व्यङ्गचस्य न रूढिर्न प्रयोजनमिति वाच्यम् । छक्ष्यप्रतीतेरेव प्रयोजनत्वात् । छक्षणा हि प्रयोजनेन नियता । न तु छक्ष्यप्रतित्यितिरिक्तप्रयोजनेन । गौरवादप्रयोजकत्वाच । पदतदेकदेशा-दीनामर्थविशेषतात्पर्यम्राहकत्वं न तु प्रतिपादकत्वमिति नाऽऽश्रयभेदादपि भेद इति चेदत्राहु: । इदं पदमेतद्र्थस्य न वाचकं न लाक्षणिकं किं तु व्येक्षकमिति प्रामा-णिकव्यवहारादेव व्यञ्जनासिद्धिः । अन्यथैकयाऽभिध्येव सिद्धे लक्षणाऽप्युच्छिद्येत ।

९ क. "श्रयणीयामि"। २ क. "रावग"। ३ क. "स्य चामा"। ४ क. "म्। इदं पदमेतद्र्य-स्य न वाचकं न लाक्षणिकं किं तु व्यञ्जकमिति प्रामाणिकव्यवहाराद्वयञ्जनासिद्धिः । स्रक्षणासुपकव्यति। ५ ग. च व्यङ्य्यस्य स्रक्ष्यत्वे न रू"।

न च लक्षणात्मक्षेत्र ध्वननम् । तद्र्नुंगोमन तस्य द्र्यानात् । न च तद्नु-गतमेव । अभिधावलम्बनेनापि तस्य भावात् । न चोभयानुसार्येव । अवाच-क्षवणानुमारणापि तस्य दृष्टेः । न च शब्दानुसार्येव । अशब्दात्मकनेत्रत्रिभा-गावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धेरित्यभिधातात्पर्यलक्षणात्मकव्यापार्त्रन् यातिवती ध्वननादिपर्यायो व्यापारोऽनपह्नवनीय एव ।

अत्रात्ता एत्थेन्यादी नियतसंवन्धः। कस्स व ण होइ रोसो इत्यादाव-नियतसंवन्धः।

प्रदी - कि च न ख्लण व्यञ्जनयोर्भेदः । ख्लणामुपजीव्य तद्वचापारात् । नापि छ्लणाँनुगत-मेव व्यनन मिनि व्यन्न-स्लुल्णमिनि वाच्यम् । अभिधोपजीवनेनापि भावात् । न च छ्लणामि-धोभयानुमायेव । वर्णमात्रानुमारेणापि हि हस्यते रसादिव्यञ्जना । न च वर्णमात्रेऽभिधा ख्लणा वा । नापि शब्दानुमायेव । विकसन्नर्तकीनेत्रविभागां छोकनादावपि प्रसिद्धः । व्यन्याद् मिराजला वा । तत्र ' अत्ता एत्थ णिमज्जइ ' इत्यादी व्यङ्गचोऽथीं नियतसंबन्धः । किस्म व ण होइ गोसी' इत्यादावनियतसंबन्धः । 'नियतसंबन्धत्वं च वाच्यव्यङ्गचप्रती-

उ - - किं चानेकविधशक्यसंत्रन्थानां प्रयोजकत्वमपेक्ष्यैकस्या व्यञ्जनाया एव तत्त्व मुचितम् । तेषां तत्त्वं सिद्धमिति चेत् । तद्नतःपातिनामेव प्रयोजनान्तराद्यानियतानां चमन्कारप्रतीतिजनकानां व्यञ्जनासंज्ञाऽस्तु । लक्षणा च रूढचतिरिक्ता लक्ष्यप्रतीत्यतिरिक्त-प्रयोजनियनव । अन्यथा लक्ष्यप्रतीतिरूपप्रयोजनस्य सर्वत्र सत्त्वेन दुष्टलक्षणोच्छिद्येत । वम्तुतम्तु मंत्रन्यज्ञानामावेऽपि व्यङ्गचार्थवोघद्र्शनेनातिरिक्तेव सा । सा च स्वस्रपस-न्येव हेतुः । वक्त्राद्यौचित्यज्ञानसहकाराच नातिप्रसङ्गः । अभिधालक्षणे तु ज्ञाते एवानि वैषम्यम् । किं च वक्तृतात्पर्याविषयकव्याञ्जनिकवोधस्तु दृश्यत एव । वस्तुतस्तु ्र रिकृष्टिप्रकोष्ट्रकाविशेषः शक्तिः । मुख्यार्थबाधादिसापेक्षाऽप्राप्तिद्धार्थविषयकबोर धकत्विविषे हक्षणा । तन्निर्वेक्षप्रमिद्धाप्रसिद्धार्थविषयः शब्दतदर्थतदेकदेशकटाक्षा. द्विनिष्ठो बोधकत्वविद्रोषो व्यञ्जनेत्यस्मत्कृतवैयाकरणासिद्धान्तमञ्जूषायां विस्तरः । स्रक्ष-णामुपजीव्येति । हक्ष्यार्थे प्रत्याय्य विरतायां हक्षणायां व्यञ्जनाप्रवृत्तेर्न तयोरैक्यमि-त्यर्थः । लक्ष्यापुराचे अपि काचित्रास्तीति सुतरां भेद इत्याह—नापीति । नापि लक्ष-णानुगतमेव ध्वननःमित्येव पाटः । एतदुत्तरमिति ध्वनेस्तहृक्षणामिति वाच्यामिति ग्रन्थः प्रक्षितः । रसादिव्यञ्जनोति । गुण्व्यञ्जनद्वारेति भावः । विकसन्तर्वकीति । अनया कट क्षेण निकापो व्यक्तित इति सर्वसाधारणप्रसिद्धेरिति भावः । संबन्धानियमं सिंहा-वलाकिनन्यायेनाऽऽह — तत्रेति ।

१ क °गमनेन । २ क. °पि व्यङ्गचस्येष्टेः । ३ क. तंत्रा° । ४ क. °णार्थं ग° । ५ क. वित्रावलोकनादिगतस्वेनापि । ६ क. °र्यायव्वा° । ७ क. "इंगयो नि° ।

विपरीअरए लच्छी वद्मं दृद्युण णाहिकमलदृद्यम् । हरिणो दाहिणणअणं रसाउला सत्ति हकेह ॥ १३८ ॥

इत्यादौ संवद्धसंवन्धः । अत्र हि हिर्पदेन दक्षिणनयनस्य सूर्यान्मिकता व्यज्यते । तिन्निभीलनेने सूर्योस्तमयः । तेन पद्मस्य संकोर्चः । तना ब्रह्मणः स्थगनम् । तत्र सित गोप्याङ्गस्याद्श्वेनेनानियेन्त्रणं निधुवनविक्रसितिमिति ।

प्रदी०-त्योरेकविषयतात्मकम् । प्रथमे तम्य भावः । पश्चिकक्षेप्वविषयकत्वात् । द्वितिये तु तद्भावः । सस्वीतत्कान्तादिविषयभेदादिनि केचित् । तन्न मम्यगाभाति । स्थितस्यस्य नियतसंबन्धत्वमेव, व्यङ्गचस्य तु तथात्वमन्यथात्वं चेति पूर्वप्रतिपादिनम्य हिद्मुदाहरणमिति स्थ्यसाधारणं नियतसंबन्धत्वं वाच्यम् । न चोक्तं तथा भवति ।

अन्ये तु प्रथमे सर्वेषामेव सत्यताप्रतीतिः । द्वितीये तु कान्तम्यैव मत्यतयाऽन्येषां त्वसत्यतयेति नियतानियतसंबन्धत्वमित्याहुः । तद्पि न मनोरमम् । यत एवं वाच्य-प्रतीतेरेव सत्यत्वासत्यत्वप्रतीतिविषयत्वरूपं वैल्रक्षण्यमात्रमुच्यते । न तु व्यङ्गचप्रतीतेः । तस्मान्नियतसंबन्धत्वं तेन वाक्येन सह ज्ञाप्यत्वरूपसंबन्धानियम इति युक्तमुत्पद्यामः ।

संबद्धसंबन्धो यथा-विपरीअरए०।

अत्र हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्योत्मकत्वम् । तन्निमीछनेन मूर्योस्तमयः । तेन पद्मसंकोचः । ततो ब्रह्मणः स्थगनम् । तस्मिन्सिति गोपनीयस्याङ्गस्याद्र्शनेनानिर्यन्त्रणं निधुवनविद्यसितमिति संबद्धसंबन्धानि द्योत्यन्ते ।

उ०-एक विषेयतेति । एको हे इयकत्वामित्यर्थः । न चोक्तमिति । इक्ष्यप्रतीति । स्थले वाच्यस्याप्रतीतेतिति भावः । यत एवमिति । पूर्वोक्तप्रकारेणेत्यर्थः । नियम इतीति । तचात्ता एत्थेत्यादौ व्यङ्गचार्थस्यैकत्वादस्तम् । कस्म वेत्यादौ तु न तथा । व्यङ्गचस्यानेकत्वाद्वीद्धभेदाचेति भावः ।

# विपरीति ।

विपरीतरते लक्ष्मीर्त्रह्माणं दृष्ट्वा नामिकमलस्थम् । हरेर्द्क्षिणनयनं रसाकुला झटिति स्थगयति ॥

रसेन सुरतावेशेनाऽऽकुला सुरतान्निवर्तितुमक्षमा हरेः परमेश्वरस्य दक्षिणं नयनं स्थगयित आच्छाद्यति । शेषं स्पष्टम् । सूर्योत्त्मकन्विमाने । हरेद्क्षिणवामनयनयोः सूर्यचन्द्रा-त्मकत्वेन प्रसिद्धत्वादिति भावः । तन्निमीलनेन । तदाच्छादनेन । अस्तमयः । अप्रकाशः । स्थगनम् । पिधानम् । अनिर्यन्त्रणम् । अप्रतिवन्धम् ।

<sup>े</sup> क. °त्मता।२ क. °ने सू °।३ क. °चनम्।तेन च व्र °।४ कः °ति । पूर्वे छ °। ५ क. संबन्धसंबन्धी द्यो °।६ क. °पयेति। ७ क. °था। बोद्धभेदादिति । ८ क. ग. त्मत्व °।

प्रदी० — वेदान्तिनम्तु — 'क्रियाकारकादिपुरस्कारेण शब्दानां प्रवृत्तिर्धर्मधर्मिभावमपुरम्कृत्य न संभवति । धर्मधर्मिभावश्च प्रपञ्चगोचरो वा स्याद्वह्मगोचरो वा । नाऽऽद्यः ।
प्रपञ्चम्य बाध्यत्वात् । नान्त्यः । ब्रह्मणो धर्मशून्यत्वात् । अतः पद्पदार्थविभागमन्तरेणैव 'सत्यं विज्ञानम्' इत्यादिवाक्यमखण्डमेवाक्वण्डब्रह्मवाचकमित्यातिष्ठन्ते । अतस्तन्मतानुमारेण प्रतीयमानेऽपि वाक्यस्य शक्तिरेवेत्यपि न वाच्यम् । यतो व्यवहारमार्गे तैरिपि
पद्पदार्थकल्पनाऽवश्यमङ्गीकर्तव्या । व्यवहारे तेषां भट्टनयस्वीकारात् । यदि च पद्पदार्थकल्पनाऽविद्यादशायामपि नाङ्गी क्रियते कुतस्तिर्हि व्युत्पन्नाव्युत्पन्नविभागः । वाक्यार्थ
एव वाक्यस्य संकेतग्रहमाश्चित्योति चेत् । न । वाक्यार्थस्यापूर्वत्वेनाऽऽनन्त्याच्च तत्र संकेतग्रहस्याशक्यत्वात् । अविद्यामार्गितरस्कारे च कथमखण्डयोरिपि वाच्यवाचकभावः ।
पारमार्थिकभेदाभावात् । तस्मात्तन्मतेऽपि विध्यादिव्यक्किच एव ।

महिमभट्टाम्तु न तावद्मंबद्ध एव वाँक्यात्प्रतीयते । सर्वस्मात्सवोंपल्लिधप्रसङ्गात् । संबद्धाच व्यङ्गचव्यञ्जकमावो भवन्नानियताद्भवतीति प्रतिबद्धरूपादेव भवतीत्युपेयम् । प्रतिबद्धोऽप्यर्था न स्वाधिकरणत्वेनार्ज्ञाते व्यङ्गचं प्रतिपाद्यति । सर्वत्र तत्प्रतीतिप्रसङ्गात्। एवं च व्यङ्गचव्यञ्जकमावोऽनुमेयानुमापकमाव एव पर्यवसन्नः । यतो व्याप्तत्वेन सकल्प-

उ०-बाध्यत्वादिति। तथा च सत्यं विज्ञानमित्यादितस्तथा बोधानापतिरिति भावः। अखण्डमेवति। क्रियाकारकभावानापत्रमेव प्रकारसंसर्गाद्यनवगाहि ब्रह्मविषयकबुद्धिः जनकम्, तद्विषयश्च निर्धर्मकमखण्डं ब्रह्मवेत्यर्थः। एवं घटमानयेत्यादौ घटकमेत्वादेः पृथ-गुपस्थितस्य वैशिष्टचविषया बुद्धिः सखण्डा। अपृथगुपस्थितयोवैशिष्टचविषयाऽखण्डा बुद्धिः। तद्विषयश्चापृथगुपस्थितपरस्परसंसृष्टो वाक्यार्थ एव वाच्यः। तद्वाक्यं वाच-कामिति तन्मतप्रीत्याभमानः। व्युत्पन्नाव्युत्पन्नेति। घटमानय घटं नयेत्यादिव्यवहा-रवैद्यक्षण्यानुपपत्तिरिप बोध्या। अपूर्वत्वादानन्त्याचेति पाठः। अपूर्वत्वेनाऽऽनन्त्यादिति पाठेऽप्ययमेवार्थः।

असंवर्द्धं एपेति । पद्शक्त्यादिसहकृत्वाक्यबोध्यार्थेनेति शेषः । व्यक्कृत्यव्यक्षक-भाव इति । व्यक्क्वव्यक्षकयोभीवो. व्यक्कचप्रतीतिरूपः । नानियतात् । न व्याप्य-त्वातिरिक्तसंबन्धेवतः । प्रतिबद्धरूपादिति । प्रतिनियतो बन्धो व्याप्त्याख्यः

१ ग. एवार्थों वा°। २ ग. °व वा°। ३ क. °तैक्येति ४ ग. °णादिषु वि°। ५ क. °तीतिप्र°। ६ क. •क्ये चाव°। ७ क. वाच्यातप्र°। ८ क. °ज्ञातक्य°। ९ क. एवामिस्रादिरनुपपत्तिरपि बोध्ये- त्यन्तो प्रन्थः क. पुस्तके न दयरते। १० क. °द्ध इति। ११ क. °न्धतः।

व्याप्तत्वेन नियतधर्मिनिष्ठत्वेन च त्रिरूपाछिङ्गाछिङ्गिज्ञानमनुमानं यत्तद्रूपः पर्यवस्यति । तथा हि—

भम धम्मिअ वीसद्धो सो सुणओ अन्ज मारिओ तेण । गोलाणइकच्छकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥ १३९॥

अत्र गृहे श्वनिष्टत्त्या भ्रमणं विहितं गोदावरीतीरे सिंहोपलँब्धेरभ्रम-

प्रदी • —क्षानिष्ठत्वेन च सपक्षसत्त्वविषक्षासत्त्वपक्षसत्त्वछक्षणक्षपत्रयवतो छिङ्काछिङ्किज्ञान-मेवानुमानम् । तदेतदुक्तमनुमानं यत्तद्वृप इति तेनानुमानेनानुमित्या रूप्यते न त्वतिरिक्तया व्यक्त्येति हि तस्यार्थः । एवमनुमानादेव व्यङ्गचप्रतीतिः । तथा हि—

## भम धम्मिअ०।

संकेतिनकेतनीभूतं गोदावरीतीरनिकुञ्जं पुष्पावचयादिहेतोः कदाचित्संचरतो धार्मिकस्य तन्निवारणायाविनयवत्या इयमुक्तिः।तत्र निकुञ्जवासिसिंहकृतया धानिवृत्त्या गृहे भ्रमण-

उ०-संबन्धस्तदाश्रयादित्यर्थः। सकलेत्यस्य पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नेत्यर्थः। तत्र व्याप्ति-घटकसामानाधिकरण्यांशेन सपक्षमत्त्वम् । अव्यभिचारितत्वांशेन विपक्षासत्त्वम् । पक्षिनि-छत्वेन पक्षमत्त्वं बोध्यते । अनुमानेन । ज्ञायमानहेतुना । अनुमित्या । ज्ञायमानहेतु-करणिकयेत्यर्थः । रूप्यते । विषयी क्रियते । न त्वतिरिक्तव्यक्तिजन्यज्ञानविषय इत्यर्थः। एवं च क्छप्तिल्क्कव्यापारेणैव निर्वाहेऽक्छप्तव्यक्षनारूपव्यापारकल्पनमनुचितामिति मावः। एवमनुमानादिति । प्रामुक्तप्रकारकत इत्यर्थः ।

# भमेति ।

भ्रम धार्मिक विश्रव्यः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना हप्तसिंहेन ॥

पुष्पावचयार्थं स्वसंकेतस्थाने कूळिनिकुक्के यान्तमिसारघातकं धार्मिकं मीषियतुं कस्याश्चिदुक्तिः । हे धार्मिकेति साक्षेपसंबोधनम् । परश्रेयोविघातकस्य तत्त्वायोगात् । त्वं
विश्रव्धो विश्वस्तः सन् भ्रम। गृह इति शेषः । कुत इत्यन्नाऽऽह । स गेहस्थः श्चा यद्भयात्
प्रामे भ्रमणं त्यक्तमासीत् सोऽद्य तेन गोदानद्याः कच्छं नलप्रायो देशस्तत्संबन्धिनिकुक्जवासिना दर्पयुक्तेन सिंहेन मारितः । तेनेति प्रसिद्धार्थकम् । सिंहस्य द्यता नगरमागत्य
हननात् । अत्र वाच्येन मीरुत्वभावस्य गृहे श्विनेवृत्त्या भ्रमणेन निकुक्के सिंहोपलब्ध्या
भ्रमणिनिषेषो व्यक्त्यः । तदत्र निकुक्कोति । श्वाऽत्र गेहस्यः । यद्भयात् गृहेऽप्यभ्रमण-

१ क. °रेच सिं°। २ ग. °लब्धिर°। ३ ग. °कं मी °। ४ ग. °न कु ै।

णमनुमापयति । यद्यद्वीरुभ्रमणं तत्तद्भयकारणनिष्टत्त्युपलाव्धपूर्वकम् । गोदावर्गातीरे च सिंहोपलैब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपलव्धिः । अत्रोच्यते-भीरुरपि गुगोः प्रभोवो निदेशेन प्रियानुरागेणान्येन चैवंभूतेन हेतुना

प्रदी > विधिर्वाच्यः । म एव निकुं इन्त्रमणायोग्यनानु विकैष्ट प्रभवति । यद्यद्विरुञ्जमणं तत्तद्वयकारणनिवृत्त्युपलाविधपूर्वकम् । निकुञ्जे च सिंहोपलविधारिति व्यापकविरुद्धोपलव्धौ पर्यवमानाद्धमणस्य व्यापिका भयकारणाभावोपलविधः प्रतीता । तद्विरुद्धं यद्भयकारणं तदुपलव्धेः । यथा नात्र तुषीरः स्पर्शो वहेः । अनुमानं च इदं गोदावरीनिकुञ्जं श्वभी- क्रम्न्यणायोग्यम् । सिंहवत्त्वादिति ।

अत्रोच्यते—श्वभीरोरवीरम्वभावस्य भ्रमणायोग्यत्वमत्र साध्यं वरिस्वभावस्य वा विद्योन षौदासीन्येन तत्मामान्यम्येव वा । आद्ये व्यभिचारः । प्रभोर्गुरोर्वा निदेशेन प्रियानुरागेण निधिलाभादिशङ्कया वा तादृशस्यापि तत्र भ्रमणदृशीनात् । अत एव नान्त्योऽपि। मध्यमे तु

गृहे अमणं न गोदातीर।अमणमनुमापयित । व्यधिकरणत्वादिति चेन्न । श्लोकवाच्यस्य तद्दुमिनिनाध्यमः इत्यदेशिक्ष्यं दिप्तद्देशिक्ष्यं विद्याद्देशिक्ष्यं विद्यादेशिक्ष्यं विद्यादेशिक्ष्यं विद्यादेशिक्ष्यं विद्यादेशिक्षयं विद्यादेशिक्ष्यं विद्यादेशिक्षयं विद्यादेशिक्

तत्र भ्रमणद्भीनादिति । एवं च यद्धीरुभ्रमणं तद्भयकारणनिवृत्त्युपल्जिभपूर्व-

१ क. "लब्बेरि"। २ क. "कुक्के अ"। ३ क. "त्यैव प्रतिअ"। ४ क. "पारस्प"। ५ क. "मणायो"। ६ ग. न इति । ७ क. भावाभावेन । ८ क. मानं चा ।

सत्यिष भयकारणे भ्रमनीत्यनैकान्तिको हेतुः। शुनो विभयदैषि वीगन्वेन सिंहान्न विभेतीति विरुद्धोऽषि । गोदावरीतीरे सिंहमद्भावः प्रत्यक्षादनुषाः नाद्वा न निश्चितः। अपि तु वचनात्। न च वचनम्य प्रामाण्यमस्ति। अर्थेनाप्रतिवन्यात् । इत्यसिद्ध्य । तन्कथमेवंविधाद्धेतोः साध्यसिद्धिः। तथा निःशेषच्युनेत्यादौ गमकतया यानि चन्द्रनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कार्णान्तरतोऽपि भवन्ति । अतथात्रैय स्नानकार्यत्वेनोक्तानीति नोपभोग एव प्रतिवद्धानीत्यनैकान्तिकानि।

व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेषां व्यञ्जकत्वमुक्तम् । न चात्रा-धमत्वं प्रमाणप्रतिपन्नमितिः कथमनुमानम् । एवंविधादशीदेवंविधोऽथे

प्रदी ० - विरोधः । स्पर्शादिशङ्कयाऽपाँ रुषेयतया वा श्वता विस्यतोऽपि मृगयादिकुतृहलेन सिंहवहेरो वीरस्य अमणात् । किं च पक्षे सिंहसद्भावो न मानान्तरेणावधारितः । किं तु पृंश्वलीन्वाक्याद्वधारितः । न च तद्भचनं निश्चायकम् । अर्थेन समं संवन्धानियमात् । इत्यिनिश्चयरूपाऽसिद्धिः । एवं 'निःशेषच्युत' इत्यादौ चनद्गच्यवनादीन्युरभोगव्यञ्जकत्योपात्तानि। न च तानि तद्व्याप्यानि । कारणान्तरतोऽपि संभवात् । अत एवात्र स्नानकार्यत्वेनोपत्तानि अतोऽनैकान्तिकात्कथमनुमानं स्यात् । ननु व्यक्तिरिप कथं तेरिति चेत् । अध्मपदसाहित्यादिति वृतः । अस्माकमपि तत्साहित्येनानेकान्तिकताव्यतिरेक इति चेत् । भवेदप्येवं यद्यधमत्वं प्रमाणाद्वधारितं भवेत् । न त्वेवमिन्त । व्यक्तिरिप कथं तादृशाद्भवेदिति चेत्। धिङ्मूर्ले । व्यञ्जनायां न व्यप्तेनीपि पक्षधमिताया निर्धारणमङ्गम् । किं तु संभाविताद्प्येवं-

उ०-किमिति व्यतिरेकव्याप्तिरेवासिद्धेति भावः । विरोध इति । तदा द्वेवमनुमानम्
गोदावरितीरं शूरश्रमणायोग्यं सिंहादिमस्वादिति । तत्र साध्यहेत्वोरसामानाधिकरण्यात्
साध्याभावव्याप्तत्वाच हेतोर्विरोध इति भावः । ननु गुरुनिदेशाद्यभावे सित यत्स्वेषः
सम्यमानयद्धयकारणवत्तत्वद्धमणायोग्यामित्यत्र नोक्तदोषावत आह—िकं चेतिः।
पुंश्रलीति । अनेनानाप्तोक्तत्वाद्धमगण्यं सूचितम् । तदेवाऽऽह—नं च तद्वचनः
मिति । कोपाकुलितत्वाच्चेत्यिप बोध्यम् । तदेवाऽऽह—संवन्धानियमादिति ।
व्याप्त्यभावादिति भावः । अनैकान्तिकादिति । व्यभिचारिहेतोरित्यर्थः । न त्वेवमिति । निश्चितमित्यर्थः । एवं च पूर्ववत्संदिग्धांसिद्धिरैरिति भावः । संभावितादः
पीति । व्यभिचारस्फूर्तिमतामपि सामाजिकानामसाति च पक्षधर्मतानिश्चये संभावितादर्थाः

१ क. °िष धीर° । २ क. °न्तरेऽिष भवन्तीति । अ°। ३ ग. °रिखर्थः ।

उपपत्त्यंनपेशन्वेऽपि शकाश्चन इति व्यक्तिवादिनैः पुनस्तददूषणम् । इति श्रीकाव्यप्रकाशे ध्वानिगुणीभूतव्यङ्गयसंकीर्णभेदानिर्णयो नाम पश्चम उल्लासः ॥ ५ ॥

प्रदी. - विवादेवंविघोऽर्थः प्रतीयत इति मूकी भव । इति महामहोपाध्यायश्रीगोविन्दक्कते काव्यप्रदीपे ध्वानिगुणीभूतव्यक्कचसंकीर्णः

निर्णयो नाम पश्चम उछासः ॥ ५ ॥

उ - द्वचक्तेरुद्यादिति भावः । किं च न्याप्तिस्मरणादिकरूपनातो न्यञ्जनायाः कारणत्वकल्पनमेवोचितामिति शिवम् ।

इति शिवमद्दमुतसतीगर्भजनागोजीभद्दक्रते काच्यप्रदीपोद्दचोते

पश्चम उह्यासः ॥ ९ ॥

९ क. 'दिनस्त'। २ क. 'विधो'

अथ पष्ट उल्लासः।

शब्दार्थिचित्रं यत्पूर्वं काव्यद्वयमुदाहृतम् ।
गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिः शब्दार्थिचित्रयोः ॥ ४८ ॥
न तु शब्दचित्रेऽर्थस्याचित्रत्वम् । अर्थिचित्रे वा शब्दस्य । तैथा चोक्तम् —
रूपकादिरलंकारस्तस्यान्येवीहृथोदितः ।
न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम् ॥
रूपकादिमलंकाँरं बाह्यमाचक्षते परे ।
सुपां तिङां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलंकृतिम् ॥

प्रदी०-एवं गुणीभूतव्यङ्गचभेदे निर्णाते चित्रभेदं दर्शयितुमवसरः। तत्र यद्यपि शब्द-चित्रार्थचित्ररूपभेदद्वयं प्रथमोद्धास एव द्शितं तत्त्रभेदाश्चालंकारप्रभेददर्शनेनेव प्रदर्शिता भाविष्यन्तीति न किंचिद्मित तत्र प्रदर्शनीयम् । तथाऽपि प्रदर्शितभेदद्वयमेव तावदनुष्प्षम् । शब्दार्थालंकारयोरन्योन्यनैरपेक्ष्येणानुपलम्भात् । उपलम्भेऽपि वोभयमद्भावे तृतीयभेदप्रसङ्गादिति तदुपपादयति—शब्दार्थिचत्रं० ।

राज्दार्थालंकारयोरेकेकमात्रावस्थानपुरस्कारेण न विभागः । किं तु प्राधान्यपुरस्कारेण । तथा च न काचिदनुपपत्तिरिति भावः । ननु तथाऽपि विभागोऽनुपपन्न एव । यतः केचिच्छाञ्दालंकारमात्रं केचिचार्थालंकारमात्रमुरी चिक्तरे । तत्कस्य मतमाश्चित्य विभाग इति चेत् । सन्त्येव केचिदुभयाङ्गीकारिणः । तथा चोक्तम्—

रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यैर्बहुधोदितः । न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम् ॥ रूपकादिमलंकारं बाह्यमाचक्षते परे । सुपां तिङां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलंकितिम् ॥

उ०-अन्योन्यनैरपेश्येणोति । अन्योन्येन विनेत्यर्थः । स्वच्छन्देत्यादावितरन्द्यपे-क्षया व्यतिरेकालंकारस्य विनिर्गतामित्यादौ मानदमात्मनिद्रादित्यन्न मकारानुप्रोमस्य सत्त्वादिति भावः । प्राधान्योति । आसमाप्ति कविसंरम्भविषयत्वं च प्राधान्यमिति भावः । विमाति । आह्वादाय पर्याप्यते । वाह्यम् । आस्वादोत्पत्तिपरवर्तिनम् । प्रथमतः शब्दा-लंकारेण चित्तापकर्षः । अर्थप्रतीत्युरं त्वर्थालंकारप्रतीतिरिति तेषां बाह्यत्वमिति भावः । सुपां तिङाम् । तदन्तानाम् । व्युत्पत्तिम् । अनुप्रासादिना् विशिष्टामुत्पत्तिम् । तदे-

१ क. ग. स्थितिश्वित्रार्थशब्दयोः । २ क. ग. 'र्थस्य वि' । ३ ग. तथोक्तम् । ४ ग. 'र्' षाच्यमा' । ५ क. ' छम्भनात् ।

नदेनदाहुः सौजव्यं नार्थव्युत्पत्तिरीदशी । जव्दाभिषेयालंकारभेदादिष्टं द्वयं तु नः ॥ इति ।

शब्द्चित्रं यथा---

प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकैपभ—
स्तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतल्यातिः ॥
उदयति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविर्मृगलाच्छनः ॥ १४ ॥

प्रदीः — नदेनदाहुः सौशञ्दचं नार्थन्युत्पत्तिरीदशी । शञ्दाभिषयालंकारभेदादिष्टं द्वयं तु नः ॥ इति ।

अम्यार्थः । अर्थम्यैव विभावादिऋपत्वेन रसन्यञ्जकत्वात्तिष्ठो रूपकादिरेवालंकारः कृश्चिदुक्तः । केचितु कान्यस्यालंकारो वाच्यः । कान्यं च कविकर्म राब्द एवेति तदा- श्रिता मुित्र विशिष्टोत्पत्तिरलंकारः । रूपकादिस्त्वर्थाश्चितोऽलंकारो बाह्यः । अलंका- प्रयोगम्तु तत्र गौण एवेति वाञ्छन्ति । व्युत्पत्तिरेव कथं नार्थालंकार इत्यत आह— तदेतदाहुरित्यादि । शञ्दाभिधयेति । शञ्दवदर्थस्यापि कविसंरम्भज्ञाप्यत्वमर्थस्येव शञ्दस्यापि रसप्रतीत्युपयोगित्वमत उभयाश्चितोऽप्युभयरूपोऽलंकार इति ।

तत्र शब्दाचित्रं यथा- प्रथममरूण ।

अत्रालंकार उपमा गुणीभृता । शब्दालंकारस्त्वनुप्रासः प्रधानम् । आसमाप्ति कवे-स्तत्रेव संरम्भात् । प्राधान्यस्य कविविवक्षामात्रनिवन्धनत्वात् ।

उ०-तदाहुरिति। स्वत एव शब्दालंकाराणां चमत्कारित्वम्। अर्थब्युत्पत्तिरथां लंकारो नेहर्शा न शब्द्वत्स्वन्ध्रमत्कारिकाऽपि तु विभावाद्युत्कर्षमुखेनैवेत्यर्थः । आभिधेयः । प्रतिपाद्यः । तेन लक्ष्यत्यक्षच्यारेपि संग्रहः । विभावाद्यिति । आदिनाऽनुभावादिसंग्रहः । शब्द्वादिति । तस्यव पठनश्रवणादिविषयत्वादिति भावः । शब्द्वादिति । अलंकृत-शब्द्वयङ्गचम्याऽऽस्वादम्य विभावाद्यप्राप्तां शृङ्कारादिविशेषानाश्रयत्वेनाकिंचित्करत्वा-दलंकृतार्थोपजीव्यत्वाच्छब्दानामप्यावश्यकत्वेन द्वयोरप्यास्वादोपकारत्वात्कविसंरम्भगोच्यत्वाचेषापेव्यता। तत्र यो यद्नवयव्यतिरेकानुविधायी स तेन व्यपदिश्यत द्वति भावः । प्रथमित । कनकद्युतिः पीतः । सरसेति । कन्दो मृणालम् । तच्छेद्युतित्वेन शौक्कचाति-शयः । तेन ध्वान्तर्ध्वंसक्षमता । अत एव विपक्षजयादुद्यः । मृगलाब्छन इत्यपृष्टार्थम् । चन्द्रादिपद्नापि तदर्थलाभात् । मकार्योस्तकाराणां ककार्योर्धकार्योः क्षकारयोश्चिकार्योः सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः । सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः । सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः । सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः । सकार्योश्चकार्याः सकार्योश्चकार्याः ।

१ क. °क बुतिस्त°। २ क. °लप्रभः। उ°। ३ क. °रो वाच्यः। प्र°। ४ क. ग. °दच्छविष्ट्वेन ।

अर्थिचत्रं यथा—

ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र क्षोभाँय पक्ष्मलदृशामलकाः खलाश्च । नीचाः सदैव सविलासमलीकैलशा ये कालतां कुटिलैतामित्र न न्यजन्ति ॥ १४१ ॥

यद्यपि सर्वत्र कान्येऽन्ततो विभावादिरूपतया कैमप्रवेवसानं तथाऽपि स्फुटँस्य रमस्यानुपलस्भाद्व्यङ्ग्यमेतन्काव्यद्वयमुक्तम् । अत्र च शब्दार्थालं-कारभेदाद्वद्वो भेदाः । ते चालंकारनिर्णये निर्णेष्यन्ते ।

इति काव्यप्रकाशे शब्दार्थचित्रनिरूपणं नाम षष्ठ उछासः ॥ ६ ॥

प्रदी०-अर्थिचित्रं यथा-ते दृष्टिमात्रः।

अत्र शब्दालंकारोऽनुप्रामः स गुणीभूतः । अर्थालंकारम्तु समुचयः प्रधानम् । आरम्भादासमाप्ति तन्निर्वाहणात् । यथा चात्र किंचित्यङ्गचमस्वेऽप्यधमकात्यत्वं तथोक्तं प्रथमोछास एव । एषां भेदाश्चालंकारभेदाद्भवन्तीत्यलंकारनिर्णयेनेव ते निर्णेप्यन्त इति । इति महामहोपाध्यायश्चीगोविन्दकृते कान्यप्रदीपे चित्रकाव्यनिर्णयो नाम

#### षष्ठ उल्लासः

उ०-ते दृष्टिमात्रेति । पक्ष्मलेति भूमि मत्वर्थीयो लः । क्षोमो वैर्यविद्यातः, अमुन्ध्यता च । नीचा अघोगामिनोऽनुचारायाश्च । कृत्रिमविनयात्रीचतां गता वा । अलीकं ल्लाटं मिथ्यावचनं च । कालता र्यामता परपीडकत्वोद्यमता च । कृटिलता वक्षता कचपक्षे । खलपक्षे अस्फुटं परापकारेच्ला कृटिलतामिवेति सहोपमा । तव्यक्षचश्च समुच्चयः । तेन तथा ते कृटिलतां न त्यज्ञित तथा कालनामपीत्यर्थालंकारस्य प्राधान्यम् । कवेस्तत्रेव संरम्भात् । यत्किचिच्छङ्ग्यसत्त्वेऽपीति । आद्य उद्दीपनविधया रसव्यक्षकत्वेऽपि द्वितीये खलसद्दशा अलका इत्युपमायास्तन्मूलविप्रलम्भस्य च सत्त्वेऽपीति भावः ।

इति श्रीशिवभद्दसुतसतीगर्भजनागोजीभट्टकृते काव्यप्रदीपोद्द्योते

षष्ठ उछामः ॥ ६ ॥

१ ग. किमगा। २ ग. °ळतां ननु संत्यजन्ति । ३ ग. रसः पर्यवस्यति त° । ४ क. °टर° । ५ ग. अस्य च । ६ क. °रे च कु° ।

#### भय सप्तम उल्लासः।

# कान्यस्वरूपं निरूप्य दोपाणां सामान्यलक्षणमाह— मुक्यार्थहतिदीषो रसश्च मुक्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः ।

प्रदी०-अथ काव्यपदीपे सप्तमोल्लासः—एवं धर्मिण काव्ये सप्रभेदे निरूपिते प्राप्तावसग्तया दोषाभावादीनि लक्षणस्थानि विशेषणानि विवेचनीयानि । तेषु च दोषा-भावः प्रधानम् । सित दोषे गुणादेरप्यिकंचित्करत्वात् । यदाह्—

' म्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणेकेन दुर्भगम् '

इति । सित तु दोषाभावे गुणादिकं विनाऽपि किंचिदाह्वादसंभवात् । 'अपदोष-तैव विगुणस्य गुणः ' इति न्यायात् । अतः प्रथमं तंस्मिन्निरूपणीयेऽभावस्य स्वरूपतो निरूपणानर्हतया प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणीयत्वाद्धेयापरिचये तद्धानासंभवाच दोषा निरूपणीयाः । न च सामान्येऽविज्ञाते विशेषे जिज्ञासेति तत्सामान्यस्रणमाह— मुख्यार्थ० ।

मुरूयस्यार्थस्य हतिर्थस्मादिति न्यिषकरणत्वेऽपि गमकत्वाद्बहुत्रीहिः । करणमाधनो हितिशब्द इत्येके । मुरूयत्वमर्थस्य न शक्यत्वलक्षणम् । येनार्थासंगतिः स्यात् । किं त्वन्यदित्याह — रसश्च मुरूय इति । रस्यत इति न्युत्पत्त्या रसशब्देन भावादिरप्युपसंग्रुद्धते । नन्वेवं नीरसेषु न कश्चिद्दोषः स्याद्विधात्याभावादित्यत आह तदाश्रयाद्वाच्य इति ।

ड॰-अथोद्योते सप्तमो**छासः**—श्वित्रम् । कुष्ठम् । निरूपणाधीनानिरूपण-त्वादिति । बहुत्रीहेस्त्वः । दोषा निरूपणीया इति । यतु गुणविपर्ययात्मानो दोषा इति वामनोक्तेर्गुणनिरूपणमेवोचितामिति । तन्न । व्यत्ययस्यापि सुवचत्वात् । प्रसादा-द्गुणमत्त्वेऽपि दोषमत्त्वाच । मुख्यार्थेति । कर्मधारयः । कर्णेति । एवं हि दोष-परता भवति । तद्वन्तं च दुष्टलक्षणं बोध्यम् । अर्थासंगतिरिति । अर्थस्य लक्षण-स्यासंगतिः । सकलदोषान्यापकत्वामित्यर्थः । मुख्यत्वं चेतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वम् । तच म्वतः पुरुषार्थे सुखरूपे रसेऽक्षतामित्याह—रसश्च मुख्य इति । वाच्य इति । वाच्योऽपि रसमाहचर्याचमत्कार्येव गृह्यते । एवं मुख्यत्वं सुखान्तरेऽपि, तब्द्यावृत्त्यर्थः मर्थपदम् । अर्थत्वं राञ्द्जन्यसाक्षात्काराविषयत्वम् । काव्यभिन्नराञ्दाच न सुखप्रत्यक्षम् । मुखांश आवरणभङ्कामावात् । कान्योपात्तविभावादिप्रतीत्येव तद्भङ्कात् । ार्के तु शान्द-बुद्धिरेव । पुत्रस्ते जात इत्यादिवाक्याैज्जन्यमानसुखं तज्जन्यपुत्रोत्पत्तिज्ञानादेवेति न दोषै: । अस्तु वा तस्यापि कान्यत्वमेव । अर्थत्वमात्रमचमत्कारिण्यर्थेऽपि, केचित्तु अतो मुख्यत्वमुपात्तम् अर्थत्वमात्रं 1 शब्देऽपि, विषयतया शब्दजन्यश्रवणसाक्षात्काराविषयत्वात् । अतो मुख्यत्वमुपात्तामित्याहुः ।

१ क. "द्विभावाद्यभा"। २ ग. "क्याज्जायमा"। २-क. "वः। अवै"।

# उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्द्रिप सः ॥ ४९ ॥ इतिरुपकर्षः । शब्दाद्या--इत्याद्यग्रहणाद्वर्णरचने ।

प्रदी ० — आश्रयणमाश्रयः । तथा च तेन रसेनः ऽऽश्रचरा दुनक रिन्देनापेश्वरः हुः च्योऽपि मुख्य इत्यर्थः । न चैवं मुख्यशब्दार्थस्य नानात्वेनाननुगमः । काव्य प्राधान्येनोहेश्यप्रतीतिविषयत्वेनानुगमात् । तदेवं रसवित सर्व एव दोषाः, नीरमे त्विविष्ठिन्वतः चमत्कारिवाक्यार्थप्रतीतिविघातका एव हेया इति मन्तव्यम् । नैन्वेतयोरेव दोषाधारत्व-मुचितं, न तु शब्दादीनामित्यत आह—उभयोपयोगिन इत्यादि । अत्र शब्दपदं प्रतिपादनात्मकशब्दनाव्यापारवतोः पदवाक्ययोर्वेनेते । तेनाऽऽद्यपदाद्वर्णरचने संगृहीते इति प्रकाशकारस्वरसः । न च तत्र बीजाभावः । अन्यथा वर्णस्यापि शब्दपदेनेव प्राप्ती शब्दाचा इति बहुवचनासंगतेः । स्यादेतन् । हतिर्विनाशः । न च दोषेण रमो नाश्यते । तस्माद्वश्रणमेतत् । मैवम् । हतिशब्दस्यापकर्षवाचित्वान् । नन्वेवं रसानुत्पित्त्रयोजकोष्वव्यापिः । अथानुत्पित्तिरेव हतिशब्दार्थः । तर्हि यत्र रस उत्पद्यत एव परं त्वपकृष्यते तत्राव्यापिः । तदेतह्यक्षणमितद्रिददंपत्योः कृशतरिनशावगुण्टनीयवसन्मिवैकेनापकृष्यमाणमपरं परिहरति । किं चार्थस्वपन्य मुख्यार्थस्यानुत्पत्तिरपकर्षो वा न दोषाधिन इति ।

अत्र ब्रूमः — उद्देश्यप्रतीतिविधातलक्षणोऽपकर्षो हतिश्वदार्थः । उद्देश्या च प्रतीति-रसवत्यविल्रिम्बतानपक्षण्यस्विषया च, नीरसे त्वविल्रिम्बता चमत्कारिणी चार्थाविषया । तथा च तादशप्रतीतिविद्यातकत्वं सर्वेषः मविशिष्टम् । यतो दुष्टेषु कचिद्रसस्याप्रतीतिरेव कचित्प्रतीयमानस्यापकर्षः, कचित्तु विल्प्यः । एवं नीरसे कचिद्रर्थस्य मुख्यमृतस्याप्रती-तिरेव कचिद्विल्प्यंने प्रतीतिः, कचिद्चमत्कारितेत्यन्तं भवसिद्धम् । इत्युद्देश्यप्रतीत्यनुत्पादो

उ०-विघात्याभावादिति पाठः। उपकारित्वेनेति । विभावादिसमृहालम्बनस्वप्तवाद्रसस्येत्यर्थः । प्राधान्येनोद्देश्योति । सा च चमत्कारिणी प्रतीतिः । तेन चमत्कारकारिकाल्यजन्यप्रतीतिविषयत्विमत्यर्थः । उभयेति । विभावादिप्रतीित्द्वारा रसप्रत्यायकत्वेन तेषामुभयोपयोगित्वम् । तेन । रसोपायत्वेन । तेषु । अर्थशब्देषुत्।
सः। दोषः। न केवलं रस एवेत्यपेरर्थः । प्रतिपादनात्मकति । शब्द्यते बोध्यतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः। स्वरस इति । अन्यथा वर्णस्य शब्दस्वपत्वादादिपद्ग्राह्यता तदुकाऽसंगता स्यादिति मावः। रचना आनुपूर्वीस्वपा। न च दोष्रेणेति । दुष्टेष्विष
रसानुभवादिति मावः। अपकर्षेति । अपकर्षशब्दोऽपि करणमाधनस्त्रद्वत्। स च रसिनिष्ठो
जातिविशेषः। तद्वचञ्चकं दोषज्ञानम् । असत्यि श्रुतिकदुत्वादौ तद्श्रमेण रसापकर्षव्यकेरिति बोध्यम्। केचित्त्वानन्दांशे सम्यगावरणध्वंसाभावोऽपकर्ष इत्याद्दुः। रसानुत्पत्तीति । यथा च्युतसंस्कृत्याद्यः। तत्राव्याप्तिरिति । श्रुतिकदुप्रतिकूलवर्णादावित्यर्थः।

# विशेषलक्षणमाह---

प्रदी ० - व्यक्त एव । तद्विचातकता च कस्यचित्साक्षात् । यथा रसदोषाणाम् । कस्य-चित्परम्परया । यथा शब्दादिदोपाणाम् । तेप्वपि कस्यचिद्र्यीपस्थितरभावात् । यथाऽ-मंमर्थन्वादैः । कम्यचिद्धिलम्बात् । यथा निहतार्थत्वादैः । कस्यचिद्राक्यार्थवोघामावात् । यथा च्युतमंन्कृत्यादेः । कस्यचित्तत्र विलम्बात् । यथा क्षिष्टत्वादेः । कस्यचित्सहृदन यवैमुख्यस्यप्रताद्यापादनेन । यथा निरर्थकत्वादैः । कस्यचिद्धिरोध्युपस्थापनेर्नं विपरीतोप-स्थापनेन वा । यथा विरम्पविरुद्धमितर्क्वंत्त्वादेरित्याद्यूहनियम् । विद्यातकत्वं च कस्याचि-ज्ज्ञातस्य । यथा व्याहतत्वादेः कम्यचित्तु स्वरूपसतं एव । यथा निहतार्थत्वादेः । स चायं द्विविधः - नित्योऽनित्यश्च । तत्रानुकरणाद्त्येन प्रकारेण समाधातुमशक्यो नित्यः। यथा च्युतसंस्कृत्यादिः । अन्यादृशस्त्वनित्यः। यथाऽप्रयुक्तादिः। अथ विशेषलक्षणानि वक्तन्यानि। तत्र द्विविघोऽप्ययं त्रिविघः शब्ददोषोऽर्थदोषो रसदोषश्चेति । तत्र शब्दार्थ-रसानां यथापूर्वमुपस्थिति: प्राथमिकीति तत्ऋमेणैव दोषमेदा निरूपणीया इति शब्द दोषाणां प्राथम्यम् । शब्दम्तु त्रिघा-पदं तदेकदेशो वाक्यं च । एवं च तदाश्रितः शब्द्दोषोऽपि त्रिविधः । तत्र पदानां वाक्यघटकत्वेन प्राथम्यात्प्रथमं तद्दोषनिरूपणमिति परमार्थः । तत्रेदं निरूप्यते । एवं पदैकदेशस्य पदापेक्षयाऽपि प्राथम्यात्तद्दोषनि-रूपणस्यैव प्राथम्यमहेतीति । अत्र भास्करः-- 'सत्यमुच्यते । परंतु पददोषेष्वेव यथा-संभवं केचित्पदेकदेशदोषाः' इति समाद्धे । तन्नातिमनोरमम् । अस्त्वेवम् । तथाऽपि पदैकदेशदोषत्वेन प्रथमाभिधानापादने किमुत्तरमिति । वयं त्वालोचयामः — उपदेशे ताव त्प्राथम्यादिविचारणा। अतिदेशस्तूपदेशानन्तरमेव। न च पदैकृदेशे दोषोपदेशः। अतिदे-शेनैव तह्यामे लाघवात् । न च पदैकदेश एवास्तूपदेशः, पदे त्वतिदेश इति वाच्यम् । पदैकदेशावृत्तीनामपि केषांचित्पदवृत्तित्वेन तदर्थे पदेषूपदेशस्याऽऽवश्यकत्वादिति ।

उ०-अविलिम्बतचमत्कारिणी चेति पाठे कर्मधारयः। यथा रसेति। रसापकर्षकाणामिष तेषां प्रकृष्टरसत्यञ्जकत्वाभावोऽस्त्येव। यथा शब्दादीति। आदिनाऽर्थवर्णरचनासंग्रहः। विपरीतोपस्थापनेनेति। विपरीतार्थोपस्थापनेनेत्यर्थः। यथा विरसेति।
विरसशब्देनामतपरार्थमुच्यते। यथा व्याहतत्वादोरिति। यस्य पूर्वमुक्कर्षापकर्षौ वर्णितौ
तस्यामे तद्वैपरीत्यं चेद्वचाह्तः। यथाऽप्रयुक्ते।ति। तस्य स्ठेषादावदोषत्वादिति भावः। द्विविघोऽपि। नित्यानित्यरूपः। शब्ददोष इति। वाक्यार्थबोधात्प्रावप्रतीयमानाः शब्दगाः।
ततः परं प्रतीयमानाः परम्परया रसापकर्षका अर्थगाः। ताहशाः साक्षाद्रसापकर्षका
रगसा इत्यर्थः। पदापेक्षयाऽपीति। न च पदांशः पदानिरूप्यः, प्रकृतित्वप्रत्ययत्वादिनौ निरूपणे पदनिरूप्यत्वाभावादिति भावः। तद्दोषनिरूपणस्य प्राथम्यं प्रन्थकृद्हिती-

१ क. °न वा। २ क. ° क़दादे । ३ क. नित्यश्वानि । ४ के खे. °ना मा नादि।

दुष्टं पदं श्रुतिकदु च्युतसंस्क्ठतप्रयुक्तमसमर्थम् । निहतार्थमनुचितार्थं निर्थकमवाचकं त्रिधाऽश्ठीलम्॥५०॥ संदिरधमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्क्रिष्टम् । अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिक्ठत्समासगतमेव ॥ ५१ ॥ श्रुतिकदु (परुपवर्णेरूपं) दुष्टं यथा— अनङ्गमङ्गलग्रहापाङ्गभङ्गितराङ्गितः । आलिङ्गितः स तन्वङ्गचा कार्तार्थ्यं लभते कदा ॥ १४२ ॥

प्रदी ० - पर्दोषविशेलक्षणमाह—दुष्टं ० ।

दुष्टं पद्मिति प्रत्येकमभिसंबध्यते । ननु श्रुतिकदुप्रभृतिशब्दानां लक्षणपरत्वे विभागपरत्वामावाछक्ष्यानुपिस्थितौ कथं लक्षणवाक्यत्विनिर्वाह इति । उच्यते—ऋदियोगाभ्यामुभयार्थोपिस्थितौ लक्ष्यलक्षणयोरिष प्रत्ययः । यथा— ' घाणरसनचक्षुम्त्वक्छ्रे। प्राणिः
निद्रयाणि भूतेभ्यः ' इतीन्द्रियलक्षणसूत्रे गौतमीये । अथैषां लक्षणवाक्यत्वे त्रिधाऽश्ठीलमित्यत्र त्रिधिति निर्धकम् । तस्य विभागमात्रार्थत्वेन लक्षणेऽनुपयोगादिति
चेत्र । अश्ठीलशब्दस्य त्रीलादित्यञ्जकत्रितयसाधारणेकावयवशक्तिविरहेण नानार्थतया
लक्षणत्रयार्थत्वमित्यस्य तद्र्थत्वात् । तत्र श्रुतिकटुत्वं यद्यपि श्रुत्युद्वेजकत्वं तच्च पुरुषभेदेनानियतं तथाऽपि तज्जनकतावच्छेद्करूष्यवत्त्वं विवक्षितम् । तच्च परुषवर्णत्वम् । तच्च
दुर्वचत्वम् । उदाहरणम्—अनङ्गः ।

उ०-त्यन्वयः। दुष्टं पद्मिति। पद्शञ्देनात्र सुनन्तं तिङन्तं तत्प्रकृतिभूतं प्रातिपदिकादिच गृह्यते । विभक्तिप्रत्ययादेस्तु पदैकदेशत्वमधे वक्ष्यति । निर्वाह इतीति । विभागवानयाङ्क्ष्योपस्थितावेव हि विशेषङक्षणाकाङ्क्षायां छक्षणकथनयोग्यत्वम् । विभागपरत्वे तु
छक्षणानुक्तेन्धूनतेति भावः । रूदियोगाभ्यामिति । श्रुतिकट्वादिपदेभ्य इत्यादिः ।
रूख्यथें छक्ष्यः, योगार्थो छक्षणमिति भावः । केचित्तु योगरूढेप्वेकार्थीभाववादिनां
नैकिवनाकृतापरार्थोपस्थितिरिति कथं प्राग्छक्ष्यज्ञानं यम्य योगार्थो छक्षणं स्यात् । अतः श्रुतिकट्वादिपद्वाच्यत्वं छक्षणमित्याहुः। एरप्तवन्त्रोज्ञञ्चल्यम् । वीरादो तु मुख्यार्थोत्कर्षकः
त्वाद्वष्टत्वाद् — दुवेचत्वामिति । मुख्यार्थापकर्षकत्वमित्यर्थः । वीरादो तु मुख्यार्थोत्कर्षकः
त्वाद्वष्टत्वम् । दुःलेन वक्तुं शक्यत्वाच्च तत्त्वं माधुर्यवद्रसेऽस्य । अनङ्गमङ्गछोति ।
( कुट्टिनी कयोश्चित्कामिनोः समागमं चिन्तयित । ) अत्र पूर्वार्थे छोचनोरिति विशेप्यमध्याहार्थम् । अङ्गशून्यस्यापि विजयप्रदत्वानमङ्गछगृहँत्वमिति कश्चित् । स्वस्यानङ्गत्वादत्र मङ्गछं निहितमित्यपरे । तत्संबन्ध्यपाङ्गवृत्तिमङ्गीनां ये तरङ्गाः

१ क. °णमयं य° ।- २ क. °णेऽयो° । ३ क. पत्वं । ४ केचित्तु केवलरूडेयोंगस्य चातित्र. सक्तत्वाद्योगरूडानीमानि । तत्र हि नैकविना इति पाठान्तरम् । ५ ग. १ हमि ।

# अत्र कार्नार्थ्यमिनि । च्युतसंस्कृति ( व्याकरणलक्षणहीनं ) यथा—

प्रदी ० – अत्र कार्नार्थ्यमिति पदं परुषवर्णप्रायम् । किं पुनरस्य दूषकताबीजम् । उद्वेगजन-कत्विमिति चेत् । न । रौद्रादाविष दोषत्वप्रसङ्गात् । माधुर्यव्यङ्गकरचनामध्यगुम्फितमेव तदु-द्वेजयतीति चेत्तिकं तादशत्वेन ज्ञातं तथौ, उत स्वरूपसदेव । नाऽऽद्यः । रसिवशेषव्यञ्ज-कत्वज्ञानेऽपि प्राथमिकतादृशपद्श्रवणेनोद्वेगाभावप्रसङ्गात् । न चेष्टापितः । अनुभविक-रोधात् । अन्त्ये तु सत्याद्यः प्रमाणम् । न ह्यविदित्तिवशेषानिष तन्नेव तदुद्वेजयित नान्य-नेति प्रमाणमिन्त । किं चैवं वैयाकरणादौ वक्तारे किंनिबन्थनो दोषत्वाभावः स्यात् ।

अत्रोच्यते — स्वायत्ते शब्दप्रयोगे कर्णोपतापकैशब्दप्रयोगेण श्रोतुरुद्वेगो रसापकर्षा-येति स एव तद्वीजम् । अत एव प्रतिकूछवर्णादस्य भेदः । तस्य कर्णोपतापाहेतुत्वात् । अत एव चानुकरणे वैयाकरणादी वक्तारे श्रोतारे वा रौद्रादी रसे व्यङ्गचे नीरसे च काक्येऽस्य दोषत्वामावः । आद्ये तस्यैवानुकरणीयतया स्वायत्त्यभावात् । द्वितीये च तत्स्वभावावगमेनोद्वेगाभावात् । तृतीये च श्रोतुस्तेनानुद्वेगात् । चतुर्थे तदनुगुणत्वेनोद्वेगाः हेतुत्वात् । पञ्चमे मुख्यार्थहतेरभावात् । एवमर्थीचित्यप्रकरणादिवशेनाप्यनुद्वेजकतया दोषत्वाभाव उपपद्यते ।

च्युतसंस्कृति । च्युता स्विल्ता संस्कृतिः संस्करणं व्याकरणलक्षणानुगमो यत्र । यद्भाषासंस्कारकव्याकरणलक्षणविरुद्धं यत्तत्तद्भाषायां च्युतसंस्कृतीत्यर्थः । देश्यं तु न लक्षणविरुद्धं किं तु तद्विषयः । संज्ञाशब्दानां बहुलवचनेन संस्कृतत्वान्न तत्रातिव्याप्तिः ।

उ०-उत्तरोत्तरा विच्छेदास्ते संजाता येषु तैर्छोचनैरुपछक्षितया कृशाङ्गचा कण्ठ आछिङ्गितः कृतार्थतां कदा छमते छण्स्यत इत्यर्थः। भविष्यति कदाकह्यों रिति भविष्यति छट्। भङ्गीनां तर- ङ्गवदाचरणैः करणिरित्यन्ये। (तरङ्गितेरित्यजाऽऽचाराकिबन्ताद्भावे क्तः। तरङ्गवदाचरणानि तरङ्गितानि [ अर्थात् छोचनानाम् ] तैरित्यर्थः । अनुष्टुप् छन्दः) नान्यत्रेति । इति इत्यिम्मिन्नर्थे इत्यर्थः । तस्य कैणोंपेति । रीद्रे मस्णवणिदारिति भावः । सुख्यार्थहते- रभावादितिः। अत एवायं दोषो माधुर्यवच्छान्तकरुणशृङ्गाररसप्रधानकाव्य एवेत्याहुः। एवं च रसाद्यपक्षेत्रश्चेत्रगुत्रम् अतिकदुछक्षणमिति बोध्यम् । देव्यं त्विति । तत्तहेशीयभाषारूपमित्यर्थः । एवं च तत्र च्युतसंस्कृतिर्न दोष इति भावः। यत्तु देव्यं छडहादीति । तन्न । छडहादयो बहुछिमिति प्राकृतसूत्रेण तेषामिप

१ क. तत्तथा। २ क. "पद श" । ३ ग. कर्णेति ।

एतन्मन्द्विपक्वतिन्दुक्रफलक्ष्यामोद्गार्षःण्डर-भान्तं हन्त पुलिन्द्मुन्द्रकर्स्पर्शक्षमं लक्ष्यते । तत्पर्छीपित्युत्रि कुञ्जरकुलं कुम्भाभयाभ्यर्थनां-दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥ १४३ ॥

अत्रानुनाथत इति । सिपिषी नाथत इन्याद्धि।शिष्येव नाथतेगत्मनेपदं विहितम्, " आशिषि नाथः " इति । अत्र तु याचनमर्थः । तस्मात् ' अनु- नाथति स्तन्युगम् '— इति पटनीयम् ।

### मदी ० - यथा - एतन्मन्द ०

अत्र नाथत इति याचत इत्यर्थे च्युतमंस्कृति । सामान्यतः ' तिष् ' आदिमृत्रेण प्राप्तस्याऽऽत्मनेषदस्य नियामकेन ' आशिषि नाथः ' इति मृत्रेपान हिति तित्रिषेषात् । तस्मात् ' नाथित स्तनयुगम् ' इति पटनीयम् । ननु नाथत इति स्वरूपं मंस्कृतमेव । तथा चार्थिवशेषे न तथिति वक्तन्यम् । एवं चार्थदोषत्वं प्राप्तमिति । मैवम् । यत्र शब्दपरिवर्तनेऽपि यो दोषोऽनुवर्तते तस्यार्थदोषत्वम् । यस्तु तथा मिति निवर्तते तस्य शब्दोपत्विमिति विभागात् । अत्रार्थाप्रतीतिर्दृषकतावीजमिति नित्यदोषत्वम् । अनुकरणे त्वर्थपरत्वाभावाद्दोषत्वाभावः ।

उ० - व्युत्पाद्नादित्याहुः । एतन्मन्देति । (पह्णीपतिपुत्र्याः कुचयुगं दिदृक्षोः कस्यचिद्विद्रयस्योक्तिरियम्।) एतद्नपछपनीयम् । मन्द्विपक्षमीपद्विपक्षमित्यनेनेपत्किटिनत्वपाण्डरत्वछामः । पुलिन्द्सुन्दरः । शवरयुवा । करस्पर्शक्षमम् । तद्योग्यम् । पह्णीपतीत्योनन तत्पुत्र्यास्तव भीतत्राणमुचितमिति ध्वनितम् । स्ननयोः पत्रानावृतत्वेन तदासक्तचेतसः प्रहारपाटवं न भविष्यतीति 'अनयोः कतरः कुम्भ ' इति हनने मौद्यं वा
भीविष्यतीति तत्सारूप्येण प्रहारायोग्यत्ववुद्ध्या वा कुम्भाभयं म्यादिति भावः । अभ्यर्थना इच्छा । कुलमित्यनेन वह्वनुरोधात्तथाकरणस्याऽऽवश्यकत्वं ध्वनितम् । (शार्दूलविक्रीडितं छन्दः ।) अनाशिषीति । न चात्राप्याशीरर्थः । त्वामित्यस्यानन्वयापत्तेः।
इष्टार्थस्यैवाऽऽशंसनकर्मत्वात् । अत्रार्थाप्रतितिरिति । अत्रेदं चिन्त्यम् । साधुशब्दस्मरणेन शक्तिभ्रमेण शक्त्यैव वा तेषां बोधकत्वस्य सर्वैः स्वीकारान्नार्थाप्रतितिः । असाधुत्वज्ञानस्य शाब्दबोधप्रातिनन्धकत्वे तत्तद्देशभाषाकाव्यादितो न बोधः स्यात् । तम्मातत्तद्वधाकरणसंस्कृतशब्द्घटितपद्ये, तद्संस्कृतपदोपादानस्य काव्यशक्त्युन्नायकत्वा सह-

१ क. ग. °पाण्डुर° । २ क. °नाद्दीनं । ३ ग. °घोऽनुना° । ४ क. °दाविवा° । ५ क. ग. नियमितम् । ६ क. °त्र च याचनुार्थः । तस्मान्नाधित स्त° । ७ क. °ति रू° । ८ क. ग. °विशेषेण तथे° । ९ ग. भवतीति ।

अप्रयुक्तं ( नथाऽऽस्त्रानमपि कविभिनीऽऽदृतम् ), यथा,

यथाऽयं दारुणाचारः सर्वदैव विभान्यते ।

तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिकाचो राक्षसोऽथवा ॥ १४४ ॥
अत्र द्वतश्चदां " दैवतानि पुंसि वा " ईति पुंस्यास्त्रातोऽपि न केनचित्प्रयुज्यते ।
असमर्थ ( यैत्तद्र्ये पट्यने न च तत्रास्य शक्तिः ), यथा,

प्रदृश्चित्रपुक्तं तथानुशासनसिद्धभिष काविभिने प्रयुक्तम् । यथा-यथाऽयं ० ।

प्रदार - अप्रयुक्त तथानुशासनासद्धमाप कावासन प्रयुक्तम् । यथा - यथ

असमर्थमित्यरुपॅथिं नञ् । तेन यत्तद्यं परिपिटितमिप प्रकृतस्थले विविक्षतार्थसामर्थ्यर्वितिमित्यर्थः । समर्थस्यवासामर्थ्यं विरुद्धमिति चेत् । न । उपसंदानोपजीवित्वात्सामर्थ्यस्य । उ०-द्यश्रोद्धरुहेगो दूपकतावीजाभिति तत्त्वम् । अन्ये तु आशिर्थ एवास्य नियमाद्यी-न्तरानुपित्यितिरेवेत्याहुः । तथा । प्रयुज्यमानतावच्छेद्करूपेण न प्रयुक्तं किसंप्रदाय-निषद्धप्रयोगवत् । तेनेतत्कविष्रयुक्तत्वेन नाप्रयुक्तत्वासिद्धिः । नाप्यसमर्थे हन्त्यादाविति व्याप्तिः । तेषां पद्धतीत्यादौ प्रयोगानुमत्या सामान्यतो निषेधाभावात् । नापि नपुंसकत्वेनाप्रयुक्ते घटादौ च्युतसंकृत्यादौ चातिव्याप्तिः । तेषामनुशासनासिद्धत्वा-मावात् । किविभिरिति व्याकरणस्याप्युपलक्षणम् । तेन व्याकरणनिषिद्धस्य घृधातोष्टी-त्वर्भघृणाम्योऽन्यत्र अयोगस्य वचेश्चान्तौ प्रयोगस्य च संप्रहः । एवं च ल्डहादीनां प्राकृतादिशच्दानां संस्कृतकाव्यन्विशेऽयमेव दोप इति बोध्यम् । यथाऽयमिति । दारुणाचारः । कृरकर्मा । पदार्थीपस्थितिविलम्ब इति । तद्वीजं त्वप्रयुक्तत्वेन शक्तिसरणविलम्ब इत्याहुः । मुरुयार्थविच्छित्तः । तत्प्रतीतावत्यन्तविलम्बः ।

१ क. इल्लांना । २ क. यदर्थ । ३ क. °भिर्यंत्र प्र °। ४ क ° त्पार्थंन °। ५ ग. त्वम् । यत्तु आत्मनेपिदंगणपाठादेवाऽऽत्मनेपदं सिद्धे पुनस्तद्विधानं नियमाय । नियमश्वाऽऽशीर्थं आत्मनेपदमेव न परस्मेपदमिल्लाकारः । एवं वार्थान्तरेऽनियम इति चिन्लिमिल्लिमिति । तन्न । महाभाष्यादिप्रन्थ-विरोधान् । तथा ।

तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपाजिनमैन्कृतिः । सुरस्रोतिस्विनीमेष हन्ति संप्रति साद्रम् ॥ १४५ ॥ अत्र हन्तीति गमनार्थम् ।

निहतार्थं (यदुभयार्थमप्रसिद्धेऽथं प्रयुक्तम् ) यथा, यावकरसाद्रेपाट्पहारशोणितकचेन द्वितेन । मुग्या साध्वसतरला विलोक्य परिनेश्य चुस्विता सहसा ॥ १४६॥

प्रदी॰—यथा हनधातोः पद्धतिज्ञवनञ्ड्णदियु पदादिपदोषमंदानेन मार्गावर्थोपमंदानेन वा गतौ सामर्थ्यम्, न पुनरविशिष्टस्य । यथा —-तीर्थोन्तरे० ।

अस्यार्थानुपस्थितिर्वृषकतावीजमिति नित्यता ।

विहतार्थं निहतः प्रसिद्धेनार्थेनाप्रसिद्धतयः व्यवहितो विवक्षितोऽथा यस्य तत्।
गृढेऽप्यथे कचित्प्रयोगान्नाप्रयुक्तसंकरः। उदाहरणम्—यात्रकः।

**७० -- न पुंसर्विशिष्ट्र**येति । एवं चोषसंदानं विनाऽनुशिष्टार्थावोधकत्वमममर्थत्वम् । तीर्थेति । सत्कृतिः सत्कलनकं पुण्यम् । मुरस्त्रोतस्विनीम् । मुरेत्यादिनाऽवद्यग-म्यत्वम् । हन्ति । गच्छति । अस्यार्थानुपस्थिनिरिति । अन एव न निहतार्थसंकरः। तत्र विलम्बेन प्रकृतार्थोपस्थिते: । नाष्यवाचकसंकर: । तम्योपसंदानेनाष्यवोधकत्वात् । अस्य नित्यदोषत्वं चिन्त्यम् । यम्योपसंदानं विनाऽपि गमनार्थवोधम्तं प्रत्यदोषत्वा-दित्येके । तस्यापि प्रसिद्धपरित्यागेनेदृशप्रयोगे प्रयोजनानुमंथानव्यप्रत्वाद्विलम्ब दुष्टिबीजामिति तत्त्वम् । अत्रं हन्तेः पद्दैकदेशत्वेऽपि प्रकृतिगतत्वात्पद्दोषता बोध्या । प्रसिद्धेनेति । अविवक्षितेनेति होषः । अविवक्षितप्रसिद्धार्थप्रत्ययव्यवधानेन विवक्षिता-प्रसिद्धार्थबोधकत्वमिति फल्ठितम् । अविवक्षितेत्युपदानः नामाध्यानः मिद्धत्यम्मकनानार्थेऽति-प्रसङ्गः । सामग्रीसाद्भुण्यात्प्रागप्रासिद्धार्थप्रतिपत्तौ नायं दोष इति तृतीयान्तम् । प्रासि-द्धिश्च भूरिप्रयोगाहितपद्धतरसंस्कौरविषयत्वम् । तेन हि तस्य द्रुतमुपस्थित्या तदितर ? तिरोधानम् । एवं च योगमात्राश्रयेण कुमुदादी प्रयुक्ते पङ्कजपदेऽयमेव दीषः । रूढच र्थस्य द्रुतमुपस्थितेः । लक्षणया प्रयुक्ते त्वसित प्रयोजने नेयार्थत्वं दोषः । सित त्वदोष एवेति दिक्। यावकोति । यावकोऽलक्तकः । नद्रमार्द्रपाद्कृतप्रहारेण शोणिता कचा यस्य तादृशेन द्यितेन रुधिरभ्रमात्साध्वसेन आरक्तीकृताः तरला न्याकुलाऽत एव मुग्या विलोक्येयं साध्वसवतीति ज्ञात्वा, तत्क्षणम् । विलम्बे नायिकाया भ्रमोच्छेद्संभवात् । सहसाऽप्रसाद्येवेत्यर्थे इत्यन्ये ।

१ क. सिंतिकयः । २ क. "रिचु" । ३ ग. "स्कॉरः । तेम ।

अत्र शोणितशब्दस्य रुधिरलक्षणेनार्थेनोज्ज्वलीकृतैत्वरूपोऽथीं व्यव-धीयते।

अनुचिनार्थं यथा, तपस्विभियो सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सित्रिभिरिष्यते च या । प्रयान्ति तामाञ्च गतिं यशस्विनो रणाश्वमेषे पशुतामुपागताः॥१४७॥ अत्र पशुपदं कातरतामभिन्यनक्तीत्यतुचितार्थम् । निर्थकं पादपूरणमात्रप्रयोजनं चादिपदम् । यथा,

प्रदी • — अत्र शोणितपदम् । अस्य रुधिरे प्रसिद्धिः । अप्रसिद्धिस्तूज्ज्वलीकृतत्वस्ते । विवक्षितार्थे । दूषकतावीजं प्रसिद्धस्यैव द्रागुपस्थित्या विवक्षितस्य विलैम्बोपस्थितिः । अतो यमकादावदोषत्वम् । तत्रोपस्थितिविलम्बस्यापि सहृद्यसंमतत्वेनाविलम्बानुद्दे- इयत्वात् ।

अनुचितार्थमनुचितो विविक्षितार्थितिरस्कारकोऽथीं यस्य तत् । यथा—तपिन्व० । अत्र शौर्थे प्रतिपाद्ये पदान्तरानपेक्षमेव पशुपदं कातरतामाभिव्यनिक्त । तद्थें तस्या दर्शनात् । विरुद्धमातिक्वतु पदान्तरसापेक्षं तथेति तस्माद्भेदः । दूषकतावीजं च विविक्षितिरस्कारकार्थोपास्थितिः । अतोऽस्य नित्यदोषत्वम् ।

निरर्थकमिवविश्तितार्थकम् । वृत्तिनिर्वाहमात्रप्रयोजनकिमिति यावत् । अत एव वाक्याछंकारभूतं यमकादिनिर्वाहकं च सहवादिपदमदुष्टम् । तच्च निपातरूपं चादिपदं बहुवचनादि
उ०—(गीतिरछन्दः) । उज्जवछीकृतत्विति । शोणितशब्दो नानार्थः । यद्वा
शोणशब्दात्करोतिण्यन्तात् क्त उज्जवछीकृतत्वरूपार्थबोधो विछम्बेन । रूढ्या रुधिरस्येव बोधात् । विछम्ब्येति । द्राग्नुधिरोपिश्यितौ तद्व्यानुपपात्तप्रतिसंधानपूर्विका
प्रकृतार्थोपिश्यितिरिति विछम्ब इति भावः । तिरस्कारकः । तिरस्कारकधर्मव्यञ्जकः ।
तपिस्विभिरिति । या मुचिरेणेत्यनेन तैरिप याँ क्षेश्राचम्येति सूचितम् । सित्रिमिः ।
याज्ञिकैः । यत्नत इप्यते । न तु प्राप्यते । पशुतां वध्यतां प्राप्ता इत्यर्थः । [ वंशस्यं
वृत्तम् ] । पदान्तरानपेक्षमिति । प्रकृते तद्विवतार्थबोधकपदान्तराभावादिति भावः ।
तद्र्ये । पशुपदार्थे । तस्याः । कातरतायाः । अस्य नित्यदोषत्वं चिन्त्यम् । तद्र्येऽगृहीतकातरत्वस्य तिरस्कारकोपिश्यत्यभावादित्याहुः । वृत्तानिर्वाहेति । वृत्तन्यूननतापरिहारेत्यर्थः । मात्रपदेन समुच्चयार्थकचादित्युदासः । प्रयोजनकामिति । ' च
ह वै पादपूर्णे ' इत्यादिना तत्प्रयोजनकत्वेनोक्तमित्यर्थः । अत एव नाधिकपद्त्वेन संकरः । तद्र्थस्याविवक्षितत्वेऽपि निष्प्रयोजनत्वात् । बहुवचनाः
दीति । तच्च पदेकदेशदोषनिरूपण उदाहरिष्यते दशामिति । ननु तन्न पूरणमात्रा-

१ क. °तरू । ग. °तरूपार्थो ° । २ क. ग. °कं पू ° । ' ३ क. विलम्ब्योति उद्योतसंमतः पाटः । ४ ग. याऽल । ५ ग. °ति । अत । ६ ग. तस्य निष्प्रयोजनविषयत्वात् ।

उत्फुळ्ळकमलकेसरपरागगीरद्युते ममाहि गौरि । अभिवाञ्चितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्प्रसादेन ॥ १४८॥

अत्र हिशब्दः। अवाचकं यथा, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः।

प्रदी०-च । उदाहरणम् — उत्पुद्ध० ।

अत्र हिपदम् । अर्थस्याविविक्षितन्वान् । दृषकताविजं त्वस्य चिन्त्यताम् । ताद्धि न तावदर्थानुपन्थितिः । पदान्तरेरेव यावद्भिधयोपम्थापनात्। न चवमवाचकादौ । तत्र तद्भिधयस्य वाक्यार्थघटकस्य पदान्तरेरन्पुपन्थायनात् । नापि प्रतिकुलवर्णवद्गमविरोधिता । चादीनां सार्थकत्वस्थलेऽपि रसविरोधित्वप्रमङ्गात्मवरूपस्य तादृष्ट्यादिति । उच्यने — निर्थंकं प्रयुङ्गानम्य वचासि सहृद्यानां वैमुख्यं दृषकतावीजम् । प्रयोजनानुसंधानभ्यप्रता वा। अवाचकं विवक्षितधमीविरिष्टम्य विवक्षितधर्मिणः कापि न वाचकं यत्तदित्यर्थः । अत एवासमर्थाद्भेदः । तस्य किचिच्छिक्तिविर्वाकारात्। एताद्दशाविरिष्टविरहश्च किचद्धिमिणि शक्ताविप विवक्षिते प्रकारे शक्तिविरहात् । किचित्पकारे शक्ताविप धर्मिणे शक्तिविरहात् । किचित्पकारधर्मिणोरुभयोरपि शक्त्यभावात् । तत्राऽऽद्यं द्विषा—अपोक्षितयोगमनपेक्षित्योगं च । तयोराद्यं यथा— अवन्ध्य ।

उ०-र्थम् । अपि तु संबन्धार्थकमपीति चेन्न । हरो।रिति द्विवचनेनापि संबन्धप्रतीतिसंभवा, दित्याहुः । केचित्त सप्रयोजनत्वे सित प्रकृतार्थोपकारकार्थमात्रकान्यत्वं विविक्षितम् । तिद्धि निर्थकानुपयुक्तार्थसाधारणित्याहुः । उन्पुत्छेति । (नागानन्दे प्रथमाङ्के मल्यवत्या नायिकाया गौरीप्रार्थनरूपं गानिमदम् ) । विकिसितकमल्केसरसंल्य्यो यः परागस्तद्वद्वौ-रस्तुते । अत्रदं विशेषणमपुष्टम् । भगवित सक्ष्येर्थसंपन्न । नेनाभिशाञ्चितदानसामर्थ्य ध्वन्यते । अत्र हि प्रति निरर्थकम् । प्रति प्रमिद्धिरूपार्थान्तरोपम्थापकं च । युप्मविति विरुद्धम् । पूर्वमेकत्विशिष्टायाः संबोध्यत्वात् । (आर्या छन्दः) अर्थस्येति । अत्र हिर्ने हेतुत्वे । अनन्वयात् । नाप्यवधारणे । स्तोतन्यापकर्षापतेः । न च कियान्वयि तत्। छोटा निर्देश्येऽवधारणायोगिद्वयाहुः । हेः पदान्तरसापेक्षत्वनियमेन पद्त्वान्यिकम् । तद्र्थविवक्षायां तु प्रसिद्धिल्योभनावाचकम् । एवं विनर्श्वति । प्रत्यप्यत्र निर्धकम् । तद्र्थविवक्षायां तु प्रसिद्धिल्योभनावाचकम् । एवं विनर्श्वतित्यादौ वीत्यादिकमप्यन्थिकमिति दिक् । व्यग्रता वेति । तस्यां च वाक्यार्थवोधे विल्म्बः स्यादिति भावः । अवन्थ्येति । (किरातकाव्ये प्रथमसर्थे) दुर्योधननिम्रहाय युधिष्ठिरमुद्धोधयन्त्या द्रौपद्या इयमुक्तिः । सफल्कोपस्येत्यर्थः । तेन श्र्रस्येति फल्वितम् । अपदां द्रारिद्रचरूपणां विहन्तः । तेन दातुरित्यर्थः । स्वयमेव । विनैव व्यापारम् । देहिनः । शत्रुमित्र-

अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन च विद्विषादरः ॥ १४९ ॥ अत्र जन्तुपद्मद्।तयेथे विवक्षितम्, तत्रं च नाभिधायकम् । यथा वा,

हा थिक्सा किल तामसी शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा तद्विकेलेदरुजान्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम्।

किं कुर्मः कुश्रले सर्देव विधुरो धाता न चेत्तत्कथं ताहग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोऽधुना ॥१५०॥

प्रदी ० – अत्र पूर्वीर्वे दारिद्र चरूपापद्विघातकतया दातृत्वं विवक्षितिमिति द्वितीयार्थे तद्वेपरी-त्यप्रदर्शकं जन्तुपद्मदातिर प्रयुक्तम् । तत्र च जायत इति योगमपेक्ष्य तस्य शक्तं वेऽपि न विवक्षितया अदातृतया प्रकारेण सेत्यवाचकम् ।

अनपेक्षितयोगं यथा — हा धिक्सा० ।

उ० - ह्रपाः । तादृशस्यैव मयलोभाकान्तत्वात् । देहिन उपचययुता अपि वश्या भवन्ति किं पुनर्वक्तव्यमितर इति मूचितुं वा तथोक्तं न तु शरीरिण इति । तत्र व्यतिरेकमुखेन्वार्थान्तरन्यासः - यतः । अमर्षशून्येन अवन्ध्यामर्षशून्येन भवादृशा । विद्विषा । विशिष्ट- देषं कुर्वताऽपि न दरो भयमित्यर्थः । जातहार्देन । जातस्रहेनापि । जन्तुना । अदात्राऽऽदरोऽपि न । जनस्यापि दराद्रौ न, किं पुनर्वक्तव्यं देहिन इति सूचितुं भग्नप्रक्रममपि जनपदमुपात्तम् । तत्र भयाद्रस्योरमावकथनेन भङ्गचन्तरेणावश्यत्वाभाव एवोक्त इति बोध्यम् । (वंशस्यं वृत्तम्) ।

तस्य शक्तिमच्चेऽपीति । तद्र्थिनिक्षिपतशक्तिमच्चेऽपीत्यर्थः । अवाचकिमिति । योजनाद्यभावात्र तद्र्थिलक्षकमपीति भावः । अत एव रामोऽस्मीत्यादौ न दोषः । विवाक्षि-तसकलदुः सभाजनत्वादिना विवाक्षितप्रिमीणि लक्षणा स्पितारात् । लक्षणे वाचकत्वं शक्तिल्क्ष्मणान्यतर् संवन्धेन बोधकत्वं विवाक्षितम् । रामोऽसावित्यादौ लक्षणाद्यनवतारकाले दुष्टत्व-मिष्टमेव । एवं जन्तुपदमपि सर्वप्रकारानुपास्यत्वादिप्रतीतिक्षपप्रयोजनानुसंघानेनादातृत्वादि-लाक्षणिकं यदि, तदा तद्य्यदुष्टमेवेत्यादुः । हा धिगिति । रात्रौ स्वप्न उर्वशीं दृष्टवतः पुक्रवस स्वक्तिरियम् । निर्वेदातिशयस्चकं हा धिगिति । अत्र हेतुः । यत्र रात्रौ साऽ-निर्वचनीयरमणीयगुणा शद्येव मुखं यस्या ईदृशी दृष्टा सा किल तामसी तमोयुक्ता किल्पतेति लिङ्गविपरिणामेन संबन्धः। धात्रीति विमक्तिविपरिणामेन। किलेल्यरुक्ते। शाशिनः समुद्भवे पदार्थदर्श्वनयोग्यतायां च तमोव्यवहारस्यायोग्यत्वात् । एवं तद्विश्वेषरुक्ता व्याधि-नाऽन्धकारितं विषयाग्राहकम् । अत एव दग्धम्। दुःखदत्वान्निन्द्यमिद्मनुभूयमानं दिनं प्रका-

१ क. ग. न । २ ग. °त्र ना °। ३ क, °द्विश्रेपरजोऽन्ध °। ४ क्रिकमत्त्वेऽपीत्युद्द्योतसंमतः पाठः । ५ क. °रेण व°.

अत्र दिनामिति शकाशमयमिरैयथेंऽवाचकम् । यचोपसर्गसंसमीदर्थान्तर्गतम्, यथाः

जङ्घाकाण्डोरुनालो नखिकरणलसत्केसरालीकरालः

्रेनत्यग्रालक्तकाभाषसरिकसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः।

भर्तुर्नृत्तानुकारे जयति निजननुस्वच्छलावण्यवापीः

संभूताम्भोजशोभां विद्धद्भिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ १५१ ॥

प्रदी०—अत्र दिनपदं प्रकाशमयामित्यथे विवक्षितम् । तामसीत्यनेन सञ्घस्य तेमा मयत्वस्य वैपरीत्याभिवानायोपादानात् । तत्र च धर्मिणि योगमनपेक्ष्यंव रूढचा दिन- त्वेन शक्तम्, न पुनः प्रकाशमयत्वेनेत्यवाचकम् । द्वितीयं यथा—

जलं जलघरे क्षारमयं वर्षति वारिदः। इदं वृंहितमश्चानां ककुद्मानेप हेपते।।

अत्र जलघरराब्द्स्य जैल्यारकत्वे प्रकारे सामध्येऽपि न समुद्रे वर्षिणि सामध्येम् । यद्यपि योगराक्तिस्तत्राप्यस्त्येव तथाऽपि रुढ्या प्रतिबन्यादनस्तिकल्पैव ।

तृतीयं तूपसर्गसंसर्गाद्धीन्तरगतमन्यथा च । तथोराद्यं यथा-जङ्घाकाण्डो ।

उ०-रामयं का स्पितामित्यप्यनुचितम् विषया प्राहकस्य तथा त्वायोगान् । इंद्रशानुचितकारिणि किं कुर्म इति साकृतोक्तिः । धाता कुराले इप्टे सदैव विधुरः प्रतिकृत्तः । तत्रोपपत्तिमाह — चेद्यदि । न विधुर इत्यनुषज्यते । तत्तदा जीवलोको जीवना विलकालः । मे मम तादक्तका यिकाद्रश्तनजनकया मिनीमयः कथं न भवति । ( शार्वृलविकी छितं छन्दः ) । दिनिमिति पाठे दिनपद्मित्यर्थः । दिनत्वं रच्यव स्थित्रक्षत्रकालत्वम् । रूढ्या । मेघिविष्यया । ( जलमिति । अयं वारिदो मेघो जलधरे समुद्रे क्षारं जलं वर्षति । अश्वानामिदं वृहितं शब्द एष ककुद्मान्वृषमो हेषते राव्दं करोति । अत्र ' जलधरः वृहितं हेषते ' इत्येते ऽवाचकाः । ) तृतीयं त्विति । तृतीय मेद्रूपमवाचकं पद्मित्यर्थः । अर्थान्तर्गतम् । जङ्घाकाण्डिति । (वाणमहक्तते चण्डी शतके पद्यमिदम् )। जङ्घाकाण्डमेवोरुर्महाचालो यस्य । जङ्घाकाण्डम् , उर्क्रच नालो यत्रेति वा। नखिकरणाः एव लमित्व केसराणि तेषामाल्या पङ्कत्या करालो नतोन्नतः प्रत्यप्रस्य नृतनस्य तत्काः लदत्तस्यालकस्याऽऽभायाः प्रसरा एव किसल्यानि यस्य । मञ्जुमञ्जीरः पादभूषणमेव मृक्षो यस्य । मर्जुः शिवस्य नृत्तस्यानुकारे ।

' पदार्थाभिनयो नृत्यं नृत्तं ताल्लयाश्चितम् '।

स्वतनुद्धपस्वच्छ्छावण्यवापीजन्यकमछत्रोभाम् । जंछस्थानीयं छावण्यम् । अत एवाग्रेऽ-क्मोजेत्युक्तिः । विद्धत् । विदेषेण धारयत् । अभिनव इदं प्रथमतया नृत्यप्रवृत्तो दण्डपादः ।

· प्रसह्योध्वींकृतः पादो दण्डपादोऽभिधीयते '

१ क. ग. °त्यत्रार्थे°। २ क. °गतं तद्य्यवाचकम्। ३ क. ° जलाधा°।

## अत्र द्धदिन्यर्थे विद्धदिति । त्रिधेनि त्रीडाजुगुप्सामङ्गलँग्यञ्जकन्वात् । यथा, साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यम्य विलोक्यते ।

प्रदी०-अत्र विद्यातिर्घारणे प्रयुक्तो न च धारणे धारणत्वे वा समर्थः । विसंसँगेण करणे नियमिनशक्तित्वान् ।

अन्तयम्तु वाक्यनिष्ठावाचकतायां 'प्राश्रश्नाड्-' इत्यादावुदाहरिप्यते । तदेवं निर्दूषणे प्रकाशे यत् ' असमर्थे धर्मधर्मिणोर्द्वयोगि शक्तिविरहः । अवाचके तु धर्ममात्रे सः । विद्धित्युदाहरणं त्ववाचकप्रकरणमध्येऽममर्थम्येव ' इति प्रलपितं तद्वावयाचकत्वोदा- हरणानवलोकनिवन्धनं संदर्भविरुद्धं चेत्यनादेयम् । दूषकतावीजं तु विवाक्षितार्थानुप-

स्थितिरिति नित्य एवायम् ।

त्रिघाऽर्श्वीलिमिति। अश्रीरम्यास्तीत्यर्थे सिघ्मादित्वाङ्घच्यत्ययः। कापिछकादित्वाद्वेपस्य छत्वम्। तथा च कान्त्यभाववदिति पर्यवमन्नम्। कान्त्यभावश्चातिप्रसक्त इति त्रींडाजुगुएसामङ्गलव्यक्तिहेतुकस्तद्विशेषो वक्तव्यः। न चैतन्नयेऽनतिप्रसक्तमनुगतं रूपमस्तीति
त्रींडादिहेतुकाकान्तिमत्सु नानार्थोऽयमश्वीलशव्द इत्यर्थः। तच्च प्रत्येकं त्रिविधम्।
कचिद्विवित्तस्यैवार्थस्य त्रींडाद्यालम्बनत्वात्। कचिद्विवैत्तितस्य निर्वाहिणस्तथात्वात्।
कचित्तादशार्थस्यानिर्वाहिणोऽपि स्मृतिमात्रहेतुत्वात्। एषु त्रिषु कचित्विविद्वद्वाहियते।
तत्र त्रींडाव्यक्तावर्थोन्तरस्य तथामावो यथा—साधनं०।

उ०-इति निरुक्तः । जयित मर्वेत्किषेण वर्तत इत्यर्थः । ( स्रग्धरा छन्दः । ) उपमान्धर्माम्मोजशोभाया दण्डपाद आरोपान्निद्र्शनाऽत्रालंकारः । किविकालिपतोपमानेनापि बहुश उपमाद्र्शनात् । तदुपपादकं जङ्घाकाण्डेत्यादि "रूपकचतुष्टयमिति बोध्यम् । नियमितश्चक्तित्वादिति । एतेन धारणं व्यङ्ग्यमिति परास्तम् । अन्वय्यर्थानतरं प्रति पाद्यत एव पदस्य व्यञ्जकत्वादित्याहुः । वाक्यावाचकत्वोदाहरणोति । वाक्यस्या-वाककत्वे यदुदाहरणेत्यर्थः । संकोचादिवोधकिनिद्रादिपदं हि तत् । अतिपसक्त इति । प्राम्यादिष्विति मावः । त्रीडादिव्यक्तिहेतुकेति । त्रीडाद्यालम्बनिधावादिभूतासम्यायोपस्थितिद्वरित्यर्थः । ग्राम्यं च नासम्यार्थवोधकं किं तु स्वत एव शोभारहितमिति न तत्संकरः ।केचित्तु त्रीडादिशव्यस्तद्वेतुपरः । उदाहरणेषु त्रीडाव्यञ्जकत्वासंभवात् । वराङ्ग-अपान-वायु-मरणज्ञानेन प्रकृताननुगुणत्रीडादेरुत्पादनात् । व्यक्तिश्च मोधकत्वम् । जुगु-प्ताहेत्वभिधायकपर्दते-इत्यादीनां तदव्यञ्जकत्वाचेत्याहुः । अविवक्षितस्येति । अर्थ-स्यत्यनुषज्यते । निर्वाहिण इति । प्रकृतार्थेऽन्विचन इत्यर्थः । अर्थान्तरस्योति । निर्वाहिण इति शेषः । साधनामिति । साधनं सैन्यं पुरुषिञ्जं च । धीः शत्रुपराभव-

९ क. 'स्यत्रार्थे । २ ग. 'लरूपव्य' । ३ क. स्वसंसर्गेण । ४ क. 'क्षितार्थस्यार्थान्तरस्य । ५ ग. 'तार्थान्वयिन इत्यर्थः । साधनमिति । सैन्यं ।

तस्य षीशालिनः कोऽन्यः सहेनागलिनां भ्रुवम् ॥ १५२ ॥ लीलातामरसाहतोऽन्यंविनतानिःशङ्कद्ष्टाघरः किश्वत्केसरद्षितेक्षण इव न्यामील्य नेत्रे स्थितः । मुग्धा कुड्मिलताननेन ददती वायुं स्थिता तस्यं सा भ्रान्त्या धूर्ततयाऽथवा नितमृते तेनानृशं चुम्विता ॥ १५३ ॥ मृदुपवनविभिन्नो मित्रयाया विनाशा-द्यनक्विरकलापो निःसपत्नाऽद्य जातः । रितिषैगलितवन्धे केशपाशे सुकेश्याः सित कुसुमसनाथे कं हरेदेष वहीं ॥ १५४ ॥ एषु साधन—वायु-विनाशशब्दा त्रीडादिन्यञ्चकाः ॥

प्रदी • - अत्र सैन्यार्थकस्य साधनशब्दस्य पुंग्यञ्जनमर्थान्तरम् ।
जुगुप्साव्यक्तौ तैथामूतार्थस्यतिमात्रहेनुत्वं यथा - - लीला ॰ ।
अत्र वायुशब्दोऽपानवायुं स्मारयति । न तु तद्र्थनया वाक्यमुपपद्येन ।
अमङ्गद्धव्यक्तौ विवासितस्यैवार्थस्य तथात्वं यथा - मृदुपव ० ।
अत्र विनाशशब्दस्य विवासित एवार्थोऽमङ्गलः ।

उ०-वयादिविषया, सुरः विशेषविषया च । अरालिताम् । शत्रुदर्शने कोपावेशाद्दिकितां, कामिनीदर्शने मन्मथपीडासहतया विक्रतां च । अन्या । सेना नायिकः, च । पुंच्यञ्जन-मिति । इतं च निर्वाहि । लीलेति । ( अमरुशतके पद्यमिदम् ) । अन्यद्यित्या निःशङ्कं दृष्टोऽघरो यस्य । निःशङ्कमित्यतिस्पष्टतां त्रणस्य ध्वनयति । लीलातामरसे-माऽऽहतोऽधीत्स्ववनितया । इवेन मीलनस्य कपटकृतत्वम् । ततो आन्त्या तदीयधूर्त-स्वानिम्नतया । अत एव मुग्धा वायुं दृद्ती स्थिता । अथानन्तरं तेने आन्त्या पूर्वत्या वा नितम्ते निर्ते विना अनिशं निरन्तरं बहुकालमिति यावच्चुन्तिता च । वाशब्द-धार्थे । तेनाऽऽलिङ्कनसंग्रहः । ऋतेयोगेऽन्येष्वपीति द्विनीया । यद्वा आन्त्या चुन्तिता अस्याः कोपोङपगत इति आन्तिः । धूर्तता तु कोपानपगमेऽप्येनां चुन्वयमिति । यद्वा नायिकाआन्त्याऽथवा स्वस्य धूर्ततयेत्यन्वयः । यद्यप्युमयोरपि प्रयोजकत्वाद्वाशव्दोऽ-चितस्तथाऽप्यन्यतरस्य प्राधान्यविवक्षया तदुपपत्तिः । मुग्धा सुन्दरी मूदा वा । [शार्वूलिकः क्रीडितं छन्दः ]। मृदुपवनोति । विक्रमोर्वशिये विराहिणः पुरूरवम् उक्तिरियम्। विभिन्नः

९ क. "न्यद्यिता"। २ क. तत्र । ३ ग. "त्नोस्य जा"। ४ ग. "विछिलित"। ५ क. यथा"। ६ ग. च। पुंज्य"। ७ ग. "न्यस्य द"। ८ क. "र्थाद्वनि"। ९ ग. "न धूर्ततया नित"। ३३

संदिग्धं यथा— आछिङ्गितस्तत्रभवान्संपराये जयश्रिया। आशीःपरम्परां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु ॥ १५५॥

प्रदी ० - एवं त्रिषु भिन्नभिन्नप्रकारीदाहरणेन प्रत्येकं त्रिप्रकारकत्वमृहर्नीयम् । न्या-यसाम्यात् । दृषकतावीजं त्वनुभविसद्धरसापकर्षकतादृशार्थीपस्थितिः । निरसे तु चमत्का-रापकर्षकत्वं तस्याः । अथ वा तादृशार्थीपस्थित्या श्रोतुर्वेमुख्यं तद्धीजम् । अतः शम-कथायां दोषत्वामावः । तादृशोपस्थितेः शमपोषकत्वात् । भाव्यमङ्गलादिसूचने काम-शास्त्रस्थितौ च न दोषत्वम् । वैमुख्यामावात् । शिवलिङ्गमागिनीव्रह्माण्डादिशाब्देषु तु संमुन्नीतगुष्ठलक्षितेष्वसभ्यार्थानुपस्थितेः ।

संदिग्धं विवक्षिताविवक्षितोभयाथीपस्थापनानुकूलस्वरूपद्मयसंदेहविषयः । यथा--

आलिङ्गित० ।

उ०-संयोगव्वंसवान्। ईषत्त्वलाभाय मृद्भिति। घनो निविद्यो रुचिरः सुन्दरः कलापो मयुरपि. च्छम् । सपत्नः रात्रुः । अद्य प्रियारहिते जगति । विगलितेत्युक्तं न तु विभिन्न इति। तेन रामणीयकतातिशयः । कलापापेक्षया व्यतिरेकश्च । हरेत् । अनुरक्षयेत् । चन्द्रकसाम्याय कुसुमसनाथतोक्तिः । वर्ह इत्यपपाटः । 'पिच्छवर्हे नपुंसके' इत्यमरात् । पौनरुवत्यापा-ताच । तस्माद्धहींति पाटः । यद्यपि कलौपशब्दो मयूरपिच्छे शक्तस्तथा च वहींत्यपुष्टं। तथाऽपि 'कछापो भूषणे बहें' इति कोञ्चाद्भूषणवाचित्रहणं मा भृदिति तदुक्तिः । (मार्छिनी छन्दः) वैम्रुख्यमिति । असम्यार्थोपस्थितिर्हि श्रोत्रियसमृहे चण्डालागमनमिव वैरस्यमाः पाद्यतीति भावः । ब्रह्माण्डादीति । आद्नि सुभगापरिग्रहः-। समुक्रीतेत्यादि । अवि-नीतानादिप्रयोगयोगित्वे सित भगवदादिसंबन्धित्वं समुन्नीतत्वम् । इदमेव संवीतमित्युः च्यते । शिवल्ङिङ्गशब्दस्य जगदन्तर्यामिभँगवित प्रसिद्धेर्वांडाजनकार्याप्रतीतिरेव । तत्त्वे. सित रूढचर्थातिरिक्ताश्ठीलार्थस्य योगेनोपस्थापकत्वं गुप्तत्वम् । अत्र हि रूढचर्थस्य झाटित्युपास्थित्या तद्भावनया बोगार्थस्य तिरोधानम् । यथा भगिनीत्यत्र । ग्राम्यंस्यति । जनकैकदेशवत्त्वं छितत्वम् । ब्रह्माण्डादिपदं हि समुदायरूढचा झटिति सम्यमर्थमे-वोपस्थापयति न त्ववयवेन।सम्यमिति न दोषः । असभ्यार्थानुपस्थितोरिति । एवं च तेप्विप नायं दोष इति भावः । स्वरूपद्वयसंदेहेति । बाक्यदोषे सुराख्योह्यासेत्यादौ मार्गणम्तिपद्योः स्वरूपानिश्चयेऽपि संदिग्धत्वेन तद्व्याष्ठेश्चिन्त्यमिद्म्। तस्मात्तात्पर्थसंदेहः. विषयीभूतार्थद्वयोपस्थापकं संदिग्धमिति वक्तुमु चितम् । आलिङ्गित इति । अनेनानायासः जयं सूचयति। संपराये। युद्धे। (जयश्रिया आलि।क्केतस्तत्रभवान्पूज्यस्त्वमाशी:परम्परामाशी-

९ क. संवीत १२ क ° लापो मयू १३ ग. पुस्तके अविगतिति पाठः । ४ ग. पुस्तकं समाप्तम् ।

अत्र वन्द्यां किं हटहृतमहिलायाम्, किं वा नमस्यामिति संदेहः। अवतितं ( यन्केवले शास्त्रे मसिद्धम् )। यथा,

सम्यग्ज्ञानमहाज्योतिर्देलिताशयताज्ञुषः । विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कर्म वैत्यनम् ॥ १५६ ॥ अत्राऽऽश्रृयश्रब्दो वासनापैर्यायो योगशास्त्रादावेव प्रसिद्धः । ग्राम्यं (यत्केवस्रे स्रोके स्थितम् ) । यथाः

प्रदी • —अत्र वन्द्यामिति पदं बन्दीशाञ्दे सप्तम्यन्तं वन्द्याशञ्दे द्वितीयान्तं वेति संदेर्हः । प्रथमे हठगृहीतमिह्णायां कृपां कुर्विति, द्वितीये नमस्यामाशीः परम्परामित्यर्थीपपत्ती साधकबाधकप्रमाणामावात् । दूषकताबीजमुद्देश्यनिश्चयाभावः । अतो यत्र संदेह एवेदि- इयस्तत्र, यत्र च वाच्यादिमाहिम्ना प्रकरणादिवशोन वा निश्चयस्तत्र चादोषत्वम् ।

अप्रतीतमिति ननोऽल्पार्थतया शब्दानुशासनातिरिक्तशास्त्रमात्रप्रसिद्धमित्यर्थः । अत एवाप्रयुक्ताद्भेदः । तस्यान्यत्रापि प्रसिद्धेः । उदाहरणम्—सम्यखान० ।

अत्राऽऽशयशब्दो मिथ्याज्ञानजन्यवासनार्थः । स चैवं योगशास्त्र एव प्रमिद्धः । एवं शास्त्रान्तरप्रसिद्धमप्यूह्मम् । दूषकतावीनं त्रच्छान्त्रानिष्ट्रम्यार्थः नुष्यितिः । अत एव यत्र तच्छास्त्राभिज्ञ एव प्रतिपाद्यः स्वयमेर्वं वा परामर्शस्तत्र न दोषत्वम् । प्रत्युत व्युत्पत्तिसूचकतया गुणत्वम् ।

प्राम्यं ' प्रामे केवले लोके प्रिमिद्धं न तु शास्त्रेऽपि। अत एवाप्रयुक्ताद्धेदः ' इत्येके। अपरे तु ' देश्यमनेन संगृद्धते। काटिशव्दादयम्तु नोदःहर्नव्याः। किं तु शह्डमह्याद्रयः ' इत्याहुः। तदुमयमप्यसत्। काटिशव्दाद्यम्तु नोदःहर्नव्याः। किं तु शह्डमह्याद्रयः ' इत्याहुः। तदुमयमप्यसत्। काटिशव्दाद्यस्य शास्त्रेऽपि प्रसिद्धस्य व्युत्पन्नस्य चोदाहरणत्वेन उप-विद्याद्वप्रस्याः। अर्थािजनतशत्रुप्रयुक्ताः। कर्णे कृत्वाऽऽकण्यं कृपां कुरु )। संश्रयः। वक्तृतात्पर्यसंश्रयो ववयोरभेदवाद्धमृलकः। वन्द्यामित्यानुपूर्व्या उभयसाधारणत्वेन विनिग्रमताविद्द्याद्वर्थद्वयोपस्थितिः। इटगृहीतोति । वलात्कारेण स्वपत्नीकृतेत्यर्थः। सव्दानुशासन्विति । व्याकरणकोशादिसकलेत्यर्थः। तेन व्याकरणमात्रप्रसिद्धटिघुमादिसंप्रहः। शास्त्र सम्यति । न तु लोककाव्यादीत्यर्थः। अन्यत्रापि। शव्दानुशासने लोके च। सम्य-मिति । सम्यन्तानं तत्त्वज्ञानं तदेव महज्ज्योतिः सकलाज्ञानिवारकत्वान्मोक्षजनकत्वाच। आश्रयो मिथ्याज्ञानजनितः संस्कारविशेषः स गलितो यस्य तत्तासेविनः। तादशस्येतदिहिन्तिविद्धं कर्म विधीयमानमपि कियमाणमपि न वन्धनं वन्धजनकं संसारप्रयोजकिमिन्त्यर्थः। तच्छास्रानभिज्ञस्यति । असमर्थात्तु सर्वेषां तदनुपस्थितिरिति ततो भेद इति

१ क. किं न° । २ ग. °तिगालि° । ३ ग. वन्धकम् । ४ क. °परपर्या° । ५ क. ग. प्रयुक्तः । ६ क. °म्यं केव° । ७ संशय इति पाठ उद्योतसंमतः । ८ क. °व प° ।

राकःविभावरीकान्तसंक्रान्तद्याति ते मुखम् । नपनीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मनः ॥ १५७ ॥

अत्र कटिशिति । नेयार्थ

( " निर्संडा लक्षणाः काश्चित्सामध्यीदिभिधानवत् । क्रियन्ते सांप्रतं काश्चित्काश्चिनेव त्वशाक्तितः " ॥ इति यन्निषिद्धं लाक्षणिकम् ) यथा, श्चरकालसमुद्धासिपूर्णिमाश्चरीपियम् । करोति ते मुखं तैन्वि चपेटापातनातिथिम् ॥ १५८ ॥

प्रदी ० — द्शितत्वात् । तम्मार्त्सर्वे छोकप्रसिद्धम् । तस्मिन्देशे संवै छोकेयेदाख्यया यहम्तु व्यवह्नियते तदित्यर्थः । तेन देश्यमपि संगृहीतम् । अत एवाग्रे खादनपानगछा। द्य उदाहरणीयाः । कलममहिषीद्ध्यादयश्च प्रत्युदाहर्तव्याः । उदाहरणम् — राका । अत्र काटिशव्दः । छोकानभिज्ञं प्रति तद्धीनुपस्थितिर्दृषकताबीजमिति ऋजवः । वम्तु तम्तु नागरोपनागरौ विहाय प्राम्यशव्दप्रयोगाद्धक्तुरवेद्ध्योत्वयनेन श्रोतुर्वेमुख्यं तदित्याछोच्यते । अत एव विदूषकादावधमे वक्तरि न दोषत्वम् । तस्य तथैवोचित्येन वैरम्याभावात् । कटिशव्दे तु ग्राम्यताप्रयोजकं नास्छीछत्वमिति न तत्संकरः ।

नेयार्थ नेयोऽथीं यस्य तत् । नेयत्वं च— निरूढा । इत्यनेन रूढिप्रयोजनाम्यां विना या छक्षणों निषिद्धा तद्विषयत्वम् । सथा— शरत्काछ ।

उ०—मावः । समस्तलोकप्रसिद्धत्वमेव विवृणोति—तस्मिन्देश इति । सर्वेर्विद्ग्याविद्ग्येः । तादिति । तत्पदं तद्वस्तुनि तद्देशीयान्प्रति प्राम्यमित्यर्थः । राकेति । राका पूर्णचन्द्रा या विमावरी रात्रिस्तत्कान्तश्चन्द्रस्तस्य संकान्ता द्युतिर्यत्र तस्मिन्संकान्ता स्वृतिर्यस्य या तादङ्मुखम् । तपनीयं स्वर्णम् । हरतेऽनुरक्षयति । नागरम् । विद्ग्यमात्र-प्रसिद्धम् । उपनागरम् । प्राम्यकक्षातिकान्तमप्राप्तनागरमावम् । प्राम्यताप्रयोजकन्मिति । सामान्ये नपुंसकम् । विद्ग्याविद्ग्यप्रासिद्धत्वप्रयुक्तशोभारहितत्वं वैमुख्यप्रयोजन्मिति । सामान्ये नपुंसकम् । विद्ग्याविद्ग्यप्रासिद्धत्वप्रयुक्तशोभारहितत्वं वैमुख्यप्रयोजन्मम् । न त्रीद्धादिन्यञ्चकार्थोपस्थापकत्वं त्रत्ययोजकिमिति नास्क्रीलेनास्य गतार्थतेति मावः । अभिधानवत् । शक्तिवत् । सामर्थ्यम् । प्रसिद्धिः । अधुना । प्रयोजनवशात्। अरदिति । मुखं कर्तृ । चपेटा प्रस्तकरतलम् । (हे तन्वि ते मुखं शरत्काले समुङ्कासी यः

१ अस्य श्लोकस्य चतुर्थचरण एव केवर्लं क. पुस्तके दश्यते । २ क. चाधुना । ३ चिएडः। ४ क. \*तसमस्तलो । ५ क. \*णा सा नि । ६ क. तद्वीनामिति ।

अत्र चपेटापातनेन निर्जितन्त्रं लक्ष्यते अर्थं समासगतमेव दुष्टमिति संवन्धः । अन्यत् केवलं समासगतं च । हिष्टं ( यतः अर्थमतिपात्तिर्व्यवहिता ) । यथा,

अत्रिलोचनसंभूतज्योतिरुद्धमभासिभिः । सदृशं शोभतेऽत्यर्थे भूपाल तव चेष्टितम् ॥ १५९ ॥ अत्रात्रिले।चनसंभृतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुद्धमेन भासिभिः कुमुदैरित्यर्थः ।

प्रदी २ — अत्र चपेटादिपदं निर्जितत्वे नृक्षणया प्रयुक्तम् । न च नत्रास्य रूदिनं वा प्रयोजनम् । मुरूयशब्दार्थानिगेकिणोऽर्थस्याप्रतीनेः । दूषकताबीनं च वृत्त्यमावेनाथीनुपिस्तितिति नित्योऽयं दोषः ।

अथ भवेत्किष्टामित्य।दि। क्षिष्टादिकं दुष्टं पदं समासगतमेवेत्यभिसंबन्धः। तद्यमर्थः— क्षिष्टत्वादिदोषत्रयं पदान्तरसाहित्येनैव संभवित । तथा चयदि तयोः पदयोः समासस्त-दैव समासेनैकपद्यात्पद्दोषता । असमासे वाक्यदोषत्वमेव । इतरेषां तु समासे उसमासे च पददोषत्वम् । द्वितीयपद्नैरपेक्ष्येणैव दुष्टत्वादिति ।

तत्र क्षिष्टमर्थप्रतीतौ क्षेत्रावत् । यतो विवाक्षतस्यान्वितविशेषस्य प्रतिपत्तिर्विलम्बिता तदित्यर्थः । निह्तार्थादौ तु पदार्थोपस्थितिरेव विद्यम्बितेति ततो मेदः । विद्यम्बश्चाप्रत्या-सत्तेर्वा, सामान्यशक्तात्प्रकरणाद्यभावे विवक्षितविशेषस्यै द्वागनुपस्थितेर्वा । आद्ये वाक्यः मात्रदोषत्वं 'धम्मिछस्य-' इत्यादौ । अन्त्ये तु पददोषत्वमपि । तद्यथा--अत्रि० । अत्रात्रिलोचनसंभूतेत्यादी सामान्यतोऽन्वयबोधाविलम्बेऽप्यत्रिलोचनसंभूतेत्यादिना चन्द्रा-देर्न द्वागुपस्थितिः । अन्यस्यापि तथभावान्नियामकस्याभावाच ।अतः कुमुदैरित्यस्य व्यव-उ०-पूर्णिमासंबन्धी रावेरीप्रियश्चन्द्रस्तं चपेटा प्रस्तिकरतलं तत्पातनस्य प्रहारस्यातिथि पात्रं करोति । लक्षणया जयतीत्यर्थः । अतिरोत इति भावः । अत्र चपेटादिपदामिति । चपेटा-पातनातिथिपदम्य निर्जितत्वे छक्षणेत्यर्थः। वैयाकरणनय इवाऽऽछंकारिकैरपि वृत्तावेकार्थी-भावाङ्गीकाराच्छक्यसंबन्धरूपा लक्षणा सूपपादेति भावः । मुख्यश्रव्दार्थेति। मुख्यत्वं च शाञ्दवाक्यार्थान्वयित्वम् । अर्थानुपस्थितिरिति । लक्षणाजन्यवोधे स्विदेशयोजनान्यतरः ज्ञानस्य हेतुत्वेन तद्भावात्तद्नुपस्थितिशिति भावः। अत एवाप्रयुक्ताद्भेदः। न च निर्नित-त्वातिशयप्रतिपत्तिः फल्लम् । उपमानत्वेनोत्तमगुणे चन्द्रे न्यूनेन चपेटापातनदानवर्णने वण्य-स्यैवापकर्षापत्तेः क्रिश्चविद्वि। आकाङ्कासत्तितात्पर्यादिज्ञानरूपकारणविलम्बेन विलम्बा-त्स्वार्थबोधजनकामित्यर्थः । तदेवाऽऽह — यत इति । अत्रीति । अत्रिर्मुनिस्तछोचनसंमूतं ज्योतिश्चन्दः । तदुद्यभासीनि कुमुदानि। अत्रेदं क्षिष्टं चन्द्रादिपदेनैव सिद्धेरपृष्टं च। चेष्टितं यशः । संभूतेत्यादिनोति । आदिना चन्द्रोद्गममासित्वेन कुमुदानुपस्थितिसंग्रहः । व्यव-

१ क. 'थ किछं स°। २ ग. यऋर्यं°। ३ क. 'स्य प्रागं°।

अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्टो विधेर्यांको यत्र तत् । यथा —

मूर्ध्नोम्रद्वृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधाराः
धौतकाङ्घिपसादोपनतजयजगज्जातिमध्यामहिस्नाम् ।
कैलासोल्लामनेच्लाव्यतिकरिष्ठानोत्सिर्पिद्योद्धुराणां
दोष्णां चैषां किमेतत्फलिम्ह नगरीरक्षणे यत्प्रयासः ॥ १६० ॥

अत्र मिध्यामहिमन्वं नानुवाद्यम् । अपि तु विधेयम् ।

प्रदी - धानेनोपस्थितिः। इदमेव च 'अत्रिदृष्टेः समुद्भृतस्योद्चोतेनावभासिभिः' इति भाठे द्विर्तायप्रभेदे वाक्यद्येषोदाहरणं द्रव्यष्टम् । दूषकताबीजं प्रतीतिविलम्बः । प्रहेलि कादौ तु तस्येष्टत्वाददोषत्वम् । मत्तोकत्यादौ तु गुणत्वमपि तदौचित्यात् ।

'अविमृष्टविषेयांशम्' अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्देशे विषेयांशो यत्र तत् । प्राधान्यं च विषिप्रतीतियोग्यता । सा चानुपसर्जनीभूतत्वे सत्युद्देश्यानन्तर्यम् । अतो 'न्यकारो ह्ययमेव' इत्सादी 'क्षणमप्यमुक्ता—' इत्याँदौ वा नाव्याप्तिः । प्रथम उक्तरूपप्राधान्याभावेन द्वितीये विषयस्य प्रस्उयप्रतिषेधस्यानिर्देशेन विशिष्टविरहस्त्वात् । उदाहरणम्— मूर्घ्नामुः ।

अत्र नगरीरक्षण एव यत्प्रयासस्तन्मूध्नी महिमा मिथ्येति मिथ्यात्वं विधेयम्। अप्राप्त-त्वात्। अत एव च नानुवाद्यम्। प्राप्तत्वे तु मिध्यामाहिम्नामफलत्वमेवोचितम् । अतः किमेत-त्फर्स्सम्त्यादिना नाभिसंबन्धः स्यात्। तच बहुत्रीहावन्यपदार्थे गुणीभूतम्। विशेषणप्राधान्ये समासाननुशासनात् । किं चोद्देश्यं विधेयं च यदि पृथकपदाम्यामुपतिष्ठते तदा प्राप्तमुद्दिश्या-प्राप्तंविर्धायते । न च समासे पृथक्पदादुपस्थितिः । अपृथगुपस्थितौ च न तथा व्युत्पत्तिरिति । उ॰-थानेनोति । यशःशुक्ते कुमुदे तात्पर्यप्रहोत्तरमित्यर्थः । प्रहेलिकादााविति । आदिना यमकादिसंग्रहः । मूर्ष्नामिति। (हनुमन्नाटके) रामसेनया छङ्कायां वेष्टितायां रावणस्योक्तिः । उद्वृत्तमुद्धतं यन्कृतं कर्तनं तेनाविरछं गलाद्गलन्ती रक्तस्य संसक्ताऽर्थादीशाङ्घौ तादशधा-रया घीते ये ईशाङ्घी तत्प्रसादेनोपनतो यो जयस्तेन जगित जातो मिथ्या महिमा येषां तेषां मूर्व्नी कैलासस्योलासन उत्थापने य इच्लाया व्यतिकर आधिक्यं तस्य पिशुनानां सूचकानामुत्सर्प्युत्कटो यो दर्पो गर्वस्तेनोद्धराणामतिकान्तजगतां दोष्णां च किमेतदेव फर्छ यहानरेम्यो नगरीरक्षणे प्रयास इति निर्वेदः । किमा ईदृशफलेऽनौचित्यं व्यज्यते । तदुपपा-. दकं चोक्तविशेषणद्वयम्। (स्रग्धरा छन्दः)। वक्ष्यभाणकर्मं धारयोदाहरणे प्रागुक्तोपसर्जनत्व-विरहेण तत्संगत्यर्थमाह-किंचेति। पदाम्यां यदि पृथग्विदेष्यविद्रोषणभावान।पन्न उपतिष्ठेते स्यर्थः । न च समासे पदात्पृथगुपस्थितिरित्यन्वयः । समास एकार्थीभावाङ्गीकारेणेतरपदा-र्थान्वितत्येव स्वार्थोपस्थितेरिति भावः । अयमेव वैकार्थीभावो नाम यदितरान्वयितयेवोप-

१ क. °भेयों ऽशो। २ क. °भेदवा°। ३ क. °यमित्यादी। ४ क. °दी च ना°।

७स० उल्लासः ]

यथा वा,

स्नम्तां नितम्बाद्वेरोपयन्ती पुनः पुनः केमरदाँमकाश्चीम्। न्यासीकृतां स्थानिवदा स्मरेण द्वितीयमौर्वीमिव कामुकस्य ।। १६१ ॥ अत्रै द्वितीयत्वमात्रमुँ पेक्ष्यम् । मौर्वी द्वितीयापिति युक्तः पाटः। यथा वा,

प्रदी०-एवं समामान्तरेऽप्यविमृष्टत्वं द्रष्टव्यम् । तत्र कर्मधारयं यथा-स्नम्नां० । अत्र द्वितीयत्वं मौर्व्यामृत्प्रेक्ष्य विषेयम् । तच्च ममामं गुर्णाभृतम् । 'मौर्वा द्वितीयाम्' इति पाठे तु निरावाधा प्रतीतिः । नन्वत्र काञ्च्यां द्वितीयमें विन्तं विशिष्टमेवात्प्रेक्ष्यमता मोक्तदोषावकाश इति चेत् । न । तथाऽपि हि विशेषणांशस्य द्वितीयन्वस्य प्राधान्यम् । द्वितीयसद्भाव एकस्य न्यासीकरणोचित्यात् । मौर्वात्वं तु तस्याप्रयोजकम् । अन्यस्यापि सद्वितीयस्य तदौचित्यादिति वन्तुविशेषपिचायकतः मात्रम् । तस्माद्विशिष्टविधावपि विशेष-णमत्र प्राधान्येन वक्तव्यम् । अत एव ' आ कडारादेका मंज्ञा ' (पा० मृ०१।४।१) इत्यत्रैकत्वस्याप्राधान्यप्रमङ्गमयेन ममासो नाकारीति व्याख्यातारः । अन्यथा तत्राप्येकत्र संज्ञिन्युद्देश्य एकत्वविशिष्टसंज्ञाविधाने दोषो न स्यात् ।

उ०—स्थितिरिति स्पष्टं तद्विदाम्। एवं चोपसर्जनन्वमितरिविशेषणत्यैवोपियितिविषयत्वं फिल तम् । पृथगुपियितयोस्तथान्वय इत्युत्सर्गः । लोहितोप्णीपा इत्यादो ममासेऽपि तद्दर्शनात् । एवं चोत्सर्गत्यागेन सहृदयोद्वेग एव दुष्टिबीनमन्नेति तत्त्वम् । अत्राभवन्मतयोग्यासत्वेऽपि न क्षतिः । अविमृष्टविषेयत्वन्यापि सस्वेनोपष्येयसांकर्यस्यादोषत्वात् । स्मामिति । ( कुमारसंभवे तृतीयसर्गे कामस्य हरं प्रत्यिभयोगे महायभूतां पार्वतीम् । अदृश्यत स्थावररानकन्यां इति कुलकादिनोपकन्य पद्यमिदां । नितन्वात्त्रतां केशरो बकुलस्तस्य दाम माला सैव काञ्ची नितन्वभूपणमवरोपयन्ती स्थानं निवेशयन्तीत्यन्वयः । न्यासः समर्पितं द्रत्यं तथाकृताम्। स्थानिदा स्वात्त्रभूता पार्वत्येव म्वीयमीवीस्थापनस्थान- मिति नानता । मलाशेऽपानयैव शिवं वशी कारिप्यामीति जानता वा । आश्रयगुणप्रकर्षे- णाऽऽषेयगुणप्रकर्षे इति योग्यमिदं स्थानिमिति जानता वा । अत्र मौवित्वादेव कार्मुकसंवन्ये लब्धे कार्मुकपदमपुष्टम् । ( उपजातिङ्खन्दः ) । उत्पेक्ष्यति । स्वीयवस्द्रन एव न्यासी- करणं च द्र तत्सहशस्येति नोपमेति भावः। तथाऽपि हिति। न्यासीकरणे हेत्र्वेक्षयम् । तत्र च द्वितीयत्वमेव हेत्रुरिति भावः । विशिष्टस्य हेत्रुत्वेऽपि न, दोष इति चिन्त्यम् । तत्र च द्वितीयत्वमेव हेत्रुरिति भावः । विशिष्टस्य हेत्रुत्वेऽपि न, दोष इति चिन्त्यम् ।

१ क. ग. °वलम्बमानां पु° । १ क. ग. °रपुष्पका° । १ क. °त्र मोर्वीद्वितीयामिति द्वितीय । १वमात्रमुत्त्रेक्ष्यम् । यथा वा । ४ ग. °सुन्त्रेक्षितम् । ५ ग. युक्तम् । ६ क. °ठे च वि° ।

वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेषु यद्वालमृगाक्षि मृग्यते तद्दिन किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥१६२॥ अत्रालक्षिता जनिरिति वाच्यम् । यथा वा,

आनन्द्सिन्धुरतिचापलशालिचित्तः
संदाननैकसदनं भ्रणमप्यमुक्ता ।
या सर्वदैव भवता तदुदन्तचिन्ता
तान्ति तनोति तव संपति धिग्धिगस्मान् ॥ १६३ ॥
अत्र 'न मुक्ता '–इति निषेषो विषेयः

यथा,

नवजलधरः संनद्धोऽयं न दृप्तनिशाचरः सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्।

प्रदी - बहु बीहा वेव तद्धितार्थ गुणी मूते ऽन्यपदार्थे गुणी मावो यथा - वपु ।

अत्र वरेषु मार्गणीयानां घर्माणां वैकल्यदर्शनप्रस्तावाज्जन्मन्यलक्ष्यत्वं विधित्सितम् । तम्ब समासे न्यग्मृतम् । ' अलक्षिता जिनः ' इति पाठे तु पौर्वापर्यविपर्ययसत्त्वेऽपि समासिनबन्धनमप्राधान्यं निवर्तते ।

नन्समासे यथा—आनन्द० । अत्रावान्तरवाक्येऽमुक्तेत्यनेन ।

नवजल ।

उ०-वशुरिति । (कुमारसंभवे पश्चमसर्गे ) बटुवेषधारिणः शिवस्य पार्वती प्रत्युक्तिः। वशुः शरीरं विद्धपाक्षम्। सर्वाङ्गप्रधानं बक्षुरेव यस्य विद्धपं तस्वेतराङ्गं किं वक्तव्यमित्यर्थः। न छ्रस्यं जन्म यस्य तत्ता । यद्वरेषु मृग्यते तद्व्यस्तमपि त्रिलोचनेऽस्ति किमित्यन्वयः। यित्रलोचनेऽस्ति तद्व्यस्तमपि (द्धपकुल्धनमध्य एकैकमपि) किं वरेषु मृग्यत इत्यन्वयः। उक्तान्वये तु ह्याभावादेः स्पष्टतयोपन्यासो न युज्यत इति दीपिकाकृतः। (वंशस्थं वृत्तम्)। निवर्तत इति । तथा च पददोषोद्धारेऽपि वाक्यविधेयाविमर्शस्तदवस्थ एवेति भावः। केचित्तु शिवे जन्मनोऽभावाद्विशिष्टविधिरेव विवक्षित इत्याहुः। आनन्देति । (विरक्तं नायकं प्रति नायिकासस्तीनामुक्तिरियम् । अतिचापल्ञ्शालि यत्तव चित्तं तस्य यत्सं-दाननं वन्धनं तस्यैकं सदनं स्थानं कारणं वा । अन्यभिचारेण तथात्वं व्यङ्गचम् । या मवता सर्वदेव क्षणाप्यमुक्ता मुक्ता न तदुदन्तचिन्ता तद्वार्तिचन्ताऽपि तानित् म्लानं तनोत्यतोऽस्मान्धिगिति । एवंविधदुःखदिशित्वादितिशोच्या वयमित्यर्थः। (वसन्तिल्का छन्दः)। नचजल्यर इति । उर्वशिविरहे पुरूरवसो मेघादौ

अयमिष पटुर्धारासारो न वाणपरम्परा कनक्निकषित्रिया विद्युन्त्रिया न ममोर्वर्शा १६४॥ इत्यत्र )। न त्वमुक्ततानुवादेनान्यदत्र किंचिद्विहिनम् , ( यथा,

जुगोपाऽऽत्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः। अग्रुध्तुराददे सोऽथीनसक्तः सुखमन्त्रभृत्॥ १६५॥ इत्यत्रात्रस्तत्वाद्यनुवादेनाऽऽत्मैनो गोपनादि॥ )

प्रदी०—इत्यन्नेव प्रसज्यप्रतिषेघ एव विधेयो न नु—जुगापा० । इत्यत्रात्रस्तत्वाद्यनुवादेनाऽऽत्मगोपनादिवद्मुक्ततानुवादेनान्यर्तिकविद्वियेयमन्ति । न च समासे नवः प्रसच्यप्रतिषेघोऽर्थः किंतु पर्युदाम एव । नैदुक्तम्—

विधेर्यत्र प्रधानत्वं प्रतिषेधेऽप्रधानता । पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ् ॥ इति ।

कथं तर्हि 'अश्राद्धभोजी' इत्यादौ प्रसज्यप्रतिषेषद्धभः । पर्युदासेनाऽऽक्षेपात् । ननु पर्युदासार्थोऽमुक्तत्वमेव विधीयतां फल्लाविशेषादिति चेत्। भवेदप्येवं यदि तथा मित लण्डिल्लाचरादिश्रमानन्तरं विशेषदर्शने सतीयमुक्तिः । कनकिनकपः । तत्कपणरेखा । (हरिणी छन्दः )। जुगोपेति । (रचुकान्ये प्रथमसर्गे दिल्लीपवर्णनिमदम् )। (अत्रन्ते भयर-हितः )। अत्रस्तोऽपि त्रस्तवत्सम्यक्तया सदैवाऽऽत्मानं नुगोपेति व्यङ्गचम्। दावतः न प्रकर्षः । अनातुरोऽरोगी । अगृध्नुरलुक्यः । (अमक्तोऽनामक्तः) । उत्तरपदेनेति । उत्तर्य-देन युतो नक्समस्त इत्यर्थः । समासयोग्य इति यावत् । विश्वभेदे प्रतियोगिनः प्रधानन्वं विशेष्यत्वं प्रतिषेधे नक्येंऽप्रधानता । नक्तत्पुरुषम्योक्तरपदार्थप्रधानत्वादारोपिनो पट इत्यवं बोधादिति भावः । अत एव प्रसज्यप्रतिषेधोऽसमास एवेत्याहः । तदुक्तम्—

<sup>4</sup> अप्राधान्यं विघेर्यत्र प्रतिषेषे प्रधानता । प्रसज्यप्रतिषेषोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ् । <sup>2</sup> इति ।

क्रियान्वयी यत्र नञ् धात्वर्थस्वपिक्रयः भावनोधक इति यावन् । तथा च प्रमः ज्यप्रतिषैद्धे भवति—िक्रियायामन्वयेन मुक्तापदेन समासो न स्थात् , अमामध्ये दिनि भावः । नवजल्यः इत्यादावि गम्यमानभवतिक्रियाया एव निषेघो वोध्यः । कथं तद्दीति । अत्र हि श्राद्धाद्धिः तरमोजित्वं नार्थः । मोजनस्य रागप्राप्तत्वेनात्रतत्वात् । त्रनाधिकारपठिनिणिन्यनुपपत्तेः । अ-श्राद्धाद्युपपदाच सः । श्राद्धमोजनाभावश्च त्रतमिति भावः । आक्षेपादिति । अयं भावः—श्राद्धभोजिभिन्न इति वाच्योऽर्थः । श्राद्धभोजनाभाववत्त्वं च तेनांऽऽक्षिप्यते । त्रते गम्यमाने णिनिरिति सूत्रार्थः । णिन्यन्तेन नय्समासे हि तम्य गम्यतेति । वन्तुतोऽमूर्थछ्छः टयोगिनि

विरुद्धमतिकृद्यथा, मुधाक्रमकराकारविद्यारद्विचेष्टितः । अकार्यमित्रमेकोऽसो तस्य किं वर्णयामहं ॥ १६६ ॥

प्रदी ०--नपीत्यनेन संबन्धः स्यान् । म हि मुक्तत्वनं प्रतियोगिना विविक्तः । न च पर्युदासे तथा संभवः । नन्वेवमपि नाविस्पृष्टिविध्यांशता । विध्यस्यानुपस्थितेः । किं तु धारणे विद्धिदितिवद्वाचकत्वमव स्यान् । समासेऽधीन्तरनिरूढत्वादिति चेत् । न । प्राधान्येनानि देशस्य तथाऽरयक्षतेः । अत एव धार्यान्येनानिर्दिष्टा विध्यांशो यत्र दत्याह वृत्तिकृत्, न त्वप्राधान्येन निर्दिष्ट इति । तर्हि विद्धिदित्यस्याप्यत्रैवान्तर्भाव इति चेत् । न । तद्धिस्यानिर्दिष्टस्याप्यविध्यविष्टिस्याप्यविध्यत्वान् । अमुक्तेत्यस्याविस्पृष्टिविध्याशस्यावाचकप्रवेश इति चेत् । न । उभयोरसंकीर्णस्थलसंभवे किचित्संकरेऽप्यदोषात् । दूषकताबीजं च विविक्षितार्थाः प्रत्ययः । तस्मावित्यदोषोऽयम् ।

विरुद्धमतिकृत्, पदान्तरसंनिधानेन प्रकृतप्रतीतिन्यकारकप्रतीतिजनकम् । तचेदमने-कथा प्रवर्तते । कचित्समासान्दरविग्रहेण । यथा — सुधाकर० ।

उ०—ज्ञापकाद्सामध्येंऽपि कचित्समामः । न च प्रकृतेऽपि स्यात् । तावताऽपि तादः-शात्सहृद्यवैमुख्यं दुर्वारम् । एतेनाशब्दोऽयं निषेधार्थस्तेनासमासं एवेत्यपास्तम् । समाससंदेहेन पर्युदाससंदेहाच । पौर्वापर्यविपर्ययस्यापारिहाराच । एवं द्वितीयमार्वीम-त्यत्र विशिष्टस्य विधेयत्वेऽपि तत्र प्रधानमौवित्वस्य प्रसिद्धसाद्दरयेन प्राप्ततया प्राप्ता-प्राप्तविवेकन्यायेन द्वितीयत्वे पर्यवसामेन शब्दतो गुणभूतस्य द्वितीयत्वस्य न्यासी-करणे हेतुत्वे सहद्यवेमुख्यमेव दृषकतावीजामिति बोध्यम् । न च पर्युदास इति । ममास एकदेशेनान्वयायोग त्। विशिष्टेनाऽऽरोषितमुक्तत्वेनैवान्वयाचेति भावः। विव-क्षितार्श्वापत्यय इति । विवक्षितन्योद्देश्यविषयभावस्त्रपार्थस्याप्रतीतिः । स ह्यपदार्थोऽपि विषयताविशेपरूपो विशेषणविशेष्यभाववद्वाक्यार्थप्रतीतौ भासते । सोऽपि पदाद्यभ इत्यन्ये । उद्देश्यत्विविधेयत्वे विशेष्यत्विविशेषणत्वरूपे तत्समानियते वेति तु न युक्तम् । भूवते विहिरित्यादौ व्यभिचारादित्याहुः । अभवन्मतयोगे तु परस्परं पदार्थानां संबन्ध-रूपोऽन्वयोऽपि न भासन इति ततो भेदः । दूषकताबीजान्तरमप्युक्तम् । प्रकृत-मतीतिन्यकारकोनि । विरुद्धस्य मतिविरुद्धा वा मिनिरिति समासः । अत्र पदान्तर-संनिघानेनेति विशेषणाट्नुचितार्थान्छीलनिहतार्थानां व्युदासः । किं चाऽऽद्ययोर्न वाक्यार्थ-प्रतीत्योः परस्परिवरोधिता किं तु व्यङ्गचयोर्वाच्यव्यङ्गचयोर्वा । अमतपरार्थश्च व्यङ्गच-रसयोरेव विरोध इति न तत्संकरः । प्रकाशितविरुद्धे तु प्रथमप्रतीतेन विवक्षितार्थेनैव विरुद्धन्यञ्जनं नात्र तथेति ततो भेदः । न्यकारकत्वं च प्रकृतबोधप्रातिबन्धकतया तद्घोधजः न्यचमत्कारप्रतिबन्धकतया चेति बोध्यम् । सुधाऋरेति । चन्द्रकरसदृशप्रगरुभचेष्टितः ।

अत्र कार्य विना मित्रमिति विवक्षितम् । अकार्यपु मित्रमिति तु प्रतीतिः । यथा वा,

चिरकोलपरिपाँतलोचनानन्दद्धिनः । कान्ता कान्तस्य सहमा विद्याति गलग्रहम् ॥ १६७॥ अत्र कण्ठग्रहमिति वाच्येम् ।

यथा वा,

न त्रस्तं यदि नाम भृतकक्णासंदानदात्त्वस्य स्तेन व्याक्त्रजता धनुर्भगवतो देवाद्भवानीपतः । तत्युत्रस्तु मदान्धतारकवधादिश्वस्य द्त्रोत्मवः स्कन्दः स्कन्द इव प्रियोऽहमथवा विष्यः कथं विस्मृतः ॥१६८॥

प्रदी • अत्राकार्यं कार्यमन्तरेण मित्रमिति विवासितम् । अकार्यं मित्रमिति तु प्रतीयने । किचित्रामपद्योः समासे विरुद्धार्थनिस्द्वपद्घटनया । यथा — चिरकालः ।

अत्र कण्ठप्रहार्थतया विवक्षितो गलप्रहराव्यो गोगविदेषे निरुदः । कचिद्विवक्षित-विदेषपरत्वे पद्वैयर्थ्यप्रसङ्गेनाविवक्षितविद्येपपरत्वप्रहात् । यथा—न त्रस्तं ।

उ०-आकारशब्दः सदृशवाची । ' विद्वतसुशगर्गो विशारशै ' इत्यमरः । अकार्यामित्रं कार्यं विनेव मित्रमित्यर्थः । मयूर्व्यमकादित्वात्ममासः । (वर्णयामह इत्यम्य कर्म गुणानित्यार्थिकम् ) । अकार्ये मित्रमिति तिवति । नकोऽत्यार्थन्वे कुकार्ये मित्रमित्यपीत्यर्थः । अव्ययीभावनव्यमासयोम्हुक्यत्वेनस्यापि प्रतिनिति भावः । निरूदेति । विरुद्धया पद्घटनयेत्यर्थः । अत्र प्रकरणीत कृदेवित्वत्यत्वयः । अत्र प्रकरणीत्कटचे विह्यार्थव्यक्षनया तिरस्कार एव विरोधो बोध्यः पदार्थः । अत्र एव प्रकरणीत्कटचे विह्यार्थस्य न दोषत्वम् । चिरेति । चिरकालेन परिप्राप्तस्य । अनेनौत्कण्टचातिशयः । कोचनानन्दजनकस्येत्यवेन सौन्दर्यातिशयः । कान्तस्य मनःप्रियम्य । न त्रस्तिमिति । विरक्षार्थेन परद्वारामे कि । यदि तेन रघुनायेन धनुः वर्धारक्ताता मग्नं कुर्वता देवाद्विजिगीषोरपि भगवटन्वन्यसर्थाद्वि भवानीपतेः । इदं च दल यज्ञविध्वंसकत्वेनार्थान्तरसंक्रमितम् । तेनातिरोषवत्याऽपि सकाशायक्र त्रस्तं तन्ताम युक्तः मित्यर्थः । तत्र हेतुगर्भविद्येषणम् । भृतकरुणासंतः नः समूहस्तेन शान्त आत्मा यस्य वाद्यात् । ननु तत्पुत्र एव योतस्यते कि तवत्यत्राइऽह—नत्पुत्रस्तिनि । तुर्व्यवच्छेदे । स्वन्दो जगदास्कन्दनसमर्थोऽपि मदान्यस्य तारकासुरस्य वधात्सवलोकस्य दत्त जत्सवो येन तादशस्तेन दत्तोत्सवत्वात्कथमपि ताद्विपरीतं कर्तु नेष्टे । अतम्तदस्मरणं युक्तमिति मावः।

१ झ. अकार्ये। २ ग. °ित प्र°। ३ क. ग. त्राप्तिलो °। ४ क. ग. °म्। न प्र°।

अत्र भवानीपतिश्रव्दो भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिं करोति । इन्द्रवरूणभवे-त्यादिना पुंचोगान्ङीष्प्रत्ययेन भवस्य पत्नी भवानी ।

यथा वा,

गोरपि यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिंहः।
सिवधे निरहंकारः पायादः सोऽम्बिकारमणः ॥ १६९ ॥
अत्राम्विकारमण इति विरुद्धां धियमुत्पादयति ।
श्रुतिकटु समासगतं यथा,
सा दूरे च सुधांसान्द्रतरङ्गितिकोचना ।
वर्षिनिहीदनीहींऽयं कालश्च समुपागतः ॥ १७० ॥

प्रदृश्यि अत्र भवस्य पत्नीत्यर्थे भवानीति सिद्धम् । तथाच भवपत्नीपतौ प्रतीयमाने भवातिरिक्तः स द्राक्प्रतीयते । न हि भव एवाभिधेये भवपत्नीपतिरिति प्रयोगो योग्यः भचेतसाम् ।

कचित्समासैवेयेऽपि समस्यमानपदयोद्वर्चर्थतया । यथा — गोरपि० । अत्राम्बिकारमणपदयोगौँरीप्रीतिकरत्ववनमातृस्वामित्वमप्यर्थः । दूषकताबीजं विवासितार्थितिरस्कारकार्थो(पस्थितिः । अतो यत्र विरुद्धोऽथौं विवासित एव तत्रादोषत्वम् ।

हिष्टादिदोषिविशेषेषु समासगतत्विनियमिविधानाच्छ्रुतिकटुप्रभृतिष्विनियमोऽभ्यनुज्ञातः । तत्रासमासगतमुदाहृतमेव । समासगतेषु श्रुतिकटु यथा —सा दूरे० ।

उ०-ननु तथाऽपि तव मुनेः किं प्रयोजनं कश्च संबन्धो येन त्वत्तो भयं कार्यमत आह—
कन्द इव तस्य देवस्य यतोऽहं प्रियः, अतः कथं विस्मृतः। अनुचितं विस्मरणाभिति
भावः। ननु त्वित्रियत्वं नास्माकं विदितं तत्राऽऽह्—अथला शिष्यः। तत्तु जगिद्धितिमिति भावः। अहमिति क्षत्रियकुळान्तकेऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्। तेन धनुभेक्ककर्तुः साहसातिशयो व्यज्यते। (चन्द्रिकायां तु स्कन्द इत्यस्य विस्मृत इत्यत्रान्वय उक्तः।
तन्मतेऽथवेति भिन्नक्रमेण स्कन्दपदोत्तरं बोध्यम् । (शार्दूळविक्रीडितं छन्दः)।
द्राक्मतीयत इति। तेन भवप्रतीतिप्रतिबन्ध एवेति भावः। तच्चमत्कारप्रतिबन्धो वा।
भेरे तु भवस्य पत्न्यां गुणमूतत्वेन भवान्वितपत्न्या विशेष्यमूतः पत्यथींऽन्य एव प्रतियते।
गुणस्योत्मर्गतः प्रधानत्वायोगादित्याहुः। एवं चाऽऽराध्याया देव्या ईद्दवप्रतीतिभैयकरीति
मितिर्वरुद्धा। भवानीशव्दो दुर्गात्वविशिष्ट इद्ध एवेति नात्र दोष इति केचित्। गोरपीति। यद्घाहनतां प्राप्तवतो गोरिष सिवधे सोऽपि प्रसिद्धरूपोऽपि सिहो निरहंकारः।
अन्विकारमणो महेशः। करत्ववन्मातृस्वामित्वमपीति। अन्विकाशब्दस्य जनकनाविशेषवत्स्त्रीत्वेन मावरि गौरीत्वेन गौर्यो च शक्तिरिति बोध्यम्। (आर्यो छन्दः)।
सा दूरे चोति। विरहिणो रामस्योक्तिरियम्। संजातसुधासान्द्रतरक्कसदृशकटाक्षव-

१ क. °ति । यथावा । २ क. °घासिन्धुस्तर° । ३ क. °दंनोपीह का° । ४ क. भवानिपि° । ४ व देये रूप कि श्वा दूरे च सा सुधा° । ७ भयकारी ।

एवमन्यद्पि ज्ञेयम्।

अपास्य च्युत्संस्कारमसमर्थं निरर्थकम् । वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांगेऽपि केचन ॥ ५२॥

र् केचन, न पुनः सर्वे । क्रमेणोदाहरणम्,

प्रदी ० – समामादैक १ द्या । एवं च्युतसंस्कृत्यादयो द्रष्टव्याः । उक्तान्पददोषान्पदैकदेशे वाक्ये च । निद्गिति — अपास्य ० ।

च्युतसंस्कारेत्यादिर्भोवप्रधानो निर्देशः । एते श्रुतिकट्वादिपद्प्रवृत्तिनिमित्तमृताः श्रुति-कटुत्वाद्य इत्यर्थः । अत्र यत्र पदान्तरसाहित्येन पदानां दुष्टत्वं स वाक्यदोषः । न चासाध्वसमर्थनिरर्थकानां दुष्टत्वे पदान्तरसाहित्यः पेक्षेति तित्रतयापासनिति संप्रदायः । तद्सत् । 'सोऽध्येष्ट—' इत्यादौ श्रुतिकटोर्दृष्टत्वे पदान्तरसाहित्यस्यानपेक्षणीयत्यः तदुदाहरणविरोधात् । न च तत्रापि तथैवति वाच्यम् । परुषवर्णारव्यत्तस्य स्वत एव सत्त्वात् । तथात्वेऽपि वा ' सँ रातु वो दुश्च्यवनः ' इत्याद्यप्रयुक्ताद्युदाहरणाव्याप्तिः । न हि तत्रापि दुष्टत्वे पदान्तरापेक्षेति वक्तुमपि शक्यते । किं चावाचकमप्यसमर्थसमान-शिष्टं किमिति नापास्तमिति सर्वव्याख्यानेषु विनिगमकं वक्तव्यमिति ।

अत्र ब्रूमः—विविक्षितधर्मिप्रत्यायकशाव्दवृत्तित्वे सित नानापद्वृत्तित्वमेवात्र वाक्यवृः त्तित्वमिभिप्रेतम् । 'न्यक्कार्ो ह्यर्यमेव—' इत्यत्रापि नाव्याप्तिः । उद्देश्यविधयाभिधाय-कयोर्द्वयोरिपि दुष्टत्वात् । अत एवाविमृष्टविधयाशिमत्यत्रांशपदोपादानम् । 'योऽसौ सु-भगे तवाऽऽगतः' इत्युदाहरणे प्रकाशे स्फुटमेतत् । एवं च युक्तं च्युनसंस्कृत्यादिव्युद्-सनम् । न चासमर्थसहोदरस्यावाचकस्यापि व्युदासो युक्तः । तेनापि केनाचिद्वविक्षत-धर्मिज्ञापनात् । यथोदाहृतेन जन्तुपदेन । व्युदस्तेषु पुनर्न कोऽपि प्रभेदो विवाक्षितधर्मि-प्रतिपादक इति ।

उ० - छोचना । वहींति । मयूरराव्यजनकः । कालः समयोऽन्तकश्च । द्रयोरपीति । विधेय उद्देश्यानन्तर्यवदुद्देश्ये तत्प्राग्वर्तित्वस्याप्यपेक्षणात् । अंशशब्दोपादानिमिति । विधेयपदे धातोविधित्वेन बोधे लक्षणा, तद्योग्यांशो यत्राविष्टष्ट इत्यक्षरार्थः । अन्यथाऽविष्ट्रष्टविधेयमित्येव वदेदिति भावः । एवं च युक्तमिति । असाधु-

९ क. केचन इति नास्ति । १ क. °ते इति थु° । ३ क. °त्यादि थु° । ४ क. स पातु देवो दु° । ५ क. °यमित्यत्रा° ।

सोऽध्येष्ट वेदांस्त्रिद्द्यानयष्ट हिनुह्नद्याद्यात्त्यसर्यस्त वन्धून् । ट्यजेष्ट पड्वगेमरंस्त नीतौ समूल्यातं न्यवधीदरीं ॥१७१॥ सै रातु वो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम् । अनेडमृकताद्येथें चतु दोषेरसंमतान् ॥१७२॥ अत्र दुश्च्यवन इन्द्रैः, अनेडमूको मूकविषरः । सायकसहायवाहोर्मकरध्वजनियमितक्षमाधिपतेः । अवजक्तिभास्वरस्ते भातिनरामवनिष श्लोकः॥१७३॥ अत्र सायकाद्यः शब्दाः खड्गाब्धिभूचन्द्रयशःपर्यायाः श्रराद्यर्थतया

प्रसिद्धाः । प्रदी०-तत्र श्रुतिकटु वांक्यगतं यथा-सोऽध्येष्ट० ।

व्यक्तम्।

अप्रयुक्तं यथा— स रातुः ।

अत्र दुरच्यवनराठद इन्द्रे, अनेडमूकराठदश्चेडमूकेऽप्रयुक्तः ।

निहतार्थे यथा - सायक ।

अत्र सायकराब्दः खड्गे, मकरध्वजराब्दः समुद्रे, क्षमाराभ्द्रो भूमी, अब्जराब्दः धन्द्रे, श्लोकराब्दो यशिस च प्रयुक्तः । न चैतेषामेतेषु प्रसिद्धिभूयस्त्वम् । अतः प्रसिद्धैः शरमदनक्षान्तिपद्मपद्यैर्थैनिहतार्थाः ।

उ०-त्वाच्छक्त्यभावाच प्रत्यायकत्वाभावेनेति भावः। प्रागुक्तास्मद्रीत्या च्युतसंस्कृतिच्युदासिश्चन्त्य एव । श्रोत्रुद्धेभिवशेषाजनकत्वे सतीति वक्तं युक्तम्। सोऽध्येष्टेति ।
(भिट्टकाव्ये प्रथमसोगं पद्यमिदम्)। (अध्येष्टाधीतवान् । अस्यष्टापूज्यत्)। पितृनताप्रसिंच्छ्राद्धादिभिस्तर्पितवान् । अपारीदिति पाठे निवापजलादिभिः पूर्णान्कृतवान्पाछितवान्वेत्यर्थः । वन्धृनमंस्त । तेषां दानसूनृतादितिः सन्मानं कृतवान् । षड्वर्ग
इति । कामकोषलोभमोहमद्मात्सर्याणि । समूल्यातिमिति । समूलं इतवानित्यर्थः ।
(उपजातिक्लन्दः )। स रात्विति । रातु ददातु । दुश्च्यवन इन्द्रः । भावुकानां कल्याणानाम् । असंमताञ्यात्रून् । अनेष्यमूको मूकविषरस्तदाद्येदेवेषेः । द्यतु खण्डयतु ।

् भनेडमूक उद्दिष्टः शठे वाक्श्रुतिवर्जिते । इति मेदिनी । एडमूक इति । मूकविर इत्यर्थः । ' एडमूकः स्मृतो धीरैः शठे वाक्श्रुतिवर्जिते'।

इति विश्वः । सायकेति । सायकः खड्गः शरश्च । मकरध्वजः समुद्रः कंद्र्षश्च । क्षमा भूमिः क्षान्तिश्च । अञ्जं चन्द्रः पद्मं च । स्होको यशः

१ क. स पातु वो°। ग. ददातु वो। २ क. वैस्तु वा°। ३ ग. °न्द्रः। मूकविधरोऽने समूकः। सा°। ४ क. °वैषा°।

कुविन्द्स्त्वं तावत्पटयसि गुणग्राममभितां यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव विभा । शर्ज्ज्योतस्त्रागौरम्फुटविकटसवीङ्गम्भगा तथाऽपि त्वत्कीर्तिर्भवति विगताच्छादनमित् ॥ १७४॥

अत्र कुचिन्द्।दिशब्दोऽर्थान्तरं प्रतिपाद्यन्नुपश्लोक्यमानस्य तिरस्कारं व्यनक्तीत्यनुचितार्थः ।

प्राभ्रभाइविष्णुधामः ऽऽप्य विषमाश्वः करोत्ययम् । निद्रां सहस्रपर्णानां पलायनपरायणाम् ॥ १७५ ॥ अत्र प्राभ्रभाइ--विष्णुधाम-विषमाश्व--निद्रा-पर्णशब्दाः प्रकृष्टुजलदगगन-सप्ताश्व--संकोचं--दलानामवाचकाः ।

प्रदी०-अनुचितार्थं यथा-कुविन्द् ।

अत्र कुविन्द इति तन्तुवायं, पटयसीति पटं करोषीति, गुणेति तन्तुं, नम्निति वस्त्रहीनं, यश इत्यकारप्रश्लेषाद्यशः, विमताच्छादनिमत्यवसनिमत्यर्थानुपश्लोक्यमानाः पकर्षद्योतकतयाऽनुचितानप्रकाशयन्ति ।

अवाचकं यथा-प्राभ्रभा ।

अभ्रे भ्राजत इत्यभ्रभाड् जलदः । प्रकृष्टोऽभ्रभाड् यत्र तद्विष्णुघामेत्यस्य विशेषणम् । अत्र प्राभ्रभाडिति प्रकृष्टजलदे, विष्णुघामेति विष्णुपदे, विषमाक्ष

उ०-पद्यं च । अत्र द्विनीयेनाऽऽद्यो निहन्यते । (आर्या छन्दः ) कुविन्द इति । राजानं प्रति कवेराक्तिः । कुं पृथ्वी विन्द्तीति कुविन्दो राजा रूट्या तन्द्वायश्च । पटयित पटुं पटं च करोषि। गुणाः, विद्यादानादयः सूत्राणि च। प्रामः समृहः। अमितः समन्तात्, आरोहपिणाहाभ्यां च। यश इत्यकारप्रश्लेषादयशश्च। नग्नाः, वन्दिनो वस्व-हीनाश्च। शरज्ज्योत्स्नावत्कान्तान्यतिनिर्मेलानि म्फुटानि विकटान्यपि गुप्तान्यपि सर्वाङ्गाणि यस्याः सा चासौ सुभगा च रमणी या त्वत्संवन्विकीर्तिः। विगतमाच्छःदनमावरणवासौ यस्याः कियायां तद्यथा भवति तथा अमिति। तथाऽपीति नग्ना इत्यत्राप्यन्वेति विरोधस्फोर-णार्थम् । एवं च तथाऽपीत्युपाचित्रगेषस्फोरणाय भद्रात्मन इतिवदुपस्थिततन्तुवायादिद्विती-यार्थमादाय वाक्यस्यानंबद्धार्थनायत्त्वपुमा कल्पनीया । तथा च तदुपमानकत्वं राह्य-नुचितमित्युदाहरणसंगतिः । (शिरवरिणी छन्दः ) । प्राभेति । अभे भ्राजत इत्यभ्रभाड्नलदः प्रकृष्टोऽभ्रभाड्यत्र निद्धणुः मेन्यस्य विशेषणम् । ताद्यपि विष्णु-पद्माप्य प्राप्य । विषमाश्चः सप्ताश्चः सूर्यः । सहस्वद्वानां निद्रां संकोचं पलाय-पद्माप्य प्राप्य । विषमाश्चः सप्ताश्चः सूर्यः । सहस्वद्वानां निद्रां संकोचं पलाय-

९ क, "स्त्राकान्त स्फू"। २ क सूर्य। ३ क. ग. "च पत्राणाम" '४ क. 'निधनी की ।

भूपतेरुपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना ।
तत्तत्महरणोत्साहवती मोहनमादैघौ ॥ १७६ ॥
अत्रोपसर्पण-प्रॅहरण-मोहन-शब्दा त्रीडादायित्वादश्लीलाः ।
तेऽन्येर्वान्तं समश्लान्ति परोत्सर्गं च भुञ्जते ।
इतरार्थग्रहे येषां कवीनां स्यात्मवर्तनम् ॥ १७७ ॥
अत्र वान्तोत्सर्गमवर्तनशब्दा जुगुप्सादायिनः ।
पितृवस्तिमहं त्रजामि तां सह परिवार्णनेन यत्र मे ।
भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम् ॥ १७८ ॥

प्रदी • – इति सप्तार्थे, निद्रेति संकोचे, सहस्रपर्णेति सहस्रद्छे, प्रकृष्टजलद्त्वादिना प्रकारेणावाचकानि । कानिचिचात्र धर्मिणि शक्तान्येवेति यथोक्तवाक्यदोषत्वम् ।

अश्लीलेषु बीडादायि यथा—भूपते०।

अत्रोपसर्पन्तीति सुरतारम्भं, प्रहरणेति ताडनाविशेषं, मोहनामिति निधुवनं चार्थान्तरं प्रतिपाद्यद्वीडादायि ।

जुगुप्सादायि यथा — तेऽन्यै० ।

अत्र वान्तोत्सर्गशब्दौ छिद्तिपुरीषार्थतया, प्रवर्तनिमिति पुरिषार्थान्तरतया जुगुप्सां प्रयच्छिति ।

अमङ्गलार्थे यथा—पितृवसति ० ।

उ०-नपरायणां तत्कालिविनश्चरां करोतीत्यर्थः। प्रकारेणवि। चकानीति। प्रगताश्चर्थानिकत्व विष्णुस्थानत्व अयुग्मसंख्यावाच्छिन्नाश्चत्व — मित्थानाडीमनोयोगत्व — पत्रसहस्रवत्त्वे नावाचकत्वादिति भावः। भूपतिरिति। उपसर्पणमाभिगमनं । रिरंसोद्योगश्च। कल्पना सेना। शत्रुक्तम्पन्नकत्वात्। अपराऽपि स्वदर्शनेन सात्त्विकभावेन पुंसः कभ्पयुक्तान् करोति। स्वयमेव कम्पयुक्ता वा, शङ्कया। वामं श्रुकुटीविषमं सुन्दरं च। प्रहरणं शस्त्रादिप्रक्षेपः। कामशास्त्रप्रसिद्धं दंपतिन्चनताडनं च। मोहनं विपक्षसंमोहनं निधुवनाविल्लासातिशयंच। तेऽन्यैरिति। वान्तम्। मुखद्वारा भुक्तत्यक्तम्। उत्सर्गमधोद्वारेण त्यक्तम्। प्रवर्तनं प्रवृत्तिः प्रशिषोत्सर्गश्च। प्रशिषार्थान्तरतयेति। प्रवृत्त्यर्थकतयोपात्तत्वात्तदर्थान्तरामिति बोध्यम्। पितृवसातिमिति। (पितृगृहं शोकपीडितायाः कस्याश्चिदियमुक्तिः)। पितृवसितं पितृगृहं इमशानं च। तत्र परिवारगणेन सह त्रनामि गच्छामि। यत्र पावकान्वये पवित्रत्वकारकपित्रादिसंवन्ये सित विन्हसंबन्धवित च, गताया मम सपदि तत्काल्रमेव

१ ग. नृपते १ २ क. ग. हणनोत्सा । ३ क. दघे । ४ क. ग. अहणनमो १ ५ क. हं प्रश्नामि । ६ क. गणेन । ७ ग. पुरीषस्थागार्थान्तरतया ।

अत्र पितुर्गृहिमिन्यादौ विवक्षितं इत्यानादिमतितावमहर्गेलायेत्वम् । सुरालयोह्यामपरः नाम्ययोद्यस्यनः पारीयप्रदेशो भास्यद्वतिरेष विलोकैयताम् । १७९

अत्र कि क्षंत्रकम्पनामागेणभृतिशब्दा देवमेन करिए वर्षाः, कि मिदिगा-द्यशीः ?—इति मेदेहः।

तस्याधिमात्रोपायस्य तीत्रसंवेगतातुषः । दृढभूमिः त्रियपाप्ती यत्नः स फलितः सन्वे । १८०॥ अत्राधिमात्रीपायादयः शब्दा योगशास्त्रमात्रप्रयुक्तत्वाद्दर्ताताः ।

प्रद्री ० — अत्र पितुर्गृहं पावैनो वंदा इति च विवर्शने विक्षणिक विकास विवर्शने विकास विकास विकास विकास विकास व

संदिग्धं यथा - मुगलः ।

अत्र नुगलयेति देवगृहमदिरामन्दिरयेः प्रज्ञायकस्यन इति प्राप्तीयस्यन्द्रपानकः स्पत्वयोक्तपस्यापकम् । एवमग्रेऽपि ।

अप्रतीनं यथा-तस्याधि ।

अधिमात्रो दृढज्ञानवानुपायो यमादिर्यम्य । तीत्रः परमः मंत्रगे तैराग्यं यस्य तन । युक्तस्य । दृढभूमिर्दृढमंस्कारः । सृदृपायो मध्येषाये उधिन होत्रायक्षेत्रि तिविषा अपि योगिनः प्रत्येकं सृदुम्वेगो मध्यमंवेगस्तीत्रसंवर्गक्षेति विविष्यः । अत्राधिमात्राद्यः शब्दा योगणास्त्रमात्रप्रसिद्धाः ।

उ०-हताीकलक्षणशाल्यं हृद्यं भवति। इमशानविह्न संवन्यं ति हृद्धः । अत्र वह निः इमशानमां विद्याचिताविह्नित्वे प्रतीयतः ति तम्बामङ्गलत्वं बोज्यन् । ( अपरवन् कृतं छन्दः । सुरोति । सुरालयो देवतागृहं मिद्रिगृहं वा । यहा पर्यातः शत्रुवयः शामा सेना नि, प्राप्तं पर्याप्तमितिशयितं कन्पनं येनिति वा। म ग्रिया वरणा नार्यप्रमन्ते ग्रीवा । प्रवणस्वापरः । भास्वन्ती शोभमाना सृतिर्विर्मानसम् वः यस्य । उपस्थापकिमिति । अधि सत्र प्रकरण् सभावात्तात्पर्यसंदेहेन स्तुतिनिन्दा विति सदहः । तस्याधीति । अधि मात्रो हदङ्गानकार्युपायो यमादियेन्येन्यर्थः । तित्रः परमः मंत्रगः वर्गस्यमुगायाः सुष्ठानशेष्ट्यं वा यस्य तत्तायुक्तस्य हडम्मेर्देडमंन्कारजनकस्य प्रियन्याऽऽन्ममाक्षान्त्वारस्य प्राप्तो सत्यां स यत्निश्चित्तेकाप्रयविषयको यत्नो मोक्षक् फल्मान्नात इत्यर्थः ।

१ ग. वितृष्टहे । २ क क्ष्मलम् । ३ क. क्यते । ४ ग मुर्गाद्दः । ५ क क्ष्मप्र । ६ क.

ताम्बूलभृतगल्लाऽयं भल्लं जल्पति मार्नुषः । कगोति खादनं पानं सदैव तु यथा तथा ॥ १८१ ॥

अत्र ग्रहाद्यः शब्दा ग्राम्याः !

वस्रवेदूर्यचरणैः क्षतसम्बरजःपरा ।

निष्कम्पा रचिना नेत्रयुद्धं वेदय सांप्रतम् ॥ १८२ ॥

अत्रास्वरग्रनपाँदैः क्षततमा अचला (भूः) कृता, नेत्रद्दं बोधयेति नेयाँथेता।

धम्मिह्रस्य न कम्य प्रेक्ष्य निकामं कुरङ्गशावाक्ष्याः । रज्यन्यपूर्ववन्धव्युत्पत्तर्मानसं शोभाम् ॥ १८३ ॥

प्रदी०-ग्राम्यं यथा-ताम्बूल० । अत्र गल्लभलमानुषसादनपानराव्दा श्राम्यः ।

नेयार्थं चया-सञ्ज्ञेत ।

अत्र वस्त्रं दृर्थद्रहः,नाम्बः मंगिविक स्तत्तः ,स्त्रशब्देन गगनं विवक्षितम् । न चास्य तत्र शक्तिरिक्ति वाचान्वस्थ गेन द प्रमेश नाम्बरपदं स्थयित । तस्माच गगनप्रती। तिः । यहा स्ववाचिक शच्यत्वस्थणाः यस न्येत गगनमेव स्थयति स्वत्रस्था स्थला वेति वस्तुगिक्तः । एरं वैद्रेशियस्य ॥णै चरणेत्यस्य पादे सत्त्वरणः परेत्यस्य नमसि निष्कम्येत्यस्य चाचलायां मृमे पुष्टः च्याच द्वन्द्वे वेद्येत्यस्य वोधने स्वस्णैव । न च तद्वीकं इतिः हयोजनं वेति नेद्यर्थत्व ।

क्षिष्टं यथा-धान्महस्य ।

उ०-दृढभूमिरित्यसमस्तम्। दीर्घकालाद् नैरन्द पेसेविताभ्यासार्थकं यत्नविशेषणं वा। तांमं के लेति । यथा सदेव खादनं भक्षणं पानं च करोति तथा तु तथैव भक्षं सम्यग्नलपतीत्यर्थः । नैसर्गिकत्वं चात्र साध्मर्यम् । ग्राम्या इति , गल्लाद्यो गण्लादिषु विद्ग्धैनं प्रयुज्यन्त इत्यर्थः । बस्त्रति । ( ससी विवोधयन्त्याः कस्याश्चिद्वक्तिः ) । वस्त्रमम्बरं तस्य वैद्र्ये माणिः सूर्यस्तस्य चरणः पादैः किरणैः क्षतं सत्त्वरजोभ्यां परं तमोऽन्धकारो यस्या ईदशी निष्कम्पाऽचला भूमी रचिता कृता तत्सांप्रतं नेत्रयुद्धं नेत्रद्धं वेद्यं बोधयोद्घाटयेत्यर्थः । वाचकत्विति । स्वराव्यवः चक्रवेत्यर्थः । लक्षितलक्षणोति । इदमाद्यपक्षे । लक्षितेन पदेन बोधनात् । द्वितीय आह्-लक्षणा चेति । तमसीति । सत्त्वरजःपरत्वेन तमसो गुणस्य बोधनेऽप्यन्थकारे लक्षणेविति भावः । वोधन इति । उद्घाटनस्त्रप इत्यर्थः । धिम्मलस्यति । कुरङ्गशावाक्ष्या अपूर्वस्य बन्धस्य विशिष्टोत्पत्तिः संबन्धो यत्र तादृशस्य

१ ग. मानवः । २ क. °त्रयुगमं वे १ ग. °त्रदृंद्वं बोधय । ३ क. पादैईततमा ।४ क. °थम् । ध° । ५ क, चीत ।

अत्र धाम्मिल्लस्य शोभां पेक्ष्य सम्य सानमं न रज्यतीति संवन्धे हिष्टत्वस् ।

न्यकारो ह्ययमेव मे यटग्यस्तत्राध्यमी तापसः सोऽप्यत्रेषं निहन्ति राक्षमैकुळं जीवन्यहो रावणः । धिश्यिक्छक्रजितं प्रवोधितवता किं कुम्भक्षंन वा स्वर्गग्रामटिकाविलुण्डनपृथोक्तत्तैः किमेभिर्भुजैः ॥ १८४ ॥

अत्रायमेव न्यकार इति वाच्यम् उच्छनन्यमात्रं चानुवाद्यम्, न

प्रदी • अत्र कुरङ्गरावाक्ष्या धन्मिल्लस्य दो भां प्रेक्ष्य कस्य मानमं न रज्यतीति संबन्धे प्रतीतिव्यवधानम् ।

अविमृष्टविधेयांशं यथा - न्यकागे ॰

अत्र प्राप्तमरिसत्त्वमयमित्यनृद्याप्राप्तं नः कारन्त्रं विधीयते । अतोऽयमेव न्यकार इति वाच्यम् ।

अनुवाद्यमनुक्तवैव ना भिवयमुक्त रहेत् । १

इति वृद्धवचनात् । अन्यथा हु वैदर्ग ने विलम्बेन वा तथाभावः प्रतीयेत । अयं स्यकार इत्युभयोः पद्योर्दुटन्दाह्न विष्ट न् । तत एट सम्पमानमेव दृष्टं उ०-धिम्मछस्य शोमां प्रेक्ष्य कस्य मा निर्देशयमिति शयेन रिज ते, अपि तु सर्वस्येत्यर्थः । आसत्तिज्ञानविक्रम्बःदत्र 🕡 उम्ब 👉 भार्न् छन 🌖 व्यकार इति 🖟 ( हनुमन्नाटके चतुर्दशाङ्के ) रामेण गक्ष क्ष्य कियमा क्षुटाम्बन्तस्य रावणमा स्वाधिक्षेपोक्तिरियम् । अयमेव मे न्यकारं किः यदाय मर्न्त राणः अन्यस् -तत्कृतपराभवादि। अरयो नत्वेको द्वा अनेन पृत्येको उपि नः SSनीदधुना Sकम्मादव बहुव इति व्याज्यते । तत्रासी तेप्वपि मुख्य-तार : । आभ्या अध्यत्नकाम्बामाभेजतेव बोत्येते । अत्रैव मत्समीप एव न तु दृरे कुरुं वालवृद्धन्त्रीश्रभृति । निहन्ति । स्त्रीव-धस्य मृतत्वेऽपि वर्तमानसामीप्याविवक्षया सर्वत्र वर्तमानानिदेशः किनिद्राक्षमभटानिति पाठः । एतावता न्यकारातिशयः । अहो इति निर्वेदातिशयः । रावर्यात लोकानिति रावणः । अनेन तत्सहनेऽनोचित्यातिशयः । जीवति, काका न जीवतीत्यर्थः । धिन्धि-गिति निन्दातिशये । अत एव शक्रजिनमित्युक्तिः । शक्रोऽपि येन जितस्तस्य मनु ण्यमात्राक्त्रयेन निन्दातिशयप्रतिते: । प्रवे वित्वतिति णिजननाद्भावे कम्ततो मतुप्। म तु क्तवत्वन्तः । कर्माणे तस्यासाधुत्वात् । स्वर्गस्य प्राप्तिकेवाराग्यामवद्वितुष्टनम् । आम्बाब्दादल्पार्थे 'तद्धिताः ' इति बहुवचनबेध्यष्टिकच्प्रत्ययः । एभिः प्रसि-द्धपराक्रमेर्भुजै: किम् । भुजहुबक किर क्षेत्रणज्ञरात् । अस्सित्त्वमिति पाठ: । अभिभयमिति पाठेऽपि विभेयमित्येवार्थः । ( शार्दूलविक्सीडिनं छन्दः ) । **दृद्वचनादिति ।** उद्देश्यविधेयताशालिबोधे विधेयवाचकप्राग्वर्त्युद्देश्यवाच-

वृथान्व विशेषितम् । अर्वं च शब्द ग्वना विपरीतां कृतोति वाक्यरयैव दोपो न वाक्यार्थम्य ।

यथा वा,

अपाङ्गसंमार्गितरङ्गितं दृशोः भुवोग्रालान्तविलामिवेछनम् । विमारिगःमाञ्चनकञ्चकं तनोः रतनोति योऽसौ सुभगे तवाऽऽगतः ॥ १८५ ।।

अत्र योऽमातिति पदद्वयमनुदार्द्यविभेषार्थनया विवक्षितमनुदाद्यमात्रप्रतीन

तिकृतं ।
प्रदीत-पद्मित्युक्तम् । अपि चात्र वृथोच्छूनैरित्यसंगतम् । उच्छूनत्वमात्रस्यैवानुवादौचि-त्यान् । न तु वृथात्विदेशिपतस्य । किमेभिरित्यनेन वृथात्वस्यैव विधेयत्वात् । अर्थभेदो-पगमेऽपि किमेभिरिते वैफल्याभिधानीदरोधात् । वृथोच्छूनस्य तदौचित्यात् । ननु न्यक्का-रोऽयमित्यत्र वैपरित्येन विधेयत्वप्रत्ययादर्थदोप एवायं स्यादिति चेत्, ने खल्वत्र विव-सितोऽथे दुष्टः । किंतु कमविद्योषाद्विवाक्षितार्थप्रत्यय एवेति दाञ्दविद्योष एवापराध्यति । द्याद्वित्येण तत्प्रतीतेर्वेकल्यात् । यथा विरुद्धमतिकृति ।

न केवलं विधेयम्योपसर्जनत्वन्युत्कमत्वाम्यामेवायं वाक्यदाषः । किंतु न्धियानुपस्थित् त्याऽपि । यथा — अपाङ्ग० ।

अत्र योऽमाविति पदद्वयमुद्देश्यविषेयार्थकतया ।विवाक्षितम् । उद्देश्यवाचिनो यच्छि व्यद्मय स्वार्थपरामर्शकतच्छब्दापोक्षितत्वात् । न चैतत्तत्प्रतिपादकम् । यच्छब्दसांनिध्य-उ - कपद्रनोपियितिर्हेतुरिति भावः । द्यात्वस्यैव विधेयत्वादिति । घटो घट इतिवद् योग्यमेतादिति भावः । अर्थभेदोपगमेऽपीति । उच्छूनताया भुजानां वैफल्यस्य भेदादिति भावः । अर्थभेदोपगमेऽपीति । उच्छूनताया भुजानां वैफल्यस्य भेदादिति भावः । अर्थनेद्वृथापद्योर्न पौनरुक्त्यम् । चैफल्योति । अस्यानौचि त्यविशिष्टतयेति शेषः । तदोचित्यादिति । एवं चानुवादोऽयुक्त इति भावः । प्रसङ्काः वृत्तत्वथनम् । अयुक्तःनुवादेऽपि विधेयाविमर्शः फल्रतीति काश्चित् । शब्दान्तरेण । शब्द्यभिक्तमविशेषमृतरचनानतरेणेत्यर्थः । विधेयस्योपसर्जनत्वेति । वृथोच्छूनौरित्यंश इदम् । अपाङ्गिति । (नायकागमनोत्सवं निवेद्यन्त्याः सख्याइयमुक्तिः ) । तवेत्यस्य पष्टचन्तत्रयेऽप्यन्वयः । अपाङ्गसंबद्घं दशोस्तरङ्कितं वक्रप्रेक्षणपरम्परामित्यर्थः । भूसंबन्धिकृटिलान्तमागे विलासयुक्तं वोद्धितं वक्रताधिक्यं नर्तनं विसारि प्रकाशयोग्यं रोमाञ्चनमेव कञ्चुकं मर्वोद्घन्यान्तन् , यस्तनोति स आगत इत्यन्वयः । (वंशस्यं वृत्तम् ) । उद्देश्यविधेयार्थकतयोति । तद्घोषकवाक्यार्थवटकार्थकतयोत्वर्थः । यस्त-

१ ग. °त्र श°। २ क. °रीतैव कु°। ३ क. बिळास वेहिस्। ४ क. ° द्यसा°। ५, क. न ह्यत्रं।

ृतथा हि, प्रकान्तप्रसिद्धानुभूतार्थाविषयम्तच्छव्दो यच्छव्दौ<mark>षादानं नापे</mark>ः क्षेत्र क्रमेणोढाहरणम्,

कातर्य केवला नीतिः शौर्य स्वित्रद्वेष्टितम् ।
अतः सिद्धिं समेताभ्यामुभाभ्यामन्त्रियेष सः ॥ १८६ ॥
द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां
स्यागमप्रार्थनया क्यालिनः ।
कला च सा कान्तिमती कलावतः
स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ १८७ ॥
उन्कम्पिनी भयपरिस्वलितांशकान्ता
ते लोचने प्रतिदिशं विश्वरे क्षिपनी ।
क्रूरेण दारुणतया सहस्व द्य्या
धूमौन्धितेन दहनेन न वीक्षिताऽसि ॥ १८८ ॥

प्रदी० - नाद्मादीनां प्रमिद्धपरामशेकत्वात् । ननु केवलयोगिष यसदोः प्रयोगद्धिनात्मान् प्रभावमेवानयाराभिद्धम् । उच्यते — अनयोः परम्पराथीपसार्थकत्वं नियनमेव । एतदेवो-च्यते 'यसदोनित्याभिमंबन्धः ' इति । स चाभिमंबन्धः शाब्द आर्थो वा । तत्र द्वयो-रुपादाने शाब्दः । यथा 'म दुर्भतिः श्रेयानि यम्य नाऽऽद्रः' इति । एकम्य द्वयोरिप वाऽनुपादाने त्वार्थः । अनुपास्तम्यापि सामर्थ्यादेवाऽऽक्षेपात् ।

तत्र तच्छक्देन यच्छक्दाक्षेपः प्रकान्तप्रभिद्धानुम्तार्थकेने, यथा—कानर्यः। अत्र स इति प्रकाननं राजानमाह ।

द्वयं । अत्र सेति प्रसिद्धा । उन्कम्पिनी ।

उ०-नोत्यमी समागत इत्युद्द्रचिविध्यमावी विवक्तिः। स च प्रतीयते। योऽसी प्रिमिद्ध इत्येव प्रतीतः । तदाह यच्छब्द्रित । यच्छब्द्राक्षेपो नतृपादानमेवत्यर्थः । कातर्पनिति । ( रघुवंशे सप्तद्रामगेदिविध्नामकराद्या वर्णनिमद्म् )। चापलं चपलता-प्रयुक्तं चेष्टितमित्यर्थः । चापले स्विधिकोऽण् । तदीयचेष्टितमित्यर्थ इत्यन्ये । केवलेति लिङ्गिविपयीमेन शौथेऽपि योजनियम् । आक्ष्पे विज्ञं तु त्युत्पान्त्वेचित्र्यं पदस्वमावो वा । प्रत्रान्तिमिति । मोऽतिथिनाम राजा । अत्रोत्मन्यामित्यनेव सामध्यीत्परम्परसाहित्य-लामे समेतास्यामिति चिन्त्यप्रयोजनम् । प्रत्रान्तमिति । त्युत्पानिते । (कुमारसं-भवे पञ्चममों ) बटुवेषेण पार्वती छल्यतः शिवन्योक्तिः । पूर्वमेका चन्द्रकलेव शौच्याऽऽ-भित्, तवैवं निश्चये सिति द्वयं शोचनीयतां गतिमिति भूतकालेनाऽऽवश्यकत्वं शोकस्य व्यज्यते । द्वितीयश्यकारो भिन्नकमः । तेन त्वं चत्यर्थः । (वंशस्यं वृत्तम् ) । उत्क-मिपनी इति।रत्नावल्यां द्रश्यां वासवदत्तां संभाव्य तामनुष्ट्याय शोचतो वत्सराजस्योक्तिः।

१ क. चापलचेष्टितम् । २ ग- °लिताश्रलान्ता । ३ क. धूमाश्रितेन ।

यच्छव्द्रम्तूच्यावर्यातुगतत्वेनोपात्तः सामध्यतिपूर्ववाक्यातुंगतस्य तच्छव्द्स्योपादानं नापेक्षते । यथा,

साधु चन्द्रमिस पुष्करैः कृतं मीलितं यदिभरामनाधिके । उद्यता जियिनि कामिनीमुखे नेन साहसमनुष्टितं पुनः ॥ १८९ ॥ हागुपात्तमतु यच्छब्द्स्तच्छब्दोपादानं विना साकाङ्क्षः । यथा-अत्रैव

प्रदी ० - अत्र ते इत्यनुभूते । त्रिष्व धैतेषु यच्छव्दोपादानं नावश्यापेक्षणीयम् । तद्भावेऽप्याक्षेपादेव यः पूर्वे क्तगुणवान्, या प्रसिद्धाः, ये अनुभूते इति च प्रत्ययाविधातात् । यच्छव्दन्तृत्तरवाक्यगत एव सर्वत्र तच्छब्दाक्षेपसमर्थः । यथा - साधु चन्द्र ।

यथा च मम--

' मातर्भारित वत्सवत्सलतया किं नाम नाऽऽचर्यते मित्राणि स्थिरताविवेकविनयाः कार्ये मुह्दत्प्रार्थितम् । इत्यालोच्य विमुच्य मामिह मनागनतिहेतं स्थीयतां यावत्त्वाहशाविप्रयोगसुभगा लक्ष्मीर्मया लम्यते'।।

पूर्वनाक्यगतस्तु तदाक्षेपासमर्थतया तदुपादानमेवापेक्षते । यथाऽत्रोदाहरणे पूर्वार्ध-पादयोर्व्यत्यामे ।

उ०-उत्कम्पिनी । कम्पयुक्ता । भयेन गलितोत्तरीयप्रान्ता ते अनुभूते विधुरे कातरे छोचने प्रतिदिशं कश्चिन्मां त्रास्यतीति बुद्धचा क्षिपन्ती त्वं क्रूरेणातिप्रवृद्धेन दारुणतया निष्करुणतया दहनेन दाहजनकधर्मवता सहसा तत्कालमेव दग्धैव यतो धूमान्धितेन तेन न वीक्षिताऽसि न दृष्टाऽस्यतो द्गधऽसि । यदि पश्येत्तार्हि न दृहोदिति भावः । (वसन्त-तिलका लन्दः )। साध्विति । अभिरामताधिके सौन्दर्याधिके चन्द्रमस्युदिते सित पुष्करै: पद्मैर्यन्मीलितं तत्साधु कृतम् । तेन चन्द्रमसा तु कामिनीमुखे जियनि सर्वजैतिर सति उद्यता साहसमिवचार्यकारित्वमनुष्ठितमित्यर्थः । (रथोद्धता छन्दः )। मातरिति। [है मातर्भारति वन्से (मिय) या वन्सलता तया किं नाम (अकार्यमिप) त्वया नाऽऽ॰ चुर्येत न क्रियते, अपि तु क्रियत एवेत्यर्थः । तथा हे मित्राणि स्थिरता स्थैर्थे विवेको विचारो विनयो नम्रता च तत्संबोधनम् । सुहृदा (मया) प्रार्थितं कार्यमकार्यमप्येतद्व-रयकर्तन्यमित्यान्नोच्य विचार्य (बुष्माभिर्मातृसुह्यद्भः ) इह समायां मां विमुच्य मना-गीषदन्ताईतं गुष्ठं यथा तथा स्थीयताम् । कियत्काछं तत्राऽऽह—याव-दिति । यावत्त्वादृशानां भारतीस्थिरतादीनां विप्रयोगेण विरहेण सुलभा श्रीमेया लम्यते तावदित्सर्थः । श्रियः सरस्वत्या गुणैश्च साकं विरोधस्य लोके प्रसिद्धत्वा-देवं याचनम् । ( शार्दृ्लिविक्रीडितं छन्दः ) । यथाऽत्रैवेति । साधु चन्द्रमसीति

१ क. ग. °क्यार्थग° । २ क. सापेक्षः । ३ क. °प्येषु ° । ४ मू. पु. सुलभा ।

श्लोक आद्यपादयोव्येन्यामे । द्वयोरुपादाने तु निगकाङ्क्षत्वं प्रसिद्धम् । अनुपादानेऽपि सामर्थ्येतिकचिद्द्वयमपि गम्यते । यथा,

> ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ने किमपि तान्यति नेष यत्नः। उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निर्वधिविषुका च पृथ्वी ॥ १९०॥

अत्र य उत्पत्स्यने नं प्रताति ।

एवं च ] तच्छब्दानुपादानेऽत्र साकाङ्क्षत्वम् । न चासात्रिति तच्छब्दा-थमाह ।

प्रदी०—नतु पूर्ववाक्यगतोऽप्ययं तदाक्षेपसमर्थः, यथा 'तच्चक्षुर्यदि हारितं कुलवंदः' इत्या-दाविति चेत्। मत्यम्। समर्थो न तु सर्वत्र । किं तु यदीत्येतावद्र्पस्तत्पर्यार्थः । उत्तर्वा-क्यगस्तु सकल्रह्मप्रत्येति विशेषः । यद्वा यदीत्यव्ययं न तु यच्छव्दः । तच्च भिन्नम्व-भावमेव । एवं चेच्छव्दोऽपि ।

द्वयोरप्यनुपादानेऽप्यार्थो यत्तदोः मंत्रन्थः । यथः—ये नाम० । अत्र य उत्पत्स्यतेऽस्ति वा मम समानधर्मा तं प्रति यत्न इति स्फुटमेवावगम्यते । यथाश्चते हि न पूर्वीर्धेन कथमप्यन्वयः ।

यत्तु 'प्रकानतां वर्धकस्य तच्छव्द्रस्य यच्छव्द्रापेक्षेव न' इति व्याख्यानं तद्व्यक्तिविवेकाः द्यनाळोचनानिबन्धनं प्रकारोकारानिभमतं च। यद्यं 'यच्छव्द्रोपादानं नापेक्षते' इत्याह, न हु

उ०-पद्ये। तच्च श्रुशिति। तच्च भृथेद्यस्ति तार्हि कुवल्ये ही रितमिति प्रतीते स्वादेश व्देश विनाडि प्रतीते तिर्वाद त्वादिति भावः। य नामिति। (माल्ती मार्थेवे स्थमाङ्के भवमूतेरु-किरियम्)। न इति 'अम्मदो द्वयोश्च' इति एकत्वे बहुवचनम्। तेन ममेत्थनेन न विरोधः। नामिति कोधे कुत्सने वा । अवज्ञामवहेल्नां ये प्रथयन्ति कुर्वन्ति ते किमिप ज्ञानन्ति। न किमपीत्यर्थः। तान्प्रति एप यन्तोऽपि न अत्र प्रन्यन्त्य पर्गर्थत्वाद्विरोषानिष्यम्य च द्रोपाम्यनुज्ञाफलकत्वात्कं प्रतीति जिज्ञामः यामः ह - उत्पत्म्यत इति। उत्पत्स्यत इत्यत्र हेतुः कालस्य निरवधित्वम्, अम्तित्यत्र तु पृष्टका विपुलत्वम्। य उपत्स्यते इति वा तं प्रति यत्न इति यत्तदोर्वेत्यस्य चाध्याहारेण 'योजना। (वमन्ति एका लन्दः)। अत्रोति। उत्तरार्थ इति भावः। स्फुटमेवेति । यत्तच्छव्दाक्षेत्रादिति भावः। आक्षेन

१ क. °ने नि° : २ क. °पिं द्वयमपि क्वित्सामर्थ्याद्रम्यते । ३ क. °र्थ्यात्कुत्रचि° ४ क. °थ्यांत्कुत्रचि° ४ क.

असी मरुच्चुम्बितचारकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः :
वियुक्तरामातुरदृष्टिविक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवाऽऽगतः ॥ १९१॥
अत्र हि न तच्छब्दार्थेपतीतिः ।
, प्रनीतौ वा,
कर्वालकरालदोःसहायो युधि योऽसौ विजयां चुनैकम्छः ।
यदि भूपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत ततः कृतं कृतं स्यात ॥१९२॥
अत्र स इत्यस्याऽऽनर्थेवयं स्यात् ।
जैथ,

प्रदी ० - 'यच्छठदं नापेक्षते' इत्यादि । तस्माद्यथान्याँ स्यातमेवाऽऽद्रणीयम् । एवं च 'योऽमी सुमो।' इत्यत्र तच्छठदम्यानुपादानादाक्षेपासंभवाच यच्छठदः साकाङ्कः ।

ननु स्यादेवैनत् । यदि तच्छव्दार्थकोऽयमदःशब्दो न स्यादिति चेत् । तत्किमदस-

स्तच्छव्द्पर्यायता । तथा सति-असौ० ।

इत्यनाद्दशब्द्स्तच्छव्दार्थमेवाभिद्ध्याल त्विद्मर्थम् । अथात्र वैयात्यादिष्टापत्तिमाः छम्बसे तर्हि—कर्वाछ ॰ ।

इत्यत्र स इत्येतत्पुनरुक्तं स्यात् । अद्इशब्देन तद्शीभिघानात् । नन्वर्थान्तरमस्य न निषेघामः । किं त्वनुजानीमम्तदर्शकत्वम् । कथमन्यथा—

उ०-पासंभवाचिति । पूर्ववाक्यस्थत्वाद्यच्छव्दस्येति भावः । एवं च विधेयाविमर्श इति बोध्यम् । अग्न यच्छव्द उद्देश्यसमर्पक एव तच्छव्दो विधेयसमर्पक इति प्राञ्चः । असा-विति । (हनुमन्नाटके षष्ठाङ्के पद्यमिद्म् ) । मरुत्पवनो हनुमात्पता च । चुम्बनं पक्षे मुख्यं पक्षे संयोगः । केसरो बकुछः सटा च । ताराधिपश्चन्द्रः सुग्रीवश्च । मण्डलं विम्बं राष्ट्रं च । प्रसन्नताराधिपमण्डलमेवाग्रणीर्यत्र प्रसन्नताराधिपस्य सुग्रीवस्य मण्डले राष्ट्रेऽप्रणीरिति । चार्थः । वियुक्तो रामो दाशरियः, वियुक्ता रामा कामिनीत्यर्थः । आतुरदृश्चिवीक्षितत्वं सहायोत्कण्ठया विरहोद्दीपकत्वेन च । (वंशस्थं वृत्तम् ) । न त्वद्मर्थमिति । तथा सिति विधेयत्वावगमेऽनुवादकयच्छव्दापेशा स्यादिति भावः । वैयात्यादिति । प्रकान्ताद्यर्थ- कतत्पद्वत्कचिद्दःपदेऽपि तदनपेक्षा स्यादिति भावः । करवालेति । करवालेन करालं भयजनकं दोःसहायं यस्य । युधि विजयनाम। योऽर्जुनः स इव एक एव मङः । यद्वा विजय इति सप्तमी । विजयार्जनेति पाठे तु विजयस्यार्जन एकमङ इत्यर्थः । ईद्दशो यः स यदि तत्र कार्ये मृपितना विनियुज्येत ततः कृतं कार्ये कृतं

१ क. °यार्जर्न ° । २ क. ग. °क्यं भवेत् । ३ क नतु । ४ क. °ख्यान मे °। ५ क. इति पुन °।

योऽविकलपिदमर्थमण्डलं प्रयतीश निस्तिलं भवद्वपुः । औत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य निन्यसुस्तिनः कृतो भयम् ॥ १९२ ॥ इतीदंश्चव्दवद्दःशब्द्स्तच्छब्दार्थमभिधत्त इति । उच्यते । तक्षंत्रैव वाक्यान्तर् उपादानमद्ति न तत्रैव यच्छब्द्स्य हि निकटे स्थितस्तच्छब्दः प्रसिद्धि प्रामृशति । यथा,

यत्तद्जितमत्युग्रं क्षात्रं नेजोऽस्य भूपतः । दीव्यताऽक्षेस्तदाऽनेन नूनं नद्पि हारितम् ॥ १९४ ॥

इत्यत्र तच्छव्दः।

प्रदी०-योऽविकल्प०।

इत्यत्रेदंशव्दस्यापि तच्छव्दार्थंकता । इदमद्मीः ममानशीलत्वादिति चन् । मन्य-मात्थ । परं तु यच्छव्दाव्यविहतानन्तरवर्ती समानाधिकरणम्बच्छव्देऽपि प्रमिद्धिमात्रे निरूदः किं पुनरिद्मादिः । यथा—यत्तद्० ।

इत्यादी । तस्मात् । ' योऽविकल्पम्—' इत्यत्रेव व्यवधानेनादः प्रयोगा युक्तः, न

उ०-युक्तं स्यादित्यर्थः । संभूतमेव स्यादिति वा । ( मालभारिणी छन्दः ) । योऽविकल्पिमिति । ईश्वरं प्रति भक्तस्योक्तिः । अविकल्पं निःमंदेहिनिदं प्रमिद्धं निस्तिलमर्थमण्डलं भवद्वपुस्त्वदिभन्नं पश्यिति । बावेन सामानाधिकरण्यम् । परमार्थतोऽभन्त्वन नद्धाः
धेन भवन्तमेव पश्यतीत्यर्थः । यथाश्रुते जडम्य पश्चस्य ब्रह्मस्वस्त्रपत्वाभावाद्मंगत्याः
पत्तिः । स्वात्मेति स्वशब्दः स्वीयवचनः । आत्मशब्दः स्वस्त्रपे । तेन स्वात्मपक्षः स्वीयपक्षः
आत्मस्त्रपपक्षो वा । तत्राऽऽदौ स्वीयत्वेन ज्ञानं तत आत्मेव जगदिति ज्ञानम् । पिष्पृरितत्वं चैतदेव यज्जगतस्तादृशज्ञानविषयत्वम् । अत एव नित्यमुखिनस्तत्स्वस्त्रपत्य कृतो
भयं न कृतोऽपीत्यर्थः । ( रथोद्धता छन्दः ) । प्रसिद्धमात्र इति । एवं च नायं विधेयसमर्पक इति भावः ।

'विभाति मृगशावाक्षी येदं भुवनभूपणम्'

इत्यादौ प्रसिद्धिवोधकत्वाभावात्समानाधिकरण इति । ममानिङ्किविभक्तयादिक इत्यर्थः । (परदारापहर्ता यः स स्वर्गे नाधिगच्छिति'

इत्यादिवारणायाव्यवाहितेति । अत्र तु विसर्गेण व्यवहितः । अत्रैव यत्त-दोर्व्यत्यासेऽतिप्रसङ्गवारणायानन्तरवर्ताति । यत्तदिति । (वेणीमंहारे प्रथमाङ्के ) भीमस्य सहदेवं प्रत्युक्तिः । (अन्य भूपतेर्युधिष्ठिरस्य तत् प्रसिद्धं यद्कित्मुद्धटमत्युप्रं

९ क. ग. स्वात्म°। २ क. न चत°। ३ क. °स्य नि°। ४ क. ग. स्थितः प्र°। ३६

ननु कथम् ,
कल्याणानां तैवमसि महसां भाजनं विश्वमूर्ते !
धुर्या लक्ष्मीमथ माये भूँकां धेहि देव ! मसीद ।
धुर्या लक्ष्मीमथ माये भूँकां धेहि देव ! मसीद ।
ध्यात्पापं प्रतिजहि जगनाथ ! नम्रस्य तन्मे
भद्रं भद्रं वितर भगवन् ! भूयसे मङ्गलाय ॥ १९९ ॥
अत्र यद्यदिन्युक्त्वा तन्म इत्युक्तम् ।

उच्यते । यद्यदिति येन केनिचिद्रूपेण स्थितं सर्वात्मकं वस्त्वाक्षिप्तम् । तथाभृतमेव तच्छव्देन परामृत्यते ।

प्रदी०-कथं तर्हि— न केवलं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादिष यः स पापमाक् '

इत्यत्र तच्छव्दो न प्रसिद्धार्थ इति चेत् । य इत्यत्र विच्छेदेन व्यवधा-नात् । योऽसावित्यत्र तु संधिना यच्छुँ ब्दैकनिविष्टैकदेशत्वेनाविच्छेदात् । ननु भवेदेवं यदि यत्तदोर्नित्याभिसंबन्धः स्यात् । स एव तु नास्ति । कथमन्यथा ' यद्यत्पापं प्रति-जिह जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे ' इत्येजैकयत्परामृष्टस्यैकेन तदा परामर्रोऽपि द्वितीययच्छः ब्दानिराकाङ्का प्रतीतिः । द्वितीयतत्पदाभावात् । न च तत्राऽऽक्षेपोऽपि । यदः पूर्ववाक्यगतत्वादिति । मैवम् । न खल्वेकेनैव रूपेण यत्तद्भचां परामर्शनियम इति ब्रूमः । किं त्वेकस्य ताम्यां परामर्श इति । तथा चात्रापि पापात्मकं वस्तु येन केनचिद्धिशेषद्वयेन यत्पदाम्यां परामृष्टं तत्पदेन तु पापत्वेनैकेनेति को विरोधः । वस्तुतस्तु यद्यदिति न पदद्वयम् । किंतु 'नित्यवीप्सयोः' (पा०सू० ८।१।४) उ - क्षात्रं तेज आसीत्तदा द्यूतप्रसङ्गे ऽक्षेर्दीव्यता ऽनेन युधि छिरेण नूनं तदिप तेजो अपि हारितम् । आपेना राज्यादिकम् ) । विच्छेदेन । असंहिताकृतार्धमात्राकालेन । विस-र्गेण व्यवधानमित्यन्ये । कल्याणानामिति । मालतीमाधवे प्रथमाङ्के सूत्रधारस्य सूर्य-प्रार्थनेयम् । हे विश्वमूर्ते सूर्य त्वं कल्याणानां कल्याणहेतूनां महसां तेजसां भाजनं पात्रमसि । अथ मिय घुर्यो नृत्यभारवहनसमर्थी छक्ष्मी संपत्ति मृश्मत्यन्तं घेहि अर्पय। ह देव प्रसीद । हे जगन्नाथ नम्रस्य मे यद्यज्ज्ञातमज्ञातं च पापं तत्प्रतिज**हि नाराय ।** हे भगवन्भृयसे मङ्गलाय मङ्गलार्थ भद्रं भद्रमत्यन्ताभीष्टं वितर देहि। (मन्दाक्रान्ता छन्दः )। यच्छव्दार्थस्तदा परामृद्यत इति नियमो न तु यावद्यत्पदं तावत्तत्पद्मिती-त्याशयेन समाधत्ते-मैवमिति । विशेषद्वयेनेति । उपपातकत्वमहापातकत्वादिनेत्यर्थः। एकेनेति । बुद्धिविषयतावच्छेदकावच्छिन्ने तदादीनां शक्तेरिति भावः । अत एव---

' स र्रहाध्यः स गुणी धन्यः स शूरः स च पण्डितः । स कुलीनः स विकान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः ।

९ क. स्वमिह महसामीशिषे त्वं विघत्से, पुण्याम् । २ क. शं देहि । ३ क. °च्छबंदिनि° ।

यथा वा,

किं लोभेन विलङ्घितः स भरतो यनतद्वं कृतं

मात्रा स्त्रीलघुतां गता किमथ वा मातेवं मे मध्यमा ।

मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमध्यायानुजोऽसी गृहः

मोता नात्कलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ॥१,९६॥

अत्राऽऽर्यस्योति तातस्योति च वाच्यम् । न त्वनयोः समासे गुणी-प्रदी०—इति सूत्रेण वीष्सायां यदो द्वित्वापन्नोऽयमग्देशः । तथः चाऽऽदेशिनकन यत्पदेन तत्पदेन च द्वाभ्यामप्येकेनव ऋषेण पापपरामर्शः । आद्शम्तु साक्रव्येन संब-स्थपरताग्राहक इति थत्पदीयेनव नेन नदुपपत्ती न नत्पदेऽपि । यत्र नु नत्पदेऽपि वीष्मा तत्र न यत्पदेऽप्यादेशः । किं तृभाभ्यां ऋषद्वयेन स्वीपम्यापनिति सारम ।

असमासवत्समासेऽप्यनेकपद्गतत्वनास्य वाक्यदोपत्वम् । यथः —िकं लांभेन् । अत्र कलत्रे तातसंबन्धस्यानुने चाऽऽर्यमंबन्धस्यान्कपाधायकत्वेन विधित्मित्याः समासाद्वणीभावः । वाक्यदोषत्वं तु यथा तदुक्तम् । मोऽयं पष्टीतत्पुर्वंषममामः । एवं उ०—इत्यादौ नानातत्पद्परामृष्टस्यैकेनैव यत्पदेन प्रतीतिगिति भावः । तदुपपत्ता । प्राथम्यात्तेनैव साकल्येन संबन्धप्रतीत्युपपत्ता । न तन्पदेऽपीति । वीप्साचोत्तका द्वित्वापत्र अवेद्य स्वानिभिन्तेस्तैः फल्वेबिचतम् 'इति । यत्र तु तन्पदेऽपि वीपमोति । अपिना यत्पदे । वीप्सा तद्ये साकल्येन संबन्धः । तत्र तृ तन्पदेऽपि वीपमोति । अपिना यत्पदे । वीप्सा तद्ये साकल्येन संवन्धः । तत्र न सम्पदेऽप्यादेशः । अपिना तत्पदे । आदेशो द्वित्वापत्रः । किं तु पदद्वयं प्रथगविति भावः । यथा ' यं यं व्यती-याय पतिवरा सा विवर्णभावं स स भृमिपालः ' इत्यादा । अत्र नरेन्द्रकन्यया कर्मण व्यतीतानां क्रमेणेव वैवर्ण्यप्रोधिरिति प्रथकप्रयश्चेषणेव प्रथकपदाभ्यां बोधः । तद्वाऽऽह—किं तुभाभ्यामिति । इदमपि क्रमभद्विवक्षायाम् । तद्भद्विवक्षाविग्रहऽपि तथा प्रयोगे त्वेकत्राऽऽदेशो व्यर्थ एव । यथा

' यद्यदाचराति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरा जनः '

इत्यादो । किं लोभेनेति । रामवनवामे हेतुं चिन्तयतो लक्ष्मणस्योक्तिरयम् । स विनयार्जवादिमस्वेन प्रासिद्धः । येन भरतेन कर्जा, मात्रा, करणभृत्येतद्वनवामादिः एवं कपटेन कृतमुत्पादितम् । भरत इति नामग्रहणमनुःचितकारित्वात्कापेन । अथवा मे माता मध्यमा कैकेयी स्त्रीषु निस्गीसिद्धां लघुतां गता । अथवेतद्दित्यमपि मम चिन्तितं मिथ्या । तत्र हेतुः । असौ भरत आर्थो रघुनाथस्तदनुजः । गुरुः । अत्र म इति शेषः । तथा च भरतेऽत्यसंभावितमेतत् । माता च तात्कलत्रमित्यतो हेतोविधात्राऽनुचितं कृतं मन्ये । (शार्दूलविक्तीडितं छन्दः ) । उनकः पीधायक-त्वेनिति । तादशस्य हि प्राधान्यमुचितमिति भावः । तदुक्तामिति । आर्यानुजनता-

१ क. ग. तथा किं लो ै। २० क. °व वा म ै। २ क. °ति वा ै। ४ क. यदी ै। ५ क. ° इसः स ै।

भावः कार्यः । एवं समासान्तरेष्वप्युदाहार्यम् ॥ विरुद्धमतिकृद्यथा,

श्रितक्षमा रक्तभुवः शिवालिङ्कितमूर्तयः । विग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥ १९७ ॥ अत्र क्षमादिगुणयुक्ताः सुखमासत इति विवक्षिते हता इति विरुद्धार्थमतीतिः। पर्देकदेशे ययासंभवं क्रमेणोदाहरणानि—

अस्त्रमितचपत्रत्वात्स्वम्भगयोपमत्वात्पिरिणतिविरसत्वात्संगमेनाङ्गनायाः ।
इति यदि-शतकृत्वस्तत्त्वमास्रोचयामस्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरत्यन्तरात्मा ॥ १९८ ॥

प्रदृश्चिम्समासान्तरेऽपि । विरुद्धमतिकृद्यथा—श्रित् ।

अत्र क्षान्तिमन्तोऽनुरक्तभुवः कल्याणालिङ्गिता युद्धक्षपणेन दुःखाभाववन्तः शेरत इति विवाक्षिते भूमिपतिता रुधिरस्थानानि शिवाभिरालिङ्गिताः शरीरक्षपणेन गतप्राणे-न्द्रियाः शेरत इति विक्द्धं प्रतीयते । अमतपरार्थे विरुद्धोऽप्यर्थो विवाक्षित इति ततो भेदः । न च प्रकाशितविरुद्धसंकरः । तत्रार्थस्यात्र तु शब्दस्य व्यङ्गकतया विशेषात् । पद्मेकदेशे यथासंभवमुदाहरणानि । तत्र श्रुतिकदुं यथा—अस्त्रम० ।

उ० - तकल्रत्रमित्यनेकपद्गतत्वाद्वाक्यदोषत्वामिति भावः । आर्यानुज्ञस्वादिविशिष्टविधिः संभवाद्विरोध्यादिसाधारणसंबन्धस्योत्कर्षहेतुत्वेन तस्यैव युक्तत्वाच्च नायं दोष इत्येके । श्रितक्षमा इति । सामोपल्रव्यसिद्धीनां राज्ञां वर्णनमिदम् । अद्य ते राजानः श्रिता आश्रिता क्षमा क्षान्तिर्येस्ते रक्ताऽनुरक्ता भूः, भूस्थो लोको येषु ते । शिवेन कल्याणेनाऽऽलिङ्गिता मूर्तयो येषां ते । विग्रहस्य युद्धस्य क्षपणेन त्यागेन गतमसुखं दुःखं येषां विधामूताः सन्तः शरते निद्रान्तीति विविश्वतोऽर्थः । पक्षे श्रिता क्षमा भूर्येस्ते । रक्तस्य रुधिरस्य भुवः स्थानानि । शिवाभिः कोष्ट्रीभिरालिङ्गिता मूर्तयो येषां ते । विग्रहस्य देहस्य क्षपणेन नाशेन गतान्यसुखानि येषाम् । असवः प्राणाः खिमिन्द्रियमिति विरुद्धोऽर्थः । युद्धसपणेनेति । सामोपायाभिनिवेशाद्युद्धत्यागेनेत्यर्थः । विरुद्धं प्रती-यत इति । इदं च प्रकृतप्रतीतिजन्यचमत्कारापकर्षकिमिति बोध्यम् । न चामङ्गलाश्रील्यम् । उपघेयसांकर्येऽप्युपाधेरसंकीर्णत्वादिति दिक् । अल्पिति । (कस्यांचित्कामिन्यामनुरक्तस्य कस्यिवित्कामुकस्योक्तिरियम् ) । अङ्गनासंगमस्यालंतायां

१ क. ग. °म्।श्रित°। २ ग. °द्धाप्र°। ३ क. °दुकं य°।

अत्र त्वादिति । यथा वा,

तह्रच्छ सिद्धचै क्रुरु देवकार्यमधीतयमधीतम्सभ्य एव । अपेक्षते प्रत्यर्यमङ्गलब्ध्यै वीजाङ्कुरः नागुद्यादिवास्भः॥ १९९॥ अर्वे द्वचै ब्ध्यै इति करु ।

यश्चाप्सरोविभ्रममण्डनानां संपादियत्रीं शिखरैर्विभर्ति । वलाहकच्छेद्विभक्तरागामकालसंध्यामिव धातुमनाम् ॥२००॥

प्रदी ० - एकत्रपदे वर्णद्वयकदुत्वे पद्दोषत्वम् । पद्स्यैव कदुत्व्प्रतीतेः । एकस्यैव तथात्वे पदेकदेशदोषत्वम् । न चैवं 'सोऽध्येष्ट-' इत्यादौ प्रत्येकं पद्दोषाभावात्कथं वाक्यदौ- षतेति वाच्यम् । न हि नानापद्दुष्टत्वे वाक्यदोषता । किं तु नानापद्वृत्तितामात्रेण । सा च पदावच्छेदेन तदेकदेशावच्छेदेन वेति को विशेषः । त्वादित्यम्य कदुत्वासं- मतौ --तद्गच्छ० ।

अत्र सिद्धचे लठध्ये इत्युदाहार्यम् । निहतार्थे यथा— यश्चा० ।

उ० - हेतवश्चपल्रत्वाद्यः । मन्त्रादिम्समर्थ्याद्ममर्थप्रकादानं माया । स्वप्नश्च माया चेति द्वंद्वः । (मालिनी छन्दः) । एकस्यैवेति । अत्र विरोधिनं शान्तमुपमर्ध विश्रान्तम्य शृङ्गा-रस्यातिमधुरत्वेन क्षुद्रापचारस्याप्यसहत्या पर्नेकदेशग्तृश्चिकदुन्वस्याप्यपक्षकितेत्यर्थः । तद्वच्छोति । (कुमारसंभवे तृतीयसर्गे कामं प्रतीन्द्रस्योक्तिरियम् ) । सिद्धच्या अस्मद्मिम् सर्वेषां देवानां न ममेव कार्यं स्कन्दोत्पत्तिस्वपं कुष्ठ । स्वानिष्टे कथं प्रवृत्तिः स्याद्त आह्—अर्थोऽयमिति । 'शिवस्य पार्वतीवशताकरणस्वपदेवकार्यमृतोऽयमर्थः' अर्थान्तरं स्वानिष्टस्तं तिष्ठम्यं यत्र तादश एव । नन्वन्य एव तत्र नियुज्यतां तत्राऽऽह्—उद्यात्प्राम्बीनाङ्कुरोऽ क्षल्ठच्या अभ्म इवेदं कार्ये त्वामेव प्रत्ययं कारणमपेक्षते । एवं च दैवस्य दुरातिकमत्वादः निष्टशङ्का न कार्येति भावः । ध्ये इति । प्रार्थनेऽतिमधुरभाषणस्यैवौचित्येनास्यात्र दोषत्वं वोध्यम् । (उपजातिरछदः) । यश्चाप्तर इति । (कुमारसंभवे प्रथमसर्गे हिमालयवर्णन- मिद्म्) । अप्तरसां यो विश्रमो विल्ञासस्तन्निमित्तं मण्डनानां भूषणानां गैरिकादिना संपाद्यित्रीं कर्त्रीम् । बलाहको नेवम्बच्छेदेषु खण्डेषु तच्छेदेन् खण्डखण्डीभावेन वा संपाद्यित्रीं कर्त्रीम् । बलाहको नेवम्बच्छेदेषु खण्डेषु तच्छेदेन् खण्डखण्डीभावेन वा विभक्तोऽवच्छेदक्तभेदेनावस्थितो रागो यस्याम्ताद्दर्शीमकालसंध्यामिव धातुमत्तां यः शिखरे-

१ ज. °यमुत्तमं त्वां वीं°। २ ग. °त्र सिद्ध्ये लब्ध्या इति कष्टम्। य°।

अत्र मत्ताशब्दः क्षीवार्थे निहतार्थः ॥ आदावञ्जनपुञ्जलिप्तवपुषां श्वासानिलोछासित-मोत्सपिद्विरहानलेन च ततः संतापितानां दशाम् । संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोश्चवो भहीनामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरङ्गेक्षणा ॥ २०१ ॥ अत्र दृशामिति बहुवचनं निरर्थेकम् । कुरङ्गेक्षणाया एकस्या एवोपा-दानात् । नै च --

' अलसवर्लितैः भेगाद्रीद्वैर्मुहुर्मुकुलीकृतैः क्षणमभिमुखैर्ठजालोलैनिमेषपराङ्मुखैः । हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्भिरिवेक्षणैः कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाऽद्य विलोक्यते '।। २०२ ॥

इत्यादिवदृचापारभेदाद्वहुत्वम् । व्यापाराणामनुपात्तत्वात् । न व्यापरिऽत्र दृक्शब्दो वर्तते । अत्रैव 'क्रुरुते ' इत्यात्मनेपदमप्यनर्थकम् । प्रधानिक्रयाफलस्य कर्त्रसंबन्धे कर्त्रभिर्मायक्रियाफलाभावात्।

प्रदी ० – अत्र मत्ताशब्दः । स हि क्षीबायां सुप्रासिद्धः । निरर्थकं यथा-आदाव०।

अत्र दशामिति बहुवचनमविवक्षितार्थमेव वृत्तपूरणायोपात्तम् । एकस्याः कुरक्के-क्षणाया रम्बहुत्वाभावात् । ' अलसवलित—' इत्यादिवद्वचापारभेदाह्रहुत्विमिति चेत्। न । तत्रेक्षणैरितिवद्त्र तद्नुपादानात् । न च भावसाधनतया द्वचछ्टद एव व्यापारे

उ०-विंभर्ति । अकालसंध्या वर्षाकालसंध्येति दीपिका । (उपजातिरुब्बन्दः) । सुप्रसिद्ध इति । तेन मत्वर्थी निहन्यत इति भावः । आदावञ्जनोति । भाविविरहेण रुद्त्याः कस्याश्चिद्वर्णनमिदम् । कुरङ्गीवेक्षणे यस्याः सा कुक्कुट्यादीनामण्डादिष्विति पुंवद्भावः । सा र्यंद्दृशां संप्रत्येव संतापनाद्यव्यवहितमेव । अन्ययानामनेकार्थत्वात् । अश्रुपयसा निषेकं कुरुते तचेतोभुवो मछीनां पानकर्मेवेत्युत्प्रेक्षा। शस्त्रं पङ्कोन छिप्त्वा उग्नौ संताप्य पयसि निक्षिर प्यत इति पानकर्मस्वरूपम्। दशः कामशस्त्रत्वेनाध्यवसायादित्थमुक्तिः। श्वासानिल्लेनोङ्घासि-तः प्रवृद्धोऽत एव प्रोत्सर्पन्समन्तात्प्रसरन्यो विरहजन्माऽनलोऽभ्रिस्तेन संतापितानाम्।ना-थिका चेयं भविष्यत्प्रवासपातिका । अञ्जनसत्त्वात् । ( शार्दूलविक्रीडितं छन्दः ) । अस्रसोति । अलसवलितेरीक्षणैः को विलोक्यत इत्यादाविवेत्यर्थः । भावति । भावेऽर्थे हरोः किवि

१ ग. °थेंन नि° । २ ग. न वाऽल° । ३ क. ग. 'लितैरित्यादिवत् । ४ क. प्राये कियाफल-संबन्धामा<sup>°</sup>।

चापाचार्यसिपुरविजयी काँतिंकेयो विजेयः शस्त्रव्यस्तः सद्नमुद्धिर्भूरियं हन्तकारः। अस्त्येवैतेत्किमु कृतवता रेणुकाकण्टवाधां वद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः॥ २०३॥

प्रदी ० — वर्तते । विशेषणानन्वयप्रसङ्गात् । एवं 'कुरुते' इत्याप्य ने उद्यापि निर्यक्तम् । प्रधानिक्रयाफल संवन्धस्य कर्त्यविवक्षणात् । नतु 'आशिष नाधः' इतिवत्कर्त्रभि- प्रेतिक्रयाफल स्वामाव आत्मनेपदम्माध्वेव, न तु निर्थकम् । नाथत इत्यपि वा निर्थकम् । अविशेषात् । एवं द्वयोर्थयोर्बहुवचनमसाध्वेविति । उच्यते — 'आशिष नाथः' इत्यनेनाऽऽशिष्यात्मनेपदं नियमयताऽनाशिषि तद्मावो बोध्यते । तस्माद्याचने तस्य युक्तमसाधुत्वम् । 'स्विरितिन्तः कर्त्रभिप्राये कियाफले' (पा० मृ० १।३।७२) इत्यनेन तु कर्त्रभिप्रेतिकियाफल विवक्षायां तिवयमयता पराभिमें बन्धविवक्षायां तिविषयः प्रतिपाद्यत इति तत्रैवासाधुत्वम् । न तु कर्त्रभिप्रेतत्वामावमात्रे । अत एव 'कर्त्रभिप्राय इति किम्, पराभिप्रेतिकियाफले मा भृत् ' इत्यवोचत् । न तु कर्त्रभिप्रेतिकियाफल स्वामाव इति । न चात्र पराभिप्रेतिकियाफले मा भृत् ' इत्यवोचत् । न तु कर्त्रभिप्रेतिकियाफल स्वामाव इति । न चात्र पराभिप्रेतिकियाफले सा भृत् ' इत्यवोचत् । न तु कर्त्रभिप्रेतिकियाफल स्वाच्योतनमात्रमिति नासाधुत्वम् । एवं 'बहुषु बहुवचनम् ' (पा० मृ० १ । १ । २१) इत्येतत्स्तृत्रं बहुवचनं नियमयदृ इत्यवेत्रत्ति येनासाधुत्वं स्यात् । किं तु बहुत्वाविवः सामात्रमित्यत्रय च न द्वित्वेकत्वे विवक्षिते येनासाधुत्वं स्यात् । किं तु बहुत्वाविवः सामात्रमित्यन्यर्थतेवेति युक्तमुत्पश्यामः । एतेन 'अवयवाभिपायेण निर्यक्तवं, समुदा-याभिप्रायेण त्वसाधुत्वमेव दि इति चण्डीदासमतमनादयम् ।

अवाचकं यथा—चापा०।

उ०-त्यर्थः । विशेषणानन्वयेति । अञ्जनलेपादीनां कियायामसंभवादिति भावः । एविमिति । अत्र 'कुरुते ' इत्यात्मनेपद्मुत्प्रेक्षितभ्रक्षीपानकर्मसाध्यमन्मथसंबन्धिनगद्धि- नयलक्षणकार्थस्य सग्द्दशोऽनिभिप्रेतत्वेन तदसंबद्धत्वेन च कर्तृगामिकियाफलाभावाः दनुपपन्नम् । अत एव निरर्थकम् । तद्द्योत्यस्य क्रियाफलगतकर्तृगामित्वस्याप्रत्ययात् । असाधुत्वं तु न । 'कमलवनोद्घाटनं कुर्वने ये 'इतिवन् कामदेवगतफलस्य तत्संबन्धि- नायिकायामारोपमात्रेण दृष्द्द्येऽपि बहुत्वारोपेण च साधुत्वस्य निरूपियेतुं दान्यत्वात् । आरोपफलाभावाच निरर्थकत्वम् । चापाचार्यं इति । (बालग्रामायणे द्वितीयाङ्के रावणद्तस्य परशुरामं प्रतीयमुक्तिः )। चापाचार्यं घनुविद्यागुरुक्षिपुरविजयी शिवोन्विनेयो विनितः । त्रिपुरजेता स्कन्दो येन जित इति पराक्रमातिदायः । रास्त्रेण व्यस्तः स्थाना- द्द्रमुत्किसो न तु स्वयं चालिन ईदृश उद्धिः सदनं गृहम् । अमूर्तिमतोऽपि रास्त्रेण १ क. कार्तवीयों वि° । २ क. 'संधिवि° । ३ क. 'हुत्ववि° । ४ क. 'हुत्ववि° ।

अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः ।
अतिपेलवमितपरिमितवणे लघुतरमुदाहरति शृब्दम् ।
परमार्थतः स हृद्यं वहति पुनः कालकृटघटितमिव ॥ २०४ ॥
अत्र पेलैवशब्दः ।
यः पूयते सुरसरिन्मुखतीर्थसार्थस्नानेन शास्त्रपरिशीलनकीलनेन ।
सौजन्यमान्यजनिरूजितम्जितानां
सोऽयं दृशोः पतित कस्यचिदेव पुंसः ॥ २०५ ॥
अत्र पूयर्शेंब्दः ।
विनयप्रणयेककेतनं सत्तं योऽभवदङ्गः तादृशः ।

विनयप्रणयेककेतनं सततं योऽभवदङ्गः तादृशः । कथमद्यं स तद्वदीक्ष्यतां तदभिषेतपदं समागतः ॥ २०६ ॥

प्रदी०-अत्र विजेय इति यत्प्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थे प्रयुक्तस्तत्र चावाचकः । अश्लीलेषु त्रीडादायि यथा—अतिपेलव० । अत्र पेलेति पेलवशब्दैकदेशो गुह्याङ्गस्मारकतया त्रीडादायी । जुगुप्सादायि यथा—यः पूय० । अत्र पूर्येति पूयव्यं क्षकतया जुगुप्सादायि । अमङ्गल्यं यथा—विनय० ।

उ०-निराकरणात्तस्यैवातिशयः । हन्तकारोऽतिथिवालिः । अनेन सकलनरपितिजेता, विशेषणैदेंवासुरमनुष्यजेता वदान्य इति च फलितम् । किमु किंतु रेणुकाकण्ठवाधां कृतवता
तव परशुना बद्धस्पर्धः पूर्वे बद्धस्पर्धोऽपि चन्द्रहासः र्वड्गो लज्जते । 'चन्द्रहासासिऋथ्यः ' इति अमरात् । यत्प्रत्यय इति । अर्हार्थे हि सः । अर्हत्वं
च योग्यता । सा च भाविविषया । अतीतत्वं च विवक्षितम् । अन्यथा सिद्धत्वाप्रतीत्योत्कर्षासिद्धोरिति भावः । (मन्दाकान्ता छन्दः ) अतिपेलविभिति । मित्रं
प्रत्याप्तस्योपदेशोक्तिरियम् )। अतिकोमलिन्दर्थः । लघुतरमातिमन्द्रम् । सत्यत्वप्रत्यायनायेदम् । परमार्थतस्तत्त्वतः । पुनस्त्वर्थे । (गीतिश्लन्दः ) । गुह्याङ्गन्ति । पुंगुह्याङ्गन्त्यर्थः । पेलश्चान्ते लाटभाषायां तद्घोधक इत्याहुः । यः पूयत इति । कस्यचिन्महापुरुषस्य प्रशंसनमिद्म् )। मुखशब्द आद्यर्थः । सार्थः समृहः । शास्त्रपरिशीलनेनाभ्यासेन
कीलनं संस्कारद्दिकरणं तेन च यः पवित्री क्रियते। सौजन्येन मोन्या जिनरुत्पत्तिर्थस्य।
ऊर्जितानां बलवताम्। ईतं बलम् । (वसन्तितिलका छन्दः )। पूयिति । व्रणक्रेदेत्यर्थः ।
विनयेति । (सलायं प्रति कस्यचित्पूर्ववृत्तमैत्रीकस्य पुरुषस्य वृत्तान्तकथन-

१ क ग. क़रप्रत्य° । २ क. शठः । ३ ग. °ल शब्दो बीडा यः । ४ क. °शब्दो जुगुण्सा । वि°। ५ क. °थमेष स ।

अत्र प्रेतशैब्दः।

कस्मिन्कर्मणि सामर्थ्यमस्य नोत्तपतेनग्रम् । अयं साधुचरस्तस्मादञ्जलिर्वध्यनामितः ॥ २०७ ॥

अत्र किं पूर्व साधुरुत साधुषु चरतीति संदेहः।

किमुच्यनेऽस्य भूपालमौलिमालामहामणेः।

सुदुर्छभं वचोवाणैस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ २०८ ॥

अत्र वचःशब्देन गीःशब्दो लक्ष्यते । अत्र खलु न केवलं पूर्वपद्म्, याव-दुत्तर्पद्मपि पर्यायपारिवर्तनं न क्षमते । जलध्यादावृत्तरपद्मेव, वडवानलाँदौ पूर्वपद्मेव ।

प्रदी - अत्र प्रेतेति मागोऽमङ्गल्यस्मारकः।

. संदिग्धं यथा—कस्मिन्०।

ं अत्र चरभागो ' भूतपूर्वे चरट् ' ( पा० सू० ९ । २ । ५३ ) इति चरट्प्रत्ययो वा ' चरेष्टः ' ( पा० सू० ३ । २ । १६ ) इति टान्तश्चरघातुर्वेति संदेहातपूर्वे माधु-रिति वा साधुषु चरतीति वाऽर्थ इति संदेहः ।

नेयार्थं यथा-किमुच्यते ।

अत्र वचोबाणराव्हो गीर्वाणे विविक्षितः । न च तत्र समर्थः । गीर्वाणराव्ह्योरेव समस्तयोस्तद्थें रूदिनं तु तत्पर्यायान्तराणाम् । अत एव गीःशरादिशव्दोऽपि नत्रासमर्थः । पर्यायपरिवृत्त्यसहत्वात् । तस्माद्धचःशब्देन गीःशव्दो लक्ष्यते । न च तत्र रूदिः प्रयो-जनं वेति नेयार्थता । एवं जॅलल्थ्यादिशब्देऽपि पद्परिवर्तनं द्रष्टव्यम् । परं तु तत्रोत्तर-

उ०-मिद्म् ) । हे अङ्ग तस्य नीचस्य पुरुषस्यामिप्रेतं यत्पदं नीचपदं तदुपनि। अपि तद्वलीचपुरुषवत्कथमीक्ष्यताम् । यो विनयः प्रणयः प्रीतिन्तयोरेकं केतनं स्थानम् । यन्ताहशोऽनिर्वचनीयगुणवानमवत् । (अपरवक्तं छन्दः ) । किसमिनिति । उत्तपते ज्वलित प्रकाशत इति यावत् । सामध्यै कर्तृ । साधुचरः साधुषु चरतीति वा भूत्मूर्वः साधुर्व । किसुच्यत इति । भूपालानां या मौलिमाला मौलिममृहस्तत्र महामणेर्मे-रस्थानीयमणेर्यस्य तेजो वचोवाणेर्देवरिप सुतरां दुर्लभिनिति विभाव्यते । गीःशब्दो लक्ष्यत इति । स्ववाच्यवाचकत्वसंबन्वेनिति भावः । अत्र शब्दे लक्षणेवाचिता । गिर्वाणशब्द्योरेव मिलितयोर्देवेषु रूढत्वादिति, बोध्यम् । जलध्यादाविति । आदिना जलधरादयः, जलधरशब्देन पयोध्यप्रतीतेः । उदक्वरशब्देन मेघाप्रतीतेरिति बोध्यम्।

१ क. °शब्दोऽसङ्गलम् । २ क. ग. 'ध्यादौ तृत्त' । ३ क. ग. 'क्षे च पू । ४ जङ्गध्यादा-विति उद्योतसंमतः पाठः ।

यद्यप्यसमर्थस्यवानयुक्ताद्यः केचन भेदाः, तथाऽप्यन्यैरलंकौरकारैविभागेनै मद्र्शिता इति, भेदपदर्शनेनोदाहर्तव्या इति च विभज्योक्ताः ।

प्रतिकूलवर्णमुपहतलुप्तविसर्गं विसंधि हतवृत्तम् । ्रन्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्षं समाप्तपुनरात्तम् ॥ ५३ ॥ अर्घान्तरैकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम् । अपदस्थपदसमासं संकीर्णं गर्भितं प्रसिद्धिहतम् ॥ ५४ ॥ भग्नप्रक्रममक्रमममतपरार्थं च वाक्यमेव तथा ।

रसानुगुणत्वं वर्णानां वक्ष्यते । तद्विपैरीतं प्रतिक्रुलवर्णम् । यथा गृङ्गारे

> अकुण्डोत्कण्डया पूर्णमाकण्डं कल्लकण्डि माम् । कम्बुकण्ट्याः क्षणं कण्डे कुरु कण्डातिमुद्धर ॥ २०८ ॥

प्रदी - पदमेव परिवृत्त्यसहम् । वडवानलादौ तु पूर्वपदमेवेति तद्न्यपरिवर्तनेऽप्यदोषः। नन्वसमर्थत्वं विवक्षितार्थप्रतीतिसामर्थ्यविरह एवोच्यताम् । स व प्रसिद्धचभावात्समयाः द्यभावाद्वेत्यप्रयुक्तावाचकानिहताथीद्योऽप्यसमर्थभेदा एव मवितुमईन्तीति किमिति पृथ-ङ्निर्दिष्टा इति चेत्तथ्यमात्थ । परं त्वन्यैरलंकारकारैभेंदेन दर्शिता इति तथैन निर्दिष्टाः । किं च वैजात्याभावऽपि शिष्यबुद्धिवैशद्याय प्रभेदा वक्तव्या एवेत्यतोऽपि विभज्योक्ता इति ।

अथ वाक्यमात्रदोष हक्षणमा ह -- प्रतिकृत ०।

अत्रापि रूढियोगाभ्यामर्थद्वयोपस्थितौ लक्षणवाक्यत्वोपस्थितिः । वाक्यमेव तथा । प्रतिकृत्रवर्णत्वादिकं वाक्य एव दोषो न तु पदादिष्वपीत्यर्थः ।

तत्र प्रतिकूलवर्णे विवक्षितरसादेः प्रतिकूला अननुगुणा वर्णा यत्र तत् । अनुगुणस्वं वर्णानां गुणविवेचनावसरे वक्ष्यते । शृङ्गारे यथा — अकुण्ठो ।

उ - - वचोवाणशब्दे रुक्षणायां कवेम्तात्पर्यान्नावाचकत्वम् । तद्भावे त्ववाचकत्वमेवेति बोध्यम् । शिष्यबुद्धीति : अन्यथा सापकर्षकत्वसामान्येन दोषेक्यं प्रसज्येतेति मावः। अत्र च्युतसंस्कृत्यसमर्थानुचितार्थावाचकाश्ठीलसंदिग्धाप्रतीताकृष्टाविमृष्टाविभेयांशिकद्ध-मतिकृतां काव्याकाव्यसाधारणता बोध्या। अननुगुणा इति । आस्वादोद्घोधप्रतिबन्धका इत्यर्थः । अकुण्डोते । ( नायिकामंगमोत्मुकस्य कस्यचिदुक्तिरियम् ) । कम्बुः शङ्कः ।

९ क. °कारिकेर्वि° । २ ग. °न द° । ३ क. ग. °रीतत्वं प्रतिकूलस्वम् । य° । ४ क. च सि°।

रौद्रे यथा,

देशः सोऽयमरातिशोणितज्ञ विधिन्तहृदाः पूरिताः श्रचादेव तथाविधः परिभवस्तानस्य केशग्रहैः । तान्येवाहितैशस्त्रघस्मरगुरूण्यस्ताणि भास्त्रन्ति मे यद्रामेण कृतं तैदेव कुरुते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥२०९॥

अत्र हि विकटवर्णत्वं दीर्घसमासत्वं चोचितम् । यथा,

> प्रागप्राप्तिनशुम्भशांभवधनुर्देधाविधाविभेव त्क्रोधपेरितभीमभार्गवसुजस्तम्भापविद्धः क्षणातः । उज्ज्वास्तः परशुभेवन्वशिथित्रस्त्वन्कण्टपीटाविधिः चैनानेन जगतसु खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते ॥ २१०॥

प्रदी - अत्र टवर्गः शृङ्गारप्रतिकूलः । ' अटवर्गा '— इत्यादिना प्रतिषेषात् । राद्रे यथा—देशः ।

अत्र मृद्वो वर्णाः प्रतिकूलाः । ओजस्विनि रसे विकटवर्णस्वस्य दीर्घसमास्त्वस्य सानुगुणस्वात् । यथा-प्रागपाप्तः ।

उ०-तादृशकण्ठ्या अकुण्ठोत्कण्ठया उत्तरोत्तरं बल्लवत्या उत्कण्टया आकण्टं पूर्ण मां हे कलकण्ठि सिल कोकिल्डवा तस्याः कण्ठे कुरु इत्यन्वयः । कण्ठम्याऽऽितं तदालिङ्गनौत्सु-क्यल्याम् । प्रतिषेधादिति । शृङ्गारपिपन्थयोजोगुणव्यञ्जकत्वाच्चत्यपि बोध्यम् । देशः सोऽक्पिति । (वेणीसंहारे तृतीयाङ्केऽश्वत्यामनः कणे प्रतिचमुक्तः ) । सोऽयं कुरु-क्षेत्रस्यः । अरातयः शत्रवः, शोणितं रुधिरं तदेव जलमिति रूपकम् । पृरिता अर्था-त्यरगुरामेणिति शेषः । तथाविधो यादशात्पितृकेशग्रहरुष्ट्रहर्येन जामद्गन्येनाक्षात्रिया मुः कृता तादश इत्यर्थः । तानि प्रसिद्धान्यहितानां क्षत्रिर्थणां या हत्यः शस्त्राणि तेषां वस्मराणि भोक्तृणि मास्वन्ति शिल्यतीक्ष्णानि । तदेव अञ्चस्यव्ययः । (शार्वूलविक्ती-हितं छन्दः ) । दीर्घसमासत्वस्य चाति । प्रतिकृत्ववर्णेन्यत्र वर्णपदं समासस्याप्युप-ल्क्सणिति भावः । प्रागप्राप्तोति । (वीरचरितनाटके द्वितीयाङ्के कृतधनुर्भेङ्कं रामं प्रति परशुरामस्योक्तिः) । प्रागप्राप्तो निशुम्भो नमनं येन तादशं यच्छंभुमंबन्धि धनुस्तस्य या देशाविधा द्वैभीकरणं तेनाऽऽविर्भवन्यक्रे यः कोधन्तेन प्ररितो यो भीमो भागवभुनः स एव

१ क. प्रहात् । २ क. °त हेति घ° । ३ क. तद्यं । ४ क. कोपनः । कीधत इति वा पाठः। ५ क. °तं समासभ्यस्त्वं चो° । ६ क. निपेधात् । ७ शत्रूणामिति पाठान्तरम् ।

यत्र तु न क्रोधस्तत्र चतुर्थपादाभिधाने तथैव शब्दमयोगः। उपहर्त उत्वं प्राप्तो छप्तो वा विसर्गो यत्र तत्। यथा——

> धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपोऽत्र सः । यस्य भृत्या वस्रोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिपभौविताः ॥ २११ ॥

प्रदी - इत्यत्र । यत्र तु न कोधश्चतुर्थपादे तत्र शिथिल एव प्रयोगः । अपरुषस्यापि रीहादिविरोधितयाऽस्य न श्रुतिकटुमेद्त्वम् । न च श्रुतिकटोरेव तद्विशेषत्वम् । तस्य सक्वत्प्रयोगेऽप्यात्मलाभात् । अस्य तु वाक्यव्यापित्वेन । अत एवास्य न पददोषत्वम् । एकत्र तादृशवर्णप्रयोगस्य रसाविरोधित्वात् । दोषत्ववीजमप्यस्य रसविरोधित्वमेव । अत एव नित्यदोषोऽयम् । नीरसादावात्मलाभाभावात् । श्रुतिकटोस्तु नीरसादावात्मलाभादः नित्यत्विमिति महान्भेदः । इदं तु चिन्त्यम् । रौद्रादिरसे श्रोकार्धपर्यन्तं समासेनेकपदे सृदुवर्णप्रायेऽस्य न कथं पददोषत्विमिति । अथान्यसाहित्येन दोषत्वं वाक्यदोषत्वं, निरपेक्षदोषत्वं तु पददोषत्विमिति चेत् न । एवं हि क्रिष्टादाविप पददोषत्वं न स्यात् । किं बहुना यादशिवक्षया क्रिष्टत्वं पददोषत्वेनोक्तं तयेदमिप तथिति न्यूनः पददोषत्विभागः ।

उपहतलुप्तविसर्गम्। उपहतिवसर्गं लुप्तविसर्गं चेति द्वयामित्यर्थः। उपहता ओत्वं प्राप्ता लुप्ता वा विसर्गा यत्रेति बहुवचनान्तो विग्रहः। एकविसर्गस्य तथात्वेऽवैरस्यात्। उपघात्त-श्चीत्वप्राप्तिः। उपघातान्तरस्य दोषान्तरत्वे प्रवेशात्। तेन नैरन्तर्येणौत्वप्राप्तबहुविसर्गत्वं तथा लुप्तबहुविसर्गत्वं च लक्षणे। द्वयोरेकमुदाहरणम्—धीरो०।

उज्ज्वाल उद्भत्त्वाकोऽशिथिलं वेगवत्तरं यथा तथा। अशिथिलं इति परशाविशेषणं वा । त्वत्कण्ठपीठेऽतिथिरिव भवतः । अतिथेः पीठारोहणमुचितमिति पीठत्वरूपणम् । खण्डो मिन्नोऽधीकृतः परशुर्यस्य । हरेण स्वपरशोरेकोऽवयवः परशुरामाय दत्त इति प्रासिद्धः । तेन यद्धनुस्त्वया खण्डितं तत्परशुना त्वमपि छण्डिष्यस इति भावः । (शार्वूलविकीडितं छन्दः ) । यत्र त्विति। चतुर्थे पादे गुरीरनुस्मरणेन तद्धिषयमावोद्देकात्कोधस्य तिरस्कृतेरिति भावः।अपरुष्य । सस्य सकृदिति । अत एव स पददोषः । रसविरोधित्व-मिति । तद्धचिकिविरोधित्वमित्यर्थः । तद्दिष तत्तद्भवृत्तिमाधुर्योदिगुणव्यक्तिप्रतिवन्धकन्त्वाद्धोध्यम्।धीर इति। वराकारः सुन्दराकारः। अत्र जगति । स एवैतादृशगुणवानित्यर्थः।

१ क. ग. °त ओत्वं। २ ग. प्रभान्विताः। ३ क. °वं क्लि° । ४ क. °विवि° । ५ क. उत्वं। ६ क. °तक्षोत्व° । ७ क. °र्येणोत्व° ।

विसंधि संधेर्वेरूप्यम्,-विश्लेषोऽश्लीलत्वं कष्टत्वं चै। नत्राऽऽद्यं यथा,

राजन्विभान्ति भवतश्वरितानि नानि इन्दोर्द्युति द्धानि यानि रसानस्रेऽन्तः । धीदोवस्रे अनितते उच्चितांनुद्वती आनन्वनी विजयसंपदमेत्य भातः ॥ २१२ ॥

प्रदी० — दृषकत् वीजं वन्धपारूप्येण सहृद्योद्वेगः । अत एवायं नित्यः । अत्रापीदं चिन्त्यम् - 'भृयो महीयोऽतियशोविभृषितः' इत्यादी कथं न पददोषत्वमस्यति ।

वितंधि। विरुपः मंधिः संनिकषीं यत्र। वैरुप्यं च त्रिधा-विश्लेषोऽश्लील्दं कष्टत्वं च। विश्लेषम्तु प्राप्तम्य श्लेषम्य संहिताकार्यस्याभावः । स च 'अन्यत्र तु विभाषया' इति वचनादीन्छिक आनुशामनिकश्च। तत्रान्त्यः प्रगृह्यादित्वात् , 'पूर्वत्रातिद्धम्'(पा०सू०८।२।१) इत्यादिना विसर्गादिलोपासिद्धेर्वा। तेष्वाद्यः सङ्घदिष वर्तमानो दोषाय। इच्छानिबन्धनत्वे नाशक्तिमूलकतया प्रथमत एव सहद्योद्धेनकत्वात्। अन्त्यौ त्वसङ्घत्। आनुशा-सिकत्वेनाशक्त्यननुत्रायकत्या वन्धपारुप्येणव हि तस्य दोषत्वम् । तचासङ्घत्ययोग एवं। तद्धैरूप्यवतामनुगमश्चान्यतमत्वेन अश्लीलवन्नानार्थत्वमेव वा। एवं त्रिप्रकारके विश्लेष आद्यप्रकारद्वयं यथा—राजन्वि०।

उ०-उत्मिक्ता अहंकृता बुद्धिप्रभाविता बुद्धिजन्यसामर्थ्ययुताः । वन्थपारुष्येणेति । बन्धपारुष्येणेति । बन्धपारुष्ये वन्धारीथिल्यम् । बन्धस्य गाढत्वे हि चमत्कारो नान्यथेति भावः । एवं विसर्गबहुत्वमपि दोपः । यथा

" स्मरः खरः खलः कान्तः कायः कृतशरः सावि "।

इति । स चान्यत्रेति । ' संधिरेकपदे नित्यो नित्यो धातूपर्सायोः । नित्यः समासे द्रष्टव्यः ' इति चरणत्रयं बोध्यम् । तद्वैरूष्यवतामिति । प्रागुक्तप्रकाररूपवैरूष्यवतामित्यर्थः । अन्यान्यत्वेनिति पाटः । अत्रोच्छिकसंध्यभावस्य खेदादिना विच्छिय पाठे न दुष्टत्वम् । यथा ' एका एका शिरोरुहा' इति केचित् । कष्टत्वं च श्रुतिकदुत्वम् । राजिशिनि । तानि ते चरितानि भान्ति यानि रसातछे प्रविश्यान्तः, मध्य इन्दोचीति द्यतीत्यन्वयः । धीनीत्यनुमारिणी बुद्धिदोर्बछं चोमे विजयसंपत्तिमेत्य प्राप्य भातः ।

१ क. च । आयं। ग. च। य°। २ क. ग. °तार्थ हु°। २ क. ग. °मेषु भा°। ४ क. °व। तद्वैरु°।

यथा वा. तत उदित उदारहारहारिद्यातिरुचैरुदयाचलादिवेन्दुः । निजनंश उँदात्तकान्तकान्तिर्वत मुक्तामणिवचकास्त्यनर्घः ॥ २१३ ॥ संहितां न करोमीति स्वेच्छ्या सकृद्पि दोषः । प्रमुह्यादिहेतुकत्वे त्वसकृत्।

वेगादुड्डीय गगने चलण्डामरचेष्टितः। अयमुत्तपते पत्री ततोऽत्रैव रुचि कुरु ॥ २१४ ॥ अत्र संधावश्चीलता । उर्व्यसायत्र तवीली मर्वन्ते चार्व्यवस्थितिः। नाँत्रज्ञे युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक् ॥ २१५ ॥

प्रदी • - अन्त्यो यथा - तत । द्षकताबीजमस्योक्तम्। अश्हीलत्वं यथा—वेगादु । अत्र 'चिङ्कु' इत्यश्ठीलम् । कष्टत्वं यथा—उर्व्यसा०।

अत्र दूषकताबीजं पददोषप्रस्ताव उक्तमिति । अत्रापीदं चिन्त्यम् — समासेनैकपद्येऽ-स्ठी ध्कष्टेच्छानिबन्धनविश्लेषाणामस्ठीलकष्टासाधुमध्यप्रवेशे लोपासिद्धिनिबन्धनविश्लेषस्य पदेऽपि सद्भावात्कथमस्य न पद्दोषत्वम् । यथा--- 'भूयउचैर्महउदात्तयशाउदारः '

उ०-किंमूते । अतितते अतिविस्तृते । उचितयोरवसरयोरनुवृत्ती अनुसरणे आतन्वती कुर्वती । दीपिकाकृतस्तु—उचितानुवृत्तिमिति पठित्वोचितावसरानुसरणं विजयसंपदं चाऽऽ॰ तन्वती घीदोर्बेले त्वामेत्य प्राप्य भात इत्यन्वयमाहुः । उचितेत्यादेधीदोर्बलविशेषणत्वं तु नुमापत्त्याऽयुक्तम् । (वसन्तितिलका छन्दः) । तत उदित इति । उदयाचलादुचैरुदित इन्दु-शर्वि ततो वंशादुदितः । निजवंशे मुक्तामणिवचकास्तीत्यन्वयः । मुक्तामणिहिं वंश उत्पन द्यते तत्र मुक्तोपमायां साधारणो धर्मः, उदारहारहारिणी द्युतिर्थस्य । पक्षे उदारहारव-द्धारिणी द्युतिर्यस्य । पतिंवरां प्रति सरूया उक्तिः । ( विषमं छन्दः ) । वेगादिति । डामरम्। उद्भटम्। उत्तपन उत्तप्ते। भवति । नायकाधिष्ठितसंकेत्स्थानं बोधयन्त्या दूत्या इयमुक्तिः)। चिङ्किति। लण्डेत्यमि । उर्व्यसाविति । ( अध्वगं प्रति कस्यचिदुपदेशी॰ किरियम्)। मरोरन्ते समीप उर्वी महत्यसौ दृश्यमाना तर्वाली तरुपङ्किः। चारूणां पक्ष्या-दीनामवस्थितिर्यस्यां सा।अत्रर्जु गन्तुं न क्षमते। असाध्विति । इदं चिन्त्यम्। तदैच्छिक-

<sup>ी</sup> क. उदारका°। २ क. ग. °त्वेन त्व°। ३ क. चार्वव°। ४ क. नात्रर्जुः क्षमते।

हतं लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यम्, अनाप्तगुरुभावान्तलघु रसाननुगुणं च हत्तं यत्र तद्धतहत्तम् ।

क्रमेणोदाहरणानि-'

अमृतममृतं कः संदेहो मधून्यपि नान्यथा मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फळम् । सकृद्पि पुनर्भध्यस्थः सन्रसान्तरिकजनो वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यात्प्रियादशनच्छदात् ॥ २१६ ॥

प्रदी ० - इति । वयं तु तर्कयामः — सकल्प्रभेदिभन्ना एते दोनां दूपणान्तरामंकीणी वाक्य एवेति वाक्यमेव तथेति नियमार्थः । अत एव न पददोषविभागन्यूनताऽपि । ताहरान्स्यैव पदवृत्तेस्तत्र विभागादिति ।

हतवृत्तम् । हतं वृत्तं यत्र तत् । हतत्वं चाश्रव्यत्वं गुरुकार्याक्षमपादान्त्यल्युर्वगत्वं प्रकृतरसाननुगुणत्वं वा । अन्यतमत्वेनैषामनुगमः । अश्रव्यत्वं च लक्षणाननुगमाद्यतिभङ्काः स्थानिवेशेषे गणिवशेषयोगाच । यद्वा, हतत्वमश्रव्यत्वमेव । तच्च गुर्वादिनियमस्प्रवस्रणाननुगमाद्यतिभङ्कात्स्थानिवशेषे गणिवशेषयोगाच । शिखरिण्यादावन्त्यस्य लघोर्गुरुकार्याः समत्वातप्रकृतरसाननुगुणत्वाच । तत्राऽऽद्यं यथा—

यस्मिन्पञ्च पञ्चमना आकाशश्च प्रतिष्ठितः।
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत बाह्मणः॥
अत्र श्ठोके पञ्चमस्य गुरुत्वाच्छन्दोभङ्गः।
यतिभङ्को वर्णवृत्ते यथा--अमृतः।

उ॰-त्वस्य शास्त्रानुभवैकत्वात् । एतं दोषा इति । प्रतिकूळवर्णस्य शृङ्कारे समामगत-त्वेऽस्थानस्थसमासेन श्रुतिकटुनाच संकरः । उपहत्तलुप्तविसर्गस्याप्रयुक्तेन विसंधिभेदस्या-श्रीळकष्टाम्यामिति बोध्यम् । एषामश्रव्यत्वादीनां लक्षणं छन्दः सूत्रं, यतिः स्थानविशेषे विच्छेदो, गणा यगणरगणतगणादयः । यस्मिन्निति ।श्रुतिरेषा । अत्र पश्चमं लघु सर्वत्रेति : लक्षणाननुगमः । रथकारपञ्चमाश्चत्वारो वर्णाः पञ्चननाः । ('प्राणचक्षःश्रोत्रान्नमनांसि' इति प्रभा) । प्रज्ञा निद्ध्यासनम् । अमृतममृतमिति । (प्रियाया अधरस्य स्वादिष्ठता-मिमिधित्सोः कस्यचिद्विकारियम्) । अमृतममृतमिति । (प्रियाया अधरस्य स्वादिष्ठता-त्यस्यापि। आम्रस्यापि प्रसन्नरसं फलमधिकं मधुरम् । इदमंष्यन्यया न । पुनः परंतु प्रियादशन-च्छदादन्यदिह यदि स्वादु स्यात्तर्हि मध्यस्थः सन्सकृदेकवारमपि वदतु । तादृशं न किमपीति

१ म. °त्र । क° । २ क. °गात् । शि° ।

अत्र यदिहान्यतस्वादु स्यादित्यश्रव्यम् । यथा वाः

जं परिहरिउं तीरइ मणअं—िष ण सुन्द्रसणगुणेण । अह णवर जस्स दोसो पडिवक्खेिहं पि पडिवण्णो ॥ २१७॥ अत्र द्वितीयतृतीयगणौ सकारभकारी ।

विकसितसहकारतारहारिपरिमलैयुञ्जितगुञ्जितद्विरेफः । नविकसलयचारुचामरश्रीहराति मुनरिप मानसं वसन्तः ॥२१८॥

अत्र हारिशब्दः । हारिप्रमुदितसौरभेति पाटो युक्तः ।

प्रदी - अत्र हरिणीछन्दिस षष्ठे दशमे च यतिरुचिता । चतुर्थे तु पादे तद्भङ्ग इत्यश्र-व्यता । मात्रावृत्ते स्थानविशेषे गणविशेषयोगो यथा — जं परि ् ।

अत्राऽऽर्थायां द्वितीयतृतीयौ सगणभगणौ । तौ च तथाविधौ छन्दःशास्त्रेण दुःश्र

वत्वेन प्रतिपादितौ ।

पादान्तलघोर्गुरुकार्याक्षमत्वं यथा —विकसित ।

अत्र ' वा पादान्ते ' इति पादान्तस्य गुरुत्वाच्छन्दोभङ्गाभावेऽपि प्रथमपादान्तैवर्तिनो उ०—मावः । रसान्तरविद्रसतारतन्यज्ञः । (हरिणी छन्दः) चतुर्थे त्विति । यदिहान्यदि त्यत्र हेत्यस्य परपदसंघानापेक्षत्वादिति भावः । जं परीति । ( आनन्दवर्धनक्कतपञ्चबा णहीहायां गायेयम् ) ।

' यत्पारेहर्तुं तीर्यते न मनागि सुन्द्रत्वगुणेन । अथ केवलं यस्य दोषः प्रतिपक्षेरि प्रतिपन्नः '।।

णवरशब्दः केवलवाची । मानिनीं प्रति दूत्या उक्तिः । तादशमेतत्कामचेष्टितम् । यत्सीन्दर्यगुणेन रमणीयन्वरूपेण युक्तं वम्तु मनागीषद्पि पारेहर्तुं न शक्यते । अथ च यस्य दोष उक्तापरिहार्यत्वरूपः प्रतिपक्षैर्यत्यादिभिरिप केवलं प्रतिपन्नोऽङ्गिकृतो न तु पारेहृतः । त्वत्कान्तस्य तु केव कथा तस्य देवाद्न्यवनितासङ्गेऽपि कोपानिशयो न विधेय इति मावः। अन्ये तु यः पारेहर्तुमिति संस्कृतं प्रदर्श्य यो नायकोऽपराधशीलोऽपि सौन्दर्यगुणेन त्यक्तं शक्यते न । जो परीति प्राकृतपाठ उचित इत्याहुः । भगणाविति ।

4 मो मूमिस्निगुरुः श्रियं दिशति यो वृद्धिं जलं चाऽऽदिलो रोऽग्निर्मध्यलघुर्विनाशमनिलो देशाटनं सोऽन्त्यनः । तो क्योमान्तलघुर्धनापहरणं जोऽकों रुजं मध्यगो मश्चन्द्रो यश उज्ज्वलं मुखगुरुनीं नाक आयुस्तिलः '।।

( नारायगभट्टकृतवृत्तरत्नाकरटीकायामिदं द्रष्टन्यम् ) । छ इति छघोर्ग इति गुरेा-र्महणम् । विकासितोति । विकासितो यः सहकारस्तस्य तारोऽत्युत्कटो हारी मनोरञ्जको

१ क. ग. °दु इ° । २ क. ग. °लगुङ्जितपुङ्जितद्वि° । ३ क. °रिप्र° । ४ क. °र्थे तद्भङ्गः मा° । ५ क. °वे प्र° । ६ क. °न्तरव° ।

यथा वा,

अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्यैव सा संभाराः खेळ तेऽन्य एव विधिना येरेष सृष्टो युवा। श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्र्वीणां नितम्बम्यला-द्दष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च ॥ २१९ ॥

अत्र वस्त्राण्यपीति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते। हा नृप हा बुध हा कविवन्धो विषसहस्रसमाश्रय देव । मुग्धविदग्यसभान्तररत्न कासि गतः क वयं च नवैतं ॥ २२० ॥

प्रदी - रिकारस्य छघोर्गुरुकार्थकरणाक्षमत्त्रम् । इन्द्रवज्रादिषु तु तन्कार्यक्षमत्वाददोषः । तस्मात् 'हारिप्रमुदितसौरम—' इति पठनीयम् । न केवलं प्रथमतृतीयपादयारेवायं दोषः किं त्वन्ययोरिप । तत्र चतुर्थे यथा--अन्या० ।

अत्र 'वस्त्राण्यिप' इति पाठेऽगुरोरेव संयोगपरतया म्वरवृद्धौ हवुरिप गुरुकार्यकारी संपद्यते । एवं द्वितीयपादेऽप्यूद्यम् । एषु चाश्रन्यता सहयोद्वेजिनी दृष्टताबीजम् । अतो नित्यदोषोऽयम् ।

प्रकृतरसाननुगुणत्वं यथा—हा नृप० ।

उ०-यः परिमल्हतेन गुज्जारवयुता पुज्जिता मिलिता द्विरेफा यस्मिन्सः । यद्वा, ताहराः परिमलो यत्र तादशश्चासौ गुङ्जितपुङ्जितद्विरेफश्चोति विग्रहः । नविकसलयैश्चावी चामरश्रीर्थस्य । अनेन राजत्वं तेन हरणशक्तिः । मुनेरपि दुईरमानसस्यापि । (पुप्पि-तामा छन्दः ) । इन्द्रचज्रादिष्विति । तथा च 'वा पादान्त ' इतीन्द्रव-ज्ञादिपरमेवेति भाव:। अन्यास्ता इति । (कस्यचिराज्ञो वर्णनिमदम् )। रोहणः पर्वतिविशेषः । उत्पादिका वा । मृत्पार्थिवो भागोऽन्यैव भिन्नेव परं धन्या। तत्संबन्धप्राप्तेः । इइं च भुवोऽपि विशेषणं विभक्तिःविपरिणामात् । संमाराः । इतरकारणकलापरूपा सामग्री । घन्या इत्यत्राप्यन्वेति । श्रीमन्तश्च ते कान्तियु-ताश्च तेषां द्विषाम् । इदं च स्त्रीणामपि विशेषणम् । प्रतिपत्तिकोपो मोहः । स च शत्री मयात्परत्र कामात् । यैरित्यत्र स्त्रीपुंलिङ्गयच्छव्दैकराषः । ( शार्दूलवि-क्रीडितं छन्दः )। पाठेऽगुरोरिति च्छेदः । संयोगपरतयेति । संयोगात्परतयेत्यर्थः । हा नृपेति । ( राज्ञि मृते तदीयानां विलापोक्तिरियम् ) । मुग्येति । सुन्दरचतुरसभा-

१ क. किल। २ क. °रुत्वं भ°।

हास्यरसव्यञ्जकमेतदृष्टत्तम् । न्यूनपदं यथा,

तथाभूतां दृष्टा नृपसद्सि पाश्चालतनयां -वने व्याधैः सार्धे सुचिरमुषितं वल्कलथरैः। विराटस्याऽऽवासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ २२१ ॥ अत्राम्माभिगिते, ' खिन्ने '-इत्यस्मात्पूर्वमित्थमिति च ।

प्रदी ० - इदं दोधकवृत्तं शोकाननुगुणम् । तद्विरोधिहास्यव्यञ्जकत्वात् । अस्य च प्रतिकृलवर्णत्वं दुष्टताबीजम् । नीरसे च नास्याऽऽत्मलाभ इति नित्यदोषता ।

न्यूनाविकेन्याति । न्यूनपदमधिकपदं कथितपदं चेत्यर्थः । तत्र न्यूनपदं न्यूनं पदं बाचकशब्दो यत्र तैत् । द्योतकन्यूनतायां त्वनिभाहितवाच्यत्विमिति विशेषः । उदाहर-णम्-तथाभूतां०।

अत्र पादत्रयमध्येऽस्मामिरिति, खिन्न इत्यस्य पूर्विमित्थमिति च पदं नास्ति । आः वस्यके च ते । अन्यथा कर्तुरलामादेकवाक्यत्वासंभवाच, तद्र्थस्य विवाक्षितत्वात्। अर्थ-श्चितादृश एव विवक्षित इति शब्दस्यैवायमपराधः। यत्र त्वर्थ एव न तावदृदूरं विवक्ष्यते तत्रार्थ एव दुष्ट इति साकाङ्करवं दोषान्तरामिति द्रष्टव्यम्। विवक्षिताप्रतिपत्तिश्च दृषकता-बीजम् । अतो झटित्याक्षेपतस्तल्लाभेऽदोषत्वम् ।

उ०-मध्यरत्नेत्यर्थः।इतरत्स्पष्टम् । (दोधकवृत्तम्) । इदं दोधकाति । करुणे पुष्पितामा-दीनामेवानुगुणत्वम् । पृथ्वीस्त्रग्वरादीनां शृङ्कारादी । शिखरिणीर्मन्दाकान्तादीनां वीरानुग ण्यम्। दोधकस्य प्रतिपद्विच्छेदित्वेन हास्यानुगुणतेत्यर्थः । अस्य । प्रकृतरसानुगुणत्व-रूपभेदस्य । इत्यर्थ इति । द्वंद्वान्ते श्रृयमाणामिति न्यायादिति भावः । न्यूनमनुपात्त-विविक्तितार्थकम् । तैथेति । ( शिखरिणी छन्दः ) । अत्र पादत्रयेति । वल्कछष्रेरि-त्यस्य विशेष्याकाङ्क्षत्वादुषितमित्यत्र स्थितामित्यत्र च कैरित्याकाङ्क्षोद्यान्मध्यमपाद् द्वयेऽस्माभिरित्यावश्यकम्। तदैवोक्तानां खेदहेतुत्वलाभात् । आद्यपादे यद्यपि गुरुः कर्तृ-त्वेनान्वेतुं योग्यस्तथाऽपि खिन्नत्वातिशयस्तथादर्शनकाछिकतूष्णींस्थित्यैवेति तन्नाप्यस्मा-मिरित्येव कर्तृपद्मपेक्षितम्। स्थितमिति च तृतीयपादस्थमावृत्त्या तत्राप्यन्वेति । तथामूत-नृपतनयादर्शनोत्तरकालिकस्थित्यादिरित्यर्थकमित्थामिति पदं विना नैकवाक्यतासंभव इति भावः । तदाह-अन्य्येति । तद्र्थस्य विवक्षितत्वादित्यपपाठः । विवक्षिताप्रतिष-चिरिति । पदज्ञानविरहकृतेत्यर्थः । झटित्याक्षेपेति । यथा ' मा

९ क. तत्त्वम् । खो<sup>॰</sup> । २ अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं तृतीयोक्षासोद्योते ( पृ ७३ ) दश्यम् ।

अधिकं यथा, स्फटिकाकृतिनिर्भलः प्रकामं प्रतिसंक्रान्तनिशानशास्त्रनस्यः। अविरुद्धसमन्वितोक्तियुक्तः प्रतिम्हास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ २२२ ॥ अत्राऽऽकृतिशब्दः । यथा वा, इदमनुचितमक्रमश्र पुंसां यदिह जरास्त्रपि मौन्मथा विकाराः। यद्पि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावाधि जीवितं रतं वा ॥२२३॥

अत्र कृतमिति । कृतं पत्युतं प्रक्रमभङ्गमावहति ।

तथा च, यदिष च न कुरङ्गलोचनानामिति पाठे निराकाङ्क्षैव प्रतीतिः।

## प्रदी ० – अधिकपदं यथा — स्फटिका ० ।

अत्र स्फटिकमेव निर्भे छत। यामुपमानं विवक्षितम् । उपात्ते ऽप्याकृतिपदे यथाकथं चि-त्तेनैवोपमितिपर्यवसानादित्याकृतिपद्माधिकम् । न तु व्यर्थत्वादपुष्टार्थेन संकर इति वक्ष्यते । न केवलं समास एव पदाधिक्यं किं त्वसमासेऽपि । यथा—इद्मनु० ।

अत्र कृतमधिकम् । पूर्वार्धवत्तेन विनैव प्रतीतिपर्यवमानात् । कृतं प्रत्युतं प्रक्रमभः क्समावहति । पूर्वार्थेऽकरणात् । तथा च यद्पि च न कुरक्कलोचनानामिति पठनीयम् ।

उ०-नलः पवनो वा ' इत्यादावधाक्षीद्भाङ्क्षीदिति प्रसिद्धिकयायाः । निभानगर्भामिव सागराम्बर्गम् ' इत्यादावव्यभित्रारिविशोषणेन पृथ्व्या इति मावः । अधिकपद्गिति । अविवक्षितार्थपद्कामित्यर्थः । स्फटिकोति । (कस्यचिद्धिदुषो वर्णन-मिदम् )। निर्मलो रागद्वेषादिरहितः । प्रकाममातिशयेन । पूर्वपरान्वाये । प्रतिसंकान्तं प्रतिबिम्बमाद्शीदिमिव हृद्यमारूढम्। निशातानि गूढार्थानि यानि शास्त्राणि तेषां तत्त्वं गृढार्थरूपम् । अविरुद्धा छोकशास्त्रादिभिः समन्विताः परम्परान्विता उक्तयो युक्तयश्च यस्य सः । प्रतिमछानां प्रतिवादिनामस्तमयस्य लक्षणया पराभवस्योदयः प्रादुर्भावोः यस्मात्सः । ( मालभारिणी छन्दः ) । उपात्तेऽपीति । अवयवसंयोगरूपाकृतिपदार्थस्या-न्वयासंमवात्कशंचित्संभवद्न्वयोऽन्योऽर्थोऽप्यविवक्षित इति भावः। न तु व्यर्थत्वादिति। अपुष्टार्थत्वसंकराभावे हेतुर्व्यर्थत्वम् । इदमिति । अनुचितं लोकविरुद्धमित्यर्थः । अक्रमः शास्त्रविरुद्धः । बाल्ययौवनजरासु विद्याविषयसेवाधमार्जनामिति शास्त्रम् । रतं वेति । जीव-नसत्त्वेऽपि जरायां रतमनु चितम् । वैरस्याऽऽधायकत्वात् । अक्रमः । अप्रशस्तैषा परिपाटीति मावः । ( पुष्पितात्रा छन्दः ) । पृत्युत प्रक्रमभङ्गामिति । पूर्व पुंधर्मेऽनौचित्यमुक्त्वेदानी

९ क. युक्तिः । २ ग. मान्मशो विकारः । ३ ग. °त कः "। ४ क. "त कः"।

कथितपदं यथा, अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला परिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली। सुननु कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसेव स्मरनरपतिलीलायौवराज्याभिषेकम् ॥ २२४ ॥

अत्र हीलेति ।

प्रदी ० - निष्प्रयो जनशब्दश्रवणेन श्रोतुर्वे मुख्यं दूषकताबी जम् । अतो हर्षादाविमन्यङ्गचे न दोषत्वम् ।

कथितपदं यथा-अधिकरतन्छ०।

अत्र लीलापदं वारद्वयमुपात्तम् । नरपतिलक्ष्मीति युक्तः पाठः । दूषकताबीजं च कवेरशक्तयुत्रयनेन श्रोतुर्वेमुख्यम् । अतो छ।टानुप्रासादावदोषत्वम् । अशक्त्यनुत्रयात् । इदं तु चिन्त्यम् । समासे सत्येकस्मिन्नपि पदे न्यवधानाह्याटानुप्रासविरहेऽप्यस्य संभवात्कथं न पद्दोषत्वामिति ।

उ०-स्त्रीधर्मे तदनुक्त्वा तत्करणे तदुक्त्या विधावनीचित्यप्रतीतेः प्रक्रमभङ्गः । निष्पयो जनोति । तत्त्वं चाविवक्षितार्थत्वाद्घोध्यम् । श्रोतुर्वेमुख्यमिति । तस्मिन्हि रसोद्घोध-वैगुण्यादिति भावः । कथितपद्मिति । प्रयोजनशून्यत्वे सति समानार्थकसमानानुपर्वी कपदवत्त्वं तत्त्वामित्यर्थः ।

## ' उदाति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च '।

इत्यादावेतद्वारणाय सत्यन्तम् । तत्र हि तेनैव शब्देन पुनरुपादानेऽनुवाद्तवेन . झटिति प्रयोजनजिज्ञासायां व्यञ्जनयाऽस्तमयोद्याद्विकरूपतावगमः प्रयोजनमस्ति । विभिन्नानुपूर्वीकपदोपादाने पुनरुक्तत्वं वक्ष्यते । अधिकरेति । करतले ( कपोलमाधाय चिन्तयन्तीं नाथिकां प्रति सख्या उक्तिः ) । करतल्रूपे तल्पे कल्पिता या स्वापलीला तस्यां सत्यां यत्परिमिलनं दृढतरः संबन्धस्तेन मीलंस्तिरोभवन्पाण्डिमा यस्यां सा । कर-कपोछयोर्दढसंबन्धेन राक्तिमोदयाद्विहरपाण्डिमातिरोधानम् । पाछी स्थली तेन सकललाव-ण्यातिशयमर्यादात्वबोधनम् । अञ्जसा श्रीघं तत्त्वतो वा स्मर एव नरपतिस्तस्य छीछार्चु-म्बनद्शनाद्यस्तत्र यौवराज्यं मुख्याधिकारस्तत्राभिषेकं कस्य व्यञ्जयित कथयेत्यन्वयः। स्मरेण स्वतः कर्तुमशक्यं तत्रैवंविधं स्वापादि यः करोति स ध्रुवं वृद्धेन स्मरेण स्वरा-ज्येऽभिषिक्त इति भावः।(मालिनी छन्दः)। व।रद्वयमिति । तथोपादानं ह्युद्धिप्रतिनि-र्दिष्टयोरभेदव्यञ्जकतया स्वापलीलायौवराज्यमिति प्रत्याययति । प्रकृते तु न तथा विवाक्ष-तम् । तदाह—कवेरभक्तीति । वैभुख्यामिति । उपभुक्तभोगवदिति भावः ।

पतन्त्रकर्षे यथा,

कः कः कुत्र न घुर्घुगयितघुरीयोरो घुरेत्सूकरः कः कः कं कमलाकरं विकमलं कर्तृ करी नोद्यतः। के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्सूलययुर्यतः सिंहीस्तेहविलासबद्धवसतिः पश्चानना वर्तते । २२५॥, समाप्तपुनरात्तं यथा,

प्रदी ० - पतत्प्रकर्षम् । अलंकारकृतम्य बन्धकृतम्य वा प्रकर्षम्य यत्रोत्तरं पाना निकर्षः ।

यथा-कः कः ।

समाष्ठपुनरात्तम् । समाष्ठं सन्पुनैरुपात्तम् । वाक्ये ममाष्ठे पुनम्नद्रवाधिदाङद्वोपादानं यत्रेत्यर्थः। यतु 'समाप्ते वाक्येऽविदोषविवायिविदोषणान्तरोषादानवत्त्वं तळ्ळणम्' इति,। तन्न । ' प्रागप्रास-' इत्यादौ वःक्यान्तरारम्भे विशेषणान्तरानुपादाने तह्नक्षणाविरहेण उ०-कः कः कुत्र नेति । अपि तु सर्वः सर्वत्रेति भावः । धुर्घुरः शब्द-विशेषः । तद्दती या घुरी घोणा तया घोरो भीमो पुरेद्धीमशब्दं कुर्वीत । 'घुर भीमार्थशब्द्योः'। विकमलं विगतकमलम् । वनान्यरण्यमहिषाः के नोन्मूलयेयुः समूळं नारायेयुः । अनेन स्वाश्रयोनमूळकतया तेषां मदौनकटचं ध्वनितम् । सिंहीस्नेहेन विलासो दन्तेन कण्डूयनादिस्तेन बद्धा नियतं कृता वसतिरेकदेदावासी येन तादृशो यत: । अत्र सूकरेभ्यः परपक्षविनाशोद्योगितया करिणां तेम्यश्च देवीप्र-तिपक्षजातीयतया यमवाहनजातीयतया च महिषाणां तेम्यः कर्यादिहिंसकत्वेन मिहानाम-भिधाने तथैव बन्धदाढचोदिकमुचितम्। एवं च राजानि व्यमनशीले क्षुद्रा अपि भौमिका निर्मर्योदा भवन्तीति प्रस्तुतध्वननाद्प्रम्दुतप्रशंसा । (शार्दूलविक्रीडितं छन्दः)। समाप्तं सदिति । जानितविवक्षितान्वयवोधकामित्यर्थः । पुनरुपात्तामिति । तदन्वियशब्दोपा-दानेन पुनरुपात्तं पुनरनुसंघानविषय इत्यर्थः । तदन्वायि । तत्रान्वयो यम्य, तेनान्वयो यस्येति च। तेन विशेषणस्य विशेष्यस्य च संग्रहः। आद्योदाहरणं प्रकृतमेव । द्वितीयं तु प्रागप्राप्तेति । तत्र हि येनानेनेति वाक्ये तृतीयान्तपरामृष्टवाक्यार्थस्य विशेषणत्वम् । तद्दरीयति —यत्त्विस्यादिना। यदि तु तत्रापि विदेषणत्वानुभवन्तदा विदेषणान्तरदाब्देन पदस्क्षपमेवास्य विवक्षितामित्यभिमानः । किं च पुनःशब्दार्थानन्वयः । नववय इत्यादेः सकृदेवोपादानात् । विशेषणान्तरापेक्षया तत्त्वे तु तद्वैयर्थ्यं व्यधिकरणबहुत्रीह्यापत्तिश्च कियाविशेष्यकवेषवादिनां मृते 'घटोऽस्ति मृत्मयः' इत्यत्राव्याप्तेश्च । विशेषणाम्तरानुपाँ

क्रिंकारः स्मरकार्मुकस्य सुरतक्रीडापिकीनां रवो इंकारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लीलाचकोरीध्वनिः । तन्त्र्याः कञ्चलिकापसारणभुजाक्षेपस्खलत्केङ्कण-काणः प्रेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥ २२६॥ द्विर्तायार्घगतैकवाचकशेषैप्रथमार्घ यथाः

प्रदी०-तत्रानित्यदोषव्युत्पादनिवरोधात् । उदाहरणम् फ्रेंकारः । अत्र 'तनोतु वः' इति समाप्तमेव वाक्यं 'नववय- ' इत्यादि विशेषणेनोपात्तम् । निराकःङ्कात्वं च दृषकताबीजम् अतश्चानित्यदोषोऽयम् ।वाक्यान्तरारम्भे तद्भावात् । अर्घान्तरैकवाचकम् । द्वितीयार्घगतमप्रधानहेत्वाद्यर्थकमेकं वाचकं यत्र तत् । यथा—

उ०-दानात् । ननु 'नववय' इत्यादिना विशेष्यभूतः काण एव पुनरुपात्तः। न वाक्यम्। एवं येनानेनेत्यत्रापि परशुरूपं विशेषणं पुनरुपात्तं न वाक्यमिति चेन्न । तादृशविशेषणवि. शिष्टकाणस्य क्रियाकाङ्कृतया वाक्यस्यैव पुनरुपादानात् । येनानेनेत्यत्राभि त्वत्कण्ठपीठा-तिथिभवनकर्तृपरशुनेत्यर्थाद्वाक्यानुसंघानं स्फुटमेवेत्याहुः । विवक्षितेति विशेषणात्, 'अय-मुद्यति मुद्राभञ्जनः पाद्मनीनाम् ' 'अद्यापि स्तनवेपशुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः ' इत्यादौ न दोषत्वम् । आद्येऽयंपदार्थस्य संदिग्धतया कुत्राप्यपर्यवसितत्वेन न क्रियान्वय इति वक्ष्यमाणविशेषणैविशेष्यसमर्पणे युगपदेवान्वयबोधात् । अन्त्ये कुतो वेपशुरिति हेत्वा-काङ्काया अनिवृत्तेः प्रमाणाधिकत्वान्वयं विना विवक्षितान्वयबोधस्यैवाभावात् । तद्वक्ष्यति निराकाङ्करवं चेति । क्रेंकार इति । ( स्वगृहं प्रति प्रस्थितान्पथिकान्प्रति कस्यचित्क-वेरियमुक्तिः ) । विपक्षजयकान्त्रिकज्याकर्षणजः शब्दः केंकारः । सुरतक्रीडारूपपिकीनां रवः। रतिरेव मञ्जरी तत्संबन्धिनो ये मधुलिहमतेषां रव इति दीपिका। अन्ये तु रतिः प्रीति-स्तद्रूपमञ्जरी विलासादिफलोत्पत्तिस्थानत्वात्। तत्संबन्धिमधुलिहां झंकारः। अत्र मधुलिट्-त्वारोपविषयः.कङ्कणान्येव। छीला कटाक्षादिविक्षेपः । तद्रृपचकोरीध्वनिः। कञ्चुलिकापसा-रणे यो भुजाक्षेपस्तेन स्खलन्ति यानि कङ्कणानि तत्काणः। नववयसस्तारुण्यस्य नववयसां तर्रुणानां वा लास्याय नृत्याय वेणुस्वनरूपः। अत्र क्रेंकारारोपि विषये रवत्वारोपे विरुद्धः। किं च पिकादीनामि कृजितमेव प्रसिद्धं न तु रव इति बोध्यम् । ( शार्दूळिविक्रीडितं छन्दः )। निराकाङ्क्षत्वं चेति । अस्य विशेषणस्यानुगुणत्वेऽपि तन्निरपेक्षतया प्राम्जनितविवक्षितान्वयंबोधत्वेन पुनरन्वय आकाङ्क्षाभावादिति भावः । एतेन पुनरुपात्त-विशेषणस्यानुगुत्वे कथं तद्विना बोघः । अननुगुणत्वे त्वपुष्टार्थतैव स्यादित्यपास्तम् । वाक्यान्तरारम्भ इति। येनानेन जगत्स्वत्यादौ येनेति यत्पदेनाऽऽकाङ्क्षोत्थापनादिति भावः । एवं च यो नववयोलास्यायेति पाठेऽत्रापि न दोष, इति बोध्यम् । द्वितीयाः

मस्णचरणपातं गम्यतां भूः सद्भी
विरचय सिचयान्तं मूर्ध्नि घर्मः कठोरः।
तादिति जनकपुत्री लोचनैरैश्रुपूर्णैः
पथि पथिकवधू।भिवींकिता शिक्षिता च ॥ २२७॥
अभवन्मतः (इष्टः) योगः (संवन्धः) यत्रै तत्। यथा,

प्रदी०-- मसुण० ।

अत्र भूः सदर्भो तन्मस्णचरणपातं गम्यतामिति वाक्यम् । तत्र च तदित्यर्थोन्तरग-तम् । अत्र च निराकाङ्क्षता दुष्टिबीनम् । श्रुतमात्रम्थेव भूमद्र्भत्वम्यःऽऽक्षेपादिनः हेतु-त्वप्रतीतेः । यस्य तु कत्रीदेने तथा प्रतिपत्तिस्तस्यार्थान्तरोपादावेऽप्यात्मस्राभ एव नास्ति । तस्त्राभेऽपि वा न दोषत्विमिति ।

अमवन्मतयोगम् । अभवन्भैतो योगो यत्र । 'न चाविमृष्टविधेयमध्येऽस्यान्तर्भावः । उपजी-ब्यत्वेन भेदात्' इति केचित्। वस्तुतस्तु सत्र पदार्थयोरुपस्थितयोरन्वयो भवत्येव। परं दैवनभि-उ०-र्धेति। वाक्यान्तरान्तःपातविरहान्न संकीर्णता । मस्टणेति । (बालरामायणे षष्ठान्द्वे वने रामेण सह सीतायां गतायां तद्वाती कथयतः सुमन्त्रस्य दशरथं प्रत्युक्तिरियम् ) । मू: सद्भी तन्ममृणो लघुचरणपातो यथा तथा गम्यताम् । यतो घर्मः कठोरोऽतो मूर्धिन सिचयान्तं वस्त्राञ्चलं विरचय। जनकपुत्री पथिकानां वधुनिर्ध्रुः फैलेचिनैवीिनेते ति शिक्षिता च । अहो धन्यतमेयं राजपुत्र्यपि कोमलतराम्यां पद्भचामेव पथिकं स्वभर्तारमनुयाति । अधन्यतमा वयं या एवं विरहदुः लेन पी ट्येमहीत्यश्चपूर्णता । अत एव पथिकपदं चार-तार्थम् । ( मालिनी छन्दः ) । आक्षेपादिनोते । आदिना व्यञ्जना । न च तादित्यः खण्डो निपातः प्रागुक्तपरामर्शकः । इतीत्यनेनैव सिद्धेः । आत्मलाभ एव नास्तीति। हेत्वादिघाटितलक्षणकरणादिति भावः । तल्लाभेऽपि वेति । तद्घटितलक्षणकरण इति भावः । न दोषत्विमिति । निराकाङ्कात्वरूपदुः धिबीजाभावान्त्रायं दोष इत्यर्थः । आसात्ति-ज्ञानकृतप्रतीतिविलम्बेन तत्रापि दुष्टत्वानुभवे तु क्लिष्टत्वमेव तत्र दोष इति भावः । परं त्वस्य वाक्यदोषता कथम् । अपदस्थपद्ताऽपृष्टार्थता वा कथं नेति चिन्त्यम् । अत्र ' घुसुणमसुणपाद। गम्यते भूः सदर्भा विरचय शिवजातं मूर्धिन घर्मः कटोरः '। इति पूर्वीर्घे पाठान्तरम् ।

हात पूर्वाघ पाठान्तरम् । ' घुमृगः पङ्कने गर्भो घुसृणं नवनीतकम् '।

इति धरणिः।

'शिवजातं ।शिरःपादत्राणं वस्कलपत्रजम् '।

१ क. "रस्रपु"। २ क. ग. शिक्षिता वीक्षिता। ३ क. "त्र। य"। ४ क. "वन्नमिम"। ५ क. "योर"। ६ क. "त्वभि"।

येषां नास्तिद्वेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्पभिहीं हापानश्चवश्च नैन्द्रनतरुच्छायासु येः कल्पिताः ।
येषां हुंकृतयः कृनामरपितक्षोभाः क्षपाचारिणां
किं तैस्त्वत्परितोषकारि विहितं किंचित्प्रवादोचितम् ॥ २२८ ॥ अत्र ' गुणानां च परार्थत्वादसंवन्धः समत्वात्स्यात्—'' इत्युक्तनयेन यच्छब्दिनिर्देश्यानामर्थानां परस्परमसमन्वयेन यैरित्यत्र विशेष्यस्याप्रप्रद्रा०-मतेनाप्राधान्यादिना रूपेण । अत्र तु संबन्ध एव तयोर्न प्रतीयत इति महान्भेदः ।
नन्वेवमभवन्मतयोगिमत्यत्र योगे मतत्विशेषणान्धेक्यमिति चेत् , न । एकवाक्यस्थपदौपस्थापितत्वादिरूपस्य योगस्यापि सत्त्वात् । मतत्वं चान्वयवोधविषयत्वभित्यप्रसङ्कः ।
एतच किंचिद्वभक्तिभेदात् । यथा—येषां० ।

अत्र यैरित्यस्य विशेष्यत्या क्षपाचारिश्वदार्थो विवक्षितः। न चै तेन ततस्तथायोगः प्रतीयते । विभक्तिभेदात । अथ यैळीलापानभवः काल्पितौ येषां प्रतापोप्मिभिरित्यादिप्रकारेण यच्छव्दाभिधेययोरेव तथाऽन्वयोऽन्तु, किं विदेष्यान्तरविवसयेति चेन्न । अनुवाद्यानां हि विधेयेनैव साक्षादन्वयो न तु तद्नन्तर्भाव्यनुवाद्यान्तरेण । गुणत्वस्योभयत्र तुल्यतया विशेष्यत्वविनिगमनाया अशक्यत्वात् । तदेतदुक्तम्—' गुणानां च परार्थत्वाद्संबन्धः समत्वात्स्यात् ' इति । अत एव ' अरुणयैकहायन्या पिङ्गाक्ष्या गवा सोमं क्रीणाति ' उ०-इति संसारार्णवः । महान्भेद इति । एवं च प्रकृते पदार्थयोर्वाक्यार्थाविधया भासमानसंसर्गस्थैवाभानं तत्र तृद्देश्यत्वादिशालिबोधस्थैवानुद्य इति विशेष इति भावः। अत एवात्र योगपदं चारितार्थम् । येषामिति । (हनूमता लङ्कायां दंग्धायां वीरराक्षसान-भिक्षिपतः कस्यचिद्रावणं प्रत्युक्तिः)। येषां राक्षसानां प्रतापोष्मिभिरित्यन्वयः। दानं मदज्ञलम् । ऊप्पणा हि नदीशोषणं युक्तम् । लीलया पाने लीलानां पानस्य चेति वा । भवः कल्पिता इत्यनेन स्वर्गेऽपि येषां भूतुल्य इति सूचितम् । तरुत्वाभियानं साधार-णोपमोग्यत्वप्रतिपादनाय। तेन नन्दनसंबन्धिष्वापे येषां साधारणी बुद्धिरासीदिति ध्वनिः। ुइदं च सर्वे त्वदाश्रयात्तैः क्षपाचारिभिस्तव रावणस्य संतोषका।रे प्रवादोचितं सदिस कथनयोग्यं किंचिद्विहितमपि तु न किंचिदित्यर्थः। ( शार्दूलविक्रीडितं छन्दः )। विशेष्यतयोति । अभेदसंमर्गेणेत्यादिः । तथाऽन्वयोऽस्त्विति । यो धूमवांस्तत्र विहिरि-त्यादावन्वयानुरोधेन व्युत्पत्तिवैचित्र्याद्यत्तच्छठ्दार्थानां परस्परमभेदान्वये विरुद्धविभक्ति-राहित्यस्यातन्त्रत्वादिति भावः । एवं च तृतीयान्तयत्पदार्थस्य षष्ठचन्तयत्पदार्थेऽभेदान्वये तेन च क्षपाचारिणामभेदबोघ इति तृतीयान्तार्थेऽप्यभेदलाभ इति तत्त्वम् । गुणानाम् । अप्रधानानाम् । परार्थेत्वात् । प्रधानापेक्षितत्वात् । असंबन्धः । परस्परमनन्वयः । सम-स्वात् । परापेक्षानियतत्वात् । एवं च गुणप्रवानमावेनैव पदार्थानामन्वयो न गुणाना

१ क. नन्दनवनच्छा । ग. चन्दन । २ क. 'ये ये । ३ क. च तैस्त । ४ क. 'तास्तेषां।

तीतिरिति । क्षपाचारिभिरिति पाठे युज्यते समन्वयः । यथा वाः

त्वमेवंसीन्दर्भा स च रुचिरतायाः परिचितः कलानां सीमानं परिमद्द युवामेव भन्नयः। अपि द्वंद्वं दिष्टचा तदिंति सुंभगे संवद्ति वा-मतः शेषं यत्स्याज्जितिमद्द तदानीं गुणितया॥ २२९॥

अत्र यदित्यत्र तादिति, तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति । चेत्स्यादिति

युक्तः पाटः।

प्रदी ० — इत्यारुण्यादीनां पिङ्गाक्ष्यादिभिर्नान्वयो नापि गवा । तस्या अपि क्रयमायनत्वेन गुणत्वात् । किं तु क्रयेणैव । क्रयं तिर्हे धर्म्यन्तरम्थे गरुण्यादिभिर्न क्रय इति चेत् । आरुण्यादीनां गवान्तानामार्थसमाजात् । तिर्हे तद्वदेवः क्राप्यार्थ एव समाजो ऽिन्विति चेत्। भवेदेवम् । यदि तद्वत्समानविभक्तिकत्वं भवेत् । क्रथं तिर्हे भवत्यभिमनो योग इति चेत् , भवाचारिभिः । इति पाठे । क्रथम् । सक्छयत्पदिनिर्दिष्टानां तत्पदेन परामर्शे तेषां सर्वेषां क्षपाचारित्वावगतेः ।

. अत्र शेषसंपत्तेर्गुणिताजयप्रयोजकत्वान्वयो विवक्षितः । स च द्विघा संभवति—

कचिन्न्यृनतादिनिबन्धनो यथा—त्वमेवं ।

उ०-न वा प्रधानानां परस्परमनाकाङ्कृत्वादिति भावः । आर्थसमाजादिति । गुणादिप्रकारकव्यक्तिवचनानां संनिहितविशेषपरत्वादिति भावः । अत एवाऽऽरुण्यादिनां
स्वाश्रयावच्छेदकतया ऋयसाधनत्वप्राप्तये धर्भेक्यप्राप्तये चाऽऽरुण्येनेत्यादिकं विहायारुण्येत्यादिनिर्देश इति बोध्यम् । ननु क्षपाचारिभिरिति पाठेऽपि षष्ठचन्तानन्वयताद्वस्थ्यमत आह—सक्छ्यत्पदेति । तत्पदेन विभिन्नविभक्तिकेनाप्यन्वयबोधाद्यावद्यत्पदार्थे तत्पदेन परामुष्टे क्षपाचार्यभेद्छाभादिति भावः । क्षपाचारिणामिति
निर्धारणषष्ठचादरे तु नाभवन्मतयोगतेति चिन्त्यमिति कश्चित् । त्वभेविमिति ।
(नायिकां प्रति दृत्या उक्तिरियम् )। एवं विछक्षणं सौन्दर्थ यस्याः सेत्यर्थः ।
स च प्रकृतनायकोऽपि रुचिरतायाः सुन्दरतायाः परिचितः । शेषे षष्ठी । कछानां
वैद्य्यीनां सीम.नं परोत्कर्ष परमितश्चेन युवामेव नान्य इत्यर्थः । अपीति

संभावने । वां यूवयोस्तद्निर्वचनीयगुणगरिमद्वंद्वं दिष्ट्या भाग्येनेति पूर्वार्धोक्तप्रकारेण संवद्ति योग्यं भवति । अतो हेतोः शेषं यत्संगमरूपं तद्यदि स्यात्तदानीं गुणितया गुणवत्तया नितमित्यन्वयः । (शिखरिणी छन्दः ) । शेषसंपत्तेः । मङ्गलशोषसंपत्तेः । स च द्विधेति । यदित्यस्य क्रियाविशेषणतया यच्छेषभवनं स गुणिताया जय इत्यर्थे तु यथा वाः

संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते
देवाऽऽकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् ।
कोदण्डेन श्राः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं
तेन त्वं भवता च कीर्तिरेतुला कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥२३०॥
अन्नाऽऽकर्णनिक्रयाकर्मत्वे कोदण्डं श्रानित्यादि, वाक्यार्थस्य कर्मत्वे

प्रदी ० - यदित्यस्य चेदित्पर्थकतया, तद्यदिपदार्थयोविवक्षया वा। तयोर्थदि प्रथमे तात्पर्य तदाऽवाचकता । द्वितीये तु न्यूनपदत्विमिति । न च न्यूनपदस्याप्यत्रैवान्तर्भावः । किचि-न्न्यूनपदेऽप्यध्याहारादिना मतयोगसंभवे विलम्बादेव दुष्टत्वसंभवात् ।

कचिदाकाङ्काविरहाद्यथा — संग्रामा ० ।

अत्र पूर्वीघिथेनोत्तरार्धस्य योगो विवक्षितः । न च कथंचित्संषद्यते । तथा हि—अर्थानां वाक्याँधियोगः क्रियात्वेम वा कारकत्वेन वा संबन्धित्वेन वा, एषां विशेषणतथा वा हेतुस्व-छक्षणत्वादिना वा तदादिना पूर्ववाक्यार्थमनूद्य वाक्यान्तरावष्टम्भाद्वाक्येकवाक्यतथा वा भवेत् । तत्र कोदण्डादेः प्रथमतृतीयपञ्चमषष्ठाः पक्षास्तद्विशेषणता चासंभाविता एव । कारकत्वमपि कर्मकर्तृभावाम्यामन्यञ्च घटते । तत्राऽऽकर्णनाक्षयायां पदार्थमात्रस्य कर्मत्वे विवक्षिते 'कोदण्डं शरान्' इत्यादि स्यात् । अथ परस्परानिन्वता मिलिताः पदार्थाः कर्म, न प्रत्येकम् । अतो न प्रत्येकवाचकात्कोः ण्डादिशब्दाद्वितीयेति चेत्, तिर्हं शुद्धप्राति-

उकः तदानीमित्यस्थानिनतत्वामिति भावः । तद्यदिपदेति । अतः शेषं यत्तद्यदि स्थादित्यन्वयविवस्योति भावः । कचिन्न्यूनेति । अध्याहारश्च । नित्यसाकाङ्शिकियाकाः
रक्ष्याचित्यत्व एवेति नात्र स इति भावः । संभवादिति । स्वरूपायोग्यत्वे तु प्रकृतद्योष
इति भावः । संग्रामोति । ( खण्डप्रशस्ती पद्यमिदम् ) । संग्रामरूपाङ्गणगतेन । निभेयसंचर्णायत्वेनाङ्गणता । चापे समारोपिते ज्याविशिष्टे कृत इत्यर्थः । ( शार्क्कविक्रीवितं
अन्दः ) । कर्मत्वे विवक्षित इति । अत्र येन येन यद्यत्समासादितं तदाकर्णयेस्वर्थः । उत्तर्वाक्यस्थयत्यदेन तत्यदाक्षेपात् । तत्राऽऽक्षिप्ततत्त्यदार्थे कोदण्डादीनाममेदान्वये विवक्षित इत्वर्थः । समानविभाक्तिकत्वस्य तदन्वये तन्त्रत्वाद्दितीया स्यादिति भावः ।
परस्परानन्विता इति । कोदण्डयुक्ताः शरा इत्येवं परमनन्विता इत्यर्थः । मिक्किकाः ।
कोदण्डशसदयः समुदायापनाः । अत एव कोदण्डः शरा इत्यादिप्रथमापादनम् ।
कर्मिति । वेन येन यदासमासादितं तदाकर्णयेत्याकर्णनिक्रियाकर्मीभूततत्त्वदार्थन्वितस्विन

<sup>ै</sup> क. "रमला की"। ग. "रनघा की"। २ क. "देरदु"। २ क. ग. "वीधेंगी"। ४ क. "क्यार्थें यो"। ५ क. "रान्वि"।

प्रदी०-पिद्कार्थमात्रार्थकत्वात् 'कोदण्डः शरा ' इत्यादि प्रथमा म्यात् । 'माहिषं दि सशर्करं पयः ' इत्यादिवत् । अथ समामादनिक्षयायां कोदण्डादीनां कर्तृतया शरादीनां तु कर्मभावेनान्वय इति चेन्न । शराः मण्यादिनिक्षयायां कोदण्डादीनां कर्तृतया शरादीनां तु कर्मभावेनान्वय इति चेन्न । शराः मण्यादिनिक्षयायां कोदण्डादीनां कर्तृतया यत्समासादितं कोदण्डेन शराः समासादिताम्तद्वकर्णयिति पर्यवसाने कर्न्नीः कर्मणोश्च भेदः प्रतीयेत । न चाऽऽकाङ्क्षानिवृत्तिः स्यात् । अथ यच्छ्वद्म्य बुद्धिस्थवाचकत्या कोदण्डादिषदार्थ एव यच्छव्दार्थः । तथा च यच्छव्दार्थम्य क्रियान्वयं कोदण्दार्धानामन्वयो जान एवति चेन्न । एवं हि कोदण्डादीनां पुनरुपादानं व्यर्थमेव स्यात् । तम्मादित कश्चित्यकारकृतस्तद्वययोभेद इति तदविद्यच्छन्त्रत्या योगः कथंचिद्वपपादतीयः । एनेनाऽऽक्षिप्ततच्छन्व्यर्थस्वमपि निरस्तम् । अथ कर्तृकर्मणोविशेषणानि कोदण्डादीनीति चेन्न । कोदण्डेन येन शरा यत्समासादितं तदाकर्णयेति वाक्यार्थपर्यवसाने पुनर्विशेषानुक्तावाकाङ्काया अनिवृत्तिप्रसङ्गात्, शरा यदित्याधैन्वयत्राहुरुयप्रसङ्गाच । अत एव 'कोदण्डादिशरादी कर्नृक-र्मणी, तिह्निश्चणं तु यच्छव्दार्थः । इत्यपि व्यदस्तम् । अथ येन यदिति सःमान्यतोऽत्रगमात्केन

उ०-त्यर्थः। कोदण्डः श्वरा इति। तत्पदेन तृतीयान्तयत्पदोपस्थाप्यस्य प्रथमान्तयत्पदोन पस्थाप्यस्याऽऽकर्णनिकियाकर्मत्वनोधनगदिति मावः । समुदायाभेदान्वये हि न समानिवम-क्तिकस्वं तन्त्रमित्याह-माहिषं द्घीति । " कालिदासकविता नवं वयः । एणमांसमबस्थ च कोमला स्वर्गदोषमुषभुञ्जते नराः " इति तच्छेषः । अत्र ह्यबलान्तानां समुदितानां मिल्लविभक्ति त्वेऽपि स्वर्गरोषेऽभेदान्वयद्शेनादिति भावः । अत्र पक्ष आमादनान्वितम्याऽऽ-कर्णनिकयान्वयो न प्रतीयत । यत्पदेन केवलकोदण्डादेः परामर्श आक्षिष्ठतत्पदेनापि तथैव प्रतिपत्तेरित्यपि बोध्यम् । एतेन यद्यत्समासादितं तदाकर्णय, कोदण्डादिकं चाऽऽकर्णयेत्य-न्वयोऽपि परास्तः । कोदण्डाद्यतिरिक्तस्यैव यत्पदेन तदा स्वरसतः प्रतीत्या तत्किमित्या-काङ्क्षापत्तेश्च । कत्रों: कर्मणोश्च भेद इति । कोदण्डादिकर्तृकर्मापेक्षया यत्पदार्थकर्तृ-कर्मणोर्भेदः प्रतीयेतेति मावः। न चाऽऽकाङ्क्षेति। यत्पदार्थयोरित्यर्थः। जान एवेति। एवं च तद्भिन्नत्वात्कोदण्डादौ तृतीयाद्यपपत्तिरिति भावः। एवं द्वीति । कोदण्डत्वादिना यच्छब्देन बोधेऽयं दोषः । कोदण्डेनेत्यादि तान्पर्यग्राहकामिति चेदावस्यकत्वादिदमेवा-स्तिति भावः । प्रकारकृतः । कोदण्डत्वबुद्धिस्थत्वरूपप्रकारकृतः । तदर्थयोः । यच्छ-ब्दार्थकोदण्डपदार्थयोः । आकाङ्क्षाया इति । केन कोदण्डेन के शरा इति विशेषाका-क्क्षाया इत्यर्थः । अन्वयबाहुल्येति । तथा च प्रतीयमानैकवाक्यताभक्क इति मावः । अन्-न्वयबाहुल्येति पाठे बहुष्वनन्वयप्रसङ्ग इत्यर्थः कथंचित् । व्युद्भतामिति । कल्पद्वयेऽपि ण्डादि । न च केन केनेत्यादिप्रश्नः । यथा वा,

चापाचार्यस्तिपुरविजयी कार्तिकेयो विजेयः शस्त्रव्यस्तः सदनमुद्धिर्भूरियं इन्तकारः । अस्त्येवैतात्कमु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां बद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥ २३१ ॥

इत्यादो भार्गनस्य निन्दायां तात्पर्यम् । कृतवतेति परशौ सा प्रती-

प्रदी ० - किमिति विशेषप्रश्ने कोदण्डेन शरा इत्याद्यत्तररूपाणि वाक्यान्तराणीति चेन्न । ताद्दशप्रश्नाश्रवणात् । अधासावुन्नीयते । एवमुत्तरालंकारोऽपि लम्यत इति चेन्न । येन यदासादितं तदाकर्णयेति प्रतिज्ञाय प्रश्नं विनाऽपि कोदण्डादिनिर्देशसंभमेन तदुन्नयनः सिद्धेः । ननु चाऽऽसादितामित्यस्य कियापदस्य वचनादिविपरिणामेनानुषक्के कोदण्डेन शराः समासादिता इत्यादिवाक्यान्तरारम्भे को दोष इति चेत् । वाक्यमेदः । पूर्वीपरार्घयोरनन्वयतादवस्थ्यात् । लोके तादशवाक्यमेदेऽपि दोषाभावात्तथा प्रयोग इति ।

व्यङ्गचस्यापि विविक्षतयोगाभौवेऽस्यावतारो यथा-चापाचार्य ।

अत्र रेणुकाकण्टर्वाघाजन्यात्मानिन्द्या भागेवस्य योगो विवक्षितः। तन्निन्दाप्रकरणात्। परशोः स्विक्यापाटवेनानिन्द्नीयत्वाच । न च तथा प्रतीयते । कृतवतेति तृतीयया परशु-

उ०-यच्छरा येन शरैरित्यनन्वयादन्वयबाहुल्यप्रङ्गाचेत्यपि बोध्यम् । तदुन्नयनासिद्धेः रिति । राज्ञो धारोदात्तत्वेन प्रश्नवाक्याप्रयोगेऽपि निज्ञासावश्यकत्वात्कवेरपर्यवसित सामान्योक्त्या न्यूनतापत्तेश्च । सामान्योक्त्या बोधनीयमिममुखीकृत्य छोकोत्तराविशेषनि देशेन चमत्कारातिशयाय प्रतिज्ञातस्यार्थस्यं निर्वाहाय विशेषनिर्देशसंभवेनान्यथाऽनुपपन्यमावान्न तदुन्नयनमिति भावः । नन्वेवं तथैवास्त्विति शङ्कते—ननु चेति । समासादितमित्यस्य वचनविपरिणामेनानुषङ्गाच कियाछाभोऽपीति भावः । वाक्यभेदे हेतुमाह-पूवापरार्धयोरिति । एवं च मतस्य चमत्कारिणः पूर्वापरार्धयोरन्वयस्यामावादभवन्मत्योग इति भावः । " संप्राप्ते परिपन्थियोधनिवहे सांमुख्यमासादितम्" इति पाठस्तु युक्तः । जन्यनिन्दयेति पाठः । भार्गवस्य योगो विवक्षित इति । अत्र हि रावणस्य मार्गवेण युद्धमनिष्ठाषितमिति तदुपेक्षा वाक्यार्थः । स च मार्गवनिन्दायामेव । परशोर्निन्दायामि भार्गवस्यानुपेक्ष्यत्वात् । निन्दितशस्त्रं विना शस्त्रान्तरेणापि तेन युद्धसंभवात् । अस्रस्य निन्द्यत्वेऽप्यस्त्रिणोऽनिन्द्यत्वात्पर्श्यानिन्दामुखेन भार्गवनिन्देत्यपि वक्तुमशक्यम् । परशोरचेतनस्याकर्तृत्वेन

१ क. °नयीत्यादौ । २ क. °परस्य । ३ क. °भावत्या । ४ क. °बाधज ।

यने । क्रुतवत इति तु पाठे मतयोगो भवानि । यथा वा,

> चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्क्रमीपदेष्टा हरिः संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीनव्रता । कौरच्याः पश्चवः प्रियापरिभवक्षेशोपश्चान्तिः फर्छं राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं हैतो दुन्दुभिः॥२१२॥

अत्राध्वरशब्दः समासे गुणीभूत इति न तद्र्यः सर्वैः संयुज्यते।

प्रद्री०—नैव संबन्धावगमात् । 'कृतवतः' इति पाट तु मार्गवे निन्दायोगः प्रतीयते । यदि तु परशुनिन्दानन्तरं विद्रश्रोक्तयाँ भार्गवेऽपि निन्दावगमम्तदा कृतवत्त्वस्यानेनायोगाद्वाच्यायोगोदाहरणमेवैतत् । तथा हि, यथा स्पर्धायोग्यन्वोपपत्तये परशुस्वामिनो महादेवैशिष्यन्वाद्वीनि विशेषणान्युपात्तानि, तथा तद्योग्यन्वोपपादनाय तस्यैव कश्चिद्धमो वक्तमुचित इति भार्गवेण कृतवत्त्वस्यान्वयो विवक्षितो न प्रतीयत इति दुष्टन्तम् । एवं च चण्डीदासा-दिस्याख्यानमनादेयम् ।

कचित्समाँसच्छन्नतया मतयोगाभावः । यथा — चत्वारो० । अत्र\_संग्रामाध्वरस्य ऋत्विगादिषु सर्वत्रान्वयो विवक्षितो न तु प्रनीयते । समासच्छ० कत्वात् ।

उ०-स्वतोऽनिन्दात्वाच । घीरोद्धतम्य रावणम्य परम्परया तद्दोषकथनानौचित्याचेति भावः ।इति पाठे त्विति । न च परशुनिन्दाया अप्रतीतौ परशुना बद्धम्पर्थी छळ्त इत्य-संबद्धं म्यात् । तव परशुनित्यनेन तत्मंबन्वेन परशोर्निन्दामूचनात् । वाच्यायोगोति । तद्ध-त्वेन वाच्यस्य तद्योगेत्यर्थः । चन्वार इति । (वेणीसंहारे प्रथमाङ्के दुन्दुभिष्विनमाकण्ये रणयज्ञः प्रवर्तत इत्युक्तवा भीमसेनस्योक्तिरियम ) । भीमाद्यः महदेवान्ता इत्यर्थः । स भगवानित्यनेन तादृशस्योपद्रष्टृत्वेऽवश्यं कार्यसिद्धिरिति ध्वानितम् । दोक्षितो गृहीनिनयमः । पत्नी द्रौपद्धी । गृहीतव्रता केशमंयमनाद्यभावद्धपव्रतवती । कौरत्या दुर्योधनाद्यः । हतो दुन्दुभिः स्फीतं क्षिण्यं यथा तथा रसति । ताद्धने क्षिण्यशाव्याद्याज्ञयमूचनम् । यशोदुन्दु-भिरिति पाठे स्फीतं यश एव दुन्दुभिरिति व्यस्तरूपकं बोध्यम् । समासे स्फीतिनित्यनन्व-यात् । (शार्दू छविक्तीद्धितं छन्दः ) । समासच्छक्षन्वादिति । इतरविशेषणत्वेनोपस्यिनतस्यापरत्र विशेषणत्वेनान्वयस्याच्युत्पन्नत्वात् । समाम एकार्थीभावाङ्कीकारेण पदार्थोपस्थिन

१ घ. यशो। २ क °ते। तथा ज°। ३ क. °गेविन °। ४ क. कत्याऽपि भा । ५ क. केन योगात्। ६ क. वस्य शि । ७ क. भासाच्छ ।

यथा वा,

जङ्घाकाण्डोस्नालो नखिकरणलसत्केसरालीकरालः पत्यग्रालक्तकाभामसरकिसलयो मञ्जुमङ्गीरभृङ्गः। भर्तुर्नृत्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी-

संभूताम्भोजशोभां विद्धद्भिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ २३३॥ अत्र दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते । भवान्याः संबन्धिनी तु विव-

क्षिता । अवस्यवक्तव्यमनुक्तं यत्र । यथा,

> अत्राकृतस्य चरितातिश्रयेश्व दृष्टेः रैत्यद्भुनैरपहृतस्य तथाऽपि नाऽऽस्था । कोऽरेंवेष वीरशिशुकाकृतिरभमेषः

माहात्म्यसारसमुदायमयः पदार्थः ॥२३४ ॥

प्रदी: -कि चिद्वचुत्पत्तिविरोधात् । यथा - जङ्घाकाण्डो ० । अत्र तनुपदार्थस्य पार्वत्या योगोऽभिमतो दण्डपादेन प्रतीयते । वाक्ये यत्प्रधानं तत्रैव निजादिपद्त्युत्पत्ते: । दूषकताबीजामिष्टप्रतीतिविरह इति नित्यदोषोऽयम् ।

अनिमहितवाच्यमित्यावश्यके ण्यः । तेनानिमहितं वाचकपदातिरिक्तमवश्यवाच्यं यत्र तिद्रत्यर्थः । वाचकपदानिभिधाने न्यूनपद्त्वव्यवस्थापनात् । यतु " न्यूनपदेऽप्रतीतिमात्र-मन्न तु विरुद्धा प्रतीतिरित्यनयोर्भेदः, 'अप्राक्ततस्य' इति वक्ष्यमाणोदाहरणे च मत्सं-विश्वतेन वीरशिशुप्राधिरेव विरुद्धा प्रतीतिः" इति कस्याचिद्वचारुयानं तदनुभवविरुद्धम् । तथाऽनुभवस्याप्रतीतेः । इदं चान्यथावाच्यस्यान्यथाऽभिधानाद्धा, अवाचकस्य द्योतकादे-रनिभ्रानाद्धा । आद्यं यथा — अप्राकृतस्य ।

उ०-तिरेवेतराविशेषणतयेति भावः। ''हिरण्यपूर्वं काशिपुं प्रचक्षते '' ''रामेति द्वचक्षरं नाम मानमङ्गः पिनाकिनः'' इत्यादौ तु नायं दोषः । नामनामिनोरभेदस्य सत्त्वेनेष्टयोगसंपत्तेः । नामनामिनोरभेदस्य वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायामस्माभिरुपपादितः। व्युत्पत्तेरिति। प्रधानिक्रियाकारकार्थत्वव्युत्पत्तेरित्यर्थः। वाच्यशब्दोऽत्र शब्दपरो नार्थपरः। तथा सित वाक्य-दोषत्वानापत्तेरित्याशयेनाऽऽह—वाचकपदातिरिक्तेति। एवं चोहेश्यविधेयभावादिद्योत-काविभक्तीनां निपातानां च न्युनत्वेऽसं दोष इति भावः। अप्राकृतेति। ( वीरचरित-नाटके द्वितीयाङ्के रामेणं धनुभेङ्के कृते जनकस्य हर्षादनाश्वासोक्तिरियम्।) अप्राकृतस्या-

१ क. "बानीसं"। २ क. "यैरदृष्टे"। ३ क. "रत्याहृतस्य नम नाम"। ४ क. "तैर्भम ह्"। ५ क. "पेकवी"। ६ क. "यसीन्द्येसा"। ७ क "हितवा"।

अत्रापहतोऽस्मीत्यपहतत्वस्य विधिविच्यः । तथाऽपीत्यस्य द्वितीयवावयः गतत्वेनैवोपपत्तेः ।

यथा वा,

एपोऽहमद्भितनयामुखपद्मजनमा

पाप्तः सुरासुरमनोग्थदृग्वती।
स्वमेऽनिरुद्ध्यटनाथिगतौभिक्षपः

छक्ष्रीफलामसुरराजसुतां विधाय॥ २३५॥

प्रदी० - अत्राहमपहृतोऽस्मीति प्रकारेणापहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः। तेन वाक्यद्वयमंपत्तौ तथाऽपीत्युपपद्यते । द्वितीयवाक्यगतत्वेनव तस्योपपत्तेः । नन्वचनितृष्टिचेयांद्रा एवति चेन्न । न हि विधेयाविमर्शमात्रमत्र दृषणम् । किं तु तथाऽपीत्यस्यासंगितरि । तदनुरोधेनैव ह्यपहृतत्वस्य विधेयत्वास्युपगमो न तु तत्प्राधान्यात् । एनेन ' अवान्तरः वाक्ये न विधेयाविमर्शः' इति समाधानमनादेयम् । वीजाभावात् । 'क्षणमप्यमुक्ता—' इत्यवान्तरवाक्य एव तदुदाहरणाच । अन्तु वाऽत्रोदाहरणे विधेयाविमर्शस्त्रधाऽपि द्वितीय-भेदे तदसंकरमात्रेणेव दोषभेद्व्यवस्थितेः । यथा—एषोऽह० ।

उ०-नन्यसामान्यस्य विद्य्यस्य सम वा चरिताति राये । चो भिन्नक्रमः। दृष्टेः श्रुतैश्चापहृतस्य वश्चीकृतमनसो मम यद्यप्यहमपहृतस्तथाऽपि नाऽऽस्था, न तथा निश्चयः। दशरथपुत्रेणेव धनुभ्यमिति निश्चयो नेत्यथः। तत्र हेतुः, एष कोऽपि जनागम्यः पदार्थो वरिशिकृताकृतिः। अप्रमेयेति । अन्यत्रादृष्टसीन्द्र्यसारसमुद्यपप्रचुरः । ( वमन्तिनिलका छन्दः ) । तस्यो-पपत्तेरिति । तच्छव्दश्च पूर्वपक्ष न्तपरामर्शकः। न चैकवाक्यतयाऽन्वये तत्मंभव इति भावः। न हि विधेयेति । अत्रापहृतस्य मम नाऽऽस्थेत्यन्वयमंभवेऽपि ' तथाऽपि '— इति पदासंगतियुक्तस्य तस्यात्र दोषत्विमिति भावः। आकर्णितरपहृतोऽन्मि तथाऽपि नाऽऽस्थेति तत्र युक्तस्य तस्यात्र दोषत्विमिति भावः। आकर्णितरपहृतोऽन्मि तथाऽपि नाऽऽस्थेति तु युक्तम् । तदसंकरोति । एवं चात्र विधेयाविमर्शेन तस्य संकर इति भावः। एतेन शिवस्याप्यप्रघृष्टय इति ध्वनितम् । हेऽभुरगन् वाणासुरः । स्वप्नेऽनिरुद्धेन या संवर्यात्मस्यापि तविनतम् । हेऽभुरगन् वाणासुरः । स्वप्नेऽनिरुद्धेन या संवर्यनास्यापि तवेनःपरं यया ताद्दशीं तव सुनां विधाय निर्मायाहं भाष इत्यः स्वयः । नन्वागतस्यापि तवेनःपरं मत्तो नाशं एव भविष्यतीत्यत्राऽऽह-सुरामु-रेति । सुरासुराणामपि मनोरथस्यापि दूरवर्तीत्यन्वयः। नेनान्यमनोरथविषयत्वामावः।

१'क. °तानिरू°। २ ग. तस्य प्रतीतेः।

अत्र मनोरथानामपि दूरवर्तीत्यप्यर्थी वाच्यः । यथा वा,

त्वैर्यि निवद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङ्ग्रुखचेतसः ।
कमपराधल्लवं मम पश्यिस त्यजिस मानिनि दासजनं यतः ॥ २३६ ॥
अत्रापराधस्य लवमपीति वाच्यम् ।
अस्थानस्थपदं यथा,

प्रियेण संग्रध्य विषक्षसंनिधा-बुपाहितां वक्षांसि पीवरस्तने । स्रज्ञंन काचिद्विजहौं जलाविलां वसन्ति हि पेम्णि गुणा न वैस्तुषु ॥ २३७ ॥

प्रदी०-अत्र सुरासुराणामिष मनोरथस्य दूरवर्तात्यप्यथेऽवश्यवाच्यः । अन्यथाऽन्यः मनोरथिवषयत्वं प्रतीयते । असमासेऽप्येष दोषः । यथा— त्वित्य । अत्र छवमपीत्यप्यथेऽवश्यवाच्यः । अन्यथा छवानिषेषे स्थूछप्रतीतिप्रसङ्गात् । दृषकताबीं प्रथमेऽभिमनाप्रतीतिः, अन्त्ययोम्तु विरुद्धप्रतीतिरिति नित्यदोषोऽयम् ।

अपदस्थेति । अस्थानस्थपदमस्थानस्थसमासं चेति द्वयमित्यर्थः । अस्थानस्थत्वं चायोग्यस्थानस्थत्वम् । तयोराद्यं यथा — त्रियेण ० ।

उ० - मुरामुराणामन्येन्द्रियाविषयत्वं च ध्वनितिमिति नाशाशक्यताध्वनिः । ( वसन्तिति छका छन्दः )। त्वयीति । ( विक्रमोर्वशीये चतुर्थाङ्कः उर्वशी प्रति पुरूरवस उक्तिः) । हे मानिनि त्वियि निबद्धा रितरनुरागो यस्य ताहशस्य प्रियवादिनो मधुरमाषिणः प्रणयस्य प्रेम्णो मङ्गे नाशिवषये पराङ्मुखं चेतो यस्य ताहशस्य मम कमपराधस्य छवं छेशं पश्यिस यतो यस्मात्कारणाद्दासजनं मां त्यजासि । पराङ्मुखं भीरु । विशेषणत्रयम-पराघछेशामावोपपादकमिति परिकरोऽत्राष्ठंकारः । ( द्वुतिविष्ठम्बितं वृत्तम् ) । अस्था-नस्थपद्मिति । आद्यं पद्पदं स्थानार्थकामित्यर्थः । अयोग्येति । केचित्त्वस्थानस्थत्वं यथाश्रुतानुपूर्व्या विविक्षितस्वार्थानुमावकत्वे सित स्वसाकाङ्क्षस्थानाद्व्यविहितस्थानप्रयुक्तिन्तम् । सत्यन्तेन संकीर्णगर्भिताक्रमाणां व्युदासः । तेषु तदानुपूर्व्या विविक्षितार्थाबोधाः दित्याहुः । प्रियेणिति । ( किरातेऽष्टमसर्गे जलकीडावर्णने कस्याश्चिद्वर्णनिमद्म् ) । विपक्षः सपत्नी तत्संनिधौ प्रियेण संग्रय्य सम्यगादरेण न तु यथाक्यंचिदुपाहितां स्पर्श-पूर्वकं निवेशितां जलविखां जलेन म्लानामिपि काचिन्नायिका निवन्ते। । प्रतः प्रेम्णि गुणा उत्कर्षा न तु वस्तुनि । प्रोम्णि सित वस्तुन्युत्कर्षो न तु वस्तुमात्र इत्यर्थः । प्रेमोत्कर्ष ए-

१ क. प्रणयमङ्गपराङ्मुखचेतसस्त्विय निबद्धरतेः प्रिप्रवादिनः । २ क. °निघौ निवेशितां । १ क. ग. वस्तुनि । ४ क. भे नियता ।

अत्र काचित्र विजहाविति वाच्यम् । यथा वा,

> लगः केलिकचग्रहस्तथनटालम्बेन निद्रान्तरं मुद्राङ्काः शितिकंथरेन्दुशकलेनान्तः करोलस्यल्यः पार्वत्या नखलक्ष्मशङ्किनसम्बोनकिन्द्रेत्त्यः भोन्मष्टः करपैल्लेबेन कुटिलातास्रस्ति साम्यतः ।

अत्र नखलक्ष्मेत्यतः पूर्वे कुटिलाताम्रेति वाच्यम् ।

अत्र कुटिलाताम्ब्रच्छवित्वं नखलक्ष्मशङ्कावीनिः नित्वपूर्वमेव प्रयुक्तमानगुष्युद्धिन न तु पश्चादिति स्पष्टं दुष्टिबीनम् । नित्यश्चायम् ।

उ०-वोपादेयो न वस्तूत्कर्ष इति भावः। (वंशस्ये वृक्तम् ) । अत्र न काचिदिर्गतः क्षेत्रजिलकोडावर्णन एकेकस्या एकेकगुणवर्णनप्रस्तिकेनेलन्यः कन्याध्यिकेनाच्यावर्णन तात्पर्यात् , अपि त सर्वा न विजहुरिति विरुद्धप्रकृतिः । मृत्रे अपि न सर्वा न विजहु: र इत्येव पाठ: । अत एव ' न ङिसंबुद्धचोः ' ( पा० मृ० ८ , २ , ८ ) इति सूत्रे महाभाष्ये न किचिन्। क्लेंपेन लुप्यतेऽपि तु सर्वत्र लुप्तैन्व. इति प्रयुक्तस् तत्र हिं न काचिदित्यादेः सर्वत्रैव लोवेन न लुप्यन इत्यर्थः । अति दु सर्वद्र । इत्यादिप्रतिनिर्देशात् । तस्मात्कचिदादेः पूर्ववितिन निल सति छ चिदादिण्दं कालुक्युं-त्पात्तिसिद्धेति चिदित्यस्याप्यर्थकत्वं वा न्युत्पतिसिद्धिनिति भावः । त्यस इति 👈 (कद्-चित्किल भवानी रात्री प्रणयकलहे हरजटामाकृष्य चन्द्रखण्डसहितः तां लयोलन्त्रं निधाय निद्रां कृतवती । ततः प्रभाते जटाम्थचन्द्रन्वण्डमुद्राङ्कितं करोलं हट्ट्रा नन्दर्भः क्षतमेतिदिति राङ्कमानायाः सख्या हास्येन लिजिता मर्नः करोलन्यं चनद्रमुद्र ह्वं हस्तेन ममार्जेति कविकल्पनम् )। शितिकंघरो महादेवन्नदिन्दुराकलेन निद्रामध्ये कपोळस्थळमध्ये लग्नो मुद्राङ्को वः पातु । अन्यसंपर्कादन्यत्र ममृदितं चिहं मृद्राङ्कः : पार्वत्याः कपोछछग्नत्वे हेतुः केछीति। आछम्बेन । मंबन्धेन । तक्ष्यक्रमहाङ्काहेतुः कुटिने-त्यादि । प्रोन्मृष्टत्वे हेतुः-नखरुश्मराङ्कावत्मखीनर्मन्मितजन्यत्रीडेति वोध्यम् । (रार्वृत्रः विक्रीडितं छन्दः ) । अत्र कुटिलाताम्रेति । अत्र कुटिलानः सच्छानित्वस्य साधर्म्धः

१ ग. °तत्रीडया । २ क. °पड्कजेन ।

अस्थानस्थसमासं यथा,

अथापि स्तनशैलदुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवाऽऽलोहितः ।
मोद्यददूरतरप्रसारितकरः कर्पत्यसौ तत्क्षणात्फुल्लत्केरवकोश्चनिःसरद्लिश्रेणीकृपाणं शशी ॥ २३९ ॥

अत्र कुद्धस्योक्तौ समासो न कृतः क्षेत्रक्तौ तु कृतः ।
संकीर्णम्, यत्र वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमनुप्रविश्वन्ति । यथा,
किमिति न पश्यिस कोपं पादगतं वहुगुणं गृहाणेमम् ।
ननु मुख्र हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम् ॥ २४० ॥

प्रदी ० - अस्थानस्थसमासं यथा - अद्यापि ० ।

अत्र पूर्वि कुद्धस्य शशिन उक्तिरिति तत्समासस्य योग्यं स्थानम्, न पुनः कवेरुक्तिरुक्तरार्धिमित्यस्थानसमासता । न च प्रतिकूछवर्णत्वान्तर्भावः । समासस्यावर्णरूपत्वात् । नापि पतत्प्रकर्षता । प्रथमप्रवृत्तस्य प्रकर्षस्याप्रे त्यागे हि तत्संभवः । अत्र तु
तद्धपरित्यम् । किं चोभयत्रोचितस्यैव प्रकर्षस्याभावे तत्संभवः । अत्र त्वेकतरत्रैव समासौचित्यिमिति । दूपकताबीजं सहदयवैमुख्यम् ।

संकीर्ण वाक्यान्तरपदेन मिश्रम् । यथा—किमिति० ।

उ०-रूपस्य नखल्रश्मशङ्काबीनस्य प्रागप्राप्तेस्तच्छङ्कायास्तृमुखनिरीक्तकत्वेनायोग्यतादिपरिहाराय साधम्योपस्थापकापेक्षणाद्विल्म्बेन प्रतीतिरिति भावः। पूर्व प्रयोगे तु झटिति
हेतुहेतुमद्भावेनान्वयप्रतीतिरिति तत्त्वम् । अद्यापीति । मत्सानिध्येऽपीत्यर्थः । स्तनल्रक्षणशेल्दुर्गान्यां विषमेऽगम्ये । उद्यन्त एव दूरतरं प्रसारिताः करा येन सः । उद्यदित्यनेन
कर्मघारयो वा । कोशः कुड्मलं खड्गपिधानं च । धिगिति । स्त्रीसंबन्धेनाऽऽत्मानं रक्षतोऽपि
शत्रोरनास्कन्दाद्धिगित्युक्तः । (शार्दूलिक्शोडितं छन्दः) । योग्यं स्थानिमिति । तत्रैव
तद्वचङ्कर्योनोगुणस्योचित्यादिति भावः । केचित्तु, अत्र दोषद्वयं स्थाने समासत्यागोऽस्थाने
करणं चेत्यस्थानसमासपदार्थोऽपि द्विविध इत्याहुः । अवर्णस्वपत्वादिति । रसाननुगुणवर्णबहुल्वाक्यत्वस्येव प्रतिकूलवर्णपदार्थत्वादिति भावः। एवं च माधुर्यवच्छुङ्कारादिरसप्रधानपद्ये
दीर्घसमासेऽप्ययमेव दोष इति बोध्यम् । वाक्यान्तरपद्नेति । मित्रभिन्नवाक्यार्थान्वतपदानां तत्तदर्थनिराकाङ्क्षवाक्यघटकत्वित्यर्थः।तेन वाक्यकवाक्यतया महावाक्यस्यैकत्वेऽपि
किमितीत्यादावयं दोष इति बोध्यम् । किमितीति । ( मानिनीं प्रति सख्या उक्तिरियम् ) ।

१ ग. उद्य । २ क. °रपदानि वाक्यान्तरेऽनु । ३ ग. °िन्त । कि "।

अत्र पादगतं बहुगुणं हृद्यनाथं किमिनि न पश्यिम, इमं कण्डे गृहाण,
मनसस्तमोरूपं कोपं मुश्रेति । एकवाक्यैनायां नु क्रिष्टिमिनि भेदः ।
गिर्भितम्, यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविश्वाने । यथा,
परापकारिनरतैर्दुर्जनैः सह संगिनः ।
वदामि भवतस्तस्वं न विधेया कदाचन ॥ २४१ ॥
अत्र तृतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः ।
यथावा,

लयं रागावृताङ्गचा सुँदद्विमह ययवासियप्रचाऽनिकण्ठे मातङ्गानामपीहोपिर पग्पुरुपेयी च दृष्टा पतन्ती । तत्सक्तोऽयं न किंचिद्रणयित विदितं नेऽम्तु तेनाम्मि द्त्ता भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्गदितुमिव गनेत्यम्बुधि यस्य कीर्तिः॥२४२॥

प्रदी • - अत्र पादगतं हृद्यनाथं किमिति न पश्यासि, इमं कण्टे गृहाण, कोपं मुचेति वाक्यत्रयेऽन्योन्यवाक्यस्थपदमादायानभिमतं प्रतीयते । इदमेव च दुष्टिवीं प्रतीतिविक्छम्बो वा । एकवाक्ये क्रिष्टत्वामिति ततो भेदः ।

गितं जातगर्भम् । अन्तःस्थितवाक्यान्तरं वःक्यमित्यर्थः । तत्तु वाक्यं क्राचित्स्व-भावत एवैकम् । क्राचित्तु वाक्येकवाक्यतयेकीभृतम् । तत्राऽऽद्यं यथा—पराप० । अत्र वदामि भवतस्तत्त्वामिति वाक्यान्तरं प्रथमवाक्ये ।स्थितम् । द्वितीयं यथा— लग्नं० ।

उ - पादगतं पादनतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यिम । इमं कण्टे गृहाण । मनसस्तमोरूपं कोपं मुझेत्यन्वयः । " बाले नाथ विमुख मानिनि रुषं गेपान्मया किं कृतम् " इत्यादी तु बाले शृणु नाथ वदेत्येवं तयोरध्याहृतिकयापदेनैकवाक्यतया प्रतीतेः संकीर्णत्वदोषशङ्काऽपि नास्तीति बोध्यम् । (गाथा छन्दः )। गर्भितमिति । अत्र मध्यस्थितस्य स्वार्थानुमावकत्वं संकीर्णे तु न तयेति भेदः । एनेन बीजिपल्यास्य संकीर्णोद्धितस्य पृथगुपादानं चिन्त्यमित्यपास्तम् । फल्वेषम्यसस्वात् । वाक्येकवान्ययेति । हेतुहेतुमद्भावेन वाक्येकवाक्यताऽत्र । स्थितामिति । एवं च मंगतेः सदस्वसंशयोऽनत्यपादे क्रमिताकाङ्क्षत्वं चेति दूषकताबीजमिति केचित्। लग्नमिति । रागोऽनुरागो रुपिरहिना च । अङ्गमवयवः । खड्गगतरेलाविशेषश्चेनि दीपिका । ययेवेत्येवकारेणेनकस्या एव नानासंवन्य इति सृचितम्। अरिकण्ठे। अनेन राज्ञि याऽत्यन्तं विरक्तिनि ध्वनितम्।

९ क. °्क्यतया तु । २ सुचिरामि । ३ क. °न्तरवा ।

अत्र विदिनं नेऽस्निक्त्येतन् । कृतं मन्युत लक्ष्मीस्ततोऽपसस्तीति विरुद्ध-मनिकृत् ।

म्झीरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु च कूजितप्रभृति ।
न्नित्मणिनादि सुरते मेघ।दिषु गर्जितप्रसुखम् '।।
इति.प्रसिद्धिमनिक्रान्तम्, यथा,
महाप्रस्रयमारुनक्षिभनपुष्करावर्तकप्रचण्डयनगर्जितप्रतिरुतानुकारी मुहुः।
रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकंदरः
कुनोऽस समरोद्धेरयमभूतपूर्वः पुरः ॥ २४३ ॥

प्रदी ० -- अत्र नन्मक्तें ऽयं न किंचिद्गणयित तेन भृत्येभ्यो दत्ताऽस्मीति वाक्येकवाक्यमध्ये विदिनं नेऽस्त्विति वाक्येकवाक्यमध्ये विदिनं नेऽस्त्विति वाक्यान्नरं स्थितम् । प्रत्युत छक्ष्मीस्ततोऽपसरतीति विरुद्धमितका-रित्वात्प्रकाशिनविरुद्धत्वम् । प्रतीतिविच्छेदोऽत्र दुष्टिबीनम् । अतो न यत्र प्रतीतिर्विन्छ्यते तत्र नायं दोषः ।

प्रामिद्धिहतं—मञ्जीरादि०।
इति प्रमिद्धिमितकान्तम्। यथा—महाप्रस्रयः।

उ०-मः तङ्गश्चाण्डाला दिन्तिनश्च । उपिर स्वयमेव गत्वा तदुपिर पततीत्यर्थः । पर उदामीनाः शत्रवश्च । तन्यामिमयष्ट्यां सक्तोऽनुरक्तश्च न किंचिद्गणयति न किमिप युक्तायुक्तं विचारयति । तेनाविचारणवाहं मृत्येम्यो दत्तेति विदितं तेऽस्विति श्रीनियोगात्,
मित्पत्र्यंवं निवेदयत्यवद्यात् । अम्बुधि तत्मदेशं गदिनुमिव गतेत्यत्यन्वयः । अत्रासियष्टिरमतीन्वेन लक्ष्मी राजपत्नीत्वेन कीर्तिश्च दूतीत्वेनाध्यवसिताः । संदेशस्वरूपं लग्नमित्यादि मृत्येम्य इत्यन्तम् । अत्र मिङ्गविशेषेण शौर्यदातृत्वयशसामुत्कर्षो वर्णितः । कृतं
मृत्युति । न केवलं विविद्यत्तेकवाक्यताऽप्रतीतिमात्रं किं तु देशमन्तरमपीत्यर्थः । विदितं
नेऽस्त्वित्युक्तौ तज्ज्ञापनं तत्पार्त्यागे न ममापराधः किं तु तस्यैवेतिज्ञापनार्थमिति लम्यते ।
तदनुक्तौ तु तदवमाननापसारणप्रकारश्चिन्तनीय इत्येतदर्थमिति भावः । (स्रम्बरा
लन्दः ) । महाप्रलयेति । (वेणीसंहारे तृतीयाङ्के ) अश्वत्थाम् उक्तिः । महान्यः
प्रलयमारुतन्तेन कुभितौ यौ प्रचण्डौ पुक्तरावर्तकाख्यौ यनौ तयोः प्रचण्डं भीषणं यनं
निविद्य यद्गितं तस्य प्रतिरुतं प्रतिध्वनिस्तदनुकारी तत्सहशः। स्थिगितं रोदस्योः स्वर्गभूम्यो-

अत्र रवो मण्ड्कादिषु प्रसिद्धों न तृक्तविशेष सिंहनाडे भग्नः प्रक्रमः (प्रस्तावः) यत्र । यथा,

नाथे निशासा नियतेनियोगादस्तं गते हन्त निशालि याता । कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भहुत्रं समैति । २४४॥

अत्र गतेति प्रक्रान्ते यातेति प्रक्रतः । गता निराध्यति तु युक्तम् । नसु । नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं पायेण '—इत्यन्यत्र, कथितपदं दृष्ट्यिति चेदेवीक्तम्, तत्कथमेकस्य पदस्य द्विः प्रयोगः । उच्यते ।

प्रदी ० – रवी मण्डूकादिशब्दे कविश्वसिद्धों न तृक्तविशेषे सिहन दे न चावाचक्रये-कर: । तुरुयेनेव ऋषेणोभयत्र शक्तिसत्त्वे अध्येक्ष्रव कविश्वर्ये र नियम । अस् नवारं वाक्यदोष: । विशेषणाविशेष्यमंतिधानेन विशेषपरत्वादिति ।

भग्नप्रक्रमम्, भग्नः प्रक्रमः प्रस्तावीचित्यं यत्र तत् । त्वानेकवः न्यविस् । तत्र प्रक्रतेः प्रक्रमभङ्को यथा—नाथे०।

अन्नास्तं गत इति गमेः प्रकृतेः प्रस्तावे यातेति यातेः प्रकृतिक्रमभङ्कः भिन्न भयाम्य-स्थापिनं भिन्नवद्भातीति कुलाङ्गनानां स्वानिमहद्यावस्थाप्रतीतिर्व संभवति । तस्मात् गाँवा निशाऽपि र इति युक्तः पाटः । नतु नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं । प्रायेण र इति वासनसृत्रम् । अत्रापि कथितपेंदं दुष्टमनुपद्मेवोक्तम् । तथा च पुनर्गमेः प्रयोगोः दुष्टः स्टादि नि चेन्न । **उ०-रन्तरं सैव कन्दरा येन।मण्डृकः मकलमृदुध्वनिकजन्द्रस्थान् ( (पृथ्वी छन्द**्र) तुरयेनैव रूपेणेति । अत एव न निहतार्थन्वम् । कि विप्रयोगिनियमादिति . सिहरान्दे रवशब्दप्रयोगो न चमत्कारायेति नियमः । अते। नाप्रयुक्तत्वम् । सर्वथा प्रयोगनिषय एव हि स दोषः । प्रकृते चार्थविशेषे प्रयोगोऽनुमन एवेन्याहुः । विशेषणः विशेषानि । श्रवणभैरवत्वरोदसीस्थगनरूपेत्यर्थः ।प्रमिद्धिन्यःगङ्गतमहर्द्यःहेनः दपकृतःबीलन्।प्रमान वौचित्यमिति । प्रस्ताव उपक्रमः। येन रूपेणोपकमन्तेनोपनं हार इत्यर्थः । उपक्रमध्य द्वेषः शब्दतोऽर्थतश्च । तत्राऽऽद्यं नाथ इत्यादौ । द्वित्यमकलितेन्यादै । नाथ इति । नियनेग-हष्टम्य नियोगादाज्ञया निशानाथे चन्द्रे याने यन्निशा याता तहुक्तत्रम् । तहार्यान्तरस् । कुलाङ्गनानां द्शानुरूपं वैधव्यद्शानुरूपं भद्रनरं कल्याणातिशयः । अतः परमनुगर् मनात्परं न समस्ति । स्वामिसमानद्शैवोचितित भावः । (उपदातिस्टन्दः) । भिन्नवः द्भातीति । ज्ञाने शब्दस्यापि भानादिति भावः । एतच मञ्जूपादां निक्षितं विस्तरण । सर्वनामा तु परामर्शे तेषां बुद्धिविषये शक्तिम्वीकारात्पूर्वपदाव चिछक्रभ्येव प्रतिपद्मान्नायं दोषः । न च सर्वनामपदावच्छिन्नत्वेनापि भानाद्धेदः । त्रिशिष्टम्य तृद्व च्छिन्नत्या भानेऽपि

<sup>ी</sup> क ग. 'शेषणे सिं°।२ ग. चकास्ति । ३ क. ग. "वोक्तेः कथ° ४ क. °तेः क°। ५ क. "पद्म"।

उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यव्यतिरिक्तो विषय एकपद्दिः प्रयोगनिषेधस्य । तद्वतिं तु विषये प्रत्युत तस्यैव पदस्य सर्वनाम्त्रो वा प्रयोगं विना दोषः ।

तथा हि,

उद्ति सविता नाम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ २४५ ॥

अत्र रक्त एवास्तमेतीति यदि क्रियेत, तैदा पदान्तरमितपादितः स एवार्थोऽर्थान्तरत्येव प्रतिभासमानः प्रतीतिं स्थगयति । अत्र तादृगेवेति पार्ठे वा न दोषः । सर्वनाम्नः प्रयोगात् ।

यशोऽधिगन्तुं सुखिलिष्सया वा मनुष्यसंख्यामितवर्तितुं वा । निरून्मुकानामित्रयोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपैति सिद्धिः॥ २४६॥

प्रदी • - उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यातिरिक्तं होकं पदं द्वि:प्रयोगनिषेधविषयः । तादृशे तु विषये प्रस्युत तस्यैव पदस्य सर्वनःस्रो वा प्रयोगं विना दोषः । यथा - उद्देति • ।

अत्र 'रक्त एवास्तमेति च ' इति यदि क्रियेत तदा पदान्तरप्रतिपाद्यमानः स एवार्थो भिन्न इव प्रतीयमानः प्रतीतिं व्यवद्धीत । प्रत्ययस्य यथा — यशो० ।

उ०-पूर्वस्त्रपाप्रच्यवात् । तदुक्तम्,

· न सोऽस्ति प्रत्ययों लोके यः शाब्दानुगमाद्दते "।

इतीत्याहुः । उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यातिरिक्तिमिति । उद्देश्यः प्रत्यायित एव पुनिनिर्देश्यः पुनः प्रत्याय्यो यत्र तद्तिरिक्तमित्यर्थः । तत्राभेदज्ञापनार्थं पुनरुक्तिरेवोत्किर्षिकेति मावः । इद्मेवाभिप्रेत्य वामनेन प्रायेणेत्युक्तम् । सर्वनाम्नो वेति । वाशब्दो व्यवस्थित-विकल्पे । तेन यत्र सर्वनाम्ना परामशीसंभवस्तत्रैव प्रागुक्तपर्वमुपादेयम् । यत्र तु तेन संमवस्तत्र तदेव । उदेतीत्यादौ स इति क्वते प्रधानस्य सवितुरेव परामर्शः स्यात् । तादृश इति क्वते तु नाभेदप्रतीतिः । सादृश्यावगमात् । तथैवेति क्वतेऽपि तेन प्रकारेणे-त्यर्थनिप्पन्नतया शब्देन ताम्रत्वेन प्रकारेणास्तमेतित्यर्थे प्रकारमानेनाभेदप्रत्यिक्ता न स्यात् । एवं

"वागर्थाविव संपृक्ती वागर्थप्रतिपत्तये"।
इन्यत्र नोपमा । तत्तत्फलप्राप्तये तत्सदृशवस्तुवन्द्नादेलींकेऽदृष्टस्वात् । तस्मादुत्प्रेश्वाऽत्र । अभेद्प्रतिपत्तरेवोद्देश्यत्वाच्च न कथितपद्त्वादिदोष इति दिक् । भिन्न इवेति । तेनैव शब्देन पुनरिभधाने त्वनुवाद्त्वेन झटिति प्रयोजनिज्ञासयोद्यान्तमयादावेक-रूपतावगमो व्यञ्जनया झटिति, अन्यथा विलम्बेनेत्याशयः । यश्च इति । युधिष्ठिरं (अर्जुनं ) प्रति द्रेशपद्या उक्तिः किराते (तृतीयसर्गे )। निरुत्सुकानां निरौत्सुप्रा. विविवे । र क. तत्यदा । ३ क. ग. तयेव । ४ ग. ठेन । ५ क. लक्ष्मीः।
कि वैद्यक्षपः।

अत्र प्रत्ययस्य । सुख्यभिहिनुं वेति युक्तः पाटः ।
ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेक्ष्य च कृलिनम् ।
सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थं तिष्टमृष्टाः खम्रुद्ययुः ॥२४०॥
अत्र सर्वनाम्नः । अनेन विम्रष्टाः इति तु वाच्यम् ।
महीभृतः पुत्रवताऽपि दृष्टिस्तिम्पन्तपत्ये न जगाम तृप्तिम् ।
अनन्तपुष्पस्य मयोदिं चृते द्विरेफमाला सविशेषमङ्गा ॥ २४८॥
अत्र पर्यायस्य । महीभृतोऽष्ट्यवतोऽपीति युक्तम् ।
अत्र सत्यपि पुत्रे कन्यारूपेऽप्यवतोऽपीति युक्तम् ।

प्रदी ० – अत्र तुमुनैं: कमे सनो ऽभिधानमेकरूपताप्रतीतिं स्थगयति । 'मुखमीहितुं वा' इति युक्तः पाटः । सर्वनाम्नो यथा — ते हिमा ।

अत्रास्मै, इतीदमा प्रक्रमात्ताद्विमृष्टा इत्यत्राप्यनेन विमृष्टा इत्येव वाच्यम् । न च तदिदमोर्ग्थाभेदः । इदमः प्रस्तुतप्रत्यक्षपरामर्शकत्वात् । अन्यथा तयोः पर्यायक्षापत्तेः । पर्यायस्य यथा—महीभृतः ।

अत्रापत्येषु बहुषु सत्स्विप तिसमन्नपत्ये स्नेहातिशयाविवक्षणाद्पत्यशब्दे प्रयोक्तव्ये पुत्र-शब्दप्रयोगात्पर्यायप्रक्रमभङ्गः । केचित्तु 'असित पुत्रे मुतायां स्नेहो युक्तस्तम्य तु सत्यिप

उ०-क्यानामनुत्कण्टानामाभियोगभाजां यत्नवताम् । तुमुनन्तानां निरुत्मुकानामित्यत्रान्वयः। होके हि सर्वे छक्ष्म्युत्मुकास्तेण्वतिनिःम्यहत्वक्ष्पं यशो छ्ञ्युमुत्कण्टः विषयार्थामिद्धौ हि दुःखं भवति, छक्ष्म्यागमने हि न कोऽपि मनुष्यः स्वत आगच्छछक्ष्मीक्ष्मतः दश्रियायं न मनुष्यः गणनाविषय इति व्यवहारो भवति । मनुष्येषु संख्येति समासः। (उपेन्द्रवज्ञा छन्दः) । अत्र तुमुन इति । तुमुना कियायाः प्राधान्यादगमः फल्ल्वप्रतीतिश्च, न सनेत्येकरूपताः प्रतीतिस्थगनामिति भावः । ते हिमोति (कुमारसंभवे षष्ठमार्गे पद्यमिदम्)। ते मरीच्याः द्योऽस्मै शूछिनेऽर्थे पार्वतीदानक्ष्मं सिद्धं पित्रक्षीक्षतं निवेद्य ज्ञापित्वा खमाकाशं तिद्वेः स्प्षाः शूछिविस्थाः । इदम इति । इदमः पूर्वानुभृतपुरोवित्विद्यवाचकत्वम् । नदम्त्व-प्रत्यक्षपूर्वानुभृतपरामर्शकत्वामिति भावः । मदीभृत इति । (कुमारसंभवे प्रथमसर्गे पद्यमिदम् । ) तिस्मन्कन्याक्षपे । तृष्तिरिच्छाविच्छदः । पूर्वाचे उत्तरं दृष्टान्तः। अनन्तः प्रविशिष्टमधुसंबन्ध्यपि द्विरेफमाला चृतपुष्पे सविदेवसङ्गेत्यर्थः।अत्र द्विरेफमाला साद्दरयाद्वसः नतदृष्टित्वेनाध्यवितिता बोध्या।अत्र पुष्पसामान्यसत्तायां तिद्विरेषप्रते दृष्टान्तः। (उपजाति-च्छन्दः)। पर्यायप्रक्रमेति । सामान्यपर्यायप्रक्रमभङ्ग इत्यर्थः। ननु सामान्यविशेषवाचकयोः

१ क. ग. °ित तु युक्तम् । ते हि° । २ ग. °पंऽपत्ये स्ने° । ३ क °नः प्रक्रमेण स° ।

प्रदी ० — पुत्रे तस्यां मी अमृदिनि विवक्षणान्नात्र दोपप्रतीतिः' इति समादिष्ठिरे।तद्युक्तम्। अनन्तुष्पस्य चृत इति इट स्त्रेष्णस्य स्त्रात्। तत्र च सामान्यविदेषभावेनोपादानाद्दार्शन्तिके तथेवाचित्यात्। तस्मात् (अपत्यवतो अपि' इति युक्तः पाटः। न चात्रापि बहुत्वालाभाद्दष्टान्तः विषस्यस् । अपत्यान्यस्य सन्तीति बह्वर्थ एव मतुषो विधानात्। एतेन ''साधुरेव''पुत्रवतः' इति पाट इत्यतः 'केचित्' इत्यनेन सांप्रदायिका इत्यर्थकेन वृत्तिकृतोऽत्रानुमितरेव''इति चण्डी-दासमतमनादेयम्। अपत्यत्यच्य स्त्रात्रिका इत्यर्थकेन वृत्तिकृतोऽत्रानुमितरेव''इति चण्डी-दासमतमनादेयम्। अपत्यत्य पुत्रीत्यत्र स्त्रीप्रत्ययस्य कुत्रान्वयः 'इत्याहुः। तन्न युक्तम्। तथा सित दोषस्यैवाप्रसङ्गात्। अपत्यार्थकत्वाविदेषपात्। तस्मात्पर्यायत्वमेकार्थप्रतिपादकत्व-मात्रम्। न त्वेकप्रकारकप्रतीतिजनकत्वमपीति। अत एव लघुतामुपक्रम्यागरीयानित्युक्ता-

उ०-पर्यायत्वामाने कथमत्र पर्यायप्रक्रमम्ङः इत्याशङ्कते-अथापत्येति । सामान्यिविशेषः वाचकोपलक्षणमेतत्। जन्यप्राणित्वजन्यपुंस्त्वयोः शक्यतावच्छेद्कयोभेदादिति भावः।प्रसःङ्गात्केषांचिन्मतं खण्डयति-अपत्यपर्यायोऽपीति । अत एव—

'आत्मजन्तनयः सृतुः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी । आहुर्दुहितरं सर्वेऽपत्यं तोकं तयोः समे' ॥

इत्यभरः संगच्छते । तत्रापत्यराञ्दस्य वंशायतनहेतुत्वरूपमपत्यत्वं शक्यतावच्छेद्कं तदेव च पुत्रश्चाव्यस्यापीति पर्यायता। न च सापत्य इतिवत्सपुत्र इत्यतोऽपि कन्यापुत्रसंदेहापत्तिः । पुंस्त्वतात्पर्ययाहकस्य विसर्गस्य सत्त्वेन स्त्रीत्वतात्पर्ययाहकस्येकारस्यासत्त्वेन च संदेहावरः हादिति भावः । मानान्तरभण्याह-अन्यथेति । अन्यथा प्रत्ययानां प्रकृत्यथीन्वितेति व्युत्पत्त्या प्रत्ययः किं गतं स्त्रीत्वमभिद्ध्यादित्यर्थः। दोषस्यैवाप्रसङ्गादिति। पर्यायत्वेऽपि चेन पर्यायेण प्रक्रमस्तद्भिन्नेनीपसंहारेऽपि दोषात्। कथमन्यथा गतेत्युपक्रम्य यातेत्युक्तौ दोप इति चिन्त्यमेन दिति केचित्। तन्न । एकरूपार्थप्रतीतिविधातो हि तत्र दूषकताबी-जम् । न चात्र तर्। किं तु दृष्टान्तदार्षान्तिकयोवैषम्यम् । तथा हि-पुष्पसामान्यसत्तायां पुष्पविशेषाद्रबोधकेन दृष्टान्तेन यत्सामान्यसत्ता तद्विशेषगोचरेच्छेति प्रस्तावः । एवं च दार्धान्तिकेऽप्यपत्यम्त्तायामप्यपत्यविशेषे सस्नेह इत्येवापेक्षितम् । पुत्रशब्द्स्य तत्पर्या-यत्वे मामान्यविशेषयावेन प्रतीत्युपपत्तेस्तद्वीजामावाददोषप्रसङ्ग इत्याशयात् । तदाह-एकार्थेति । सामान्यविशेषवोधकयोरपीदमक्षतमेव । एवं च चूतशब्दस्य पुष्पविशेषवा-विनोऽनन्तपुष्पम्येति सामान्यपर्यायप्रस्तावे दार्षान्तिके विशेषपर्यायोपादानात्पर्यायप्रक्रम-भङ्ग इति भावः। तदाह-न त्वेकप्रकारकेति। किं च पुत्रापत्ययोरेकप्रकारकप्रतीतिजन• कत्वरूपे पर्यायत्व उपक्रमानुरोधेनोपसंहारस्यान्यथा नेतुगुचितत्वात् 'तस्यां हि पुत्र्याम्' इति युक्तः पाट इत्येव प्रकाशकृतो व्रूयुरित्यलम् । अत एवेति । अगरीयःपदं हि विषदे। अभिभवन्तयिक्रमं रहयन्यापदुषेतमायितः । नियता लघुता निरायतेरगरीयान पदं नृपर्श्विदः । २४९ । अत्रोपसर्गस्य पर्यायस्य च तद्भिभवः कुरुते निरायतिम् । लघुतां भजने निरायतिः, लघुतावान पदं नृपश्चिय इति युक्तम् ।

काचित्कीणीरजोभिर्दिवमनुविद्यौ मन्द्वक्त्रेन्दुलक्ष्मीन् रश्रीकाः काश्रिदन्तर्दिश इव द्धिरे दाहमुद्धान्तसस्याः । भ्रेमुर्वात्याः इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्यस्पमानाः प्रस्थाने पार्थिवानामैशिवमिति पुरोभावि नायः स्वतंसुः २५० ।

अतु वचनस्य । काश्चित्कीणी रजोभिर्दिवमनुविद्धुर्वे उपविद्वानिः श्रीका इति, कम्पमाना इत्यत्र कम्पमापुरिति च पटनीयम् ।

पदी • - विषयीयक्रमभङ्ग उच्यते । यथा - विषदो • ।

अत्रैव विषदापदोरुपसर्गप्रक्रमभङ्को द्रष्टव्यः । 'तद्भिभवः कुरुते विरादादित् , लघुतां भजते निरायतिर्रुषुताभागपदं नृपश्चियाम् ' इति पाठो युक्तः, यदि न चछनदो सङ्गः । काचित् ।

अत्र काचिदित्युपक्रम्य काश्चिदिति वचनप्रक्रमभङ्गः । तम्मात् । काश्चित्र्कार्णा रजाः भिदिवमनुविद्धुर्मन्दवक्त्रेन्दुशोभा निःश्रीकाः ' इति पठनीयम् । 'करामानः ' इति च कम्पमापुः ' इति पठनीयम् । शतृशानचोर्गुणीभृतक्तियान्तर्भभवायकक्तियमात् । न

उ०-गुरुत्वाभाववस्त्वेन बोधकम्। विपद् इति । किराते ( हिर्त दस्ते युदि हिर इति , हैं। पद्या (भीमसेनस्य) उक्तिः। रहयति त्यजति । आयतिरुद्धकालकृष्टिः । अपदे देने वि शिष्टं पदं स्थानम्। ( सुन्द्री छन्दः )। काचिदिति , रजेभिरातिः क्रियो स्थानः । दिवमाकाशं रजोवृष्टचा कीर्णम् । विभक्तिविपरिणामेनान्त्रयः । मन्देन्द्रपद्धवक्षप्रदर्भिस्यास्तामनुविद्षेऽनुकृतवती । काद्धिद्दिश इव न्तर्दिः तापं हेतुछक्षणया वह्निं च द्धिरे । उद्धान्तं व्याकुर्लभूनं सस्यं सस्यगुरो यानाम् र सस्वं वित्तं वा । उद्धान्ता इतस्ततो विक्षिष्ठाः सस्याः प्राणिनो यामु दिशु । अन्यः सस्वं वित्तं वा । उद्धान्ता इतस्ततो विक्षिष्ठाः सस्याः प्राणिनो यामु दिशु । अन्यः वात्या इव प्रतिपदं भ्रेषुः । अपरा भूमिवत्कम्पयुक्ता जाता इति नार्यः प्राधिवानां स्वद्विषां प्रस्थाने सात्रायां पुरोभाव्यशिवं रजेवृष्टि देश्व हवास्य मुक्लमादित्वं दाशं-सुः। (स्वय्वरा छन्दः )। गुणीभूतिक्रियान्तरेति । कियान्तरं प्रति पुर्णामृत्यन्तर्भः

१ ग. °तिः । लघुता नियता निरा° । २ क. श्रियाम् । ३ ग. °तासाङ्गन प । ४ क पद-मिति तु यु । ५ क. भिद्युसि । १ क ग. °ति प । ७ क. °ति क ।

गाहन्तां महिषा निपानसिललं शृङ्गिर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यताम्।

विश्रब्धैः क्रियतां वराहपातिभिर्म्धस्ताक्षतिः पर्वले

विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्यावन्यमस्मद्धनुः ॥ २५१ ॥ अत्र कारकस्य । विश्रव्या रचयन्तु श्रुकरवरा म्रस्ताक्षतिमित्यदुष्टम् ।

अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिम्नि यैशोनिधा-

ववितथमदाध्माते रोषान्मुनावाभैधावति । अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च कर्मणे

स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसंग्रहणाय च ॥ २५२ ॥

अत्र क्रमस्य । पादोपसंग्रहणायेति हि पूर्व वाच्यम् । एवमन्यद्प्यनुः सर्तव्यम् ।

प्रदी०-चात्र कियान्तरं प्रधानमस्ति । गाइन्तां० ।

अत्र गाहन्तामिति कर्तृकारकवाचकतिङः प्रक्रमे क्रियतामिति कर्मकारकवाचकस्य।

' विश्वस्ता रचयन्तु सूकरवराः ' इत्यदृष्टम् । अकलित ० ।

अत्र तेजोविर्धरोषौ क्रमेणोपकम्य तदुभयोचितयोः पादोपसंग्रहघनुर्ग्रहणयोः पौर्वापर्य योग्यम् । 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम् ' (पा० सू० १।३।१०) इति न्यायात्। इति तदन्यथाकरणे क्रमप्रक्रमभङ्गः। एवमन्यद्ष्यूद्यम्। अत्र सर्वत्रैकरूपप्रस्ततायाः प्रतीतेः स्थगः

उ०-भिघायकत्वादित्यर्थः । तदाह-मधानमस्तीति । आख्यातप्रक्रमभङ्गप्रसङ्गाचेत्यपि बोध्यम् । गाहन्तामिति । शाकुन्तले (द्वितीयाङ्के ) दुष्यन्तोक्तिः । तत्राद्य तावदिन्त्युफ्कमस्यं सर्ववाक्यान्विये । महिषाः शृङ्गिरिति स्वभावोक्तिः । तैस्ताद्धितं निपानसिलेलं कृपसमीपवर्तिक्षद्भदेशजलं गाहन्ताम् । शृङ्गिरूध्वं क्षिप्त्वा शरीरोपिरि पातयन्तु । एतेन हननयोग्यदेशस्थितानपि न हनिष्य इति स्वोदात्तता । एवं सर्वत्र । रोमन्थोऽभ्यवहतः स्याऽऽकृष्य चर्वणम् । त्रासनिवृत्तेरिति भावः । मुस्ता तृणविशेषः । पल्वलं क्षुद्रसरः । विश्वस्तैरिति विभक्तिविपरिणामेन सर्वत्र योज्यम् । (शार्वूलविक्रीद्धितं छन्दः ) । श्रूकर्-त्रा इति । श्रूकरपद्स्य ग्राम्यत्वाद्धन्यशेषिल्याच विश्रव्यः कुरुतां वराहनिवहो मुस्ता-कातिमिति युक्तं पितृतुम् । एवं चाऽऽत्मनेपद्गक्रमभङ्गोऽपि न । अक्रिलतेति । (वीरच-रितनाटके द्वितीयाङ्के ) धनुर्भङ्गकुपिते भागेव आगते रामोक्तिः । अपरिमितब्रह्मचर्यादिते-जोवीर्यविस्तारवित यशोनिधावातिप्रसिद्धे। तादृशस्य जयादुत्कषीधिक्यम् । अवितथो यथार्थो यो मदोऽहंकारस्ताद्विशिष्टे । दर्पोऽहंकारस्तद्योग्रयं कर्म युद्धम् । रंभसादित्युमयान्विय । अत्र तपस्तेजोवीर्ये कर्मणेति पाठः । इश्विमिति । "श्वशि दिवसधूसरो गलितयौवना

९ क. ग. °स्यतु । २ क. विःश्वस्तैः । निश्रब्धं क्रियतां वराहतिति । ३ ग. तपोनि । ४ क. ैमि गच्छति । ५ ग. °ति पू । ६ ग. °न्यत्राप्य । ७ क. ° गे,प्र । ८ स्खलनितः युद्धोतसंमतः पाठः ।

अविद्यमानः ऋमो यत्र । यथा, द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागवप्रार्थनया कपाछिनः। कला च सा कान्तिमती कलावत-स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ २५३ ॥

अत्र त्वंशैब्दानन्तरं चकारो युक्तः ।

प्रदी०-नमुपघातो वा दृषकताबीजम् यदुक्तम्-

५ प्रक्रमस्यान्यथात्वेन प्रतीतौ प्रस्वलद्वतौ ।

ह्यादः स्फुरन्ननास्वादी यत्र ग्लानत्वमश्नुने ॥

दोषः प्रक्रमभेदाख्यः शब्दानौचित्यभूश्च सः । ' इति ॥

अत एव नित्यदोषोऽयम् ।

अक्रममविद्यमानः क्रमो यत्र तत् । यत्पदानन्तरं यत्पदोपादानमुचितं ततोऽन्यत्र

तदुपादानं यत्रेत्यर्थः । यथा—दूरं ० ।

अत्र लोकस्य चेति चकारस्त्वंशब्दानन्तरं युक्तः। त्वंशब्दार्थस्यैव शोच्यतायां समु-**च**यस्य द्योतनीयत्वात् । होकपदार्थे समुच्चयाभावात् । अथापदस्थपदादस्य को भेदः । तत्र प्रतीत्यन्तरमत्र सैव प्रतीतिः किं तु विल्लाम्बतीते केचित् । तन्न । ' कुटिलाताम्र-च्छविः '--इत्युदाहृतेऽपद्स्थपदे प्रतीत्यन्तराभावात् । वयं तु ब्रूमः-अव्यवधानेनैव यत्राभिमतप्रतीतिजननसामध्यै तदेतस्य विषयः । अन्यः पुनिरतरस्य । चादीनां चाव्य-वहितपदार्थेप्वेव समुचयादिद्योतकता । यदुक्तं मैहिमभट्टेन-

' अत एवं व्यवहितेर्बुधा नेच्छन्ति चादिभिः। संबन्धं ते हि स्वां शक्तिमुपद्ध्युरनन्तरे ॥ ' इति ।

न च नकोऽप्यव्यवहितस्यैव तथात्वम् । अतः ' स्नजं न काचिद्धिजहौ ' इत्यादिक-

उ - कामिनी " इत्यादौ शोमनत्वेन प्रतीतस्य धूमगत्वादिनाऽशोभनत्विमिति विविक्षितः ऋमस्तस्य द्वितीयचतुर्थषष्ठवाक्येप्वन्यधात्वेन मङ्ग इति । स्वलनं सर्वेथैवामावः । उप-वातश्चमत्कारापकर्षः । (हरिणी छन्दः) । अऋममिति । यस्य यदन्यवहितपूर्वत्वनियमेन यदुव्यवहितपरत्वानियमेन वा विवक्षितार्थोनुभावकत्वं तस्य तत्परिहारेणान्यत्र स्थितत्विम-त्यर्थ: । एवं चायं दोषो निपातविषय: । यथोपसर्गाणां घातो: पूर्वमेव प्रयोग: । एवेत्यादीनां व्यवच्छेचानन्तरम् । पुनेरादीनां व्यतिरेच्यादनन्तरम्। इवादीनामुपमानादनन्तरम्। एवं च " उद्घाहुरिव वामनः " इत्यादावष्ययं दोषः । चादीनां समुचेयादनन्तरामित्यादि बोध्यम् । अव्यवधानेनैवेति । प्रयुक्ते इति शेषः। अव्यवहितस्येति। प्रतियोगिवाचकपदा-

१ क. °शस्द्योगादनन्तरं चका । २ क. महेशम ।

यथा ना, हिन्दि ज़िंदानेयं तव भ्रजयुगुले नाथ दोषाकरश्री-र्वक्ते पार्थे तैथेपा प्रतिवसति महाकुँद्दनी खड्गयष्टिः। आङ्गेयं सर्वेगा ते विलसंति च पुँनः किं म्या दृद्धया ते

्रशोच्येदेत्थं प्रकोपाँच्छित्रिकरसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम्॥ २५४॥ अत्रेत्धं प्रोच्येदेति वाच्यम्। तथा लग्नं रागाष्ट्रताङ्गःचेत्यादाविति श्रीनि-योगादिति वाच्यम्।

अमतः मक्कतविरुद्धः परार्थो यत्र । यथा, राष्ट्रमन्ध्यक्षरेण ताडिता दुःसहेन हृद्ये निशाचरी । गन्धवदृष्टिरचन्द्नोक्षिता जीवितेश्वसर्ति जगाम सा ॥२५५॥

प्रदी - मप्यक्रमभेदः स्यादिति वाच्यम् । 'न खलु न खलु वाणः संनिपात्योऽयमस्मिन्' इत्यादै। व्यवधानऽपि प्रतीतिविशेषाभावात् । न चायं चादिपदेष्वेव दोषः । किं त्वित्थ- मादिप्वपि । यथा—शक्ति ।

अत्रेत्थं प्रोच्येवेति वाच्यम्। इत्थंशाव्दस्याव्यवहितपरामर्शकत्वात्। पादत्रयस्यैव च परामर्शनीयत्वात् । एवं 'छम्नं रागावृताङ्गचा—'इत्यादावापि 'इति श्रीनियोगात्' इति वाच्यम् । इतरपि तत्तुल्यत्वात् । दूषकताबीजं चोद्देश्यप्रतीतिविरह इति नित्योऽयम्।

अमतपरार्थममतः परार्थो द्वितीयोऽथो यस्य तत् । अमतत्वं च, 'ज्ञेयो दृङ्कारवीभत्सौ तथा वीरभयानकौ । रौद्राद्धतो तथा हास्यकरुणो वैरिणो मिथः' ॥ इत्याद्यक्तिदिशा प्रकृतरसविरुद्धरसब्यङ्ककत्वम् । यथा—राम० ।

उ०-व्यवहितस्येत्यर्थः । श्रतितिविशेषाभावादिति । श्रतीती विशेषस्य विलिखतत्वादिख्यस्यामावादित्यर्थः । श्राक्तिरिति । शाक्तिः सामर्थ्यम् । निश्चिशः खङ्गार्श्वशद्भ्यो
निर्मतास्तद्धिकाम्तज्जन्या च नानापितृजन्या वेश्यापुत्रीत्वाद्वेश्येति फलितम् । भुजयुगले ।
न तु भुज एव दोपाक्षरश्चन्द्रो दृषणाश्रया च कुद्दनी छोदिका परस्त्रीपुरुषादिसंघटनकर्त्री
च सा यस्य पार्श्व । अत्यन्तं परवनितासक्त इत्यनेन व्यज्यते । सर्वगा सर्वगामिनी
सर्वोपभोग्या च । ईदृशी ते पुरः प्रसरित । इतस्ततः संचरमाणा तिष्ठति । ईदृशस्य दुर्वृत्तस्य
मया वृद्धया महत्या जरत्या च किं किं प्रयोजनित्यं प्रोच्यवेन्दुसितया यस्य किर्यो
प्रयातिनित्यन्वयः । अत्र कीर्तौ पत्नीत्वाध्यवसायो बोध्यः । एवं शक्त्यादेरसन्नायिकात्वेन ।
(स्रवरा छन्दः ) । अव्यविहतपरामशेकत्वादिति । अव्यवहितपूर्वपरामशेकत्वादित्यर्थः । उद्देश्यप्रनीतिविग्रह इति । स चाऽऽकाङ्काविरहादासात्तिविरहादपि वा बोध्यः।
आद्यो यथा शाक्तिगिर्यत्र । अन्तयो लग्नमित्यत्रेति दिक् । रामेति । (रघुवंश एका-

१ क तवैपा। २ क. कुट्टिनी। ३ क. प्रसराति पुरतः। ४ क. पुरः। ५ क. "पात्सितक"। ६ क. विरोधाभा"।

अत्र प्रकृते रसे विरुद्धस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽपैरोऽर्थः । अर्थदीषानाह---

अर्थोऽपृष्टः कष्टो व्याह्तपुनरुक्तदुष्क्रमग्राम्याः ॥ ५५ ॥ संदिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्च । अनवीस्ठतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिवृत्ताः ॥५६॥ साकाङ्क्षोऽपद्युक्तः सहचरित्रनः प्रकाशितविरुद्धः । विध्यनुवादायुक्तस्त्यकपुनःस्वीस्ठतोऽश्हीलः ॥ ५७ ॥

दुष्ट इति संवध्यते । ऋगेणोदाहरणानि—
अतिविततगगनसगणिपसगणपरिमुक्तिविश्रमानन्दः ।

मरुदुष्ठासितसौरभकमळौकरहासकुद्रविर्जयति ॥ २५६ ॥

प्रदी ० — अत्र प्रकृतस्य वीभत्सस्य विरोधी शृङ्गारः । तस्य व्यञ्जको द्वितीयोऽर्थः । तादशा-र्थोपस्थित्या रसापकर्षकताऽस्य दोषत्वबीजम् । अतो नित्योऽयं दोषः । नीरसे स्वात्महा-भस्यैवाभावात् ।

अथ दोषलक्षणान्याह—अर्थोऽपुष्टः ।

पददोषलक्षणसूत्रस्थं दुष्टामिति पदं लिङ्काविपरिणामेन संबध्यते ।

तत्रापुष्टः पृष्टाद्भितः । पृष्टत्वं च विवक्षितार्थनाधप्रयोजकानुपादानत्वम् । तद्विरहश्च द्विधा—अप्रयोजकत्वातप्रयोजकत्वेऽप्यन्यलम्यत्वाच । यमेनम्—

' व्यर्थमाहुर्भतार्थे यद्यच स्यान्निष्प्रयोजनम् । '

इत्यनेन मोजराजा व्यूर्थमाह । अत एव प्रकाशकारोऽपि ' अत्रातिविततत्वा-दयोऽनुपादानेऽपि प्रतीयमानमर्थे न वाधन्ते ' इत्येवाऽऽह । न त्वप्रयोजका एवेति । उदाहरणम्— अतिवितत् ।

उ०-दशसर्गे श्रीरामेण हतायाम्ताटकाया वर्णनिमदम्)। राम एव मन्मथः कामो मनोम-थनहेतुश्च। एषोदरादित्वाद्विलोपः। निशाचरी राक्षस्यिमसारिका च। रुधिरचन्दनं रुधि-रमेव चन्दनं रक्तचन्दनं च। गन्धवत्वं रक्तस्य रघुनाथशरसंबन्धात्पापक्षयात्पृतनाधूम-वत्। जीवितेशो यमो नायकश्च। सा ताटका। (रथोद्धता छन्दः)। रसापकर्षकतेति। प्रकृतवीमत्सरसापकर्षकतेतेत्। एषु वाक्यदोषेषु न्यूनपदकथितपदामवन्मतयोगावि-मृष्टविषेयास्थानस्थपदाक्रमाः काव्याकाव्यसाधारणाः। केचित्त्वनिमहितवाच्यस्य न्यून-पदेऽक्रमस्यापदस्थपदेऽन्तर्भावः शक्यः। एवमर्धान्तरैकवाचकसंकीर्णगर्भितानामप्यपदस्थ-पदेतेव। अल्पान्तरेण दोषान्तरत्वेऽतिप्रसङ्गादित्याहुः। अतीति। विश्रमानन्दो विश्र-मजं सुखम्। आनन्दपदमपुष्टम्। विश्रमान्तानन्दपदयोः कर्मधारय इति नाम्यापुष्टत्व-

१ क. "परार्थः । २ ग. "दोषमाह । ३ क. इत्तः । ४ क. "द्मुक्तः । ५ क. "स्त्रविह्ना" । ६ क अत्र वि ।

अत्रातिवितनत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपाद्यमानमर्थे न वाधन्त इत्यपुष्टाः। न त्वसंगताः पुनरुक्ता वा।

प्रदी - अत्रातिवितते निरवलम्बे व्योग्न्यविश्रामं गमनादितराप्रकाश्यकमलप्रकाश-नाच रवेरुत्कर्षी विवक्षितः । तत्रातिविततत्वं गगनस्यार्थादेवावगम्यते । अग्नेरिवौष्ण्यम्। सर्णित्वं मरुदुङ्घासितसीरमत्वं चाप्रयोजकमेवेत्यपृष्टा एतेऽर्थाः । नन्वेतेऽर्था अपुष्टा इति सिद्धम् । परं त्वतिविततेति पुनरुक्तः । गगनपदादेव तदुपस्थितेः । मरुदुङ्घासितसीरभेति विरुद्धम् । विकासात्पूर्वं सौरमामावेन तद्विशिष्टस्य सूर्येणाप्रकाश्यत्वादिति नायं पृथगिति चेन्न । गगनपदं न विततत्वे शक्तम् । अर्थलभ्यत्वे च न पुनरुक्तता । यदुक्तं भोजरा-जेन-'कान्येतिहासादावर्थवृत्त्या लब्धस्य साक्षाद्गणनमपै।नरुक्त्याय' इति । नापि विरुद्धम्। सौरमस्योप एक्शणत्वात् । यद्वा, चित्रहेतुपुरस्कारेण पूर्वभावाभिधानात् । अथाधिकपदादस्य को भेदः। अप्रयोजके प्रयोजनाभावकृतोऽपि भेदो न संभवति । अत्र कश्चित्-'तत्र पदा-र्थान्वयसमकालं दुष्टत्वप्रतिभास इह तु तद्नन्तर्गमिति विशेषः' इति। तन्नातिसमीचीनम्। तथा नियमे प्रमाणाभावात् । एतावता च विशेषेण शव्ददोषत्वमेकस्यापरस्यार्थदोषत्व-मिति विमागानुपपत्तेश्च । विरुद्धमितकृद्मतपरार्थादौ शब्ददोषेऽन्वयप्रत्ययोत्तरमेव दुष्टत्वः प्रतिभासात्। वयं तु पश्यामः - यत्र विवक्षित एवार्थोऽन्यथाभिधानेऽपि दुष्यति सोऽर्थदोषः। अन्यम्तु रसदोषभिन्नः शब्ददोष इति विवेकः। तथा च यत्राविवक्षितोऽप्यर्थः कथंचिद्न्वितत-याऽभिधीयते तत्राधिकपद्त्वम् । तत्पदेन विनाऽपि तन्निवीहात्। यत्र तु सोऽर्थो विवक्षित एव परं त्वप्रयोजकत्वान्यलम्यत्वाम्यां शंबदेन नोपातुमईस्तत्रापुष्टत्वम् । 'स्फटिकाकृति—' इत्यत्र नाऽऽकृतिपदार्थ उपमानत्वेन विवाक्षतः। तस्य नैर्मरुयाभावात् । ' यदपि च न कृतं

उ०-मित्यन्ये । एवं कमलाकरेत्यत्राऽऽकरपदमपि न्यर्थम् । अतिविततत्वं दीर्घत्वं न तु विस्तृतत्वम् । न हि विस्तीर्णपथसंचारः श्रमहेतुरिति बोध्यम् । निर-वल्लम्बमत्वोपादानं दृष्टान्तार्थम् । (गीतिरुज्जन्दः ) । चित्रहेत्विति । चित्रमत्र कार्यकारणयोः पौर्वापर्यल्ल्लातिरायोक्तिरूपोऽलंकारः । तत्र पद्धिति । एवं च तत्र प्रतीतेरेवानुपपितिरिति भावः । इह त्विति । अन्वयवोधोक्तरं तल्लम्यार्थस्यान्यलम्यत्वानुसंघानोक्तरं तेषामनुपकारित्वग्रह इति प्रतीतानुपपितिरिति भावः । रसदोषभिन्न इति। तस्य शब्दावाच्यत्वेनान्यथाभिधानासंभवादिति भावः । तस्य । अवयवसंयोन

सदा मध्ये यासामियममृतानैःस्यन्दंसुरमा
सरस्वत्युद्दामा वहति वहुमार्गा परिमलम् ।
प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महनां
महाकाव्यव्योम्नि स्फुरितैमधुरा यान्तु रुचयः ॥ २५७ ॥
अत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारिविचित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा

कष्टः प्रतीतिक्केशवान् । दुरूह इत्यर्थः । यथा—सदा । अत्र यासां काविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यात्मकमार्गत्रयवती भारती चमत्कारं

उ०-गरूपस्याऽऽक्वितिपदार्थस्य । वक्कुविविक्षितमेवेति । अतिविततःतं श्रमोत्कपिय । मरुदुछासितसौरभत्वमितिशयोवत्यछंकारवोधनाय । सरिणतं च विपिनादिवन्न कदा-चिद्रमनं किं तु प्रतिदिनं निरुपाधितमनित्यर्थछाभायेनि भावः । अविविक्षितार्थकत्व इव विशेषानाधायकार्थवोधकेऽपि तद्दोपस्वीकारे किं वाधकिमिति चिन्त्यम् । सदिति । स्वकाव्यस्य गम्भीरचमत्कृतार्थशालितया स्फुटार्थत्वाभावेऽपि दोषाभावसमर्थनाय कस्यचिन्त्ववेरुक्तिः । यामां कविरुचीनां काव्यक्षपाणामसृतं सुधा तत्सदृशो निम्पन्दो यस्यां सा चासौ सरसा च शृङ्कारादिरसयुता। उद्दामा प्रौढः । मार्गो रीतिन्तेन सुकुमारादिरीतित्रयवती सरस्वती वाणी किनित्वक्षपा परिमलं चमत्कारं वहति। ता एता महतां कवीनां रुचयः काव्यानि घनसदः शिक्षष्टवन्यसंबद्धा अत्यन्ताभ्यस्ता वा स्फुरितो रुचिरो मधुरः शृङ्कारादिरमो याभिस्ताः । व्योमसदृशात्यन्तापरिच्छेचे महाकाव्ये काव्यमार्गे कथम्तिरकःव्यवत्प्रमन्ताः सुवोधा भवन्तु। पक्षे यासामादित्यप्रमाणां मध्ये सरस्वती गङ्काख्या नचस्वततुरुयम्बलनिस्यन्दमधुरा प्रौढा त्रिपथगामिनी चमत्कारं वहति। ताः स्फुरितो, हृद्यो रुचिरो रम्यपद्यो याभिन्तथा-मृता वहति। ताः स्फुरितो, हृद्यो रुचिरो रम्यपद्यो याभिन्तथा-मृता महतां द्वादशादित्यानां रुचयः प्रभाः काव्यसदृश्चयोन्नि मेवतंबद्धाः केनेतरका-मृता महतां द्वादशादित्यानां रुचयः प्रभाः काव्यसदृश्चयोन्नि मेवतंबद्धाः केनेतरका-

१ क. °निष्यन्द° । २ क. \*न्दसर° । ग. °न्दसरसं सर° । ३ क. \*रिचयाः के° । ४ क. \*त\* रुचिरा ।

भारती चमत्कारं वहति, ताः गम्भीरकाव्यपरिचिताः कथमितरकाव्यवत्मसन्ना भवन्तु, यासामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिवथगा वहति, तौ मेघपरिचिताः कथं मसना भवन्तीति संक्षेपार्थ इति कष्टम्।

जगति जियनस्ते ते भावा नवेन्दुकछादयः प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मद्यन्ति ये । मम तु यदियं याता लोके विलोचनचिन्द्रका नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ २५८ ॥

अत्रेन्दुकलः दयो यं प्रति परपञ्चापायाः स एव चन्द्रिकात्वम्रुत्कर्षार्थमारोपय-तीति व्याहतत्वम् ।

प्रदी - वहति ता गम्भीरकाँच्ये घनपारिचिताः कथमितरकाव्यवत्प्रसन्ना भवनतु । यथौ यासामादित्यप्रमाणां मध्ये त्रिपथगा नदी संबन्धं वहति ता मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना मवन्तीत्यर्थो विवक्षितः । स च शब्दान्तरैरिप हेशेनैव प्रतीयत इत्यर्थ एवायं दुष्टः । ाक्किष्टत्वादिकं तु शब्ददोषः । घटनान्तरेणार्थस्य सुखेनैव मतीतेः । सम्यक्पतीतिविरहश्च दृषकतानीजम् । अतो नित्योऽयं दोषः ।

न्याहतः,

' उत्कर्षी वाऽपकर्षी वा प्राग्यस्यैव निगद्यते । तस्यैवाथ तदन्यश्चेद्वचाहतोऽर्थस्तदा भवेत् ॥ '

इत्युपल्रसितविरुद्धत्ववान् । यथा-- जगति० ।

अत्र पूर्वीर्घे साधारणचान्द्रकाचन्द्रकलाः स्वं प्रत्यसारतयाः प्रतिपादिताः । तेनैवोत्तः रार्वे चन्द्रिकात्वमुत्कषीयाऽऽरोप्यत इति व्याघातः । दूषकताबीजं च वाक्यार्थाप्रतीतिः। अयं नित्यो दोषः ।

उ - - छिकप्रमावत्प्रसन्नाः स्वच्छकान्तयो भवन्तु । ( शिखारेणी छन्दः ) । जगतीति । ( मालतीमाधवे प्रथमाङ्के माधवोक्तिः ) । ये नवेन्दुकलादयः । आदिना चन्द्रिकापद्माः दिपरिग्रहः । भावास्ते जगति जयिनो न तु ममेत्यर्थः । येऽप्यन्ये मनो मद्यन्ति तेऽपि **नगत्येव प्रकृतिमधुरा** लोका एव तान्प्रकृतिमधुरत्वेन व्यवहरन्तु न त्वहं व्यवहारिप्य इति भावः। तव किं तथा तदाह-मम तु लोक इयमेव विलोचनयोश्रन्द्रिकाऽऽह्णादिका। सा च यन्नयनविषयं याता जन्मानि स एक एव महोत्सवो न त्वन्यः। (हारेणी छन्दः)। व्याघात इति । न चात्रानु चितार्थता । तत्र पशुकु विन्दादिपदैः स्वार्थोपस्थितिदशायाः मेवोपश्होक्यमानस्य तिरस्कारावगमः । अत्र तु चन्द्रिकायाः सहजत उपादेयत्वाद्वाक्या-

<sup>9</sup> क. ता घनप । २ क. विन्तिति । ३ ग. पार्थः । ज । ४ क. व्ये प । ५ क. तथा।

कृतमतुंभनं दृष्टं वा येन्द्रं गुरुपानकं मनुज्यशुभिनिमयाद्रंभवद्भिरदायुधेः । नरकरिषुणा सार्थे नेपां सभीमिकिरीटिना-

मयमहमस्रङ्भेदोमांमैः करोमि दिशां वित्रम् ।। २५९ ॥ अत्रार्जुनार्जुनेति भवद्भिरिति चोक्तः सभीमिकगिटिनामिति किगिटिपदार्थः

पुनरुक्तः।

'अरेरे अर्जुनार्जुन, सात्यके सात्यके, न युक्त ईंद्रशो मत्तातन्य मुनशोकआन्त्या न्यस्तशस्त्रस्य दिवमुपगच्छनः केशाकर्षणरूपः परिभवः । अपि च, कृत० ।

अत्रार्जुनार्जुनेति संबोध्य यैभेवद्भिरित्यनेन परामृह्य तेपामित्यनेन परामशीद्रजुन-स्यापि प्राप्तेः सभीमिकरीटिनामिति किरीटिपदार्थः पुनरुक्तः । न च प्राधान्यप्रतिपत्तये पुनरुपादानमित्यदोषता । संबोधनेनैव तिल्लाभात् ।

उ०-र्थप्रतिसंघानानन्तरं चन्द्रकलाद्यो यं प्रतीत्याद्यर्थपर्याघाविति भेदात्। द्वितीयं यथा
' देवि त्वन्मुखपङ्कानेन शशिनः शोन्यत्रियम्बारियाः

पद्यैतानि विनिर्भितानि महमा गच्छिनि विच्छायनःम् ।

इत्यादौ मुखोपमानतैया पङ्कानायुत्कर्प तेपामेनाग्रे निर्मितानीति तन्कृतापकर्पनर्णनात्। प्रमत्तोनमत्त्रवास्कृतो तु नामवन्मत्योगादिदोपः । तेषां नंबन्यम्यानुद्देश्यत्वात्। प्रत्युनोन्मादादिव्यञ्जकत्वाद्भुणतेवत्याद्धः । नेनेविति । तद्याचकेन पर्यायान्तरेणेन्यर्थः । तस्यैव पदस्योपादाने तु कार्यतपदत्वमुक्तम् । परिवृत्तिमहन्वादर्थदोपताऽस्य । यात्त्विति । कर्णावतंमादिवारणाय तिहिदोषणमिति तद्भावः । कृतिपिति । (वेणीमहारनाटके तृतीयाङ्के ) द्रोणवधोत्तरमर्जुनादीन्त्रति कुद्धस्य श्वत्याक्त उक्तिरियम् )। (हिग्णी छन्दः )। तेषाभिति । न च नत्यदार्थेऽर्जुनेऽर्जुनमःहिन्यानन्वयाद्भवन्मनयोगोऽप्यन्त्रेति वाच्यम् । इष्टापत्तेः । किरीवियद्येपार्थमःदः प्राट्यानत्वयाद्भवन्मनयोगोऽप्यन्त्रेति वाच्यम् । इष्टापत्तेः । किरीवियद्येपार्थमःदः प्राट्यानत्वोऽन्वयम्भवाच । अत्र केचित् । नात्र पद्येऽर्य दोषः । सभीमत्यादावुक्तःनुक्तिविस्मृतिद्वारा कोधातिशयव्यञ्जकत्तेन पौनरुक्त्यस्यानुगुणत्वात् । अत एवार्जुनमात्यक्योर्द्वयोरव मेविष्ठिदेशि भवद्विरिति बहुवचनं संगच्छते। न चायं वीरः । नरकिरिपुणा मार्थिनित्यः द्वक्ते गैद्रपरिपोषकत्वादित्याहुः।

१ ग. °मतिमस्यादि अन्ता । २ क. अर्जु । ३ एतच्ह्छोकव्याख्यानं प्राक १२५ प्रुष्ठे हस्यम् ।

यथा वा.

असुज्वालावलीढपतिवलजलधेरन्तरौर्वायमाणे सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सर्वधन्वीश्वराणाम्। कुर्णालं संभ्रमेण वज कृप समरं मुश्च हार्दिक्य शङ्कां ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ २६० ॥ अत्र चतुर्थपादवाक्यार्थः पुनरुक्तः । भूपाळरत्न निर्देन्यपदानप्रथितोत्सव । विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्गं वा मदालसम् ॥ २६१ ॥ अत्र मातङ्गस्य प्राङ्गिदेशी युक्तः।

प्रदी०-वाक्यार्थस्य पुनरुक्तत्वं यथा-अस्त्र० ।

अत्रालं संभ्रमेण, को भयस्यावकाश इत्यभिन्नार्थौ । न च वक्तू रौद्ररसाविष्टत्वं समाधानमाशङ्कनीयम् । वीरस्यायुक्तकारित्वावर्णनात् । दूषकताबीजं च निष्प्रयोजनाः मिधानेन श्रोतुर्वेमुख्यम् । अत एव प्रयोजनसक्त्वेनादोषत्वादिनत्योऽयं दोषः । केचित्तु-" अर्थप्राप्तस्यापि वचने पुनरुक्तता । तदुदाहरणम्—' अस्त्रज्वाला—'इति । अप्रयो-जकामिधानमात्रस्थे त्वपुष्टार्थत्वम् " इत्याहुः ।

दुष्क्रमो दुष्टक्रमः । दुष्टत्वं च क्रमस्य लोकशास्त्रविरुद्धत्वम् । तत्राऽऽद्यं यथा-भूपाछ ।

अत्र तुरङ्गभूयिष्ठं प्रति मातङ्गं देहि तुरङ्गं वेति छौकिकक्रमः । गुरुदानाशक्तौ

उ०-व्वनितश्चायमर्थे उत्तर-छोके वीरत्वक्रथनेन प्रदीपकृता । असुज्वालेति । (वेणी-संहारे तृतीयाङ्के ) अश्वथाम इयमुक्तिः । अस्त्राण्येव ज्वालाऽग्निशिखा ताभिरवलीढो ब्याप्तो योऽसौ प्रतिवलं रात्रुबलमेव जलियस्तद्न्तर्मध्य और्वायमाणे वडवाशितुल्ये। अन्न सेनाया जलनिधित्वेन पितुरीर्वत्वेन रूपणाद्वध्यघातकभावः, अस्त्रज्वालेत्यनेन प्रसि-द्भवाडवापेक्षया व्यतिरेकश्च व्यज्यते । प्रसिद्धो हि जलनिधेरेव भक्षकः । अयं तु साग्नेरिप मक्षक इति प्रतीतेः । मम पितरीत्यनेन यस्य पुत्र ईदशः किं वक्तव्यं तस्य माहात्म्यामिति ध्वानितम् । गुरावित्यनेन गुरुवधिभया न कोऽपि हन्तेति ध्वनितम् । संभ्रमेण पलायनवेगेन । हार्दिक्य कृतवर्मन् । रेणधुरं रणभारम् । ( सम्बरा छन्दः ) । निष्पयोजनाभिधानेनेति । निष्प्रयोजनद्वितीयाभिधाने-नेत्यर्थः । भूपाळोति । ( राजानं प्रति याचकस्योक्तिरियम् ) । निर्दैन्यमकार्पण्यं यथा भवति तथा प्रदाने प्रथित उत्सवो यस्य ताहराः । अधिदैन्यनिवारकप्रदान

१ ग. °तुर्थे पादे वा°। २ क. ग. °शो न्याघ्यः। स्व°।

स्विपिति यावद्यं निकटे जनः स्विपिति नावद्दं किमपैनि ने । तैद्यि सांप्रतमाहर कूपेरं त्विग्तिमूरुमुद्ञ्चय कुञ्चितम् ॥ २६२ ॥ एषोऽविद्ग्धः । '

मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यमार्याः समर्योदमुदाहरन्तु ।

सेव्या नितम्वाः किंमु भूधगाणीमुत म्मग्ममेरविलासिनीनाम् ॥ २६३ ॥ अत्र प्रकरणाद्यभावे संदेहः । ज्ञान्तशृङ्गार्थन्यतराभिधाने तु निश्चयः ।

प्रदी • — छबुदानी चित्यात् । वक्तुश्च यथास्थित एव ऋमो विवक्षित इत्यर्थदोष एवायम् । द्वितीयं तु—

कावारिङण खउरं गामडलो मज्जिङण नेमिअ अ। णक्खतं तिहिवारे नोइसिअं पुच्छिटुं चिछदो ॥

नक्षत्रादिज्ञानपूर्वकं शौरस्य शास्त्रेण विधानात्तद्विरुद्धमिदम् । दूषकताबीनं च विरो-धेनाप्रतीतिः सहृदयोद्वेगो वेति । नित्य एवायम् ।

श्राम्यो श्रामसंभवः । अविद्ग्धोक्तिप्रतिपादितो रिरंसादिश्च । यदुक्तम्— ' स श्राम्योऽथों रिरंसादिः पामरैर्यत्र कथ्यते । वैद्ग्ध्यविक्रमवलं हित्वैव वनितादिषु ' ॥ इति ।

यथा---स्विपति०।

अत्र निकटे तावद्हं स्विपिमीत्यिवद्ग्धस्य रिरंमोरुक्तिः । एवमन्यन् । दूषकता चान्छीलवत् । किं चैताहशोक्तिकवलिनो विभावादिऋषोऽर्थो न रसाय पर्याप्यते मृष्ट-मिव बीजमङ्कुरायेति ।

संदिग्धः संदेहविषयः । तत्त्रयोर्जनरूपवानिति यावत् । यथा---मात्सर्य० ।

अत्र भूधरनितम्बानां कामिनीनितम्बानां वा सेव्यत्वं व्यक्कनया प्रतिपिपादायिषितं तद्द्वितीयेन संदिद्यते । प्रकरणाद्यभावात् । यत्तु 'वक्तृःविदेषमंदेहः' इति व्याख्यानं सर्व-उ०-इति वा । विश्राणय देहि । ग्रामीणतापरिपोषकमेतदित्यन्ये । कावारीति ।

कारियत्वा शौरं ग्रामवृद्धो निमज्ज्य (स्नात्वा) भुक्त्वा च । नक्षत्रं तिथिवारी ज्योतिषिकं प्रष्टुं चालितः ॥

(गाथा छन्दः) । स्विपतिति । नवोडां प्रति रिरंसोरुक्तिः । किमपैति का क्षतिः । कूर्परं हस्तवर्त्यस्थिप्रधानोऽवयविशेषः । उद्ध्वय विकासय । अयीति संबोधनम् । (द्रुतविल्लिक्तं वृत्तम् ) । माँत्सर्यमिति । ( मर्तृहरिकृते शृङ्कारशतके पद्यमिदम् ) । ( उपजातिश्लन्दः ) । संदिह्यत इति । विरुद्धद्वयोपस्थित्येति भावः ।

१ क. तद्यि संहर कूर्परमायतम्। २ क. ग. °त्सार्येत्यादि। अत्र। ३ क. खछ। ४ क. °णां किमु स्म°। ५ क. °जं वि°। ६ क. °जकरू°। ७ क. °तिपादियतुं द्विती । ८ एतच्क्लोक-क्याख्यानं प्राकृ २२८ पृष्ठे दर्यम् ।

गृहीतं येनाऽऽसीः परिभवभयात्रोचितमपि
प्रभावाद्यस्याभूत्र खछ तव कश्चित्र विषयः।
परित्यक्तं तेन त्वमासे सुतशोकात्र तु भयाः
द्विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते।। २६४॥

अत्रे दितीयशस्त्रमोचने हेतुनीपातः।

प्रदी०—मान्यानां तदुत्तानताविद्यसितम् । वक्तुः पद्वाक्यार्थत्वामावेन तत्संदेहस्यार्थदोषत्वा-भावात् । अत एव वृत्तिकृता वक्तृविद्योषनिश्चयः संदेहाभावप्रयोजकत्वेनोक्तः । तिनश्चय एकतर्गनतम्बस्य मेन्यत्विनर्शयेनासंदेहात् । वन्द्यावित्यादौ ।द्वितीयासप्तम्यन्तत्वाभ्यां पद् एव संदेहोऽत्र तु पदानामसांदिग्धत्वे सत्येव स इति पदसंदिग्धत्वाद्भेदः । दूषकताबीजं चोह्रेस्थानिश्चयविरहः । यत्र तु संदेह एवोह्रेस्थन्तत्रादोषत्वमेवेति ।

निहेंतुर्निष्कान्तो हेतुर्यस्मात् । यथा—गृहीतं० ।

अत्र स्वशिवत्यागे हेतुनोपातः। नतु तं विना प्रतीतेः पर्यवसानं न वा। आद्ये दोषा-भावोऽन्त्ये साकाङ्क्षसंकर इति । अत्र कश्चित्—'उपात्तस्य परेणान्वये साकाङ्क्षत्वम-नुपादाने निर्हेनुत्वामिनि विशेषः' इति । तत्र । साकाङ्क्षोदाहरण उपोक्षितुमित्याकाङ्क्षती-त्यनेनानुपात्तसाकाङ्क्षताया एव वृत्तौ प्रदर्शनात् । तस्माद्धेतुतद्भित्तसापेक्षतया द्वयोभेद इत्येव ज्यायः । यद्घाऽत्राप्रतीतिमात्रं तत्र तु विरुद्धा प्रतीतिः । स्त्रीरत्न एवामर्षप्रतीते-रिति विशेषः। दुष्टिबीजं चोद्देश्यप्रतीतिविरहः। अत एव प्रसिद्धावनुपादानेऽपि न दोषः।

उ०-अर्थदोषत्वाभावादिति । किमु पदद्वयानिभेषेयत्वाचित्यपि बोध्यम् । वक्तृविशेषनिश्चयः । शान्तशृङ्कारित्वान्यतरिनश्चयः । उद्देश्यिनश्चयित्रह इति । पश्चमोछासग्रन्थेनेदं विरुध्यत इति । निष्क्रान्त इति । अनुपात्तहेतुक इत्यर्थः । ग्रहीतामिति ।
(वेणीसंहारे तृतीयाङ्के) द्रोणे हतेऽश्वत्थाम्नः (शस्त्रं प्रति) उक्तिः । येन ब्राह्मणस्यानुचितमपि
त्वं परिभवभयात्कात्रकृतानादरभयाद्गृहीतमङ्कीकृतमासीः । तद्भयादेव गृहीत्वा नोिष्कृतमिप यस्य प्रभावात्सामर्थ्याद्विषयो छक्ष्यः । द्वयोर्नञोः प्रकृतार्थगमकत्वम् । तेनापि त्वं सुतशोकात्त्यक्तं न तु भयात् । अतो हेतोरहमिप त्वां विमोक्ष्ये । क, यतो यत्र भवते स्वस्ति
विश्रमसुखं तत्रेत्यर्थः । सार्वविभाक्तिकस्तासिः । यच्छोकात्तेन धनुस्त्यक्तं तच्छोकात्स्वस्यापि
धनुषस्त्याग उचित इति भावः । (शिखरिणी छन्दः ) । हेतुनोपात्त इति । न च
ततः पितृशस्त्रत्यागादहमिप विमोक्ष्य इत्यस्त्येव तदुपादानिमिति वाच्यम् । तावन्मात्रस्याहेतुत्वात् । श्रमादिना पित्रा शस्त्रत्यागेऽपि वीरस्य तद्वहणमेवोचितम् । न च शोकमूछ-

१ ग. °पि ततः । २ ग. °त्र शस्त्रमोचनहे° ।

इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कल्वदने
यदेतास्मिन्हेम्नः कटकामिति धन्से खलु धियम्।
इदं तद्दुःसौधाक्रमणपरमास्त्रं स्मृतिभुवा
तव प्रीत्या चक्तं करकमलम्ले विनिहितम्॥ २६५॥
अत्र कामस्य चक्तं लोकेंऽप्रसिद्धम्ँ।
यथा वा,

उपपरिसरं गोदावर्याः परिन्यजनाध्वगाः सराणिमपरो मार्गस्तावद्भवद्भिरिहेश्यनाम् । इह हि विहितो रक्ताशोकः कयाऽपि हताशया चरणनिष्ठनन्यासोदश्चन्नवाङ्करकञ्चर्कः ॥ २६६ ॥

प्रदी - प्रिसिद्धिविरुद्धो छोकस्य कवेर्वा यत्रार्थे न प्रिसिद्धः । यथा — इदं ते । अत्र कामस्य चक्रं छोके कविमार्गे वा न प्रिसिद्धिमिति प्रिसिद्धिविरुद्धः । यत्र तु छोकस्य कवेश्च प्रिसिद्ध्योविरोधस्तत्र कविप्रिसिद्धेर्वछवस्त्वम् । तथा च छोकविरुद्धेऽपि कवीनां यथा यत्र समयस्तत्र न दोषः । यथा – सुँसित ।

अत्र कीर्तेर्मूर्तत्वं ज्योत्स्नावत्प्रकाशकता च छोकविरुद्धे अपि कविसमयसिद्धे इत्यदोषः। एवमकीर्त्योदेर्माछिन्यादौ द्रष्टव्यम् । यत्तु—उप० ।

उ०-तदीयतत्त्यागो हेतुः पितृशोकिनिवारणाय तह्शायामि तह्रहण्ये विन्दान् । तम्माध्या तेन सुतशोकात्त्यक्तमेवमहं पितृशोकात्त्यक्ष्य इति पितृशोक एव तद्धेतुः ।
शोकाविष्टे चेतम्युत्साहस्याप्रशेहात् । स च नोपात्त इति भावः। इदं त इति । कमछानामातङ्को यस्मादेवंभूतवदने चन्द्रमुखीति यावत् । ते तवेदं केनेदं केन प्रतारकेणोक्तं यत्त
एतिसम्बस्तुनि सुवर्णकटकवुद्धिं करोषि । तार्हि किमिदं तत्राऽऽह—इदं प्रत्यक्षतो दृदयमानं तत्प्रसिद्धं दुःसाधपुरुषवशीकरणपरमास्त्रं तव प्रीत्या करमृष्टे निहितं चक्रम्।(शिखरिणी छन्दः)। अत्र कामस्य चक्रमिति । पश्चशरत्वेनेव तत्प्रसिद्धेः अन्यदीयशस्त्रनिक्षनं
त्वफल्लिति भावः । कविप्रसिद्धेरिति । तस्य काव्ये प्रधानत्वादिति भावः । सुसिनेति ।
राजानं प्रति कव्युक्तिः । कदाचनेकदा शुभ्रवस्त्रःलंकारायां कौमुदीमहिस स्वैरं यान्त्यामस्तं विधुर्गतः । तत्रो भवत्कीर्तेर्गाने कौमुदीबदेव प्रकाशे जाते सा मुक्ताशङ्का पितगृहमगादित्यन्वयः। अतस्त्वं क शुभप्रदो नासि सर्वेत्रेव तथेत्वर्थः । मूर्तत्वं धवलतागुणाश्रयत्वम् ।
(हिरणी छन्दः)। उभिति। अशोककिलकादर्शनमूर्छितस्य पिथकस्य तत्र गच्छनतं पिथ-

१ ग. 'साध्या क'। २ क. 'केऽसिद्धम्। तप'। ३ ग. 'म्। तप'। ४ क. 'द्रिरवे'। ५ ग. 'रिहेच्यता'। ६ ग. 'कः। पा'। ७ अयं श्लोकः ३३४ पृष्टे दश्यः।

अत्र पादाघानेनाशोकैस्य पुष्पोद्धमः कविषु प्रसिद्धो न पुनरङ्कुरोद्धमः ।
सुसिनवसनालंकारायां कदाचन कौमुदीमहिंस सुदृश्चि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूद्विधुः ।
तद्नु भवतः कीर्तिः केनाष्यगीयत येन सा
प्रियगृहमगानमुक्ताश्चेङ्का क नासि शुभपदः ॥ २६७॥
अत्रामूर्तोऽपि कीर्तिंज्योंत्स्नावत्प्रकाशरूपा कथितोति लोकविरुद्धमपि कवि-

अत्रामूर्ताऽपि कीर्तिज्योत्स्नावत्प्रकाशरूपा कथितोति लोकविरुद्धमपि कवि प्रसिद्धेने दृष्टम् ।

सदा स्नात्वा निशीधिन्यां सकछं वासरं बुधः।
नानाविधानि शास्त्राणि व्याचष्टे च शृणोति च ॥ २६८ ॥
ग्रहोपरांगादिकं विना रात्रों स्नानं धर्भशास्त्रेण विरुद्धम् ।
श्रनन्यसदृशं यस्य बहं बाह्वोः समीक्ष्यते।
षाड्गुण्यानुस्रुतिस्तस्य सत्यं साँ निष्प्रयोजना ॥ २६९ ॥

- प्रदी • — इति कविसमयसिद्धोदाहरणं तद्युक्तम् । चरणन्यासेनाशोकाङ्कुरस्य कवी-नामप्यसंमतेः । पुष्पोद्गम एव तेषां समयात् । दृषकतावीं च विरोधाद्धीप्रतीतिरिति। उत्पातादिना तत्प्रतीतावदोषः ।

विद्याविरुद्धः शास्त्रेण विरोधवान् । स चायं शास्त्रभेदाद्भिद्यते । तत्र धर्मशास्त्रविरुद्धो यथा—सदा० ।

महोपरागादिकं विना रात्रौ स्नानं धर्मशास्त्रेण् प्रतिषिद्धामिति तद्विरुद्धोऽयमर्थः।अर्थ-शास्त्रविरुद्धो यथा—अनन्य०।

उ०-कान्तरं प्रतीयमुक्तिः । उपपरिसरं परिसरसमीपे परिसरस्तटं सर्गणं मार्गं परित्यजत तावद्यावद्शोकोऽङ्कुरितः। हताशयेति। परपीडकत्वाद्रोषोक्तिः । कञ्चुकः सर्वावयवव्या-पनात् । आदे। नदीतीरं तत्रापि रक्ताशोकस्तत्रापि सपुष्प इति, उद्दीपनातिशयः। रक्तपदेन नंवपछ्ववत्ता। (हरिणी छन्दः )। तेषां समयादिति। एवं च कविसमयविरुद्धोदाहरण-मिति वक्तुं युक्तमिति भावः। अयमेव च प्रकाशाशयः। विद्याविरुद्ध इति । विद्येत्युपछक्षणम् । सविषाणस्तुरङ्गम इत्यादौ प्रत्यक्षादिविरुद्धस्यापीत्याहुः। सदेति । निशीधिन्यामर्घरात्रे । सकछं वासरमित्युत्तरार्घान्वयि । ग्रहोपरागादीति । वज्राशनिवत्तममुदितप्रयोगः। निमृत्तमात्रसंग्रहश्चाऽऽदिना । अनन्येति । अनुपममित्यर्थः। संधिन

१ क. °कपु ° । २ क. पति ° । २ क. °शङ्कं का । ४ क. ग. °रागं वि ° । ५ ग. °स्ने वि ° । ६ क. अनन्यसहरां बाह्वोबेळं यस्य विळोक्यते । ७ क. स्यानिष्प्रयोजना ।

एतद्रथशास्त्रेण।

विधाय द्रे केयूरमनङ्गाङ्गणमङ्गना । वभार कान्तेन कृतां करजोळेखमालिकाम् ॥ २७०॥ अत्र केयूरपदे नखक्षतं न विहितमिति । एतन्कामशास्त्रेण ।

अष्टाङ्गयोगपरिशीलनकीलनेन दुःसाधिसिद्धिसविधं विद्यद्विद्र्रे । आसाद्यत्रभिमतामधुना विवेक-ख्यातिं समाधिधनमीलिमणिविमुक्तः ॥ २७१ ॥

अत्र विवेकरूपातिस्ततः संप्रज्ञानसमाधिः पश्चाद्रसंप्रज्ञानस्ततो मुक्तिने तु विवेकरूपातौ । एतद्योगशास्त्रेण । एवं विद्यान्तरेरपि विरुद्धमुद्दाः हार्यम् ।

प्रदी ०-अत्र महाबल्लस्यापि संध्यादिषङ्गुणानुसम्णमर्थशास्त्रेण विहिनमिति तद्विरोयः । कामशास्त्रविरुद्धो यथा--विधाय ० ।

अत्र केयूरपदे नखक्षतं कामशास्त्र विरुद्धम् । ब हुम्लाब्यव बेरोपे तस्य विधानात् । अर्थतः शेषेषु प्रतिषेधात् । योगशास्त्रविरुद्धो यथा—अष्टाङ्गा० ।

अत्र मुक्तिसमीपस्थमसंप्रज्ञातयोगमनपेक्ष्येव मोक्षो योगशास्त्रे विरुद्धः।विवेकस्यातिः प्रकृतिपुरुषयोभिन्नत्वज्ञानरूपा। ततो वितर्कविचाराद्यनुसारिरूपः संप्रज्ञातयोगः।पश्चा-तपुरुषमात्रावलम्बनस्वरूपोऽसंप्रज्ञातयोगः। ततो मुक्तिः । न तु विवेकस्यातिमात्रत

उ०-विग्रह्यानासनद्वेषसंश्रयाः पर्गुणास्त एव पार्गुण्यम्। स्वार्थे प्यञ्। विधायेति। केयूरं बाहुभूषणम् । अनङ्गाङ्गणमित्यनेन रमणीयतातिरायः। अनङ्गाङ्गदमिति पाटेऽनङ्गा-याङ्गप्रदमित्यर्थः । करजा नस्ना उद्धेसः सतम् । नसम्यानानि तु

कक्षाकरोरुनवनस्तनपृष्ठपार्श्वहत्कन्यरासु नखराः खरवेगयोः म्युः <sup>7</sup>

इत्युक्तानि ।

नखक्षतस्य स्थानानि कक्षी वक्षस्तथा गढः ।
 पार्थी जघनमृरू च स्तनगण्डल्हाटिका '।।

इति वा । अष्टाङ्गेति । यमनियनासनप्राणायानप्रत्याहण्यानम्मावयोऽटी योगाङ्गानि । ताहशाङ्गकयोगस्य पारेशिलनं मुहुराचरणं तेन ,यत्कीलनमम्यासदाब्यै तेन दुःसाधा दुष्प्रापा या सिद्धिर्मुक्तिस्तम्याः सविधं ममीपवर्तिनममंप्रज्ञातलक्षणं पुरु-

९ क. °ङ्गाङ्कनम° । ग. °ङ्गाङ्गदम° । २ क. ग. °म्। केयूरपदे नखक्षतं न विहितम्। अष्टा° । ६ ग. °तिः संप्रज्ञातः पश्चादसंप्रज्ञातस्ततो विमुक्तिनं तु विवेकख्याता । एवं ।

प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किं दैनं पदं शिरासि विद्विषतां ततः किष्म् । संतर्पिताः प्रणायनो विभवैस्ततः किं कर्लं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किष्म् ॥ २७२ ॥

अत्र ततः किंमिति न नवीकृतम् । तत्तु यथा,

यदि दहत्यनछोऽत्र किमद्भुतं यदि च गौरवमद्रिषु किं ततः। छवणमम्बु सदैव महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ २७३॥

प्रदी ॰ — एवेति हि योगशास्त्रम् । एवं तुरगादिशास्त्रविरोधोऽप्यूहनीयः । अभिमतप्रती - तिविरहो दूषकताबीजम् ।

अनविकृतो भङ्गचन्तरेण यन्नवत्वं तन्न प्रापितः । एकभङ्गिनिर्दिष्टानेकार्थ इत्यर्थः । यथा — प्राप्ताः ।

अत्र सर्वेष्वर्थेषु 'ततः किम् ' इत्येकैव भङ्गिः । अथैष कथितपद एवान्तर्भवि-प्यतीति चेन्न । पर्यायान्तरप्रयोगेऽपि भङ्करेकरूपतायामसांकर्यात् । अथ नवीकृतं कीद्दक् । यदि ।

उ०-षमात्रविश्रान्तमनोवृत्तिरूपं योगं दूरे विद्धत्तमनपेक्ष्यैवाभिमतामिष्टां विवेकं रूयातिं प्रकृतियुग्तियाभिन्नत्वज्ञान रूपामासाद्यन्नसौ समाधिधनानां योगिनां मौलिमणिरुत्कृष्टो विमुक्त इत्यन्वयः । संप्रज्ञातयोगः सविकल्पकसमाधिर्यत्राऽऽत्मा विषयान्तरं च भासत आत्ममात्रं वा । असंप्रज्ञातसमाधिः सर्ववृत्तिनिरोधरूपः । तत्र हि स्वरूपमात्रेऽवस्थानम् । (वसन्ततिल्का छन्दः )। अभिमतेति । विरुद्धार्थप्रतित्या सहृद्यवेरस्यं दृष्टिबीन्निनित्यन्ये । प्राप्ता इति । (वराग्यशतके मर्तृहरेः ) शान्तस्योक्तिः । कामदुष्टाः कामदाः। ततः किम् । तत्त्वज्ञानं विना सर्वमिकिचित्करमिति भावः । [वसन्ततिल्का छन्दः ]। पर्यायान्तरप्रयोगेऽपीति । ततः किमित्यस्यतस्मात्किमितः किमित्याद्यः पर्यायाः । अयं भावः—एकप्रकारकार्थाभिधानेऽनविकृतत्वम् । भिन्नधर्मप्रकारेणार्थाभिधाने तु नविकृतत्वमिति । अत एवास्यार्थदोषता । यदीति । सतामविष्यादिता प्रकृतिरेव स्वभाव एव, न त्वाश्चर्याय । तत्र दृष्टान्तत्रयं यदि दृहतीत्यादि । अविषादिता विषादराहित्यम् । (द्रुतिवल्गिन्वतं वृत्तम् ) । प्रकृतिरित्यस्य व्याख्यानं अविषादिता विषादराहित्यम् । (द्रुतिवल्गिन्वतं वृत्तम् ) । प्रकृतिरित्यस्य व्याख्यानं

९ ग. पुस्तके द्वितीयनृतीय वरणयोर्व्यासां दृश्यते। २ क. संमानिताः। ३ ग. किमिल्यनवी ।

प्रदी० — ईतीहरू । अत्र हि सतामविषादिता म्हामानिकीति नाऽऽश्चर्याय , यथाऽ-नहादेदीहरूतवादीति विविक्षितम् । तत्र च ततः किमित्यादिनः किमाहुतमित्यादि नदी-कृतम् । पारुप्येणाराक्तिप्रकारानेन वा महृद्ये द्वेजकत्वं दृषकतः वीजमिति नित्योऽयम् ।

उ०-स्वामाविकाति । विवक्षितमिति । अतिवस्तृपमः विवक्षितेत्यथेः । किमित्यादिः नेत्यन्नाऽऽदिपदेन सदैवेति किमद्धतमिति । इत्यादीत्यादिशव्दन नतः किमिति । अत्र वाच्यार्थवोधकाछे भिन्नाभिन्नप्रकारेण वोधान्नवीकृतत्वम् । पारुप्यणिति । पिष्टपेपणन्याः येनेत्यर्थः । सानियमादिभिरिति । अत्र केचित्—' एतन्मते परिवृत्ता इति बहुवचनमाः वश्यकम् । कथं वा साविशेषपरिवृत्त इति न संज्ञितम् । तस्माद्धिपारिवृत्तादिचतुष्टयम् । तः सहित इत्यन्द्रिवृत्ति इति वहुवचनमाः वश्यकम् । कथं वा साविशेषपरिवृत्तादिचतुष्टयम् । तः सहित इत्यन्द्रिवृत्ति । अभासस्यवान्वयप्रतियोगित्वेन किविविक्षितत्वया तद्वाचकपद्भनत्वान्न दोषः । आभासस्यवान्वयप्रतियोगित्वेन किविविक्षतत्वया तद्वाचकपद्भनत्वान्न दोषः । अधिविक्षति । अधिविक्षति । अधिविक्षति यत्रानुिक्षित्तेत्युद्राहरणेऽद्यन्वति । भावः । अविविक्षिते तिविति । र चास्याविविक्षितत्ते यत्रानुिक्षित्वेत्युद्राहरणेऽद्यन्वति चेत्राः । अविविक्षिते त्याः । स्विविक्षति व्यानुक्षित्ति । स्विविक्षति विवादि । सात्रपदं त्वन्य-तिया तद्यक्षद्वानिय्वेशः । आत्र एव न निर्हेद्धत्वम् । नाष्यनभित्तिवाच्यत्त्वादि । मात्रपदं त्वन्य-त्वापक्षिय । सः च कवेरविविक्षितः एवेति भावः । स्यूनपद्यद्विति । आदिनाऽिव-क्षपद्वावाचकस्यद्वः । एवं च तद्यक्षिणिमस्योदाहर्गं न स्यादिति भावः । अत्रावाचकत्वं क्षपद्वावाचकस्यहः । एवं च तद्यक्षिणिमस्योदाहर्गं न स्यादिति भावः । अत्रावाचकत्वं

९ क. इति । ईद्गविपादि । २ क. "सरान् । अ" । ३ क. यस्प्रति ।

यत्रातुः हिन्दिन्धिते निस्तिलं निर्माणमेतिद्विये-रुत्कपेप्रतियोगिकल्पनमपि न्यकारकोटिः परा । याताः प्राणभृतां मनोरथगतीरुहङ्ख्य यत्संपद्-स्तस्याऽऽभासमणीकृतात्रमसु मणेरक्मत्वमेवोचितम् ॥ २७४ ॥

अत्र च्छायामात्रमणीकृताश्मसु मणस्तस्याश्मतैवोचितेति सनियमत्वं वाच्यम् ।

विक्ताम्भोजं सरस्वत्यधिवसति सदा श्रोण एवाधरस्ते बाहुः काकुन्स्थवीर्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः । बाहिन्यः पार्श्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुर्श्वन्त्यभीक्ष्णं स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन्कथमवनिषते तेऽम्बुपानाभिलाषः ॥ २७५॥

प्रदी-०अन्नान्यापदेश आमासमात्रेण मणीकृते विवित वाच्यम् । गुणान्तरच्यावर्तनेन निन्दातिशयप्रतीतेः । अनियमे तु न निन्दनीयानां गुणान्तरच्यवच्छेदप्रत्ययः । तस्मात् ' छायामात्रमणीकृताश्मसु मणेस्तस्य श्मतैवोचिता ' इति पटनीयम् । अव्युत्पच्युन्नयनेन वैमुख्याधायकत्वमेव दृष्टिवीनम् । नित्यदोषोऽयम् ।

अनियमपरिवृत्तो यथा—विक्तामभोजं०।

उ० -तृतीय-छोके स्यामापदे बोध्यम्। यत्रेति । यत्र पदार्थे इति।विषयसप्तमी। अनुह्णिखतं विषयावगाहनविमुखम्, अक्षि छोचनं यस्य। अनुङ्खिखितारूयमिति पाठे नोाङ्ढिखिता निर्दिष्टा, आरूया नाम यस्य तत्। फलाभावेन नामाग्रहणात्। यत्रानुाह्णिखतार्थामिति पाठे सित सष्ठमी । अनुह्णिखितोऽविमावितोऽर्थः प्रयोजनं यस्य तादृशं विधेनिंखिलं निर्माणं जगत्। उत्कर्ष आमिजात्यादौ यत्प्रतियोगिकल्पनमुपमानकल्पनं तद्यस्य परोत्कृष्टा निन्दाकोटि: । यत्संपदो जीवानां मनोरथगतीरप्युङ्खङ्व्य याताः प्राणिमनोगोचरा अपि न भवन्ति । तस्य मणेश्चिन्तामणेराभासेनेषत्स्फुरणेनामणयोऽपि मणित्वेन काल्पिता येऽइमानस्तेष्व-इमत्वव्यवहार एवोचितो न तु मणित्वव्यवहार इत्यर्थः । चिन्तामणेः प्राकृतमाणिगण• नृत्यां गणनमनुचितमिति भावः । अस्मा पाषाणः । अन्योक्तिरियम् । ( शार्दूछवि-ऋींडितं छन्दः ) । अनियमे त्विति । तस्मिन्हि तेषामश्मनां चिन्तामणितोऽपकर्षाः प्रतीत्या तन्मध्यपतितस्याश्मत्वविधानं विरुध्येत । अपकृष्टमध्ये हि स्थितिरपकर्षायेति भावः । यद्यपि मणिरक्मैव तथाऽप्यक्षमपदेनार्थान्तरसंक्रामितवाच्येन निष्प्रयोजनाक्ष्मत्वं प्रतीयत इति बोध्यम् । वक्त्रेति । मृगयायै गतं पिपासुं ( विक्रमार्कः ) राजानं कस्यचिद् ( नगधस्य ) उक्तिः । वक्त्रं प्रथममेवाम्मोजन्यम् । तत्रापि न्छिष्टरूपकेण वाण्याभिन्नसरस्वत्यारुयनद्यावास इति भावः । एवं सर्वत्र ।

१ क. "ताख्यमे"। ग. "ताक्षमे"। २ क. "ञ्चन्ति देव । ३ क "स्मिन्नवतरित कथं तेऽम्बु"।

अत्र शोण एवेति नियमो न वाच्यः।

दयामां स्यामालिमानमानयत भोः मान्द्रेमेपीकूर्चकैभेन्द्रं तन्त्रमैथ प्रयुज्य हर्न श्वेतोन्पलानां श्रियम्।
चन्द्रं चूर्णयत क्षणाच कणशः कृत्वा शिलापदृके
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तद्रक्त्रमुद्राङ्किताः॥ २७६॥
अत्र ज्यौत्स्नीमिति स्यामाविशेषो वाच्यः।

प्रदी०-अत्र शोण एवेति नियमो न वाच्यः। वैवर्ध्यात् । प्रत्युतान्यजलाशयानात्म-कप्रतीतौ पिपासानौचित्यातिशयाप्रतीतेः । अधिकपदभेदो दृषकताबीजं च पूर्ववत् । विशेषपरिवृत्तो यथा—श्यामां ।

अत्र ज्यौत्स्नीमिति रात्रिविशेषो वाच्यः। अपर्विशेषस्य स्वत एव श्यामत्वासत्त्राऽऽका-ङ्क्षाविरहात् । इदमेवात्र दूषकनाबीजस् । अन्यत्र विरोधादिकमपि दुष्टिबीनं द्रष्टस्यम् ।

उ - सरस्वती वाणी नदी च, शोणो रक्तो नदश्च, न्मृतिकरणपटुनामादृश्यान् । समु-द्रविरोधित्वाद्वा वाहोः । काकुत्स्थो रामम्तस्य तद्वन्यनकर्तृत्वेन तद्वीर्यस्मारकत्वम् । दक्षिणी दक्षिणदेशस्थो दानदक्षः सन्येतरो वा । समुद्रो मुद्रया महितः पयोविश्च , वाहिन्यो नद्यः सेनाश्च । अन्तर्हिद्यमध्ये । स्वच्छे निर्मेष्टे । मानसं मरः म्वान्तं च । ( स्वस्यरा छन्दः ) । पूर्ववादिति । यत्रान्वयप्रतियोग्यर्थापेक्षयाऽधिकार्थो न विवक्षितम्तत्रःधिकपद्त्वम् । प्रकृते चैवकारार्थ: कवेर्विवक्षित एवेरिन स दोप इति भावः । सरैव शोण इति विवक्षिते त्वस्थानस्थपदतेति बोध्यम् । इयामामिति । बिह्नर उप क्रिक दां ( तृतीयाङ्के ) मृगा-ङ्कावलीवियोगातुरस्य राज्ञो विद्याधनम्हदेवन्येयमृक्तिः। भो इत्याकारो संत्रोधनम्। रयामा रात्रिः सान्द्रीर्निविडर्मषीकूर्चकैभेपीयुक्ततृत्विकाभिः। तन्त्रं वैद्यकादिशास्त्रोक्तीपथ-मित्यर्थः । अथशाव्दो वार्थे । कचित्तु अपीति पाटः । तत्र समुचयः । चन्द्रस्येवानयोः शोभाहेतुत्वात्तं द्वेष्टि चन्द्रमिति । मुद्रा निह्नम् । एवं हि मुद्राङ्कयोरन्यतर्वैयध्यै म्यात् । तस्माद्भक्त्रमेव मुद्राङ्कः संजातो यान्विति व्याख्येयम् । अन्यसंबन्धाद्न्यत्र समुद्रितं चिह्नं मुद्राङ्कः । भावनोपनीतं मुखं दशमु दिक्षु पश्यतश्चनद्रादिभिरुद्दीपनतया संतापकैः कियमाणं प्रतिवन्धमुक्तरीत्याऽपहरतेत्यर्थः । ( शार्दृ्छविक्रीडितं छन्दः )। तत्राऽऽकाङ्क्षाविर्हादिति । तमिल्लायाः इयामत्वेन इयामीकरणवैफल्यात्मामान्यो-पादानमयुक्तमिति मानः । इदमेवति । एनन्हत्महृदयोद्वेत एवेन्यर्थः । येन रूपेण न राक्तिस्तेन रूपेण वोधस्य कविविवक्षितत्वेऽवःचकत्वम् । प्रकृते च सामान्यरूपेणैव वोधः क-विविवक्षितः। योगस्याविवक्षितत्वाद्वृदेज्योत्स्नायां सत्त्वाच नावाचकत्वन्यृनपद्त्वे इति मावः।

क क. "मपि प्र"। २ ग. "त्र ज्योत्स्नी"।

कल्लोलवेलितद्दपत्परुपमहारें

रत्नान्यमूनि मकरांलय माऽवमंस्थाः ।
किं कौस्तुभेनं विहितो भवतो न नाम
याश्चापसारितकरः पुरुपोत्तमोऽपि ॥ २५७॥
अत्र, एकेन किं न विहितो भवतः स नामेति सामान्यं वाच्यम् ।
अर्थित्वे प्रवटीकृतेऽपि न फलपाप्तिः प्रभोः, प्रत्युत
दुह्यन्दाञ्चरथिविंरुद्धचरिनो युक्तस्तया कन्यया ।
उत्कर्षे च परस्य मानयशसोविंस्नंसनं चाऽऽत्मनः
स्त्रीरतनं च जगत्पतिर्दशमुखो देवः कथं मृष्यते ॥ २७८ ॥

प्रदी ० – विशेषनियामकप्रकरणादिसत्त्वे त्वदोषत्वम् । सामान्यपरिवृत्तो यथा— कल्लोल ० ।

अत्र कौन्तुभेनेति विशेषतो रत्नवचनं नोचितम् । कौन्तुभमात्रस्योपकारकत्वेनान्या-वमानँने निषेधायोगात् । 'एकेन किं न भवतो विहितः स नाम' इति पाठे तु भेदानवगमा-द्विवक्षितनिर्वोहः । तदानिर्वोहाादिकं च दूपकताबीजमिति ।नित्य एवायम् ।

साकाङ्क्षः सहाऽऽकाङ्क्षया वर्तते । इतरपदार्थान्वयाय विशेषणसाकाङ्क इत्यर्थः। निर्हेतुभेद्मतु तद्वसर एवोक्तः । उदाहरणम्—अर्थित्वे ० ।

उ०-कल्लोलं नि । कल्लोलं विश्विताश्चालिता ये द्यद्मतेषां कठोरप्रहारे रित्यर्थः । मकराकरः समुद्रः । माऽवमंन्या माऽवज्ञामीः । कृत इत्यत आह्—िकिमिति । पुरुषोत्तमः श्रीकृत्णः पुरुषश्चेष्ठश्च । (वमन्तः निल्का छन्दः) । निषेधायोगादिति । वम्तुनि सत्युपकार एव स्यादिति वाक्यार्थापपत्तावनन्तरं कौम्तुभमात्रस्योपकारकत्वेऽन्यावमानननिषेधः कथमिति प्रतीतानुपपत्तिरिति भावः । एकेन किं निति । येषामेकेनोपकृतं तदितरेषामवमाननं नोचितः मिति प्रतीतेर्नानुपपत्तिरिति भावः । आनिर्वाद्दादिकामिति । विवासितान्यावमाननानिर्वाहाः दिकमित्यर्थः । अन्वायत्वेन तु कवेविशेष एव विवासित इति न पूर्वोक्तिविरोधः । विश्वेष्णसाकाङ्श्च इति । विशेषणपदमाकाङ्शाविषयानुपात्तार्थपरामित्याहुः । आर्थेत्व इति । (विश्वारितान्यवेत द्विती योद्दो मिताप्राष्ठो निराशरावणदूतस्य शोष्कल्सयेयमुक्तिः । (रावःणामात्यस्य माल्यवत उक्तिः) । प्रभोः समर्थस्य मत्प्रेषणाद्याचकत्वे प्रकटीकृतेऽपि फलप्राप्तिः । प्रभौ ह्यर्थिन फलप्राप्तिरावश्यक्युचिता च सा न जाता । न केवलं फलामाति । विद्योगताद्वादिविरोधेन द्वोहं कुर्वान्वरुद्धचितो यज्ञादिसंरक्षकस्तया कन्यया युक्तः। एवं परम्योत्कर्वेद्धपमात्मना मानयशसो विद्योगत्ते न । शक्षं च । जनके जन्याध्यवसायः । यक्तः। एवं परम्योत्कर्वेद्धपमात्त्रने मानयशसो विद्यास्य न । जनके जन्याध्यवसायः।

९ क. °राकर मा । ग. °राश्रय। २ क. °न भवतो विहितो न । ३ क. °ति वाच्यं सामा-न्यम्। ४ क. °ननि ।

# अत्र स्वीरत्नमृषेक्षितु देत्याकाङ्क्षति । न हि परस्येत्यनेन संवन्धे। योग्यैः । आज्ञा शक्रशिखामणिमणायिनी शाखाणि चक्षुनेवं

प्रदीः - अत्र स्त्रीर्मिन्यम्यार्थं द्वां शिनु वित्यस्य यं स्वर्णं कथं स्वयां स्यां स्वयां स्वयां स्वयां स्वयां स्वयां स्वयां स्वयं स्वयां स्वयं

'अमंबद्धव्यवाये तु वैषम्यः हः नुष्र उसने ।'

इत्युक्तेरिति भावः । वक्तृविविक्षितयोगम्येति । चक्राग्ययेण इयाग्रेष्टियः न्वयित्वमेव वक्तृविविक्षितमिति स्त्रीग्रत्नम्यामधीन्वय एव इक्तृविवस्तिः तिम्मश्चाऽऽपाततो जाते पर्यास्रोचनायां रत्नम्यामधीयोग्यत्वेत प्रतित नृप्य निपतित्र गर्ये विन्ति निर्वेशते । विविक्षित्र स्वाधिकानुषादान एव तदङ्गीकागत् । यथा तथामृत्य नित्र प्रविक्ष्य कथं मृष्यतं इत्येननाऽऽकाङ्क्षेति । कर्मणम्यत्रैवान्वययोग्यत्वं म चापात्तम्वरूपेग न कथमपिति भाव । वदन्वयश्चेति । तदर्थान्वयश्चेत्रयथं । तत्रान्वयोग्यत्वं म चापात्तम्वरूपेग न कथमपिति भाव । वदन्वयश्चेति । तदर्थान्वयश्चेत्रयथं । तत्रान्वयोति । मङ्ग्रमाङ्गणेत्याद्यभवन्मतयोगोन्दाहंगणादावित्यर्थः । तद्ववृत्तीति । अत्र स्त्रीग्रत्नमुपेक्षितुमित्याकाङ्क्षिति । न हि परम्येत्यनेन मंवन्या योग्यः । व्यवहितत्वादिति हि वृत्तिग्रन्थः । आज्ञेति । (वालगमायणे प्रथन्यन्योगः । व्यवहितत्वादिति हि वृत्तिग्रन्थः । आज्ञेति । (वालगमायणे प्रथन्यन्योगः । व्यवहितत्वादिति हि वृत्तिग्रन्थः । आज्ञेति । (वालगमायणे प्रथन्यन्योगः ।

१ ग. °भिति का । २ एतदुत्तरं 'व्यवहितत्वात् 'इत्यधिकः पाटः कवित् । ३ क. °योप-स्थितिरिति । ४ क. अत्रा "। ५ कः "णस्य प"। ६ क. "दमुक्तः । अपदेऽस्थाने मुक्तः । ७ क. 'हरण इत्यर्थः' इति पाटः कवित् । \*

भक्तिभूतपतो पिनाकिनि पदं छङ्केनि दिन्या पुरी । उत्पत्तिद्वीहिणान्वये च तदहो नेहरवरो छभ्यते स्याचेदेष न रावणः क नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥२७९॥ अत्र स्याचेदेष न रावण इत्दैन्तपेष समाप्यम् ।

प्रदीः — अर्थं जगदाक्रन्द्नदायित्वादिना रावणस्य त्याज्यत्वं विवक्षितम् । तथा च स्याचे देष न रावण इत्यत्र क न पुनिन्द्यादि योजितं समाधाने पर्यवस्यतीति दुष्टम् । उत्पन्तिद्वीहिणान्वयं चेत्यत्र यदि योज्यते तदाऽविवक्षितामिद्धिरेवत्यपद्ग्यपद्वद्ग्य दोपत्वम् । न च प्रकाशितविरुद्धान्तर्भावः । स्थानविशेषयोगमनपेश्य तस्य प्रवृत्तः । दुष्टिवीनं च विरुद्धप्रतीतिः । अतो नित्य एवायम् । केचित्तु — अपद्मुक्त इति पिटित्वा व्याचक्षते — '' अपद्मुक्तः पदे स्थाने योऽमुक्तोऽत्यक्तः । 'आज्ञा शक्त '—इत्यादौ च स्याचेदेष न रावण इत्येतावता विच्छेदे काऽपि कान्तिरनुभवसिद्धा । 'जीवत्यहो रावणः' इतिवत् । सोऽयमथीऽत्र चेन्न त्यज्यते क न पुनिरित्यदिना विस्तार्यते तदा मध्यप्रवेशेनायमथीऽन् लक्षितप्रायश्चमत्कारं नाऽऽवहतीत्यनुभविनद्धम् '' इति ।

१ क. "न्त एव । २ क. "त्र यदा" । ३ तदा विवक्षित इति प्रभासंमतः पाठः । ४ क. "दयुक्तः । ५ क. "दयुक्तः पदे स्थाने ऽयुक्तो ऽत्यक्तः । आज्ञा । -

श्रुतेन बुद्धिर्देसनेन मृद्धितः सदेन नाश सिळिन निम्नगा निशा श्रदाङ्केन श्रृतिः स्वयाधितः तथेन दार्वाधियने नगेन्द्रना ॥२८०॥ अत्र श्रुतः(दिभिज्यकृष्टैः सहवैदिनेत्येयनपृष्टेन्योनिकृष्ट्योभिन्नन्वम् । विनयेन दीवतः इति पाटे युक्तः ।

लग्नं रागायतीक्ष्या सुदृद्दि ययेवासियप्रयाशिकारे जनक्षाराजातिरोगि उरपुर्वयो च दृश्यतन्त्री नत्मकोश्यं न विविद्यायति विदिनं तेशस्तु देनास्मि द्ना भृत्येभ्यः श्रीतियोगाद्वतितुभिव गोतत्यम्युधि यस्य श्रीतिः ॥२८१॥ इत्यत्र विदिनं तेशस्तित्यस्योत्न श्रीस्तर्भावयम्बर्धि यस्य श्रीतिः ॥२८१॥

> प्रयत्यपिदोधितः स्तुनिधिस्य ग्रेषे निशा-प्रयोगप्रणाद्यं भृष्यसम्य निःसोमकतः । इयं प्रिसमाप्यते स्पत्तथात्य दो।शालिना-मेपतु स्पितानगतिगुरुस्य भागे भुवः ॥ २८२ ॥

प्रदी ० - महचरिम् सः सम्भिन्धः हृत्विमार्गः । वैमार्ग्यं चे रहष्टन्वः प्रहृष्ट्रत्वः म्यास् । उदाहरणस् - श्रुतेन ० ।

अत्र श्रुतबृद्धचादिम्य उत्क्रोदेभ्यः सम्भित्याह्नेभ्योः व्यसनमृत्वेतयोविज्ञातीयत्वमु-भयोरुपादेयत्वमनुपादेयत्वं वः प्रतीयत् इति वृषकतावीजस् । नित्यक्षायस्

प्रकाशितविरुद्धः । प्रकाशिते विवासितार्थस्य विरुद्धे येन वाक्यार्थेन सः । सह-वर्गनिक प्रार्थेन्येव तथान्ध्रेमिति तने भेदः । उत्ताहरणम्—लग्नं ० ।

अत्र विदिनं नेऽस्तिवित् इवयस्याची त्रधीस्तिवेष्टरस्पति विरुद्धं प्रकाशस्ति । इद्देशव च वृषकत् वीराविति सिन्यद्वेषेष्ट्यस

विध्ययुक्तः । अयुक्तविधिरित्यर्थः अयुक्तत्यं च विधेयस्येव विधेयस्येनायुक्त-कमनया वा । तबाऽऽद्येः स्था— २०न्तः ।

उ०-वृषकतः विज्ञभूतो । तुनविश्व हे विश्व हित । श्रुने ने ति । श्रुने विद्याश्रवणन् । व्यसने वृतादि । मदो योवनादिक्षमा । समाधिवन विन्ता । नयो सीनिमार्गः । अत्र क्रियत हित क्रियादीपकम् । (वंदास्ये वृत्तम् ) । तृत्रस्य वीकिशिकि । उत्रुष्टेकृत्कुष्टे भृष्यत इति बुद्धेनि इष्टानुष्टेवेदेन विच्छेद्दन्दिन्यस्य । अयुक्तिविधिकिता न तृ विवेधत्वास्त्रसम् इति विधेयाविमदीनो भेदः । प्रयत्नेति । (वेशिक्षंत्रोप तृतीयाक्के ) द्रोण्ड्यकृष्टिन्यप्रश्रम् क्षेत्रे द्रिक्षेत्रस्य स्त्रम् विधेयाविमदीनो भेदः । प्रयत्नेति । (वेशिक्षंत्रस्य वृत्तिमा प्रयत्नेति । (वेशिक्षंत्रस्य वृत्तिमा प्रयत्निमान्यस्य । विद्यामित्यस्य । विद्यामित्यस्यस्य । विद्यामित्यस

अत्र श्रियतः प्रयत्नेन वोध्यस इति विधेयम् । सुस्वेन श्रियतिश्रिरादुषासि वोध्यसे मागधैः, इति युक्तम् ।

यथा वा,

वाताहारतया जगद्धिषधरैराश्वास्य निःशोषितं ते ग्रस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीत्रत्रतैर्विहिभिः । तेऽपि कूरचमूरुचर्मवसनैर्नीताः क्षयं छुब्धके-द्म्भस्य स्फुरितं विद्श्वपिजनो जाल्मो गुणानीहते ॥२८३॥ अत्र वाताहारादित्रयं व्युत्क्रमेण वाच्यम् ।

प्रदी०—अत्र पाण्डवभयेनां वाविष तव निद्रा नाभृदेव। अद्य तु मया शिमतेषु तेषु निःशङ्कः तया निद्राणस्त्वं प्रयत्नेन बोध्यस इति तात्पर्यम्। तथा च शियतस्त्वं प्रयत्नेन बोध्यस इति तात्पर्यम्। तथा च शियतस्त्वं प्रयत्नेन बोध्यस इति विधिर्युक्तो न तु शेष इति शयनस्य। अविमृष्टाविषयांशे तु युक्तस्यैव विधिः। परं त्वविमर्शमात्रम्। अत्र त्वयुक्तस्यैव विधिरिति भेदः। विविक्षितानिर्वाहोऽत्र दुष्टिवीजम्। द्वितीयो यथा—वाता०।

मृगचर्मवसनं मेघतोयकाणिकापानं वायुभक्षणं चेत्युत्तरोत्तरं तीत्रमिति तत्क्रमेण विधि-

उ० न्तसंयोगे द्वितीया । शेष इति वर्तमानसामीप्ये छट्। तथा निद्रास्यसि यथैवं प्रतिबोधनीय इत्यर्थः । " सुखेन रायितश्चिरादुषि बोध्यसे मागधः" इति युक्तः पाठः । सोमकाः पाञ्चाछाः । रिपुकाननेनातिगुरुः । बोध्यस इति । वैताछिकस्तुतिभिः प्रयत्नेन वोधं छप्त्यस इत्यर्थः । (पृथ्वी छन्दः) । अयुक्तस्यैवेति । शेष इत्याख्यातेन शयनस्यापि विषेयतावगतिर्जायते । परं तु विवेयतापर्याप्त्यनिष्करणे तत्राऽऽख्यातगम्यविधेयत्वविश्रान्तिरयुक्ता । प्रयत्नवोधपर्यन्तमेव तदौचित्यात् । तथा शयितो भविष्यसि यथा प्रयत्नेन वोध्यस इति प्रवोच एव तद्विश्रान्तेः । विशिष्टविधौ विशेषणांशेऽपि तद्वगमान्न विधेयाविमर्शे इति भावः । विवक्षितानिर्वाहोऽत्रेति । अत्र शयनेऽपि कदाचिद्विश्रान्तिसभवेनाऽऽपाततो वाक्यार्थनुद्धावापि प्रकरणादुक्तार्थतारपर्यप्रहेण तद्धाधावताराद्र्यद्वोषत्वं बोध्यम् । निशां रात्रीणां शेपेऽवसानेऽघारम्य प्रयत्नपरिवोधितो भविष्यसीत्यध्याहार्यमिति नात्रायं दोष इत्यन्ये । एतन्मतेऽपि साकाङ्कृत्वं दोषोऽस्त्येवेति बोध्यम् । वातेति । वाताहारतयेत्यादितृतीयान्तान्याश्चास्येत्यत्र करणतयाऽन्वियन्ति । अश्च मेघो बर्हिणो मयूराश्चमूरुर्मृगः कृरं कठिनं चर्म वसनं येषां तैः । छुञ्चका व्याधाः । शाठचेन धर्माचरणं दम्भः । तस्य स्पुरितमुद्कै पर्रहिमास्त्रं जानन्ति जालमोऽसमीक्ष्यकारी मूर्बोजनः परप्रतार्थे गुणानीहते संमत्वति । दान्भिकेप्विति शेषः । (शार्वूजिविकीदितं छन्दः ) । तत्क्रमेण विधिः

अरे रामाहस्ताभरण भस्त्रश्लेणियरण
स्मरकीटाब्रीडायमन विरहित्राणदमन '
सरोहंसोत्तंस भचलदल नीलोत्पल मखे
सखेदोऽहं मोहं श्लथय कथय केन्द्रबदना ।। २८४ ।।
अर्ब विरहिताणद्मनेति नानुवाद्यम् ।
लेखं रामाहृताङ्घेत्यादि ॥ २८५॥

प्रदी ० - युक्तः । लोकप्रसिद्धक्रमलङ्कतेन श्रेष्ट्रवद्वेगोऽत्र दृष्टिर्व लिस्सि नित्योऽयम् । अनुवादायुक्तः, अयुक्तोऽनुवादः । अयुक्तत्वे वात्र विषयननुपूर्णात्वम् । यस्य अत्र विषयिननुपूर्णात्वम् । यस्य अत्र विषयिननुपूर्णात्वम् । वदेव च दूष- कतःवीलिनित्यदोषोऽयम् ।

त्यक्तपुनःम्बीक्कतः । पूर्वे त्यक्तोऽनन्तरं पुनः म्बीक्कत उपात्तः । तम्मिन्नेव वाक्यार्थे विशेषणान्तरोपादाने समाप्षपुनगण्डम् । अत्र त्वन्य एव वाक्यार्थ इति तता सदः । उदाहरणम्—'छग्नं रागावृत।ङ्ग्या—' इति ।

उ० — गुंक्त इति । अयं भावः — अत्रार्थान्यस्य पर्दान्य प्रदेशन्त हुर्य चरणन्तार स्येन दम्भाधिक्ये वाच्ये तीव्रतीव्रत्रक्रमेणैव विधिवीच्यः । एतेन दुष्क्रमत्वमत्र स्यादित्य-पान्तम् । अत एवः थेद्रायोऽयम् । यथाश्रुतवाक्याथेरेपपत्तावि चहुर्यचर्या यददेशानुमारेण तीव्रादिक्रमेण विधे तात्पर्यप्रहादित्याहुः । किचित्तु दम्भवेष्टाया विधेयत्वे जगित्रिः रेषपित्रेतुं वाताहारः कृतन्त्रस्तिनुष्ट अकिश्वति । कृत्यक्तिमणाभिधातुं युक्तिन्य हुः । तन्मतेऽविष्ट विवेधाद्यति स्यात् । लोकप्रसिद्धति । एत्यहरापदेशे लोकप्रसिद्धति । एत्यहरापदेशे लोकप्रसिद्धति । श्रीतुरुद्देग इति । विवेधिताप्रतीत्येन्यर्थः । अरे रामाहस्ताभरणिति । (विक्रमोर्वदियः ) विरहिणः पुरुष्ट्रत्यस्य इयमुक्तिः (संप्रति नेपलस्यते )। रामाहस्ताभरणाते । उद्देपकृत्ययं स्मरक्ति द्रश्रीहणः पुरुष्ट्रत्यस्य स्मरक्ति । अनेन द्रार्थानस्यते । सामान्त्रस्य सम्मर्वितता । ससला अमराः । अनेन द्रार्थानस्य स्मरक्ति द्रार्थानस्य समरक्ति द्रार्थानस्य स्मरक्ति द्रार्थानस्य स्मरक्ति द्रार्थानस्य स्मरक्ति द्रार्थानस्य । स्मर्वायं मोहं स्थययं दृरी कुर्वित्यर्थः । (दिक्षिणि छन्दः )। विधिविरुद्ध इति । अत्र विरहिणः स्वमोहस्थयनप्रार्थनायां विरहिष्टाणदमनत्वेनानुवादो न युक्तः । विरहिषिरोधिकेन तन्मोहस्थयनप्रार्थनायां विरहिष्टाणदमनत्वेनानुवादो न युक्तः । विरहिषिरोधिकेन तन्मोहस्थयनप्रार्थनायां विरहिष्टाणदमनत्वेनानुवादो न युक्तः । विरहिषिरोधिकेन तन्नोहस्थयनप्रार्थनायां विरहिष्टाणदमनत्वेनानुवादो न दिति । तच्च पदा-

<sup>ी</sup> क. "त्र हि वि" । रे अयं श्लोकः प्राक्० पृ. ३५% दृरयः । ३ क. निस्रोऽयम् ।

अत्र विदितं तेऽस्त्विन्युपमंहृतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरुपात्तः । उद्यतस्य परं हन्तुं स्तब्धस्य विवरेषिणः। यैथाऽस्य जायते पाता न तथा पुनरुन्नतिः ॥ २८६ ॥

अत्र पुंच्यञ्जनस्यापि प्रतीतिः।

यत्रैको दोषः पद्शितस्तत्र दोषान्तर।ण्यपि सन्ति, तथाऽपि तेषां तत्रापकु-तत्वात्प्रकाशनं न कृतम्।

# कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितिः। संनिधानादिबोधार्थं

प्रदी - अत्र विदितं तेऽस्त्वत्युपसंहतो राजदोषस्तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्य इत्येताः वता पुनरुपात्तः । स चाप्रयोजकः । उत्प्रेक्षाया उपसंहतेनैव निर्वाहात् । श्रीनियोगाः दित्यादिकं त्वदुष्टमेव । अन्यथा वाक्यैकवाक्यतोच्छेदापत्तेः । दूषकताबीजं त्वप्रयोज-कत्वं सहृद्यवैर्स्याधानं वा । लोकेऽपि हि त्यक्तस्य मक्ष्यादेः पुनरुपादानं वैरस्यमाः वहति । नित्यश्चायम् ।

अश्लीलो त्रीढादिसमपेकोऽर्थः । यथा—उद्यतस्य ० ।

शब्दान्तरेणाप्युपादीयमानोऽयमर्थः । पुंच्यञ्जनादिसाधारण्येन प्रतीतेत्रींडादायी ।

नन्दाहरणेषु केषु किमुदाहता एव दोषाः, तथा सत्यन्यलक्षणानां तेषु दर्शनादतिः व्याप्तिः । अय तेत्र दोषान्तराण्यपि, तर्हि किमिति न प्रकाशितानीति चेत् , अप्रकृ त्वादिति ।

अथेषां यथायथमदोषत्वे प्रतिपाद्यितन्येऽर्थदोषाणां संनिधानात्प्रथममर्थदोषस्येव तत्प्रतिपाद्यति—कणाँ० ।

उ०-र्थरूपं वाक्यार्थरूपं चेत्यन्यदेतत्। उपसंहतः। उपहत उपसंहतैक्देशः। स चाप्रयो-जक इति । तत्र हेतुमाह — उत्पेक्षाया इति । अन्यथा वाक्यैकेति । अत एव येनानेन जगत्स्वित्यादी नायं दोषः । उत्तरवाक्यस्थयत्पदार्थस्याऽऽक्षिप्ततत्पदार्थेन नियताकाङ्क्षासत्त्वाच । परशुप्रकर्षार्थं तदुपादानेन येनानेनेत्यादौ न समाप्तपुनरात्तत्वम् । नापि प्रकृतोदाहरणे समाष्ठपुनरात्तता । तैनास्मि दत्ता भृत्येभ्य इति श्रीनियोगाद्गदि-तुमिवेत्यर्थवोघोपपत्तेरिति भावः । उद्यतस्येति । हननं हिंसा सुरतिक्रयारूपयोनि मध्यताडनं च । स्तव्धत्वमनम्रता निष्क्रियोन्नतिश्च । विवरं छिदं वराङ्गं च । पातोऽ१चयो धातुत्यागननितशैथिल्यं च । उन्नतिरुपचयो रागोद्रेकेण दढता च। अस्यार्थदोषत्वे बीजमाह- शब्दान्तरेणापीति । दोषान्तराण्यपीति । संभवः न्तीति शेषः । यथा लग्नं रागावृत्ताङ्गचेत्यादौ । अप्रकृतत्वादिति । वक्तुमनर्हत्वादित्यर्थः दोषान्तराणामन्यदोषप्रसङ्गे त्वलक्ष्यत्वात् । न तथा सति तल्लक्षणगमनेऽतिव्याधिः स्यात् । एवं चोपघेयसांकर्थेऽप्युपाधेरसां-

१ ग हुन्तुमेव प्रकृत्तस्य स्तव्य । २ क. यथाऽऽ । ३ क. °षां तेषां त °।

अवनंसादीनि कणीद्याभरणौनेयवोच्यन्ते । तत्र कणोदिशब्दाः कणोदिस्थ-तिप्रतिपत्तये ।

यथा,

अस्याः कणीवतंसन जितं सर्वे विभूषणम् ।

तथैव शोभनेऽन्यँथैमस्याः अवणकुण्डलम् ॥ २८७ ॥

अपूर्वमधुर्गैमोदर्वमोदिनिद्शस्तनः ।

आययुर्भेङ्गमुखगः शिरःशखरशालिनः ॥ २८८ ॥

अत्र कर्णअवणशिरःशब्दाः संनिधानन्नतीन्यँथोः ।

विदीणीभिमुखारानिकराले संगैगन्नरे ।

धनुज्योकिणचिह्नेन दोर्णणा विस्फुरिनं तव ॥ २८९ ॥

प्रदी - अवनं भादिपदे मीत्यादिषुरस्कारेण कर्णा तरणादी स्वेवो स्वतः इत्यर्थ प्राप्ते कर्ण-पदादीनां यद्यप्यपृष्टार्थत्वं पुनरुक्तत्वं वा युज्यते तथाऽपि क्षाचित्रको ऽवनं स इत्यादिस्यु-त्पत्त्या किचिछक्षणादिना च कर्णस्थित्यादिकपस्याधिकस्य विविक्षितार्थस्य प्रतिपत्तेरदो । पत्वम् । यथा — अस्याः ।

अत्रावतंसम्य कर्णिम्यत्यवस्था कर्णपदोपादानेनावगम्यते । तद्वगत्या किं प्रयोजनिमिति चेत्, वर्णनीयोत्कर्षः । कथमिति चेत्, न म्वरूपतोऽम्य विभृषणतेतृत्वम्, किं तु तत्कर्णाविम्थित्येति पर्यवसानात् । एवं अवणकुण्डलपदेऽप्यृह्मम् । न केवलं कर्णश्रवण-पद्योरेवायं महिमा, किं त्वन्येपामिष । यथा—अपूर्व ० ।

अत्र शिरःपदादाने शेखरस्वाभ्यमात्रं छम्यते, न तु तदलंकृतत्वम् । तथा च तत्प्र-

#### विदीर्णा०।

उ०-कर्याद्दोष इति भावः । जात्यादिषु रस्कारणिति । कर्णमंबिन्धिमृषणत्वेन राक्ती शक्यतावच्छेदकगोरवात्कर्णाद्यसंबन्धेऽपि तत्प्रयोगाच कर्णदिसंबन्धयोग्यन्। वैद्यस्विन्धिकाचेति भावः । वैज्ञात्यं च कर्णदिसंबन्धिकेपक्तम् । अत्र पक्षेऽपृष्टार्थत्वम् । 'अवतंसः कर्णभूषा ' इत्यादिकोद्यात् । कर्णसंबन्धयोग्यभूषणत्वेन द्यक्तिरिति केचित्तन्मतेनाऽऽह-पुन रक्तत्वं वेति । कचिद्धक्षणादिनोति । यथा पुष्पमाद्यपदे । अपूर्वेति । अपूर्वे मधुरो य आमोदः । मोदिताः मुगन्धिताः । पाटान्तरे-आत्यपो भाषणं तेन मोदिता हिंदता दिशो यः, भृक्षेमुंखराः शिरःदाखरेण शिरोमृषणेन द्योभिनः पुरुषा आगता इत्य-व्यः । केचित्तु भृक्षाः कर्तारो मथुराद्यापिति पाट इत्याद्धः । विद्रिणेति । आदै। विद्रिणीः

१ क. °णान्युच्य° । २ क. च. °र्यन्तम° । ३ क. °रालापप्र° । ४ प्रसादित इति वा पाठः । ५ क. °त्यर्थम् । वि° । ६, क. संयुगान्तरे । ए दोषा इति वा पाठः । ८ क. °स्फूर्जितं ।

अत्र धनुःशब्द आरूढत्वावगतये । अन्यत्र तु,

ज्यावन्धनिःष्पन्दभुजेन यस्य विनिःश्वसद्धक्त्रपरम्परेण । कारागृहे निर्जितवासवेन छङ्केश्वरेणोषितमा प्रसादात्॥२९०॥ ईत्यंत्र केवछो ज्याशब्दः।

प्राणेश्वरपरिष्वङ्गाविभ्रमप्रतिपत्तिभिः । मुक्ताहारेण स्रमता हसतीव स्तनद्वयम् ॥ २९१ ॥

अत्र मुक्तानामन्यर्त्नामिश्चितत्ववोधनाय मुक्ताशब्दः । सौन्दर्यसंपत्तारुण्यं यस्यास्ते ते च विभ्रमाः । षट्पदान्पृष्पमालेवे कान्नाऽऽकर्षति सा सखे ॥ २९२ ॥

अत्रोत्कृष्टपुष्पाविषये पुष्पञ्चव्दः । निरुपपदो हि मालाञ्चव्दः पुष्पञ्च-प्रदी०-अत्र धनुःशव्दो ज्याया आरूढत्वप्रतिपादनाय । तच किणस्य प्रहारकृतत्वप्रति-पत्तये। यत्र त्वारूढत्वं तत्प्रतीतिप्रयोजनं वा नास्ति तत्र न धनुःशव्दोपादानमपि । यथा-ज्याबन्ध० ।

इत्यन्।

प्राणेश्वर ।

अत्र हारशब्दस्य मुक्तामंदर्भशक्तत्वेऽपि न मुक्ताशब्द्वैयर्थ्यम् । अन्यरत्नामिश्रत्व-प्रतिपादनेनोत्प्रेक्षायामुपयोगात् ।

सौन्दर्य० ।

मालाशब्दो यद्यपि पुष्पस्यैव स्नि शक्तस्तथाऽपि न पुष्पपदमपुष्टार्थम् । ल्लाणयोत्कृष्ट-उ०-पश्चाद्गिमुखा येऽरातयस्तै. कराले भीषणे । विद्गिणी विक्षता अभिमुखा येऽरातय इति वा । किणो त्रणः । यत्र त्वारुद्धत्वप्रतीतिप्रयोजनं नास्तीति पाठः । ज्यावन्धेति । ( रघुवंशे पष्टसर्गे पद्यमिद्म् ) । ज्यावन्धेन निष्पन्दा निष्क्रिया भुजा यस्य तेनेत्यर्थः । यस्य कार्तवीर्यस्य कारागृह इति संबन्धः । (उपजातिश्चलन्दः )। प्राणेति । विश्वमा विल्लासाः। प्राणेश्वरपरिष्वङ्गे ये विल्लासा नायिकायास्तेषां प्रतिपत्तयो ज्ञानानि । लसता शोभमानेन । उन्मेक्षायामुपयोगादिति । 'हारो मुक्तावली' इति विश्वकोशात् । 'मुक्ता प्रैवेयकं हारः' इति कोशाच हारत्वेनैव मुक्तासंवन्वावगतौ पुनर्मुक्तापदं नियमायेत्यन्यन्यव्यावृत्तिरिति भावः। एवं मरकतिशलेत्यादौ शिलापदं विन्तीर्णत्वप्रतिपादनायेति बोध्यम् । सौन्दर्यति । यस्याः सौन्दर्यातिशयस्तारुण्यं चास्तीनि शेषः । तेऽनुभवैकवेद्या विल्लासाः। सा पुष्पमाला षट्पदा-

<sup>9</sup> क. ग. इति के °।२ क. °व कं नाऽऽक °। ३ क. °ष्पिये।४ त्वारूढत्वप्रताित ° इत्युद्यो-तसंमतः पाठः।

जमवाभिधते ।

### म्थितेष्वेतत्समर्थनम् ॥ ५८ ॥

न खलु कणीवनंसादिवज्जयनकाश्चीत्यादि क्रियने ।

जगाद मधुरां वाचे विश्वदाक्षरशास्त्रिनीम् ॥ २९३ ॥ रेक्ट किसाविशेषणस्त्रेशीः विस्थिताशयनीविधिर्यः

इन्यादी क्रियाविशेषणत्वेऽपि विवक्षितार्थमनीतिमिदी " गतार्थस्यापि विशेष्यस्य विशेषणदानार्थं कचिन्थयोगः कार्यः "—इति न युक्तम् । वृक्तन्वे वा,

चरणत्रपरित्राणरहिनाभ्यामप् द्वनम् । पादाभ्यां दूरमध्वानं त्रजैन्नप न खियने ॥ २९४॥

इन्युदाहार्यम् ।

प्रदी - त्वप्रतिपादकत्वात् । अयमेव कारिवृंहितन्यायः । ननु मालः राज्यस्य पृष्यस्य इमान्न प्रशक्तत्विभित्यमम्यक् । रत्नमालेत्यादिष्रयोगद्शेनादिति चेन्नः । निरुपदस्य तथान्वात् । स्थितेष्वे ।

महाक्विप्रयुक्तेष्वेवं समाधानम् । न तु म्वेच्छया कर्णावनंमादिपद्वज्ञवनकाञ्च्यादि करिकलभवदुष्ट्करमादि वा प्रयोक्तन्यम् । वामनम्तु – "अपुष्टम्यापि न्त्रे पद्व निर्दे यत्र निर्दिशिष्यते । अन्यथा कुतस्तिद्विशेषणान्वयः म्यात् । यथा —

'जगाद विश्वदां वाचं मधुराक्षरशालिनीम्'। इत्यादौ । अत्र हि वाचमित्यनुपादाने मैधुरत्वादिनद्विशेषणयोगः क प्रत्येतव्यः " इत्याह । तन्न युक्तमुदाहृतम् । विशदं जगाद्त्यादिक्रियाविशेषणत्वेनेव समीदितिस्दः। तम्माद्यत्र न क्रियाविशेषणत्वं योग्यं नदुदाहरणीयम् । यथा—चरण० ।

अत्रं हि चरणत्रेत्यादि पद्विशेषणं न क्रियाविशेषणार्हामिनि प्रकाशकृत् । तद्वि न युक्तमुदाह्तिमिनि वयम् । कर्तृविशेषणत्वेनैवोषपत्तेः । तम्मान्मदीयं पद्यमुदाहरणीयम् । यथा—

'निर्वातपद्मोदरमोदराभ्यां विलोचनाभ्यामवलोकयन्ती । न केवलं यूनि मनोभवेऽपि व्यनक्ति कंचित्तपमः प्रभावम्'॥

अत्र निर्वातपद्मोद्रसोद्रोक्षीत्येवं कर्तृविशेषणत्वेनोपगत्तिरिति चत्मत्यम् । परं त्विभिन

ड०-निव कान्नाऽऽकर्वतित्यन्वयः । विश्वद्त्वादितद्विशेषणेति पाटः । चरणेति । चरण-त्रमुपानत्तेन यत्परित्राणं तद्रहिताम्याम् । स्फुटं सवेगम् । निर्वातेति । निर्वातं वातमं-वन्धरहितं यत्पद्मं तस्योदरं मध्यम्तत्मोदरे तत्सदृशे ताम्याम् । अनेन निमेपराहित्यं सूच्यते । विद्योचनाम्यामवद्योकयन्ती काचित्स्त्री केवत्रं यूनि यून्येव कंचिद्निर्वचनीयं तपमः प्रभावं सामर्थ्ये द्यनक्तिति न, किं तु मनोभवे मदनेऽपीत्यर्थः । स्त्रीकर्नृकावद्योकनस्त्रपक्तेन

१ क. ग. "क्तमुक्तम् । २ क. "पि स्फुटम् । ३ क. 'जन्नपि न । ४ विशदत्वादि" 'इत्युट्दो-तसंमतः पाठः । ५ क. त्र च ै ।

### स्यातेऽर्थे निर्हतोरदुष्टता

यथा,
चन्द्रं गता पद्मगुणात्र भुङ्क्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिष्याम् ।
उमाम्रुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥२९५॥
अत्र रात्रो पद्मस्य संकोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्वं लोकपिसद्धमिति 'न
भुङ्क्ते '— इति हेतुं नापेक्षते ।

अनुकरणे तु सर्वेषाम् ।
सर्वेषां श्रुतिकदुनभृतीनां दोपाणाम् । यथा,
मृगचक्षुषमद्रौक्षमित्यादि कथयत्ययम् ।
पर्वेष च गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च ॥ २९६ ॥

प्रदी ० — दोपादानमपेक्ष्येव । किं च सोदरत्वमात्रं नान्यविशेषणी भवितुमहीति यथा मधुर-त्वचरणत्रपरित्राणरहितत्वे ।

ख्याते०।

यथा-चन्द्रं ।

रात्री चन्द्रगतायाः पद्मगुणानुषभोगे पद्ममंकोचो हेतुः । दिवा च पद्माश्रितायाश्च-न्द्रगुणानुषभोगे चन्द्रस्य निष्प्रभत्वं कारणम् । ते चात्र प्रसिद्धेरेवावगम्येते इति न तदु-पादानापेक्षेत्यदोषः ।

अथ पदादिदोषाणामप्यदोषत्वं कचिदित्याह—अनुकर्णे ।

प्रतिपादितद्वषकताबीजामावात्तत्र वैरस्यामावस्याऽऽनुभविकत्वेन तद्तिरिक्तस्थल एव दोषत्वन्यवस्थितेवी । यथा—मृग० ।

उ०-यूना पूर्व तप आचरितम् । मद्दनस्यापीष्टार्थप्राप्त्या तेनापि तप आचरितमिति मावः । (उपजातिरुङ्ग्दः ) । अपेक्षामेव व्युत्पाद्यति—िकं च सोद्र्त्वेति । चन्द्र-मिति । (कुमारसंभवे प्रथमसर्गे पद्यमिद्म् ) । पद्मगुणान्सौरभादीन्भुङ्क्तेऽनुभवति । अभिख्या परमा शोभा । छोछा चञ्चला । चञ्चलया अपि तादृशप्रीतिदानेनोमामु-खम्योत्कर्षः । (उपजातिरुङ्ग्दः ) । न तदुपाद्दानापेक्षेति । न चाश्चव्दत्वम् । प्रसिद्धित एव झटिति तत्पदाध्याहारात् । एवं चेदृशे विषये हेतूपाद्दानेऽपृष्टत्वं स्यादिति वोध्यम् । व्यवहितदोषानुवृत्तय आह्—सर्वेषामिति । ननु श्रुतिकटुप्रतिकूलवर्णादिनां पुरोवाद् इवानुतादेऽपि स्वरूपानपायात्कथं न दोषतिति चेन्न । तस्य शव्दस्यान्यथा वक्तमशक्यत्वेन श्रोतुर्वेमुख्याद्यभावेनादोषत्वादित्याहुः । (मृगेति ।

१ क. ग. °म्। श्रु° । २ क. °णां न दुष्टत्वन्। य°। ३ ग. °द्राक्षीदित्या°।४ क. चातिप्र°।

> र्द्धिः इतेवि इसमः कश्चिह्यगृद्धयोगभाजनम् । किप्तत्ययनिभः कश्चियत्र संनिद्धिते न ते ॥ २९७॥ यदा त्वामहम्द्रालं पद्वियाविद्यागदम् । उपाध्यायं तैद्राऽस्मार्थं समस्पालं च संमद्म ॥ २९८॥

प्रदी ०—अत्र द्राक्षंगोमुत्र:मपदानि श्रुतिकदुच्यृतसंस्कृत्यप्रयुक्तानि । अनुकरणे चैषःमदोषत्ववीनं प्रतिपादितम् । तहदन्यत्र,प्यृद्धम् ।

वक्तृप्रतिपाद्यव्यङ्गरावाच्यप्रकरणादिमहिस्रा दोपन्यापि कविद्दोपन्वाभावमात्रं कवितुः भाक्तो गुणव्यवहारोऽपीत्याह—वक्त्रा०।

नोभी न गुणा न दोषश्च । तत्र स्ववैद्याकरणत्वं देविश्वाद् विषे वक्तारे कष्टत्वं गुणः। प्रतिपाद्यस्य ततोऽतिशयेन प्रतितेः । दोप्यत्वास्यक्ष्येष्णादित एव । यथा—दीधीङ् । वैद्याकरणादी प्रतिपाधे च तस्य गुणत्वम् । तद्भावनाभावितस्य तच्छ्वणेन प्रीत्युपः चयात् । यथा— यदा ।

उ०-मृगचक्षुपं मृगनयनाम्। नृत्रामात्र भिन्द्रम् )। दोपन्वाभावभात्रमिति। रसोत्कर्षापकर्षकारित्वाभावादित्यर्थः। भाक्त इति। प्रकृतरमोन्कर्षकत्वादिति भावः। कप्टत्वम्।
अर्थम्य दुरूहत्वम्, शब्दम्य श्रुतिकद्वत्वं च । दीर्थाङिति। (अम्मिन्प्रामे कीद्दशा
लोका इति प्रश्नम्योक्तरमिद्म् )। कश्चिन्मन्द्रभाग्यः पक्ते गुणा वैर्याद्यः। वृद्धिः समृद्धिः
पक्ते गुणोऽदेखी वृद्धिगदेच् । दीर्थवर्विः (पा० मृ० १।१।६) इति
निषेवात्। अभाजनमनाश्रयः। कश्चिद्दुर्जनः। किष्पत्ययनिभः भवतः प्राप्तलोपः। यत्र
संनिहिते सित न ते गुणवृद्धी इत्यन्वयः। किति परे क्किति च (पा० मृ० १।१।५)
इति निषेधादिति भावः। अत्र विल्नेनार्थप्रत्ययेऽभि वक्तुत्र्यं करणस्युत्पस्यित्रयप्रतीतेर्गुणन्वभिति भावः। यदा स्वाभिति। (पद्विद्या व्याकरणं तत्र विशारदं निपुणम्।
अस्मार्षे साद्द्यात्म्मारितवान्। समम्प्राक्षं संस्ट्रप्टवान्। स्मृवातीः संपूर्वातस्यश्वातीश्च

१ ग. °ढ्रयप्र° । २ क. ग. ँ 'द्ये वा रा ° । ३ ग. ँ कं शब्दिवि ° ।, ४ क. ततोऽस्मा ° । ५ क. ैत्र वैयाकरणे प्र े ।

अन्त्रपोतवृहत्कपालनलकक्रूरकणत्कङ्कणः प्रायनेङ्कितभूरिभूषणरवेराघोषयन्त्यम्बरम् । पीतच्छदितरक्तकर्दमघनप्राग्यारोह्यस-द्व्यालोलस्तनभारभैरववपुर्दपीद्धतं धावति ॥ २९९ ॥

वाच्यवशाद्यथा,

मातङ्गाः किंम्र वित्यतैः किमफलैराडम्बरैर्जम्बुकाः सारङ्गा महिषा मदं वैजत किं शून्येषु शूरा न के । कोपाटापसमुद्धैटोत्कटसटाकोटेरिभारैः पुरः सिंधुध्वानिनि ईकृते स्पुरति यत्तद्वर्जितं गर्जितम् ॥ २००॥ अत्र सिंहे वाच्ये परुषाः शब्दाः । प्रकरणवशाद्यथाः,

पदी - ओजस्त्रिनि रे।द्रादिरसे व्यक्तचे च तस्य गुणत्वम् । कठिनशब्दस्य तद्व्यक्षकः त्वात् । तत्र वीभत्से यथा — अन्त्र ।

ओजिस्विनि सिंहादी वाच्येऽपि तस्य गुणत्वम् । यतो मस्णशाब्दप्रयोगेणोर्जितोऽप्यर्था मृदुवद्भासते । ऊर्जितशब्दप्रयोगे त्वीर्जित्येन । उदाहरणम्—मातङ्गाः ।

अत्र भिंहो वाच्यः । प्रकरणिवशेषेणं च गुणत्वम् । वक्तुर्वेयाकरणत्वाद्यभावेऽपि उ०-भूते छुङ् ) । अत्र श्रुतिकदुनानावर्णेवेयाकरणसामाजिकस्य वक्तृव्युत्पत्तिज्ञानेन चमत्कार इति वोध्यम् । तद्व्यञ्जकत्वादिति । तद्वतौजोगुणव्यञ्जनद्वारेति भावः । अन्त्रेति । (वीरचारेते प्रथमाङ्के छक्ष्मणकृतं) रामं प्रति कुद्धायास्ताटकाया वर्णनिमदम् । अन्त्रेषु प्रोतानि प्रथितानि वृहन्ति यानि कपाछानि शिरोस्थीनि नछकानि नङ्घास्थीनि च तान्येव कृरं यथा तथा कणन्ति कङ्कणानि तद्धहुछचञ्चछबहुभूषणरवैः करणे रम्बरं घोषयन्ती प्रतिध्वनिव्याप्तं कुर्वती। पूर्वं पीतं पश्चाच्छिदितं वान्तम् । तेन घृणातिश्चाः । ताह्यदक्तं तदेव कर्दमस्तेन घनो व्याप्तो यः प्राग्मार उत्तरकायस्तत्र श्रीरं यथा स्यात्तथोछसन्तौ व्यालेखे चञ्चछो यो स्तनो तेयामिरेण मङ्गुरं वपुर्यस्याः सा दर्पेणोद्धतं यथा न्त्रया घावतीत्यन्वयः । प्राघारेति पाठे प्राघारो निरन्तरक्षरणं तेन घोराविति स्तनिवशेन् पणम् । ( शार्दूछविक्तीडितं छन्दः ) । मातङ्का इति । विचितं गतिविशेषः । वृहिते-।रिति पाठे कारिगर्जितमित्यर्थः ।

' आडम्बरः समारम्भे फेरुगार्जितसूर्ययोः '। इति विश्वः। मदं गर्व किं त्रजत। कोपस्य य आटोप उद्रेकस्तेन समुद्धटा उत्थिताः सटानां श्रीवारोम्णां कोटयोऽसभागा यस्य। समुद्रशब्दसदृशगम्भीरशब्दं कुर्वन्ति। द्वितीयगर्जित-पदं सफलतत्परम् । ( शार्दृलिक्शीडितं छन्दः ) अत्र सिंह इति । अत्र सिंह

१ क. °रमङ्गुरवपुर्वन्धोद्धतं । २ क. ब्रजथ । ३ क. °द्भवोत्क° । ४ ग. °रेः शनैः सिं°। प्रक. °पे च।

रक्ताशोक कृशोदरी क नु गना न्यवन्वाऽनुरक्तं जनं नो दृष्टेनि मुघेव चालयमि किं वानावयूनं शिरः । उन्कण्डाबदमानपद्यद्यदःसंबद्ददृष्ट्यद्

्र स्तत्यादाहितमन्तरेण भवतः पृथ्योद्धरोऽयं कृतः ।। ३०१ ॥ अत्र शिरोधननेन कुपितस्य वचाम ः

अत्र शिराधृननन कुषितस्य वचामः । कचिकीरसे न गुणा न दोषः । यथा,

शीणेत्राणाङ्घिपाणीन्त्रणिभिग्ययनयेत्राव्यक्तयंताः न्दीयोत्रानःनयीयेः पुनगि यटर्यःयक उत्तः ययन्यः । यभीशोननम्यं वोडन्निहिगुणयनष्टणानिप्नानिवित्रहत्ते

देनार्घाः सिद्धमंघविद्यतु घृणयः जीव्यमंहोधियातम् । ३०२ 🗵

प्रदी ० - कोपादिप्रस्तावे च तदनुगुणत्वात् , दथा -- रक्ता ० ।

अत्र मिट्याद्दीने श्वृतनेत कोपप्रकरणे ! न चान्य त्यक्कच एव प्रवेदाः कोपस्य त्यक्कचत्वादिति वाच्यम् । वक्ताद्यतिरिक्तस्यानीयस्य त्यक्कचन्य त्यक्कचन्य त्यक्कचन्यत्वादान हो न्वलीवर्दन्यायात् । दोषत्वाभावश्चेतेषु गुणक्वातेः स्फुट एव : कचित्रुनर्न दोपह्वं न वा गुणत्वं यत्र न रसो न वा प्रतिपाद्याद्योचित्यम् । अय नीरमे यदि विद्यात्याभावाद्रस्यादोपन्वं नद्राप्ठत्येपामिष स्यात् । तथा च नीरमदेषोदाहरणं विरुध्येति चेत्र । तस्योपलक्षणत्वाद्दे,पपिचयमात्रार्थत्वाद्वः । यथा—श्वीणे० ।

उ०-ओ जस्विन वाच्ये तिल्लेशे जो गुणप्रकाशका द्विन्म स्विक्ष्यका अनुगुणा इति भावः। रक्तिति । (विक्रमोर्वशीये चतुर्थोक्क) विरहिणः पुरुष्य स्व उक्तिः। रक्तस्तद्वर्णः। अशोको वृक्षविशेषोऽनुरक्तशोकापनोदकश्च । नो ह्येति । स्विधितृपिति चेपः। वातावधूतस्यैव शिरमः कोषाद्वातव्याधिकस्पितत्वेनोक्तिः। मिथ्यात्वं सम्बेशिति चण्डणेते । उत्कण्डा घटमानास्तद्विशिष्टास्तया मिलिता वा ये अभगानेतपां यः संबद्धो गाद्यमिन्ननं यत्र स चार मावर्थात्तरेव द्युच्छद इवेति विष्रहः। द्या मकग्नदादाण्या । अयमहृष्टपूर्वः। (शार्दूछिनिक्ति छन्दः) । अत्र मिथ्यति । अत्र मकग्नप्राम्यविष्यक्तमानित्वेऽपि प्रस्तुताशिर्वाक्तम्य कोषस्य प्रकर्षाद्वित्तनो विष्रहम्भस्यापि प्रकर्ष इति बोध्यम्। व्यङ्ग्य एव । व्यक्तचौ विष्यक्तमस्यापि प्रकर्ष इति बोध्यम्। व्यङ्ग्य एव । व्यक्तचौ विषयम् । विष्ठस्य एव । वक्ताद्यतिक्ति । वक्त्राद्ये वित्यव्यत्विष्टिन्वे । नीरसे । शृक्काराः दिरस्य स्व । व विरास्वादे । तत्र काव्यताविष्हात् । उपलक्षणस्यादिति । दोषपः गिर्यमान्दर्थित्वादिति । वात्र वाव्यमान्दर्थित्वादिति । वाव्यमान्दर्थित्वादिति । वाव्यमान्दर्थित्वादिति । मावः । श्रीणैति । मयुग्कृत्व ( मुर्थशतके ) सूर्थस्तुतिः। तस्य गिर्यमान्दर्थित्वादिति । वाव्यमान्दर्थित्वादिति । तस्य

१ ग. "ताभिभूतं । २ क. "रोविधू" । ३ क. "णान्व्याण ४ ग. "त्वेप उ"। १ क. "स्य वंगतद्वि. गु" । ६ क. "त्वं य" । ७ विधासाभावादिति प्रनासंसतः पाटः । ८ "दोषपरिचयमात्रार्थत्वाद्व। इति पाटो नोद्योत्तसंमतः।

अप्रयुक्तिनिहतार्थे श्लेषादावदृष्टी । यथा, येन ध्वस्तमनोभवेन विलिजित्कायः पुरा स्त्रीकृतो यश्चीदृत्तसुजङ्गशारवलयो गङ्गां च योऽधारयत् । यस्याऽऽहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः पाँयात्स स्वयमन्थकश्यकरस्त्वां सर्वदो माधवः ॥ ३०३॥

प्रदी • निरसत्वं चात्रानुशासमात्रभद्भतयां रसे तात्पर्याभावात् । न चानुप्रासास्पदै-कतयैव गुणत्वम् । 'सोऽध्यैष्ट वेदान्—' इत्यादाविष तदापत्तेरिति । न च परुषवर्णत्व-मनुप्रासे प्रयोजकम् । येन ृतद्घटकतयाऽदोषत्वं स्यात् ।

अप्रयुक्तिनिहतार्थी श्लेषयमकादावदुष्टाविति प्रतिपादितं प्राक् । यदि च प्रयोजनानुः संघानन्यप्रता दुष्टिबीजं तथाऽप्यत्र न दोषता। तद्रंकारत्वस्य प्रयोजनस्य प्रतीतेर्न्यप्रताः मावात् । यथा—येन० ।

उ०-घर्मीशोः सूर्यस्य घृणयः किरणा वः शीघ्रमंहो दुरितं तद्विघातं कुर्वन्तित्यन्वयः।य एकोऽसहायोऽघौषैः पापसमृहैविर्द् र्शनासाः वरणहस्तान् । व्रणयुक्तैरपघनैरवयवैरुपछाक्षितान् । **घृणिमिरिति पाठे जुगु**प्साविषयैरिःयर्थः । लक्षणे तृतीया । दुःखाद्घर्घरो वलवद्वारिष्वनिस्त-द्वदन्यक्तो वर्णप्रतिभारहितो घेषो देवां तान् । दीर्घमाघातं श्वासो येषां तान् । अवीपेरिति सर्वत्रान्वाय । उद्घावयन्व्याधिनिर्मुक्तान्कुर्वन्वटयति नवी करोति । कीद-शस्य । अन्तः, हृद्ये द्विगुणा घनाऽतिदायिता या घृणा कृपा तन्निन्ना तदायत्ता विन्न-रहिता वृत्तिर्यस्य तस्य । कीदशः । सिद्धसमृहैर्दता अर्घा येपाम् । ' घर्घरो बलवद्वा-रिध्वान , इति विश्वः । ' उल्लाद्यो निर्मतो गदात् ' इत्यमरः । ( स्तम्बरा छन्दः )। रस इति । सूर्यस्य द्यावीरत्वेन द्यावीररतः इत्यर्थः । न च कविनिष्ठसूर्यविषयकमाः वस्योजस्व्यालम्बनकत्वेनौजस्वितवा तहतीजोगुणव्यञ्जकत्वेन गुणत्वम् । भावेषु गुणान-क्कीकारादिति संप्रदायः । यदि च प्रयोजनेति । पदार्थोपस्थितिविल्लम्ब एव दुष्टिबीः .**अमित्यर्थस्यापि प्राङ्निरूपणा**दिति भावः । तत्पक्षेऽपि तद्छंकार्विषये प्रतीत्यविस्मन-स्यानुदेश्यत्वाददुष्टत्वम् । येनेति । अत्र विष्णुपक्षे स माधवस्त्वामन्याद्रसतु । मा लक्ष्मीस्तस्या घवः पतिः, येनानः शकटं ध्वस्तं पातितम् । अभवेन, अजेन, न भवः संसारो यस्मात्तादृशेन वा । येन बल्लिजयनशीलः कायः पुराऽसृतहरणप्रस्तावे स्त्रीरूपतां प्रापितः । योऽगं गोवर्धनं गां पृथ्वीं च द्धार । कृष्णवराहावताराम्यां योऽन्यकानां यादवानां क्षयं गृहं मुशलाहरणेन नाशं वा कृतवान् । यो मयूरपक्षियः।

१ क. 'बादो न दु'। २ क. यो गङ्गां च दघेऽन्धकक्ष्यकरो यो बहिपत्रप्रियः। ३ क. धोऽन्यदिष्ठभुजङ्गहारवलयस्त्वां।

अत्र माथवपक्षे शशिष्टन्यकक्षवैदाव्दा प्रताहर निहनार्थी ।

अश्लीलं कचिद्गुणः यथा पुरता स्थारियाम्।
" ताम्बूलदानविधिना विसृतेह्यस्य ह १वर्थः पदः पिशुनयेच रह-स्यवस्तु ॥ "-इति कामशास्त्रिथताः

करिहम्तेन संवाधे प्रविदया वर्षकाडिने उपस्पेनध्वजः इंसः साध्न न्द्रविश्वजते ॥ ३०४ ॥

प्रदी०-अँत्र माधवपक्ष राही द्वादिमन्द्रमप्रयुग्त । तयादं गृहे निहतार्थम् । न च क्षेष्ठपालंकारप्रयोजकतया गुणत्वस्य राष्ट्रन् उस : वस्त्रस्य नेत्राप्रयोजकत्वात् । एव-मन्येषु प्रतीतिविम्बवतम् द्रष्टव्यम् ।

अन्छीलत्वं क्राचिद्गृणः । यथा सुरतारस्मरोष्ट्यां । व्हर्थः पदेः पिशुनयेच रहस्यः वस्तु ' इति कामशास्त्रस्थितैः दे,पन्यः शवे क्यूत्व चित्रपटनः न् । यथा-करिहस्तेन० । अत्र संबाधादिपदानि । शमकथास्वष्यर्र्हा उंगुण तत्पेषकत्वात् । यथा---

उ०-शशिमद्राहुम्तस्य शिरोहर इति यस्य म्तुत्यं तमामरा आहुः । य इष्टभुनंगहा मुजंगान् हन्त्यसी मुजंगहा गरुडः म इष्टो यन्य । इष्टमुजंगहेति पाठे उद्वृत्तकालिय-मुजंगहन्ता । रवे शब्दे ब्रह्माणि लयो यस्य सब्दः सर्वदाना । शिवपक्ष उमाधवः सर्वदाऽव्यात् । येन ध्वस्तमनोभवेन नादिनकंतरेण व किनिने नारायणस्य कायः पुरा त्रिपुरनामकदैत्यवधकालेऽस्त्रीकृतः शरीकृतः यो रङ्गां मागीरथी द्धार । उत्तमा-क्रेनेति शेष: । योऽन्धकनामकदैत्यस्य नाशकरी । इष्टानि भुनक्कमंबन्धिवलयानि यस्य । बहीं पत्रं वाहनं यस्य स कार्तिकेयः निये उत्तर उत्तर शिरः शशिमचन्द्रयुतम्। यस्य हर इति म्लुन्यं नामामरा आहुः। ् गार्वृत्वी ऋडितं छन्दः )। पक्ष इति । माधवपक्ष इत्यर्थः । तत्त्वस्येति । अप्रयुक्ततः निहत्र कित्रस्येत्यर्थः । एतेन निरर्थकस्या-नुप्राससंपादकत्वेन कचिद्गुणनविन्दणगरम् । निर्धत्यम्य तत्राप्रयोजकत्वात्सार्थकेनापि ति बोध्यम् । द्वर्यथैः । अनेकः हैंः । दिशुनयेत् । मृचयेत् । दोषत्वासाव इति पाठः । गुणत्वे हेतुमाह—व्युत्पत्तीति । उद्मीनवश्चनया स्वार्थमंपत्त्या ,च रसोत्कर्षकत्वाद्गुणत्वं बोध्यम् । करीति । अस्टिस्ते नाम

<sup>4</sup> तर्जन्यनामिके युक्ते मध्यम<sup>ः</sup> पृष्ठतम्त्योः । करिहम्त इति प्रोक्तः कामरा स्त्रविद्याग्दैः '॥

इति छक्षणछाक्षितः कठिनयोनिशैधित्यापाइयो हानित्शुण्डा च । तेन संबाधे जना-कींगें योनिमंकोचे च । अन्तः प्रविदय विलं दिने हेंदिते सावकाशे च कृते । ध्वजः पुरुषिङ्कं केतुश्च । माधनं स्मरमन्द्रं मन्यं च । श्रमकथास्वपीति ।

९ क. ग. "यर्करश"। २ ' अत्र एक्षे ' इत्युद्द्योतसंमतः पाठः।

उत्तानोच्छूनमण्ड्कपाटितोद्रसंनिभे । क्वेदिनि स्त्रीवर्णे सक्ति रक्तमेः कस्य जायते ॥ २०५ ॥ निर्वाणवेरदहनाः प्रश्नमाद्रीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्र स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥ ३०६ ॥

अत्र भाव्यमङ्गलसूचकम्।

प्रदी० - उत्तानो०। स्चनीयविशेषे यथः—निर्दाण०। अत्र प्रदामादिति स्वस्था इति नरणार्थकत्वादन्धिके अपि मान्यमङ्गलसूचनाद्गुण:।

उ०वराम्यहेतुषृणोत्पादनादिति भावः । उत्तानोति । उत्तानो वैपरीत्येन स्थित उच्छूनः शोफवांस्तस्य विपाटितं यदुद्रं तत्संनिभे । क्लेदिनि स्रवन्मन्मथजले । स्त्रीत्रणे वराङ्गरूपे। निर्वाणेति । वेणीसंवरणे (प्रथमाङ्के) मूत्रधारोक्तिरियम् । शत्रूणां नाशाद्युद्धनिवृत्तेर्वा शान्तवैराग्नयः पाण्डुतनयाः श्रीकृष्णेन सह नन्दन्तु । रक्ता अनुरक्ता प्रसाधिता प्रकर्षेण साधिता भूर्यैः, रक्तं रुधिरं तेन प्रसाधिताऽलंकृता भूर्यैस्ते क्षतिविग्रहाः खण्डितशारीराश्च स्वस्थाः स्वीयप्रकृतौ तिष्ठन्तीति सुखिनः पक्षे स्वर्गस्थाश्च । विसर्गछोपान्न वैरूप्यम् । (वमन्तितिलका छन्दः)। भान्यभङ्गलंति । दुर्योधनामङ्गलस्य नायकमङ्गलत्वेन गुणत्वं बोध्यम्। एवम्।

> " अङ्गीकृता कचिद्धिज्ञैरशीलस्याप्यदोषता । प्रमिद्धं पादशब्दादी कचिल्लाक्षणिके तथा "।।

आदिना शिवलिङ्गादि । द्वितीयं यथा —

" अविदितगुणाऽपि सत्कविमाणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम् "।

्र इत्यादौ । अमाध्वसमर्थानुचितार्थावाचकनिरर्थकविरुद्धमतिक्कन्नेयार्थाविमृष्टाविधेयांशास्तु नित्या एवेति बोध्यम् । ननु निरर्थकक्षिष्टविरुद्धमितक्रतोऽनित्याः ।

> " द्धार हृद्ये देवं गौरी हिमकराङ्कितम् । अत्र श्लेषोद्यान्त्रैव त्याज्यं हीति निरर्थकम् "।।

इति जयदेवोक्तेः । हिष्टं मत्तोक्त्यादौ गुण इति प्रदीपोक्तेश्च । एवं विरुद्धमित-कृतोऽपीति चेत्, न । वृत्तनिर्वाहमात्रप्रयोजनकस्य निरर्थकस्यात्राऽऽत्मलामामावात् । तस्मान्तिरर्थकं नित्यदोष एव । प्रकृतप्रतीतिन्यकारकप्रतीतिजनकं हि विरुद्धमतिकृत् । न्यकारकप्रतीतेर्विवक्षितत्वे तु तस्याऽऽत्मलाभ एव नेति तस्थापि नित्यत्वम्। अयमेव तत्र मंदिग्धमपि वाच्यमहिस्ना क्विनियतः येप्रौतीतिक्रृंत्वेन व्याजस्तुतिपयेव-मायित्वे गुणः । यथा,

पृथुकातिम्बर्पात्रं भूपिनानिःशेषपरिजनं देव । विल्लसन्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम् ॥ ३०७॥ प्रतिपाद्यप्रतिपादक्षयोद्गेत्वे सन्यप्रतीतं गुणः । यथा, आत्मारामा विहिनर्तयो निर्दिकल्पे समाधौ ज्ञानोद्रेकाद्विघटिनर्तभोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । यं वीक्षन्ते कमपि तममां ज्योतिषां वा परम्ना-तं मोहान्यः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम् ॥ ३०८ ॥

प्रदी ० — मंदिग्यमपि वाच्यम हिन्ना नियतार्थप्रजीतिकातिकात्वा हुना वस्तुतिवर्धवयाचित्रया हुनाः। यथा — पृथु ० ।

अत्र पृथुकार्तस्वरादिशब्दाः पृथुकानामार्तस्वरः पृथु बहुलं कार्तस्वरं चेनि मंदिरवाः। अप्रतीतोऽपि यत्र प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोर्द्रयोगपि नज्ज्ञता नत्र गुणः । अर्थाप्रनीनि-कप्ची जामावेनादोपनायां व्युत्पत्तिप्रकटकन्वान् । यथा—आत्माः ।

उ०-त्यप्रदीपाशयः । अनित्यमेवेदमित्यन्य । क्षिष्टं न्विनित्यमेवेदि दिक् । नियनिर्धित । प्रकृतिर्थित्यर्थः । प्रतीतिर्निश्चयस्तत्करणे हेतुर्वाच्यमहिस्त्रेति । वाच्यो वर्णर्नाया राजादिः । तावता दोषत्वामावः । गुणत्वे हेतुमाह— व्याजिनि । संपत्तिव हुन्येन राजान्कर्यप्रतीते- व्याजस्तुतेर्भावोत्कर्षतया गुणत्वात् । पृथुकिति । (राजानं प्रति कवेदाक्तिः) । राजगृहपसे पृथृति विपुष्टानि कार्तस्वराणां सुवर्णानां पात्राणियत्र तत् । सूर्षता मण्डिता निःशेषः परि- जना यत्र। विष्टसन्तिभिः करेणुभिः करिणीभिर्गहनं व्याप्तम् । कविषक्षे पृथुकानां व जन्ति हुद्धः व वाकृतः विष्टसन्तिभिः करेणुभिः करिणीभिर्गहनं व्याप्तम् । कविषक्षे पृथुकानां व जन्ति हुद्धः व वाकृतः विष्टसन्तिभिः करेणुभिः करिणीभिर्गहनं व्याप्तम् । वाक्षित्र विष्टसन्ता मृषकास्तेषां रेणुभिर्गहनम् । ववयोरभेदात् । (आर्या छन्दः ) । प्रतिपाद्यः । शब्दप्रयोगोहेश्यः। प्रतिपादकः । वक्ता । तज्ज्ञता । तच्छास्त्रपटुत्वम् । आत्मेति । वेणीमहारं प्रथमाङ्कः भीमस्य कृष्णवन्धनोद्यतं दुर्योधनं श्चत्वा, किं दुर्योधनः कृष्णस्वरूपं न जानःतीति पृच्छन्तं सहदेवं प्रतीयमुक्तिः । स्वात्मिनि चिदानन्द आरमन्ते प्रत्याहतेन्द्रियाः मन्तम्तदेकताना भवन्तीत्यात्मारामा योगिनः । आत्मेवाऽऽरामः किंदास्थानं येषामिति वा । निर्विकर्प आत्म-मात्रावलम्बिनि भेदमंसर्गमानहीने समाधौ ध्याने ध्येष्ट्यात्रोनेकत्वःपत्तिरूपे विहिता कृता रतिर्निरन्तरा प्रीतिर्यैस्ते । ज्ञानोद्देक आत्ममाक्षात्कार्यः इर्चे तेन विष्टितन्तमे। प्रात्थिर्थिर्मिथ्या-

१ क. "प्रतिपत्तिं कृत्वेव व्या । २ ग. "कृद्धान । ३ ग. "योस्तस्वइत्वे । ४ क. "तीती गु । ५ क. "नोत्सेका" । ६ ग. "त्मनोप्र" । ७ क. घ्यायन्ते ।

स्वयं वा परामर्शे यथा,

षडिधिकदशनाडीचक्रमध्यक्थिताता हृदि विनिहितरूपः सि द्धिदम्सिट्टेंदां यः। अविचिक्तिमनोभिः साधकैर्मृग्यमाणः

स जयति परिणद्धः शक्तिभि शक्तिनाथः ॥ ३०९ ॥

अधनप्रकृत्युक्तिषु ग्राम्यो गुणः। यथः,

फुल्लुकरं कमलक्रूरैणिहं वहन्ति जे सिन्धुवारविडवा मह वल्लहा है। जे गालिदस्स महिसीदहिणो सिर्च्छा दे किंच मुद्धविअइल्लिस्णपुः ॥ ३१०॥

प्रदी ० - इयं भीमसेनस्य सहदेवं प्रत्युक्तिः । अत्र निर्विकल्पादिशावदा अन्तर्मः त्रावल-म्बनत्वादावर्थे योगशास्त्रमात्रप्रसिद्धाः । स्वयं परामर्शेऽप्येवमेव गुणत्वम् । यथा---पडिथिकः ।

अधमप्रकृतीनां चेटविटविद्षकाणां हास्यरसप्रधानानां तथैवौचित्वाहोषत्वाभावे हाम्यः पर्यवसायित्वाद्याम्यो गुणः। यथा—फुल्छ०।

उ - ज्ञानजन्यः संस्कारो येषां ते । सत्वगुणास्तन्निष्ठास्तः मात्रविश्रान्ताः । यं कमपि वागाद्यः गोचरं ध्यायन्तीत्यन्वयः। कथं त एव पश्यन्तीत्यत्र हेतुरःभविशेषणम् —तमसां ज्योतिषां वा परस्तादिति । वर्तमानमिति शेषः । रजस्तमः स्पृष्टैरलभ्यमिति पर्यवसितम् । तमीश्वरमयं दुर्योघनो मोहान्धो वस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिरहितः पुराणं प्रकृतेरपि प्राग्वर्तमानम् । अत्र प्रतिपाद्य-प्रतिपादको सहदेवभीमो योगशास्त्रज्ञाविति प्रतीतिविल्लन्त्राभावाल् दोषत्वम् । इतराज्ञानज्ञा-तृत्वेन स्वज्ञानद्वारा भावोत्कर्षकत्वाद्भणत्वं च। अत्र प्रतिपाद्यप्रतिपाद्काम्यां सामाजिकव-कारी च विवक्षिती । एतेन सामाजिकस्य रसोद्धेशात्तयोस्तज्ज्ञत्वमिकं चित्करिमत्यपास्तम्। (मन्दाकान्ता छन्दः)। **पंडिति** । मालतीमाधवे (पञ्चमाङ्के) कपालकुण्डलायाः स्वयं परामर्जोऽयम् । षडियका दश षोडश इडा पिङ्गला लुषुम्नाऽपराजिता गान्यारी हस्ति-जि**ह्वा पूषा मुयशा अलम्बुमा कुह्: शङ्किनी** तालुजिह्वा इभजिह्वा विजया कामदा असता बहुला इत्येवंद्धपास्तासां यचकं मणिपूराख्यं हृद्यस्थितं तन्मध्ये स्थित आत्मा स्वह्मपं यस्य, द्विद विशिष्टं निहितं रूपं ज्योतिरादित्यरूप आकारो यस्य, ईहशो यस्तिद्वदां तथा-ज्ञानवतां सिद्धयोऽणिमाद्यस्तद्दाता, अविचल्लितं निश्चलं चित्तं येषां तैस्ताददौः साधकैरुपास-कैर्मृग्यमाणोऽन्विष्यमाणः । शक्तिभिज्ञीनेच्छाकृतिभिः परिणद्धो व्याप्त उपहितो वा, शक्तिः पार्वती तस्या नाथः। यद्वा, तासामेव शक्तीनां नाथः। अत्रापि प्रायवद्गुणत्वम्। (मालिनी छन्दः ) । हास्यरसप्रधानानापिति । उक्तिपु हान्यक्ररीप्त्रिति दोषः । फुल्छक्रेति ।

१ क. ग "र्समं व"। २ वा. "मात्रवर्चनत्वा"।

अत्र कलमभक्तमिदिषिद्विश्वद्या प्राम्या अपि विद्यकोक्ती । नैयूनपदं कविहुणः १ यथा,

ताहालिक्यस्य मरीक्ष त्युचश्रद्भृतरोमोद्भमा स न्युक्तेर्यस्य निर्माय प्रमित्र मिल्यम्बाम्बरः । मा मा मानद् नाशति सामल्यतिति श्लामाश्चरोष्ट्रापिनी । सृप्ता किं तु सृता तु किं यनानि में लीना विलीना तु किम्।।३११।। कवित्र सुको न दोषः । पथा,

प्रदी ० — अत्र कलममिहिषीद् वेदाव्द : । न्यूनपदमपि किचिद्धणो यत्र प्राप्तिक पिन्निष्टिकेष विद्धिः । यथा—माहार् । अत्र मा मेत्यत्राऽऽयानय,म ऽतीत्यत्र पीडयेति न्यूनम् । न च दोषः । प्रतीतेः

उ०—( कर्षृग्मञ्जर्गनामकसङ्कं न्थमज्ञानिकान्तरे विदृषकोक्तिरियम् ) ।

पुष्पोन्करं कलमक्र्रनिमं वह नेत ये सिन्धुवारविद्या सम विष्ठमान्ते ।

ये गालितस्य महिपीद्धनः सदक्षास्ते किं च मुख्यविचिकिछ्यमृनपुञ्जाः ।

कलमाः शालियान्यानि।कृरं भक्तं शक्तते देशियमेतत् । विद्याः शाखाः । शाल्यो- ।

दनसाद्दयं प्रियत्ववीजम्। गालिएस्य निर्मलीकृतस्य। विचिक्छं मिछिकाः । विरुद्धशालम- ।

जिकायां विदृषकोक्तिरियम् ।

" स दुर्नेदेयसण पिर्हीस्टकारी विद<mark>ृषकः "।</mark>

इति तह्नक्षणम् । वाक्यदोषं प्रतिकृत्वर्गोषहत्तन्नुष्ठविभगिविसंधिहतृत्वानां नित्यत्वान्त्यूनपदानित्यत्वं द्र्शियति—न्यूनपद्यपीति । गाढेति । अमरुक्तवेरिदम् । ( अमरुश्तके दृङ्काररमातिरेकिनीमानं प्रावस्य कन्यि त्रायकस्य मुरतान्ते रितिश्रमानिमन्नां प्रेयमीमनेकधोष्ठित्य
विन्के ऽत्रम् ) । गाडालिङ्कानेन प्रामनीष्टती कुची यस्याः । अनेन पीनोच्चकुचत्वम् । मा
चासी प्रकटमुद्धता रोमोद्धनो यस्याः मा । वियमंत्रन्येन सान्द्रो निविद्धो य आनन्दम्तम्यः
तिरेक आधिवयं तेन विगलच्छी । कितम्बादम्बरं यस्याः सा । हे मानद् मानखण्डक सन्मानदायक च । मा मान्यासयि शिषः । माऽतिपीडयेति शेषः । अनुक्तिस्तु रमानिशयव्यञ्जनाय । अलीमित अन्पष्टास छिन्दिती । सुप्तत्यादिनायकितिकाः । मुतस्य पिश्वासाचनुभवादाह—स्ता नु किस् । स्तादशि वरिग्तम्यतेऽत आह—मनसीति । किं नु इत्यनुपद्धः । लीनत्वं जहुकाहन्यायेन । तादशोऽपि पृथकं दे शक्यते तन्नाऽऽह—विलीनेति । सारे
कले चवणविन्यिकाः । ( द्रार्वृत्विकीदितं छन्दः ) । प्रनीनेगिन । झटित्यध्याहा-

१ फे. न्यूनं प<sup>6</sup> ! २ क. सान्द्रानन्द्र<sup>8</sup> ।

तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभाविषिहिता दीर्घ न सा कुप्यति
स्वर्गायोत्पातिता भवेन्मिय पुनैभीवार्द्रमस्या मनः।
तां हर्ते विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यतिनि कोऽयं विधिः।।३१२॥
अत्र पिहितेत्यतोऽनन्तरं 'नैतद्यर्तः ' इत्येतैर्न्यूनैः पदैर्विशेषबुद्धेरकरणान्न
गुणः। उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वी प्रतिपत्तिं वाधत इति न दोषः।

अधिकपदं कचिद्रुणः । यथा,

यद्वश्चनाहितमतिबेहु चाटुगर्भ कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति । तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किं तु कर्त्तुं दृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ ३१३ ॥

पदी०-स्फुटत्वात् । प्रत्युत गुणः । रसातिरेकव्यञ्जकत्वात् । कवित्तु न दोषो नापि गुणः । यथा--तिष्ठेत्० ।

अत्र पिहितेत्यनन्तरं 'नैतद्युज्यते' इत्येतिन्यूनम् । एवं द्वितीयपादेऽपि । न चात्र गुण-त्वम् । विशेषबुद्धेरनृत्पादनात् । नापि दोषत्वम् । तव्यतिरेकेणापि दीर्घं न सा कुप्यतीन्त्यादिप्रतीत्या तिष्ठेत्कोपवशादित्यादिप्रतीतीनां वाध्यत्वावगमात् ।

अधिकपदं कचिद्रुणो यत्र विशेषप्रतिपत्तिः। यथा---यद्वश्चनाः ।

उ०-रादिति भावः। रसातिरेकाते।हर्षसंमोहातिशयप्रत्यायकत्वेनेति भावः। एवं शोकादाः विष गुणत्वं बोध्यम्। निष्ठोदिति। (विक्रमोर्वशियं चतुर्थोङ्कः)। विरहिणः पुरूरवस् उक्तिः। प्रभावोऽन्तर्धानकरणविद्या। पिधानं तिरोधानम्। स्वर्गायेति कर्मणि चतुर्थी। कियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः'(पा०सू०२।३।१४) इति सूत्रात्। स्वर्ग गन्तुमुत्पतिता, उध्वंगमनानु कूळिकियावती। विबुधा देवाः। अगोचरोऽविषयः। विधिः प्रकारः। अत्र द्धिमित्याद्युत्तरवान्यार्थावगमेनेव पूर्वस्य बाध्यत्वावगमान्त्यूनत्वं न दोषः। (शार्दूछिविक्रीडितं छन्दः)। विश्वेष्म खबुद्धिरिति । वितर्करूपभावस्य न्यूनपदेनाप्रकर्षादिति भावः। बाध्यत्वावगमादिति। अमत्वेनावगमादित्यर्थः। वाक्यार्थेबुद्धाविष्ठम्बाचेत्यपि बोध्यम् । यद्वश्वनिति। वश्चनायां प्रतारणायां कृतबुद्धिः कार्योन्मुखो दुर्जनसम्हो बहुप्रियवाक्यगमे कृतकं मिथ्या यद्वचनं व्यति तत्साधवः पण्डिता न विदन्ति।ते न, किं तु विदन्ति।तथाऽस्य खळस्य कृतकमपि स्रेहं वृथा कर्त्वै न पारयन्तित्यन्वयः। (वसन्ति छक्ता छन्दः)। दोषत्वाभावमुपपादयिन

१ क. °नः स्नेहार्दे° । २ क. °योर्जाते° । ३ क. °तशुज्यत इ° । ४ क. ग. °धिकं प° ।

अत्र विद्न्तीति द्वितीयमन्यः । सञ्य अच्छेद्परम् । यथा वा,

बद् बद् जितः म शत्रुने उत्रो शत्येश्व तव तवाम्मीति । चित्रं चित्रमगोदीद्धाहेति ।मं मृत्रे पुत्रे ।। ३१४ ।। इन्येवसादौ हणेभैयादियुक्ते सक्ति ।

क्यिनपदं कचिद्धणो लाटाः प्राप्तः, अथीननग्मंक्रीमनवाच्येः विहिनस्यानुः वाद्यन्वे च । क्रमेणोटाहरणानि-—

सिनकरकरक्विर्विभा िभाकाकार धरणिधर कीतिः । पौरुपकमला कमला सा पि तर्विमित नान्यस्य ।। ३१५ । प्रदी०-अत्र द्वितीयं विदन्तीति पद्रस्ययोगस्यवच्छेदं प्रतिपद्यक्षिकपद्रकेऽपिद्वष्टम् ।

यदुक्तन्—

' विस्मय च विषाते च दैन्ये कोपेऽवयारण । प्रसादे च तथा हर्षे वाक्यमेकं द्विरुच्यते ' ॥ इति ।

एवं हर्पशोकादियुक्ते वक्तरि णत्वम् । त्वरादित्यक्त्या हर्पाद्यभिष्यञ्जकत्यात् । यथा—वद् ।

अत्र पाद्चतुष्टये क्रमेण हर्पः तिवित्मयविष्युयुक्तः वक्तःरः । एवं पुनक्केऽपि द्रष्टव्यम् ।

कथितपदस्यापि छाटानुप्रामे १ देव हरतयाऽर्श त्रामं प्रतित्राचये विशेषस्यक्षनाः द्विहितस्य वैद्यानुव द्यानं । त्रामेशेदाहरः णानि—सितः ।

अत्र लाटानुप्रामः ।

उ०-अत्र दितीयं विद्न्तीति । त्राह्ययः गिन ज्ञानातिशयं लब्य पुनर्विद्न्तीति पद-मेत एव जानन्तीति न त्वन्यं ज्ञाप ग्नीति विशेषकत्वाहुण इति भावः । वद् वद्ति । स्पष्टम् । (आयो छन्दः )।सिति । भितकरश्चन्द्रस्तम्य करव्ह चिराऽऽह दिका विभाः कान्तिर्यस्थाः सेति कीर्तिविशेषणम् । विभ करः मूर्यस्तत्मदृश यरणियर राजन् । एतेन प्रतापित्वम् । पौरुषकमछा पौरुषछक्षः । ना कमछा प्रभिद्धा छक्ष्मीश्च तवेव नान्यस्थे-त्यर्थः । पौरुषमेव कमुलम्भष्ठानं च दाः सा छक्ष्नीरित्यर्थ इति केचित् । तन्न । तथा सत्यर्थभेदेन छाटानुप्रासत्वानापत्त्या इ.ट.नुप्रामे क्षितपद्गुणन्वोदाहरणः संगतः । अन्व-यमात्रभेद एव तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । (अर्था छन्दः )।

१ क. "ह्यं स्तुत"। २ क. "भ शोकादि"। २ क. "धिनं पदं गुणो लाटा"। ४ क. दैन्ये चाप्यवधारणे। प्रमादने तथा। ५ क. य गानुं। ६ क. च माद्दयाभि"। ४६

ताला जाअन्ति गुणा जाला ते सहिअएहि॰ घेप्पन्ति ।
रइकिरणाणुग्गहिआइँ होन्ति कमलाइँ कमलाइँ ॥ ३१६ ॥
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणमकर्षो विनयाद्वाप्यते ।
गुणमकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागमभवा हि संपदः ॥ ३१७ ॥
पतत्मकर्षमपि कचिद्रुणः यथा, उदाहृते मागमामेत्यादौ ॥ (३१८)॥
समाधपुनरात्तं कचिन्न गुणो न दोषः, यत्र न विशेषणमात्रदानार्थ पुनर्मुः
हणम्, अपि तु वाक्यान्तरमेव कियते । यथा, अत्रैव मागमामेत्यादौ ।

#### प्रदी०-ताळा०।

अत्र द्वितीयं कमल्रपदं सौरभादिमदर्थकतयाऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम् । तथात्वे च कायितपदत्वमेव प्रयोजकम् । जिनेन्द्रिय० ।

अत्रै च कारणमाछायां पूर्वीपात्तपदेनैव विनयादिकमुपादेयम् । पदान्तरेणानू यमानं तिस्तित्रतयेव प्रतिभाति । तथा च तादृशाछं कारसंपादकतया गुणत्वम् । दोषत्वाभावश्च । ततो बीजाभावाच्च ।

पतत्प्रकर्षमपि कचिद्धणः । यथा—' प्रागप्राप्त—' इत्यादौ । अत्र हि चतुर्थे पादे क्रोधामावान्मस्रणमेव पदं युक्तमिति दोषत्वामावः । गुणत्वं तु विनयप्रकाशकतया । समाप्तपुनरात्तं क्रचिन्न गुणो न दोषः । यथा—' प्रागप्राप्त—' इत्यादौ । अत्र

## उ०-ताछेति ।

'तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयैगृह्यन्ते । रविकिरणानुगृहीनानि भवन्ति कमलानि कमलानि '॥

इति संस्कृतम् । (जघनविपुला छन्दः)। अत्रोति । अत्रानुप्रासमात्रं निमित्तम्। अोपम्यस्य कान्तिपदादिप निर्वाहात् । तथारवे चेति । पुनस्तत्पदोपादाने चार्थान्तर-संक्रमितवाच्यल्क्षणासाध्यविच्छित्तेः। कमलान्युत्कृष्टानीति मुख्यप्रयोगादप्रतीतेश्चेति भावः। जितेन्द्रियत्विमित्ति । (वंशस्थं वृत्तम्)। भिन्नतयेव प्रतिभातीति । भिन्नत्वेनाभासे चोत्तरोत्तरं प्रति पूर्वस्य हेतुता न लभ्येतेति कारणमालासंपादनमेव कथितपदस्य गुणत्वे निमित्तमिति भावः। एवं च सर्वत्रानुप्राससत्त्वेऽपि-पृथक्किर्देशो निमित्तमेदादिति बोध्यम्। कोधाभावादिति । गुरु-स्टर्येति भावः। विनयेति । अत्र परश्तुत्कर्षस्येत्यादिः।

१ क. गुणाधिके पुंसि जै। २ क. "णदा"। २ क. "त्र का"।

अपदस्थसमासं कविद्गुणः । यथाः उदादृते रक्ताश्रोकेत्यादी ॥(३१९/॥ गर्भितं तथैव । यथाः

भीमे अवहत्यिअरेहो जिरङ्कुमो अह विवेअरिह ओ वि । सिविणे वि तुमस्मि पुणो पत्तिहि भित्तं ण पुत्रिमि ॥ ३२० ॥ अत्र प्रतीहीति मध्ये दृहपत्ययोत्पादनाय

प्रदी ० - १ येनानेन - १ इत्यादि न विदेषण दानमाजार्थ किं तु वाक्यान्तरमेवाववेषम् । अतो बीजाभावात्र दोषः । न च गुणः । विदेषकृतिस्करणात् ।

अपदम्थसमाममपि कविद्धणः । यथा— ' र हाकोक—' इत्यादि । अत्रापदम्थ-समासत्वमेव कथमिति चिन्त्यम् । डिनीचार्यस्यादि तन्स्यानम्बन्दान्द्र रष्टवक्तृकत्वा-द्रस्यथा गुगस्वासंभवात् । भास्करम्तु— ' द्राङ्कोरे समासन्योनै चिन्याद्रस्थानस्थन्वस् ' इस्याह ।

गर्भिनमपि क्वचिद्धुणः । दृढप्रत्ययादिहेतृत्वात् । न तु दोषः । प्रतीतेग्स्यवधानात् । भामि ।

अत्र प्रतीहीति दृढप्रत्ययोत्पाद्कम् ।

उ०-न विशेषणेति । विशेषणस्य विशेषणस्य विशेषणोपादाने दृषकताबीजमिति भावः । विशेषणोपादाने दृषकताबीजमिति भावः । किं त्विति । तत्र तु पदानामनाकाङ्क्षत्वेऽपि यच्छ्छ्देनाऽऽकाङ्क्षोन्यापनात्र दोषः । अत एव ' यो नववयो छास्याय ' इति पाठे तत्रापि न दोषः । अन्यथा गुणन्वेति । कोधोन्मादपरिपृष्ट्या हि तस्य गुणत्वम् । विरहिणः पुरूरवम इयमुक्तिरिति भावः । नो दृष्टेत्यस्यापि कोपप्रकाशकत्वेन तत्स्थानत्वम् । एवं च स्थानेऽकृतत्वमात्रणापद-स्थापदतेति कश्चित् । भिम इति ।

भ्रमामि अपहान्तिनरेखः निरदृकुद्योऽथ विवेकरहितेऽऽपि । स्वप्नेऽपि त्वायि पुनः प्रतीहि मर्कि न प्रम्मरामि ' ॥

'हुमि' इति पाठे भवामीत्यर्थः । कामं प्रति यौवनोक्तिरियमिन्येके । मल्या-निलादिसहचरसंपत्तौ तं प्रति तरुणोक्तिरित्यन्ये । गुरुं प्रति शिष्योक्तिरित्यपरे । अपहास्तिता त्यक्ता रेखा मर्यादा येन । निग्ड्कुशोऽनुरोधशून्यः । निशेषणत्रयम्य भिन्नार्थत्वं चिन्त्यम् । प्रस्मरामीति वर्तमानमामीप्ये लट् । प्रम्मरिप्यामीत्यर्थः । (गाथा लन्दः ) । प्रत्ययोत्पादकामीति । प्रतीहीति सन्यप्रतीतिपरम् । तेन स्वोक्तेरमिष्या-त्वप्रतिपादकेन प्रतीहीत्यनेन शपथममानशिलेन में हे द्विषयद् उर्व्यावगमः । परत उपादाने तु प्राङ्मिण्यात्वेन प्रतीतौ तद्किंचित्कगमिति भावः । त्वमित्यम्याध्याहारनियमादस्य

<sup>°</sup> १ क. हुामे। २ क. °पि रु°।

एवमन्यद्षि लक्ष्यीछक्ष्यम् । रसदोषानाह—

> व्यभिचारिरसस्थायिभावारां शादवाच्यता। कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभागविभ वयोः ॥ ६० ॥ प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीतिः एनः पुनः । अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्गस्याप्यानेविस्तृतिः ॥ ६१ ॥ अङ्गिनोऽननुसंधानं प्रकृतीनां िपर्ययः ।

अनङ्गस्याभिधानं च रैसे दोषा स्युगीहशाः ॥ ६२ ॥ स्वज्ञब्दोपादानं व्यभिचारिणो यथा,

संत्रीडा द्यितानने सकरणा मःतङ्गचर्माम्बरे सत्रासा भुजगे सविस्पयरसः चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । सेर्ष्या जहनुसुतावलोकनिर्धरे ोना कपालोद्रे पार्वत्या नवसंगमपणायेनी दृष्टिः शिवायास्तु वः॥ ३२१॥

प्रदी०-एवमन्यद्पि रुक्ष्यं दृष्ट्वोह्नीयम् । अय साक्षाद्रसविरोधिनो दोषानाह- व्यभिचारिः । शब्दवाच्यता सामान्यतो विशेषतो वा स्वशब्देने पादानम् । सा व्यभिचारिणां यथा-सत्रीडाः ।

उ०-वाक्यदोषत्वम् । परापकारिनरतौरित्यत्र तु प्रसिद्धः श्रिस्योपदेशान्नास्त्युपपत्त्यपेक्षेति तत्र निराकाङ्कतैवेति बोध्यम् । एवमन्यद्पीति । ताणं गुण(पृ०१७४) इत्यादौ वचनप्रक्रम-मेदस्यादोषता । प्रत्युत प्रेमण एकरूपताव्यञ्जनाद्धुणत्वः । एवं धन्याऽसीत्यादाविप शपामीति गिभितं गुण एव । अविद्ग्धगोष्ठचां शपथेनैव प्रत्य यनौचित्यात् । अभवन्मतयोगानिभित्तिवाच्यापदस्थपदसंकीर्णप्रसिद्धिहताक्रमामन्त्रपरार्था तु नित्या एवेति बोध्यम् । व्यभि-चारीति । व्यभिचारिणां स्वशब्दानुपादाने मत्येव स्वैः स्वैरनुभावैद्यक्ति भावध्वनित्वं रसाय पर्याप्तत्वं च । तथा रसपदेन रसोपादानेऽपि ,त्रेभावादिभिरभिद्यक्ति विना न चर्व-णीयता । स्थायिनोऽप्यभिद्यक्ता एव रसाः न स्वः व्दोपात्ताः । किं तु तदुपादानकृत आस्वादापकर्ष इति भावः । सत्रीदिति । नायकस्य सं मुखदर्शनाद्वीद्धा । मातङ्को गजः । तच्यभिच्यर्दश्चने कारुण्यम् । विभवाभावेन र कोत्य त् । सर्पदर्शनेन मयम् । अम्बरस्थायी कथमत्रेति चन्द्रदर्शनाद्धिस्मयः । विस्मयस्य स्थायित्वः पे चमत्कारकारित्वेनोपचाराद्रसत्वम्। पत्युरन्यस्त्रीसङ्गदर्शनादीप्या । मणिस्थाने कपालदः नाद्दैन्यम् । नवसङ्कमे प्रीतियुक्ता १ कः क्षात्रेक्ष्यम् । व्यभिः । २ गः भः व्यः । ३ कः "रसदोः ।

अत्र त्रीडादीनाम् ।

व्यानम्ना द्यितानने मुकुळिता मातङ्गचमस्विरे सोत्कम्पा भुजगे निमेषगांत्रता चन्द्रेऽमृतस्यत्दिनि । मीछद्भूः सुरासिन्धुद्र्यनात्रयौ म्लाना कपालोद्रेर

इन्यादि तु युक्तम् । रसस्य स्वशन्देन शृङ्गारादिशन्देन श वाच्यत्वम् । क्रमणोदाहरणम्,

प्रदी ०-अत्र त्रीडादयो व्यभिचारिभावाः स्वरारदेनोपात्ताः । न च स्वराव्देनोपात्तपु व्यभि-चार्यादिष्वास्वादमंभवोऽनुभूयते, किं त्वनुभावा दिमुखेनै व न्यक्तेषु । तस्मादास्वादानुत्यक्ति-दे पन्तवीजिमिति संप्रदायः । तत्रेदमालोचनीयम् — ग्ताबना शब्दवाच्यनाया दोषनवसेव नाव-ट्टुर्छभम्। दृरे पार्थक्येन। द्रतरे साक्षात्। तथा ह्यनुभावादीनामृगास्थितावितं रमप्रतिवनित्रः काऽभिमता तद्नुपस्थितौ वा । अन्त्ये कारणाभावादेवाऽऽस्वादाभावे न तु बाच्यत्व-कृत: । मत्येव कारणचके कार्यानुत्पादम्य प्रतिचन्छक्रताच्यदस्यापकाचान् । तथा च न्यूनपदत्वमनभिहितवाच्यता वा दोषः । न न्वियम् । अञ्चेऽनुमावादित एव रसन्यः किरिति किं तच्छव्देनेति वैयर्थ्यमात्रं दोषः । वयं त्वालोचयामः - अनुभाव दीनामुयन्थिः तावेव भावादीनां शब्दवाच्यतय(ऽऽभ्व दोपर नः प्रतीयत इति तस्याः पृथग्दे। पत्वम् । अत एवौत्मुक्यादीनां शब्द्वःच्यना न देषः। नत्राऽऽम्वाद्वियःनाप्रनीतेः। न च वाच्यॅमेवानुभोवोपादाने किमिति नोदाह्रतमिति । तदुपादानम्थले मःवादिशतदाना वैयथर्य-मपीत्यसंकराभिप्रायेण तथोदाहरणात् । उदाहते त्वनुभावाः पकतया वैयय्यःभावात् । न चवमुक्तोदाहरणविरोधस्तत्रानुभावादानुपादानःदिति वाच्यम् । 'दैवादहमत्र तथा—' इत्यादाविवाऽऽक्षेपेण तेषां प्रतीतेः । न हि ब्रेडादिश ब्दैः प्रतिपादिना ब्रीडादय आस्वा-द्यतामिव स्वानुभग्वाद्याक्षेपकतामप्यास्वाद्धितुमक्षमा बीजाभावात् । एवम् अमे द हरणे-प्वप्युद्धानिति । एवं च स्थिते, 'त्यानम्रा द्वितानने०' इति पादर्भये पाटो युक्तः । एवं भावादिशवदेनाप्युपादाने द्रष्टव्यम् ।

उ०-च। (शार्व्छिविक्री। डितं छन्दः )। इन्त्ये कारणाभावादिति । स्वस्वातुमान् वैराभिव्यक्तावेव व्यभिचारिण आस्वादका इति भावः । न च वाच्याभिति । अनुभावान् पादान एव किमिति नोदाह्यमिति न वाच्यभित्यन्वयः । अनुभावाक्षेपकतयोति । ब्रीडाद्याक्षिप्तेनतद्नुभावेद्येक्षितरेव ते रम्पर्या द्विः, पर्त्तवाम्बाद्येपघात इति भावः । एतदुतरं न चेवमुक्तोदाहरण इत्यादेराक्षेपेणैव नेतां प्रदर्शितरित्यन्तप्रन्यः क्र.चित्पुम्तके पठ्यते सोऽप्रन्यः ।

१ क. °दीना वाच्यत्वम् ५२ ग. °दि युँ । ३ क. म्। ताम ँ। ४ क. °च्यत्वमे ँ। ५ क. °नेऽपि कि ँ। ६ क ैत्रयपा ँ।

तामनङ्गजयमङ्गलश्चियं किंचिदुचभुजम्ललोकिताम्।
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥३५२॥
आलोक्य कोमलकपोलतलाभिषिक्तव्यक्तानुरागसुभगामभिराभैक्षपाम्।
पश्यैष वाल्यमतिदृत्त्य विवर्तमानः
गृङ्गारसीमनि तरिङ्गतमातनोति ॥ ३२३ ॥

स्थायिनो यथा,

र् संप्रहारे प्रहरणैः प्रहाराषां परस्परम् । ठैणत्कारैः श्रुतिगतैरुत्साइस्तस्य कोऽप्यभूत् ॥ ३२४॥

अत्रोत्साहस्य ।

कर्पूरघूलिघवलद्युतिपूरघौत-दिझाण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः।

प्रदी ०-रसस्य सामान्यतो रसशब्देन यथा-ताम । विशेषतः शृङ्गारपदेन यथा-आलोक्य । स्थायिनो विशेषत उत्साहपदेन यथा-संप्रहारे । स्थायिनो विशेषत उत्साहपदेन यथा-संप्रहारे । अत्रैव 'स्थायिभावोऽस्य कोऽप्यभूत्' इति चतुर्भपादपाठे सामान्यतः शब्दवाच्यतो । दाहरणं द्रष्टक्यम् ।

कष्टकरुपनया पृथवन्स्रोकाद्यनुसंघेयप्रकरणादिपरीकोचनया विलम्बेन व्यक्तिः । न तु 'दैवादहमत्र तया—' इत्यादाविव झटित्याक्षेपमहिस्रा सा । अनुभावस्य यथा–कर्पूरः।

उट-तामिति । अनङ्गसंबन्धिजयमङ्गल्लक्ष्मीम् । ईषदुन्नतं यद्भुजमूलं लोकितं दृष्टं यया । नखक्षताद्यवलोकनाय भुजमूलस्य किं चिद्रोन्नत्यकरणम् । तां नेत्रयोगींचरे कृतवन्तोऽस्य निरवन्छिन्नः कोऽपि रसः शृङ्गार इत्यन्वयः ।(रथोद्धता छन्दः)।पूर्वार्घ उद्दीपनानिद्ययः । अत्र रसपदोपान्तद्रसाक्षिप्तस्विभावानुभावव्यभिचारिभिर्व्यज्यते रसः किं त्वास्वादापकर्ष इति भावः।एवमग्रेऽपि बोध्यम् । आलोक्योति । कोमलकपोलतलेऽभिषिक्तस्तत्कार्यपाण्डुताद्र्शनाद्रोमाञ्चादिनाऽभिव्यक्तो योऽनुरागस्तेन सुभगां दर्शनीयह्रपाम-भिरामम्तिं रमणीयतरावयवसंस्थानामालोक्य, एष वाल्यमतिवृत्त्यातिक्रम्य विवर्तमानः पुलक्तिद्यादिमिश्चेष्टमानः । तरिङ्गतमविच्छेदारम्भभिति केचित् । (वसन्ततिलका छन्दः ) । संत्रहार इति । युद्ध इत्यर्थः । प्रहरणैः शस्त्रेः परस्परिक्रयमाणप्रहाराणां ठणत्कारैरित्यन्वयः । प्रहरणकरणकप्रहारजन्यझणत्कारैरित्यर्थः । उत्साहो वरिस्थायी । प्रमोदस्तस्य कोऽप्यमूत् ' इति पादे न दोषः। कर्यूरोति । कर्पूर्यूलिवद्धवलो यो द्युतिपूरस्तेन क्षालितदिङ्मण्डले शिशीन सति तस्य प्रसिद्धतारुण्यस्य यूनो नयनावनौ नयनप्रसारणभूमौ

१ क. भर्मातम् । २ झणत्कारैः ।

लीलाशिगेंशुकनिवेशविशेषक्लृप्ति-व्यक्तस्तनोन्निवग्नुक्यनावनौ मा ॥ ३२५ ॥

अत्रोद्दीपनालम्बनरूपाः शृङ्गाग्योग्या विभावा अतुभौवपयेवसायिनः स्थिता इति कष्टकरूपना।

परिहरित रितं मितं लुनीते स्खलिते भृशं परिवर्तते च भृयः । इति वत विषमा दशाऽस्य देहं परिभवति मसभं कियत्र कुमेः ॥३२६॥

अत्र गतिपरिहारादीनामनुभावाँनां करुणादाविष संभवात्कामिनीरूपा वि-भावो यत्नतः मतिपाद्यः।

प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुदं संत्यज रुषं

प्रदी ० — अत्र चन्द्राद्य उद्दीपनालम्बनिवमावाः शृङ्गर योग्यः अनुमावाप्रतीत्याऽऽ-स्वाद्रापर्यवसायिनः स्थिताः। यद्यप्यं शुक्तनिवशोऽनु मावन्वयोग्यस्तथाऽपि तस्य स्तनव्यक्तिः प्रयोजकत्वेनोपाद्यानान्नानुमावत्वपर्यवसानामिति प्राश्चः । वस्तुतस्तु पुंनिष्ठ एव शृङ्गारोऽत्र प्रतिपिपाद्यिषितः। 'अमूल्यनावनौ सा' इत्यनेन तस्यैवाऽऽलम्बनत्वप्रतिपाद्नात्। न च पुंसि कश्चिद्नुभाव उपातः। न च विभावेर्ण्याक्षेपाई इति कष्टेन कल्पनीयः। विभावस्य यथा—परिदृर्ति ०।

अत्र कामिनीरूपः शुङ्कारविमाने इनिमनो न पुनरुपात्तः । न च रतिपरिहारादिभिः रनुभावैराक्षेप्तुमपि शक्यते । तेषां करुणादावपि संभवादिति कप्टेन करपनीयः ।

प्रतिकृष्ठविभावादिग्रहः । प्रकृतन्सादेः प्रतिकृष्टो यो रसादिस्तद्विभावानुभावन्यभिचा-रिणां ग्रहः । तत्र तःहरू विभावन्यभिचान्ये प्रतिकृष्टो यथः—प्रसादे ।

उ०-छीछाशिरों शुक्तिनेशस्य या विदेषा छिषिन्तया स्तनोन्नतिर्यस्याः माऽमूदित्यन्वयः। (वसन्तितिछका छन्दः )। छीछाशि देशकेल प्युद्दीपनि नेशाव एव । उद्दीपनालम्बनेति । चन्द्रनायिकाः। अनुभावाप्रतित्येति । झिटिति तद्प्रतीत्येत्यर्थः। चन्द्रोद्ये यूनोः परस्पराव-छोकने विकारो भवत्येवेति प्रतिसंघानोत्तरं विकम्चेन तत्प्रतितिरिति भावः। उपादानादिति। एवं च दर्शनकार्यत्वेनप्रतितिन्तिमाव चिति नावः। स्तनोन्नतित्यञ्जनस्यानुभावत्वयोग्यत्वान् दाह—चस्तुतिस्त्वाति । परिहरतीति । वस्तुनि स्पृहा रितर्भतिरर्थावघारणं विषमा दशा कत्री, अस्य देहिमिति कर्म । स्वलतिति । अन्तर्भावितण्यर्थः । परिवर्तत इत्यपि । (पुण्पितामा छन्दः )। शुङ्गारेति । विप्रलम्भशृङ्गानेत्यर्थः । करुणादौ । करुणमयानकबीभत्सेषु । कष्टेनिति । झिटित्यनाक्षेपात् । ,िकं तु प्रकरणाद्यनुसंघानेन विलम्बेनेति भावः। एवं च तत्कृत एवाऽऽस्वादिवन्नः। आपाततम्तु बहूनां संगमिनेकतरिवश्रान्त्यभावाद्यास्वाद्विन्न इति बोध्यम् । प्रसाद इति । मानवतीं मालतीं प्रति माधवस्ययमुक्तिः। कर्णात्वाद्वाद्विन्न इति बोध्यम् । प्रसाद इति । मानवतीं मालतीं प्रति माधवस्ययमुक्तिः। क्रितरां परिवर्तते म भूः। ३ क. ग. वादीनां। ४ क. पात्तेनांतुः।

तिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतिमव ते सिश्चतु वचः । निधानं सौख्यानां क्षणमिसमुखं स्थापय मुखं न मुख्ये प्रत्येतुं प्रभवाति गतः कालहरिणः ॥ ३२७ ॥

अत्र शृङ्गारे प्रतिक्लस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनरूपो विभावस्तत्प्रका-शितो निर्वेदश्च व्यभिचार्युपात्तः।

णिहुअरमणम्मि लोअणवहिम्म पडिए गुरूण मज्झिम्म । सअलपरिहारहिअआ वणगमणं चेअ महइ वहू ॥ ३२८ ॥

अत्र सकलपरिहारवन्गमने शान्तानुभावौ । इन्धनाद्यानयनव्याजेनोपभोग् गार्थ वनगमनं चेत्, न दोषः ।

दीप्तिः पुनःपुनः, यथा कुमारसंभवे रतिविलापे।

प्रदी०-अत्र प्रकृते शृङ्गोरे प्रतिकूलस्य शान्तस्य प्रकाश्यमानानित्यतारूपो विभाव एत-त्प्रकाशितो निर्वेदरूपो व्यभिचारी च स्फुटमेव गृह्यते । तादृशानुभावग्रहो यथा-णिहु-अर् ।

अत्र व्याजादिकं विना वनगमनं सकलपरिहारश्च शान्तानुभावः । न च व्याजः प्रातिपादित इति शृङ्कारस्य प्रकृतस्य विच्छितिः । इन्धनाद्यानयनव्याजेन संभोगार्थं वनगमनं यद्युच्यते तदा न शान्तानुभावप्रहः ।

पुनःपुनर्वित्रिरङ्गरसादिविषया देषः । अङ्गिनस्तु सा महामारतादौ शान्तादेशिव न

उ० - (चन्द्रकस्य कवेः पद्यमिद्मिति शार्क्षधरपद्धतौ स्पष्टम्)। शुष्यन्ति शुष्की भवन्त्य-ङ्गानि सिञ्चत्वित्यन्वयः। शत्रन्तमेतत्। इतरत्स्पष्टम्। कालानित्यताष्ट्प इति । उद्दीपन-विभाव इत्यर्थः । एतत्प्रकाशित इति । कालानित्यताप्रकाशनप्रकाशितत्वेन निर्वेदस्य प्रतिकृलता । प्रकारान्तरप्रकाशितस्त्वनुकृल एवेति बोध्यम् । निर्वेद्रख्यः । शान्तस्या-ध्याख्यः। व्यभिचारित्वोक्तिश्चास्य गृङ्गारापक्षयेति बोध्यम् । अस्यामतपरार्थोद्भेद्श्चिन्त्य इति काश्चित् । णिहुअरेति ।

" निभृतरमणे छोचनपथे पतिते गुरूणां मध्ये । सकलपरिहारहृदया वनगमनमेवेच्छति वधृः "॥

निभृतरमणो जारः । गुरूणां मध्य इत्यनेनात्यन्तं तरस्रता । (गाथा छन्दः )। यद्यच्यत इति । न चैवं प्रकृत इति भावः । न च निभृतेत्यादिस्वरसात्सकः स्वयद्य गृहकार्यपरत्वादेवं प्रतीतिः । तत्कर्मणस्तदानीमनौचित्यप्रतिभासेन वैराग्य- हेतुत्वसंभवात् । पुनःपुनदीप्रिनिति । वेद्यान्तरेण विच्छिद्य विच्छिद्य प्रहणिमिः

अकाण्डे त्रथनं यथा,

वैपीर्संहारे दिनीयेऽङ्कोऽनेकवीर्मंक्षये प्रद्वते भानुपत्या सह दुर्योधनस्य जुङ्गारवणेनम् ।

अकाण्डे छेदां यथा,

वीग्चरिते द्वितीयेऽङ्के रायवभागेवयोथीगधिरुदे वीग्ग्मे " कङ्केणमोच-नाय गच्छाभि "—इति रायवग्योकौ ।

अङ्गस्यामधानस्यातिविस्तरेण वर्णनम् । यथा हयग्रीववये हयग्रीवस्य । अङ्गिरोजनतुर्लेषानं यथा, गतनावतयां चतुर्वेऽद्वाः वाभ्रव्यागमने माग-

प्रदीः - वैरम्यमावहति । उदाहरणं कुमारम् मेवे — 'अथ मेक्तरावयां — 'इत्यादिना दीतिमानीतोऽपि करुणः 'अय सा पुनरेव ' इत्यादिना पुनःपुनर्दीति नीतः । उपमुक्तो हि पुनरुष्भुव्यमानः परिम्छानम्तवकवद्वैरम्याय करुगेत ।

अकाण्डेऽनवसरे प्रथनम् । यथा वेणीसंहारे द्वितीयेऽद्वे उनकेर्वरमंश्रये प्रवृत्ते भानु-मत्या सह दुर्वोघनस्य शृङ्गारवर्णनम् ।

छेदो यथा वीरचरिते राघवभार्गवयोगविच्छिन्नप्रसरतया प्रवृत्ते वीररने कङ्कप्रमोक णाय यामि ' इति राघवस्योक्ती । अकाण्डे हि तथा वचनं व्याचेन निर्गमं प्रतिपादय-द्वीरत्वासीवे पर्यवस्यति ।

अङ्गस्यातिविस्तृतिरश्रधानस्यातिविस्तरेग वर्णनम् । यथा हयग्रीववधे हर्यायस्य । यद्यपि प्रतिनायकवर्णनं नायकस्यैवे त्कर्षे पर्यवस्यति तथा उपयन्तिकारितं प्रधानिरोधाय-कत्या दोषपद्वीमवतरति ।

अङ्गिनः प्रधानस्थाननुसंधानम् । यथा रतनःवरुयां चतुर्थेऽङ्के नाभ्रव्यागमने

उ०-त्यर्थः। तच प्रवन्य एवेत्याह — कुमारेति । परिम्लानस्तवकविति । उपमुक्तः कुमुमपरिमल इव सहद्यानामास्वादापकर्ष इत्यर्थः । प्रथनं विस्तारः। अनेकवीरसंक्षय इति । तदा करुणस्य वीरस्य वाऽवसरो न शृङ्कारादेः । न हि शोके त्याहणस्य निरस्य वाऽवसरो न शृङ्कारादेः । न हि शोके त्याहणस्य निरस्य वाऽवसरो न शृङ्कारादेः । न हि शोके त्याहणस्य निर्वेदेः । प्रतिपक्त्वेतिम शृङ्कारादिः पदम्पि लभते मुनरामास्वाद इति भावः। छेदो विच्छेदः। कङ्काणमोचनम् । विवाहददामदिनेत्यस्य नेदः । वीरस्यमे । युद्धात्माहे । नादशे हि समाने वयाऽऽवयानशिक्तिनेते हे पद्यत्वव द्वि विद्याति । विवाहने प्रतिना व्यवस्य । अङ्कास्य । प्रतिना यकादेः । यथिति । तत्र हि हयप्रीवस्य जाववनिक्तिरादिना न प्रश्चेष्ठयः विस्तरेण वर्णनं तस्यैव नायकत्वं प्रत्याययिति । प्रधानस्येति । प्रवन्यवस्यपिन इत्यर्थः । प्रवन्यो हि

१ क. °संवरणे द्वि"। २ क. °कसं ११३ क. ° ऋसं १।

### रिकाया विम्मृतिः।

प्रकृतयो दिव्या अदिन्या दिव्यादिव्याश्च, वीररौद्रशृङ्गारशान्तरसप्रधाना धीरोदात्तधीरोद्धतथीरललिनधीरप्रशान्ताः, उत्तैषमध्यमाधमाश्च। तत्र रतिहास-शोकाद्भृतान्यदिव्योत्तमप्रकृतिविद्यव्ययि । किं तु रातिः संभोगशृङ्गाररूपा, उत्तमदेवताविषया न वर्णनीया । तद्दर्णनं हि पित्रोः संभोगवर्णनिवात्यन्त-मनुचितम् ।

कोधं पैभो संहर संहरेति य!वद्धिरः से मरुतां चरन्ति । तावन्स विह्वभवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ३२९ ॥

### उ०-सागरिकाया विस्मृतिः।

प्रकृतीनां विषयेयो यन्प्रकृतौ यह्रणनमनुचितं तत्र तह्रणनम् । प्रकृतयस्ताविह्व्या अदिन्या दिन्दानिन्यास्य । अत्र दिन्यन्य प्रतिन्य दिन्यादिन्य । अत्र दिन्यन्य पर्येकस्पता यथा । माधवादेः । दिन्यादिन्यत्वस्पता यथा श्रीकृत्यादेः । विविधा अप्येते चतुर्धा भवन्ति—धीरोदात्तधीरोद्धतधीरललितधीरः शान्तभेदात् । क्रमेण वीररोद्धनृष्कारशान्तप्रधानत्वभेषां लक्षणानि । श्रीरामभार्गवैश्रीकृष्ण. जीमृतवाहना उदाहरणानि । एते च प्रत्येकमृत्तमाधममध्यमभेदाः । अनुकृलादिभेदास्त्व-स्थिराः । अनुकृलादिक्षेत्र कदाचिद्दिलणादिः संपद्यत इति प्रकृतिभेदे न गणनीयाः । एवं भिन्नासु प्रकृतिषु रितहासकोकाद्भतान्यदिन्योत्तमप्रकृतिविह्नवेप्विप वर्णनीयानि । किं उरितः, संभागकृष्क्षस्त्रम्

#### क्रोधं ।

उ०—नैकरसेन निर्वहति । तत्र नानारसोपादानस्य कविषमयसंमतत्वात् । उपादानं च न प्रधानानां परस्परिनराकाङ्कृत्वाभावादित्येकस्याङ्कित्वमन्येपामङ्कत्वं रसवैचित्र्यार्थे वाच्यम् । तत्र यद्यङ्की नोपादीयते तदा वैचित्र्यं न प्रतीयत इति दोषः । सागरिकायाः । रत्ना-वर्थास्याया मुख्यनायिकायाः । विस्मृतिरिति । तदनुसंघानाधीना शृङ्काररसघारा तदनुसंघाने विरता स्यादिति दुष्टिबीनम् । उत्तमाधममध्यमिति । गुणोत्कर्षापकर्षतः दुभयरेते भेदा बोध्याः । संभोगिति । चुम्बनाव्यिङ्कनादिस्त्यः । न पुनरन्योन्यावलोकन्तम् । तस्य त्रीडाद्यकारित्वात् । एवं भयं नोत्तमेषु जुगुप्साऽप्यदिव्येप्वेवेति बोध्यम् । क्रोघोन्साहिवशेषावि दिव्येष्वेवेत्याह—क्रोधिमिति । (कुमारसंभवे तृतीयसर्गे पद्यमिदम् )।

९ ग. °त्तमाधममध्यमाथ । २ क. विभो । ३ क. °वक्व° ५४ कं. °ति । तत्र रति °।

इन्देक्त वद्भुकुटचा विविद्य विविद्ये को श्राः सद्य फलदः स्वर्गपातालगगनसमुद्रोल्लङ्घनाँ ह्युत्साह्य दिव्य प्येव । अदिव्ये प्रे तु यः वद्वदाने प्रसिद्धमुचितं
वा, तावदेवोपनिवद्धव्यम्, अधिकं तु निवश्य प्रान्त प्रे विवय दिव्य देव दिव्य दिव्य

अनङ्गस्य रवानुप्रकारका वर्णनं यथा,

कर्पूरमञ्जयी नायिकया स्वात्मना चै कृतं वमन्तवणेनमनादृत्य वन्दिवणितस्य रीक्षा प्रशंसनम् ।

प्रती ० — ईत्युक्तवद्भुकुट्यादिवर्जितः स्ट.फलदः क्रोधो स्वाग्यस्यस्यस्य द्विद्यम् विविध्यस्य विद्येषु तु यावदेव सहत्कर्म लोकप्रमिद्धमुचितं वा नावदेवोपित्वस्वति स्व पर्यवस्यत् । अधिकं हि विव्यवस्यस्य प्रमानि विविध्यस्य विविध्यस्य । दिव्यादित्येषु पुनक्षभयोग्प्युचिनं वर्णनीयम् । एव- मुक्तस्योचित्र्यस्य विद्यस्य । दिव्यादित्येषु पुनक्षभयोग्प्युचिनं वर्णनीयम् । एव- मुक्तस्योचित्र्यस्य विद्यस्य । दिव्यादित्येषु पुनक्षभयोग्प्युचिनं वर्णनीयम् । एव- मुक्तस्योचित्र्यस्य विद्यस्य । तद्यश्य तत्रभवन्यस्य विद्यस्य । अभन्त्रभणीवित्यलङ्घनेऽप्येवम् । तद्यश्य तत्रभवन्यस्यवित्रत्युक्तमेनेव प्रयोक्तव्यं नाधमेन । उक्तमेनापि मृतिस्यस्य विवध्यापत्तेः । एवं यत्र देशे कालं वयमि जातौ वा यदेपत्यवहागदि- समुचितं तदेव तत्रोपनिबद्धत्यम् । अस्ययानिक्रयेनं तु प्रकृतिविपर्ययः । यथा स्वर्गा- क्षनामु मानुपीवेपादिः । रसातलादौ मेघादिगिति ।

अनङ्गस्याभिधानं रसानुपकारकस्य वर्णनम् । यथा कर्पृरमञ्जर्या नायिकया स्वात्मनाः च यद्वसन्तवर्णनं तदनादृत्य बन्दिवर्णनस्य राज्ञा प्रशंसनम् ।

उ०-इन्द्रवजा छन्दः ) । उक्तदन् : इंदरः : उक्तपादीनामिति । अदिनः धिरो-द्धतादीनामिष संग्रहः । न राजादाविति । अथमन हु राजादावेव न मुनिदेवादाविति केचित् । मेघादिरिति । एवं वसन्ते मेघादिकम् : जरायां संभोगादिः, कुळवधूनातियम्य

१ ग. "त्युक्तिव"। २ क. "रिवर्गितः सद्यः फलदैः कोपः । स्वःप्रा"। ३ ग. "तः सद्यः फलदः कोषः । स्व । ४ क. "नादावुन्सा । ५ ग. "पुच या । २ क. "सत्प्रिति । ७ ग "मन्य"। ८ क. "ति परमेश्वरे न मुनिप्रभृतौ प्रकृ । ग ति न राजादी परमेश्वरेति न मुनिप्रभृतौ प्रकृ । ९ ग. "दिसमु । १० क. च वसन्तस्य वर्ण । ग. च व । १० क. ग राज्ञः प्र । १२ ख. इत्याद्युक्तशुक् । १३ क. वद्विति ।

"ईद्याः"-इति नायिकापाद्यहारादिना नायककोपादिवर्णनम् । उक्तं हि ध्वनिकृता-

अनाचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम् । **औ**चित्योपनिवन्धम्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ (३३०) ॥ इति । इदानीं कचिददोषां अप्येते-इत्युच्यन्ते न दोषः म्दपदेनोक्तांवपि संचारिणः कचित्।

यथा,

औत्मुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया तैस्तैवनधुर्वधूजनस्य वचनैनीताऽऽभिमुख्यं पुनः। दृष्ट्वाऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे

संरोहन्पुलका हरेण इसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः ॥ ३३० ॥ अत्रौत्सुक्यशब्द इव तदनुभावो न तथाप्रतीतिकृत्

प्रदी ० - 'ईहरााः' इत्यनेनैतदुक्तं येदेवंविधा अन्येऽण्यनौचित्यहेतवो भवन्ति। यथा नायिकाः पादप्रहारादिना नायककोपादिवर्णनामित्यादि । अनौचित्यं तु रसविच्छेदहेतुः । यदुक्तं ध्वनिकृता—अनौचित्या०।

इदानीमेषां केषांचित्कचिद्दोषत्वमपीत्याह—न दोषः०।

संचारिणो न तु रसस्थायिनोरिप । कचिदिति यत्रेतरिवलक्षणो नानुभावः । यथा-औत्सुक्येन० ।

औत्सुक्यशब्दवत्सहमाप्रसरणादिऋषोऽनुभावो नौत्सुक्यमसंदिग्धं प्रतिपादायितुमीष्टे । भयादिसाधारणत्वात् । अत एव

उ०-साभिप्रायवचनादिकमनुर्चितम् । यत्रेतरेति । इद्मुपलक्षणम् । यत्रानुभावविभावा-डिकृतः परिपोषः प्रकृतरमाननुगुणत्वादनपेक्षितस्तत्रेत्यपि बोध्यमिति केचित् । तादृशोः दाहरणं चिन्त्यम् । औत्सुक्येनेति । (रत्नावल्यां प्रथमाङ्के मङ्गलाचरणामिदम् )। त्वरा सहसागमनारम्भः । अम्य रोषभयादितोऽपि संभवेन भयादुत्रुण्ठातो वेति संशयात्र निर्णय इति औत्मुक्येनेति । एवं न्यावर्तनस्य कोपादिनाऽपि संभवाद्ध्रियेत्युक्तम् । सहभुवा स्वामाविक्या । नवोद्धात्वात् । बन्धुवधृजनैभ्रीतृजायादिभिराभिमुख्यं प्रियस्य वरं श्रेष्ठं पति च । अत्र सम्ध्वसस्य विक्वतवरदर्शनादिरूपविभावानुभावमुखेन परिपोषः प्रकृत-रृाङ्काररमप्रातिकूलप्राय इति तम्य स्वराव्दाभिधानं, तेन नवीढास्वाभाव्यक्कतसाध्वसलाभः।

१ क. प्रसिद्घ्योचित्यव । ग. प्रसिद्धौचित्य व । २ (ग. व्या एते उ ।

"दूर।दृत्सुकम् —" इत्यादौ त्रीडौत्रेमाद्यनुभावानां विचलितत्वादीनामिवो-त्सुकत्वानुभावस्य सहसापैसरणादिरूपस्य तथाप्रतिपत्तिकारित्वाभावादुत्सुक-मिति कृतम् ।

मंचार्यादेर्विरुद्धस्य वाध्यस्योक्तिर्मुणावहा ॥ ६३ ॥ , वाध्यैत्वेनोक्तिर्ने पॅरमदोषः, यावत्प्रकृतरम्यारियोपकृत् । यथा, कॉकार्यः, शञलक्ष्मणः क च कुलम्—इत्यादौ ।

प्रदी ० — 'र्वृँ रादुत्मुकमागते विचालितं मंगापि णि म्फारितं संस्थिष्यत्यस्य गृहीतवमने कोपाञ्चितश्रेलेतम् । = एनिन्ग् अन्यान निस्यित्वने बाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागमि प्रेयामि ॥

इत्यत्र त्रीडादीनि विचित्रत्य दिभिरमुभ दैर्यान्य स्वर्य रिक्टिरेग्यि ग्राम्किति । दोषत्वाभावबीत्रमुक्तं प्राक् । इदं त्ववेषयम् - त्वरादीनां भयादिमाधारण्येऽप्योतमुक्यादिना स्वकारणेन विकित्यमाणे स्वर्ण एव माधारण्यामामादीनां स्वादि व्यक्षयस्तीत्यास्वादोद्यः । न तु शब्दादेव तत्प्रतिपन्यः । व्यभिचायोदीनां वाच्यत्वामहत्वव्युत्पादनात् । अत एवात्र न वेयर्थ्यमपि । विशेषणत्वेनोपयोगात् 'दृरादुत्यमुक्तम् ' इत्यादौ तु शब्दमाहिम्ना विशिष्टस्थेवानुभावस्य कव्यन्ति न न विशेषण्यामान् 'दृरादुत्ति । एवं व्यवस्थिते शब्देन तदुपस्थिति विना न न दृत्तुभ वैस्यामाधारण्यम् , न च तेन विनीऽभिव्यक्तिः , न चामिव्यक्तिं विनाऽऽस्वादसंभवः, न च तेन विना भावमध्यप्रवेशः, न च तमन्तरेण तथाकीर्तनं युक्तमिति भावस्योत्कीर्तनमप्येतादृशस्य व्यक्षिति शब्दान्यताया दोषत्वाभावं साध्यतीति युक्तमृत्पश्यामः ।

# संचार्यादेः ।

प्रकृतिविरुद्धं व्यभिचार्यादि यदि बाध्यन्वेने चयते तदा दूरे दोषत्वम् । प्रत्युत प्रकृतरम् । पिर्योषकतया गुणत्वम् । तत्र व्यभिचारिणो यथा—'काकार्यं रारालक्ष्मणः क च कुरुम्'— उ०—सरोहत्पुलका प्रियकरम्पर्शेन मान्तिकभावोध्यात् 'हमता। हामश्च विश्वामोत्पादनाय। (शार्वृत्विक्तीिक्षतं लन्दः) । दूरादिति । (अमरुशतके पद्यमिद्म्) । द्रार्वृत्विक्तीिकं लन्दः) । स्वन्वोन्कीर्तति पाटः । 'व्यभिचारिणि' इत्यम्य तु भाव इति श्रेषः । वाध्यत्वेनेति । १ क. व्यक्तिकं । १ क. गः परं न दो । ५ अयं

१ क. "ढाय"। २ ग. प्रसार"। ३ ग. "ध्यस्योक्ति"। ४ क. ग. परं न दो"। ५ अयं श्लोकः प्राक् (१३२) पृष्ठे दृद्यः। ६ एतच्छोकन्याख्यानं प्राक (पृ० १०४) दृद्यम्। ५ क. "विविष्ठि"। ८ क. "विविष्ठि"। ९ क. "वास्त ए"। १० क. "वं च व्य"। ११ क. "वस्य सा"। १२ क. "ना व्य"।

अत्र विनक्तिदृषृद्धनेष्वपि चिन्तायामेव विश्रान्तिरिति प्रकृत्यस्परिपोपः। पाण्डुक्षामं वैदनं हृद्यं सग्मं नवालसं च वपुः। आवद्यित नितान्तं क्षेत्रियरोगं सस्ति हृदन्तः॥ २३२॥ इत्यादौ साधारणन्वं पाण्डुतादीनामिति न विरुद्धत्वम् । सत्यं मनोर्भा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः । किं तु मत्ताङ्गनापोङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम् ॥३३३॥ । जीविताद्ष्यधिकमपाङ्गभङ्गभ्याः वाध्यत्वेनेवोक्तम् इन्यत्राऽऽद्यमधे

प्रदी • - इत्यादी । अत्र चतुर्षु पादेषु पूर्वभागप्रतिपाद्यानां रामाङ्गानां वितर्कमातिराङ्गाषृ-नीनामूच्यमार्गातियाद्या निरमित्रायाङ्गमृते भिरीत्मुब्यस्तृतिदैत्यविस्तामितित्यस्तारपुरःस**रं** चिन्त्रायामेव पर्यवसानमिति भावशावछतापरिपोषकत्वाद्धणत्वम् ।

## पाण्डुक्षामं ० ।

इत्यत्र पाण्डुन्वादीनां रे।गानुभावतया विरुद्धत्वेऽपि विप्रसम्भाशकारे समारोपादङ्गभाव• प्राप्त्या दोषत्वाभाव इति ध्वनिकार । तद्युक्तम् । तेवामुभयमाधारण्याद्विरोधस्यैवा-मिद्धेः । विभावस्य यथा- सत्यं ० ।

अत्र पूर्वीर्घे शृङ्कारम्य परार्घे शान्तस्य विभावः। अनयोर्विरोधेऽपि पूर्वार्थस्य बाध्यत्वे-नैवोक्तत्वान दोषत्वम् । प्रत्युत दान्तपरिपोषणादुणत्वम् । एवं ह्यत्र प्रतीयते—सर्वा रामादयः मत्येव जीविते तत्सीकर्यार्थमुपादेयाः, जीवितं चातिभङ्गुरमिति किं कैतं तेषामुपा देयत्वमतो रम्यत्वेऽपि निष्फला एता इति । नन्वेवं पूर्वार्धप्रतिपाद्यस्य बाध्यत्वेऽपि मत्ताङ्गना-पाङ्गभङ्गेत्यनेन विरोधो न परिहृतः। नच तत्र न कुङ्गार्यप्रतिविचित वक्तं शक्यम्। तदु-

उ०-यथा बाध्यत्वेनावगमस्तथा चेदुच्यत इत्यर्थः । श्रमाङ्गानामिनि । शान्तसं चारिणामित्यर्थः । शुङ्कारविरोधिनामित्यपि बोध्यम् । भावश्वस्रतेति । विपक्षजया-द्राज्ञ इव ततः शुङ्कारम्योत्कर्ष इति भावः।स्त्रीरत्नरूपालम्बनविभावबलादान्तरालिकहेतू-पनिपातेनाऽऽविर्भूतानामपि मत्यादीनां बाधिकाभिरीत्सुक्यस्मृतिदैन्याचिन्ताभिः पूर्वानुरा-गावस्थानुभवादभिलाषस्य गाहता, तेन पूर्वीनुरागप्रकर्ष इति तात्पर्यम्। पाण्ड्वति । क्षामं कृशं सरसं सानुरागमन्तरसमहितं च, अत एवालमं वाह्यिन्नयायामक्षम्म्। नितान्तिमित्यिति-शयार्थकं सर्वान्वयि। क्षेत्रियो देहान्तरे विकित्स्यो देहपर्यन्तस्थायीति फलि । ( आर्या छन्दः ) । रोगानुभावतथेति । करुणरमोचित्तवेत्यपि बोध्यम् । विभावस्योति । बाध्यत्वेनोक्तिरिति रोषः । सत्यमिति । तद्वङ्ठोलतया जीवितस्यानुपादेयं सर्वमित्यर्थः ।

१ ग. वक्त्रं हु । २ क. 'पोषाट्गु । ३ क. 'कृतमु ।

स्थिरत्वमिति प्रसिद्धंभङ्गुरोपमानतयोपात्तं शान्तमेव पुष्णाति । न पुनः शृङ्गारस्यात्र प्रतित्विस्तद्ङ्गापतिपत्तेः । न तु विनेयोन्मुखीकरणमत्र परिहारः । शान्तशृङ्गारयोनेरन्तयेस्याभावात् । नापि काव्यशोभाकरणम् । रसान्तराद्जु- भीसमात्राद्वा तथाभावात् ।

आश्रयेक्व विरुद्धा यः स कार्यो भिन्नमंश्रयः। रमान्तरेणान्तरितो नरेन्तर्येण यो रमः॥ ६४॥

केचित्त प्रसिद्धभङ्गुरस्य साथर्म्थेण किविविष्मानन्योगण किति तह्याचक्षते । व्विनिकारस्तु— भवत्यवात्र सृहः रप्पर्वति: । परं त् तया गुडिकिह्निकार्यायेनेत्मुर्विकृत्य विनयाः सान्तरमे निवेद्यन्त इत्यद्रोपता । यहा, काव्यद्योग्यानि मिस्सेव नद्रुपद्मान्द्रोपाना । यहा, काव्यद्योग्यानि मिस्सेव नद्रुपद्मान्द्रोपाना । निहे विना सृङ्गारण काव्यद्योभिति समाद्र्ये । नकाविमनेपन्त् । सृङ्गारप्पतित्युपगमेऽपि सृङ्गारप्रतित्युपगमेऽपि सृङ्गारप्रतित्युपगमेऽपि सृङ्गारप्रदेशियान्त्रयोगिति नदा स्थाद्यदि स्यान्तर्योगेण चारुत्वं नानुभूयेत । न त्वेवम्। किं च रसमान्नेण चारुत्वं नानुभूयेत । न त्वेवम्। किं च रसमान्नेण चारुत्वं नानुभूयेत । स्वाध्यित्रकात्येऽलेकारादेव चारुत्वप्रत्ययः । तस्मादन्न सारत्य सारत्यस्यद्वप्रासमान्नेण वा चारुत्वसंभवान्ने। त्वार्षेऽलेकारादेव चारुत्वप्रत्ययः । तस्मादन्न सारत्युप्रासमान्नेण वा चारुत्वसंभवान्ने। तस्माविरिति ।

अविरोधोपायान्तरमाह—आश्रदेक्ये ० ।

उ०-अपाङ्गभङ्गः कटाक्षः । तत्र रसेति । शृङ्गाररसेत्यर्थः । प्रसिद्धभङ्करेति । प्रसिद्धसङ्घान्योवनः तत्र नोत्यत् निर्पर्यः । केचिन्मतेऽप्युपात्तिस्यस्योपादानिस्येवार्थः । तन्मते
मुले प्रसिद्धभङ्करपदं भावप्रधानं तृतीयातत्रुरुषः । अविन्धित्वर्मन्तवेन कर्मकत्वेन कर्मकार्यः । विन्धित्वर्मन्त्र । अत्र कटाक्षस्य नानुभावतयोन्
पादानम् । रितकार्यत्वेनानुक्तः । किं तु चञ्चलत्वसायस्येणोपमानत्येवेति भावः । भवत्येवेति ।
शृङ्गाराङ्गविभावादिसन्त्वादित्यर्थः । नैरन्तर्यमन्यवयानम् । एवं च शृङ्गारोद्धोषे शानतोद्धोषो
दुर्घट इति भावः । उक्तकाव्ये च शृङ्गारासंभव इन्युक्तम् । अनेन द्वित्यप्ति यद्यपि । निरम्तं
तथाऽपि वैदान्यन पि तदीयं दृष्यितुमाह—द्वितीयति । नोत्तरोऽपीति । वैयात्येन शोभानिमित्तशृङ्गारम्बीद्धतिकदः । अविगायोपायान्तरमाहेति । रस्योरित्यादिः । विरोधो द्विया—

१ क. ग. °द्धतद्गुणोप°। ९ क. °तं सच्छान्त°। ३ क. विनयो°। ४ क. °प्रासाद्वा। ५ क. रन्तर्ये तु। ६ क. °स्यापि भ°। ७ क. °ते प्रागेव तु सृ°।

वीरभयानकयोरेकाश्रयन्वेन विरोध इति प्रतिपक्षगतत्वेन भयानको निवेश्वियत्वयः। श्वान्तशृङ्गार्थोग्तु नैरन्तर्येण विरोध इति रसान्तरमन्तरे कार्यम्। यथा नागानन्दे, श्वान्तस्य जीमूतवाहनस्य 'अहो गीतम्! अहो वादित्रम्!' इत्यञ्चतमन्तर्निवेश्य मळयवतीं प्रति शृङ्गारी निवद्धः।

प्रदी०-अत्र विरुद्ध इत्यनुषज्यते । रमानां विरोधो द्वेधा-समानाधिकरणतया नैरन्तर्थेण चेति । तत्र वीरस्य नक्ष्ये के विकरण्येर विरोध इति प्रतिपक्षगतत्वेन भयानको वर्णन्तियः । तथा सति दृरे तस्य दोषत्वं प्रत्युत वीरपिरपोषः । यथा मम---

, ' आहृताऽपि पदं ददाति न पुरो न प्रार्थिताऽशिक्षते

साकृतं परिभाषिताऽपि बहुद्दाः किंचित्र चाऽऽभाषते ।

आस्क्रिशऽपि न संमुखानि रचयत्यङ्गानि मृदाद्दाया

कोपोद्रेकवदावदेव तरुगी श्रेणी यदीयद्विषाम् ॥ '

न चात्र शृङ्गारभयानकयोरि विरोधः। वक्ष्यमाणक्रमेण द्वयोरप्यन्याङ्गत्वाद्व्यधिकरण-त्वाच । थँद्यप्यालम्बनभदेनेवैकाश्रयावि वीरभयानकौ क्राचिदनुभूयेते तथाऽपि न तथा वर्ण्येते इति भिन्नाश्रयतयेव निवेशनीयौ । एवमन्येषामप्यूद्धम् । यस्य तु येन रसेन नैरन्तर्थेण विरोधः सोऽविरोधिना रसान्तरेणान्तरितो निबद्धव्यः। यथा नागानन्दे शान्तस्य जीमृतवाहः नस्य । अहो भीतमहो वादित्रम् । इत्यनेन।द्धुतमन्तिनैवेश्य मलयवतीं प्रति शृङ्गारो

उ०-देशिकः काल्किश्च । तदाह—समानाधिकरणतयेत्यादि । वीरोति । उत्साहाः तिशयवान्वीरः । न हि तत्र भयमंभवः । प्रातिपक्षे तु भयनिवन्थोः नायकपरःक्रमानिश्चयाने ति वीरस्य पोषः । तदीयभयं हि तत्र व्यभिचारि। एवं प्रतिपक्षे शोकोपनिवन्थोऽपि द्रष्टव्यः । आदृताऽपीति । कस्यचिद्राज्ञो वर्णनिवन् । यदीयद्विषां यस्य प्रकृतस्य राज्ञः संवन्धियः प्रृणां श्रेणी पङ्क्तिः (कर्त्री) कोपोद्रेकस्य कोपातिशयस्य वशंवदा स्वाधीना कृपितेति यावत् । तरुणीव मृद्धाशया । मृद्धः किंकर्तव्यताविमृद्धः, (भयात्, तरुणीपक्षे कोपात्) आश्योऽन्तः करणं यस्या एतादृशी सत्याहृताऽपि पुरः पदं न ददाति नाऽऽगच्छिति । प्रार्थेन्तः अत्यत्व साभिप्रायं बहुशः पारिमाधिताऽपि किंचित्किमपि नाऽऽभापते । आश्विष्टाऽपि संनिधि प्रापिताऽपि तरुणीपक्ष आखिङ्किताऽपि । हस्त्यश्चादीनि, तरुणीपक्षे मुखादीनि । संमुखानि न रचयतीत्यर्थः । (शार्दूछिकिक्रीखितं छन्दः ) । व्यधि-करणत्वाचिति समासोवत्यछंकारिवध्यया द्विद्सेनायामपि शृङ्कारप्रतीतिरिति न वाच्यम्। इवेन तस्यास्तिरस्कारात्। तत्सादृश्येन तथाप्रतीतिर्थेद्यनुभवारुढः तदाऽन्याङ्कत्वेनैव विरोध-परिहार इति बोध्यम् । यद्यप्याछम्बनभेदेनेति पाठः । सोऽविरोधिनेति । काछव्य-परिहार इति बोध्यम् । यद्यप्याछम्बनभेदेनेति पाठः । सोऽविरोधिनेति । काछव्य-परिहार इति बोध्यम् । यद्यप्याछम्बनभेदेनेति पाठः । सोऽविरोधिनेति । काछव्य-

१ क. °योनेंर १ १ क. °वाद्यमिख १ १ ग. °रो वर्णितः। ४ ख. यदाप्याश्रयभेदेन ।

् न परं प्रवन्धे, याबदेकिमिन्नापि वाक्ये स्मान्तरव्यवधिना विरोधो निव-नेते । यथा,

भूरेणुँदिग्यास्त्रवपारिजातमालारजाँ वाभितवाहुमध्याः
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्सुराङ्गनाश्चिष्ठश्चकान्तरालाः । ३३४॥
सञ्चोणितः ऋव्यभुजां स्फुरिद्धः पक्षः क्वरानासुर्य द्यप्य नात् ।
संबीजिताश्चन्द्रनवारिसेकैः सुगन्धिभः क्वरलतादुक्लेः । ३३५॥
विमानपर्योङ्कानले निपण्णाः बुत्दलाविष्टतया तदानीम ।
निर्दिद्यमानाहुँलनाहुर्जाभवीराः स्वदेहान्यन्तित्तन्दरण्ण् ३३६॥
अत्र वीभत्सगृङ्गार्थारन्तर्वीरस्सो निवेशितः ।
स्मर्यमाणो विरुद्धोऽपि माम्येनाथ विवक्षितः ।

प्रदी - निवद्धः । न केवलं प्रवस्य एवं रम् स्टरस्थितः विराय निवृत्तिः कि स्वक-स्मिन्नपि वाक्ये । चथा—भूरेणुदिरवा० ।

अत्र विशिष्टस्य वीरस्य कर्तुः सर्ववाक्यान्विधित्वेन विमान विरे ह्यादिना नध्य उ. त्माहप्रतिनिर्वाभत्सशृङ्कारयोरिवरोधः । यद्यप्यत्र वीर एव प्रधानस् , अन्यो च तद्वच-भिचारिणाविति न विरोधस्तथाऽप्येवमप्यविरोधः संभवतीत्युदाहृतस् ।

# अविराधे हेत्वन्तरमाह — स्मर्यभाणां ।

उ०-वधानेनाविरोधेऽपि विरोधिवासनाया अष्यपन्नयाः विरे विरम् न्दरे प निक्न्यः। तद्र- पनये हि निरम्तकण्यकत्यः रसान्तरप्रकर्ष इति भावः । अद्भुतं तद्र वे न्द्र वे निन्द्र विना- प्रमुशी विदित्रगीतिरिते रोषः। एकिस्मिन्नपीति । एकिक्य सम् प्य इत्यर्थः । भूरिष्व- त्यादि । यथाक्रममेकं देह विरोषणमपरं वीराविरोषणम् । पतितान्त्वदेहान्वीरा अपस्यात्रि- त्यात्यः । दिग्धान्व्याप्तान् । रिक्षतं वासितम् । बाहुमध्यं वक्षः । कृष्यभुनां मोणितः सरुधिरैः। चन्द्रनविर्णां सको यत्र ताद्रयोः, कल्पलता एव दुक्लानि पृष्टवन्त्याणि तैर्युक्तो विमानमध्ये यः पर्यक्कम्तत्तले स्थिता ललनाः स्वर्वेष्ठयः ( उपमानिरुख्यः) । वीभत्सभूक्षार्योदिति । पतितन्वदेहस्वर्णक्रमण्यातिर्वेष्ठयः। स्वर्वेष्ठयः। अत्र साहसेन रणमध्यनिपातजन्यस्वर्गलामस्यान्ति । अत्र स्थान्ति स्थितः विराग्धान्ति । पतितन्वदेहस्वर्णक्षम्यग्वितिः चारिणां च वीररसप्रतीतिरिति बोध्यम्। एत् इत्यान्तिः सक्ष्यानुभावेनाऽऽक्षेपल्यम्यगर्विदः। तन्नेत्याह—वीर एवति । प्राकर्णक्षम्वादिति भावः । अत्र स्मानां प्रस्परिकरेष्ठिकाः । किचिद्राश्चिक्तेन किचिद्राल्यनेक्षेन किचिद्राल्यनेक्षेत्र किचिद्राल्यनेक्षेत्र किचिद्राल्यनेक्षेत्र किचिद्रालयनेक्षेत्र किचिद्रालयनेक्षेत्र किचिद्रालयनेक्षेत्र किचिद्रालयनेक्षेत्र किचिद्रालयनेक्षेत्र विराग्धानिति । किस्तिरिति विषयम्। एत् स्वर्णक्षित्र । अत्र स्मानां परम्पिति सेप्रवानिक्षेत्र किचिद्रालयोद्र किचिद्रालयोद्र विराग्धानिक्षाः निरम्तिः सेमोगस्य, वीरकरणरीद्रविप्रलम्भस्य। आल्यन्यत्र विप्रयाद्र वीरभयानक्षेत्र स्वर्णविव्याम्यां राज्यत्वानिक्षेत्र । अविरोधोऽपि त्रेषा। वीरस्याद्धत्र रहेष्ट्रालयानक्षेत्र ।

९ क. °णुदाभाम । २ क. "बोरक्षितवा" । २ क. "रोघहे" .

अङ्गिन्यङ्गत्वमाप्ती यो तो न दुष्टी परस्परम् ॥ ६५ ॥ यथा,

> अयं स रसनोत्कर्षां पीनस्तनविमर्दनः। नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्त्रंसनः करः ॥ ३३७ ॥

एतद्धरिश्रवसः समरभुवि पतितं हस्तमालोक्य तद्वधूराभिद्धौ । अत्र पूर्वीत्रस्थास्मरणं शृङ्गाराङ्गमि करणं परिपोषयति ।

दुन्तक्षतानि करजेश्र विपाटितानि मोद्धिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे। दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा जातस्पृदेर्मुनिभिरप्यवस्रोकिरानि ॥ ३३८ ॥

अत्र कामुकस्य दन्तंक्षतादीनि यथा चमत्कारकारीणि तथा जिनस्य। यथा वा परः शृङ्गारी तदवलोकनात्सस्पृहस्तद्वदेतद्दशो मुनय इति साम्य-विवसा।

पदी • - तत्र स्मार्यमाणत्वेणाविरोधो यथा--अयं • ।

समर्भुवि पतितं भूरिश्रवसो हस्तमान्धोक्य तद्वधूनामिदं वचनम् । तथा च शृङ्गा-राङ्गमि पूर्वावस्था स्मर्थमाणतयोद्दीपनविभावत्वेन करुणपरिपोषिकेत्यदोषः । साम्यवि-वक्षया यथा--दन्त० ।

पाँटनं खण्डनम् । प्रसवजनितातिबुभुक्षावशेन निजापत्यमेव भोक्तमार्भमाणायै

उ०-सर्वथैवाविरोधः। राङ्गारस्याद्धतेन भयानकस्य वीभत्सेन। क्वचिदालम्बनभेदाद्यथा वी-रशृङ्कारयोः।तृतीयस्तु भूरेण्वित्यादावुक्त एवेति केचित्। अङ्गिनि। उत्कर्षाश्रये। अङ्गिः स्वम् । उत्कर्षकारकत्वम् । पूर्वावस्था । ज्ञाङ्गारानुभावरूपरसनोत्कर्षादिरूपा । परि-- पीषिकेति। अत्यन्तसुखहे तुवियोगस्य शोकपरिपोषकत्वात्। अत्र करुणः प्रधानं शृङ्गार-स्याप्रकृततया हीनबल्देनाङ्गत्वम्। दन्ते।ति। (अपत्यं प्रसूय तदेव भोकुमुद्यतायै सिंही तद-पत्यदयया स्वाङ्गमपितवन्तं जिनं प्रति कस्यचिदुक्तिरियम् )। कर जैर्नस्व:। करणे तृतीया। विपाटितानि विदारणानि । परपरित्राणहषीद्नुरागाच प्रकटनिबिख्रोमाञ्चता । रक्ते रुधिरे मनो यस्यास्तयाऽनुरक्तमनसा च । सृगराजः सिंहो सृगारुयपुंजातिविशेषनृपश्च । वयमप्ये-वंविषा भूयास्मेति जातैस्पृहैः । अपिर्विरोघे । गतस्पृह्माणां मुनीनामपि तदुद्रेकात् । ( वसन्तः

९ ग. °म्। अर्थ । २ ग. °तितह °। ३ क. दन्तैः क्ष । ४ ग. °कारणानि त°। ५ ग. °देता-ह्यो । ६ पाटनीमत्यारम्य विस्मयाजनकत्वादित्यन्तो प्रन्यः क. पुंस्तके न दर्यते ।

क्रामन्त्यः अनकोमलाङ्गुलिगलद्वनैः मदर्भाः म्थलीः पादैः पानिनयावकैनिवै पनद्वाष्पाम्बुधौनाननाः । भीता भर्नृकगावलिक्वनकगम्नैबच्छत्रुनार्योऽधुना दावामि परिनो भ्रमन्ति पुनग्प्युद्यदिवाहा इव ॥ ३३९ ॥

अत्र चाहुके राजविषया रितयो प्रतीयने तत्र करण इव गृङ्गारोऽप्यङ्ग-मिति तयोर्न विरोधः।

प्रदी ० — मिहवध्वै परमद्यः लुं जिनं तद्वक्षार्थं स्वदारी रदायकं प्रतिचमुक्तिः । अत्र द्या-वीरम्यानुभाविविद्योषे शृङ्कार उपमानभावेनः क्षम् । न चात्र द्याऽपि विम्मयोपकारक-त्वेनाक्कम् । बौद्धानां स्वाभाविकद्याद्यी छन्वेन विम्मयात्रनकत्वात् ।

एकत्राङ्गिनि विरुद्धयोगङ्गन्वं दिघा— हुन्दकक्षनयाऽङ्गाङ्गिमकेन वा साक्षणस्यस्याः ङ्गमावमासाद्य च । तत्राऽऽहेनकियोगो यथा—ऋष्मन्यः ।

अत्र चाटुके या राजविषया रितस्तत्र करुणशृङ्गागवुभावि स्वान्तरङ्गिति तिनि विहिणेकन्याकुळयोम्तयोरेकराजकार्योद्यतयोरिव भटयोः सहजतो विरोघोऽपि न दोषाय ।

उ०-तिलका छन्दः )। अनुभाविवशेषे । द्रन्तक्षत् दिद्यारण्यते । अङ्गमिति । यथा कान्ताकृतनस्वस्तादीनि कान्ताऽत्युपादेयतयाऽनुरागातिशयादङ्गी करोत्येवस्मावपीति द्र्योत्साहपरिपोषकत्वादिति भावः । विस्मये पकारकत्वेनेति । जिनविषयकरितभावाङ्गमूताद्भृतस्थाय्युपकारकत्वेनेत्यर्थः । द्यावीरस्य विस्मयः स्व क्ष्यावीरिति भावः ।
तत्र च द्यावीरशृङ्गारावङ्गामिति तात्पर्यम् । एवं चाङ्गत्वं प्राप्तये । वेविचु जिनविवसाया इति शङ्कार्थः । स्वाभाविकति । ब्राह्मणानां द्यावदित्यर्थः । केविचु जिनदेहे सिहीदत्तनस्वस्तानि बीभत्सप्रतिपादकान्यपि कान्तादन्तस्वरूपशृङ्गरानुभावसाम्येनोक्तानि जिनं प्रकर्षयन्तीति तद्विषयभावपोपकाणि । अत एव न्याह्वत्वर्यक्षेत्रते रागिचुल्यता मुनीनामपीत्याहुः । तुल्यकस्वतया । राज्ञि चेन्दपतिह्वयत् । अङ्गाङ्गिभावेनः ।
साक्षात्परस्येति । राज्ञि सेनापतितज्ञृत्यवत् । क्रामन्त्य इति । ( राजानं प्रति कवेसक्तः ) । दर्भाङ्कुरैः क्षताम्यः कोमलाङ्गुलिभ्यो गलद्रकं येषु, ईदृशैः पानितयावकेनिव
पादैः कामन्त्यः । दर्भाः कुशाङ्कुराः । द्यवादिनस्यत्र परितःशब्दयोगे द्वितीया ।
विवाहे लाजहोम एवंभावात् । धूमन गलद्वाप्यान्वता । होमार्थदर्भैः सद्भेता भूमेः ।
मर्तृकरस्थापितस्वकराः । (शार्वृत्यविक्रीन्थितं लन्दः ) । भरयोरिति । साक्षाद्राजसेवक-

१ क. <sup>°</sup>व गलद्वा<sup>°</sup> । २ क<sup>°</sup> मीत्या । ३ क. °स्त्वद्वीरिना<sup>°</sup> । ४ क. °मापाद्य वा । त<sup>°</sup> ।

यथा,

एहि गच्छ पतातिष्ट वद् मानं समाचर। एवमाशौग्रहग्रम्तेः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ ३४० ॥

अत्र, एहीनि क्रीडन्ति, गच्छेति क्रीडन्तीनि क्रीडनापेक्षयौगागमनगमन-योर्न विरोधः।

क्षिप्तो हस्तावलयः प्रसभम्भिहतोऽप्याद्दानोंऽशुकान्तं गृह्णन्देशेष्वपाम्नश्चर्णनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण। आलिङ्गन्योऽवधृनिम्नपुरयुवनिभिः साँश्रुनेत्रोत्पलाभिः कामीवाऽऽद्रीपराधः स दहतु दुरितं शांभवो वः शराग्निः ॥३४१ ॥

इत्यत्र त्रिपुरिंग्पृपभावातिश्चयस्य करुणोऽङ्गम्। तस्यै तु शृङ्गारः । तथाऽपि न करुणे विश्रान्तिरिति तस्याङ्गतैव अथवा प्रदी ॰ -यथा-- एहि ॰ ।

इत्यत्र प्रघाँन की डायामङ्गभावेन भावाभावयोरिप न विरोधः। एही ति की डिन्ति गच्छेति क्री प्रतिति प्रकारेकोभ्योगि प्रकारत्वेन तत्राङ्गत्वात् । तस्माद्विधेययोरेव विरोधो दोषाय न त्वन्द्यमानयोरपीति परमार्थः । प्रकृतोदाहरणे च ' पुनरप्युद्यद्विवाहा इव ' इत्युत्प्रेक्षा । तेन गच्छेतिवत्प्रतापे द्वयोरि साक्षादेवाङ्गत्वम् । ताह्योऽयं प्रभावो येनाऽऽसां पुन-विवाह उत्पेक्ष्यत इति प्रतीतिपर्यवसानात् ।

अङ्गाङ्गिमावेन पराङ्गतयाऽविरोधो यथा—क्षिप्तो०।

अत्र त्रिपुरिरिद्रमभावादिशयस्य करुणोऽङ्गं, तस्य तु शृङ्गारः । नन्वेवं करुणस्य प्राधान्ये तत्रैव विश्रान्तेरुभयोरङ्गत्वासंभवे कथमुदाहरणत्वमिति न वाच्यम् । शृङ्गारापेक्षया हि तस्य प्राधान्येऽपि न तत्रैव विश्रान्तिरिति तम्यापि प्रभावं प्रत्यक्कतैव । यतो यथा पूर्वे कामुकः उ०-योर्भियो विरुद्धयोरित्यर्थः। एकप्रधानाङ्कयोविरुद्धयोरप्यविरोधे दृष्टान्तमाह - यथेति। एहीति। (विष्णुरार्मकृते पश्चतन्त्रे घृतं पद्यमिद्म्)। आरौव ग्रह इत्यर्थः। न विरोध इति । मिलित्वा कीडातिशयकारित्वादिति भावः । क्षिप्त इति । ( अमरुशतके पद्मिदम्) । हस्तावल्यः क्षिष्ठ इत्यादिऋमेणान्वयः । अवधूतो निराक्कतः । आर्द्रापराध-स्तत्कालकृतापराधः । ( स्रग्यरा छन्दः )। करुणोऽङ्ग्रिभिति । रिपुस्त्रीवैक्टन्यस्य तत्कार्यत्वेन तद्वचङ्ककत्वादिति भावः। क्षिष्ठत्वादीनां वीरानुगुणानां शृङ्काराङ्कमाम्येनाछं-कारवदुत्कर्षकत्वात्करणः इत्विमित्याह्—तम्य त्विति । करणस्य । शृङ्कारेण पुष्टस्य । अङ्गत्वासंभवे । प्रभाबाङ्गत्वामं भवे । यथा पूर्विमिति । यासां मूर्विमी प्यीकलुषहृद्यानः

९ क. °शाशतप्र १२ क. क्रींडापेक्षयोर्गमनागमनयो १३ ग. 'योर्गमनागमनयो १४ ग. °भिहितो । ५ क. सास्रने °।६ क °स्य शु°।७ क. °धानकी °।८ क. न चैवं।९ क. °ति वा°।

आचरति स्म, तथा शराशिरिति शृङ्गारपोपितेन करुणेन मुख्य एवार्थ उपार द्वरुयते ।

उक्तं हि,

गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते ।
प्रधानस्योपकारे हि तथा भृयमि वर्तते ॥ इति ।
प्राक्तपतिपादितैरूपस्य रसस्य रसान्तरेण न विरोधः, नाष्यङ्गाङ्गिभावो भवतीति रसञ्चदेनात्रं तत्म्थायिभाव उपलक्ष्यते ।
इति श्रीकाव्यमकाशे दोपदर्शनो नाम सप्तम उल्लामः ॥ ७ ॥

प्रदी - करालम्बादिकमकार्षीत्तथा संप्रति शराग्निरित्युपमानतया हुः इत्तरपरिके वितेत करूर णेन प्रभावातिशय एव प्रकर्षमानीयते । न चाङ्गाङ्गस्य कथनद्वाकिति वाच्यम् । तदुप-कृतन्याङ्गस्योपकाराविशेषाधायकतया तस्याप्युपकारन्यात् । यदुक्तम्—गुणः ।

ननु प्राक्तमतिपादितक्षवेद्यान्तरसंपर्कशून्यरसम्य न रमान्तरेण विरोधा नाष्यङ्गाङ्किः भाव इत्यमंबद्धमेवैतत्मर्विभिति चेत्र । रसश्चदेनात्र प्रकरणे म्थायिभावस्याभियानात् । रस्यत इति व्युत्यत्तेः ।

## इति महामहोपाध्यायश्रीगोविन्दकृते काव्यवदीये दोषदर्शनो नाम सप्तम उछासः॥ ७ ॥

उ०-प्राणेश्वराम्तथा चाटुपरा वभूवुम्तासामिदानी दांभुद्दारा प्रिम्नथाविष्यं द्द्यां करोतीति प्रतीत्येति भावः । अनेन च पुष्ट ईश्वरोत्माहम्ताद्विषयरितभावपोपक इति तात्पर्यम् । अङ्गाङ्गस्य । प्रभावातिदायाङ्गकरुणाङ्गस्य शृङ्गारम्य । अङ्गत्त्वम् । प्रभावातिदायाङ्गन्त्वम् । आत्मसंस्कारोऽन्येन परिपृष्टिः । तथा । आत्मसंस्कारेण । दन्तस्य निष्टत्वन्वस्ये- यानभेदः । तत्र प्रतीतयोः साम्यम् । अत्र कामीवेत्युक्तेः साम्येनैव प्रतीतिरिति । भावस्येनि स्थायिभावस्येत्यर्थः । यद्यपि

" बहुनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्वहु । स मन्तन्यो रसस्थायी, शेषाः संचारिणः स्थिताः ॥ रसान्तरेष्विष रसा भवन्ति न्यभिचूपरिणः । तथा हि, हासः शृङ्कारे, रितः शान्ते च दृश्यते ॥

१ क. "तस्वरू"। २ क. "त्र स्थायि"। ३ क. "णे भावस्या"।

क्रोधो वीरे, मयं शोके जुगुप्सा च भयानके । उत्साहविस्मयी सर्वरसेषु व्यभिचारिणः "।।

इति भरतोक्तरयं स रसेत्यादौ रत्यादेः स्थायित्वमपि नास्ति । तथाऽपि किंचित्प्राधन्य-विवक्षया स्थायित्वव्यपदेश इति शुभम् ।

इति श्रीशिवभद्दसुतसतीगर्भजनागोजीभद्दकृते काव्यपदीपोद्द्योते सप्तम उछासः ॥ ७ ॥

# एवं दोषानुक्त्वा गुणालंकारैविवेकमाह— ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवाऽऽत्मनः । उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ६६ ॥

प्रदी ० — एवं दोषे निरूपिते गुणालंकारौ प्राप्तावसरौ। तयोर्गुणस्यान्तरङ्गतया प्राथम्यम् । विप्रतिपद्यन्ते तु केचिद्रुणालंकारयोभेदे । किं च सामान्यतो लक्षिते विशेषलक्षणमुचि-तमिति कारिकाद्वयेन तयोः स्वरूपदर्शनमुखेन लक्षणं दर्शयन्नेव भेदकमाह—ये रसस्या ०।

अङ्गिनः रारीरेष्वात्मवत्काव्ये प्राधान्येन स्थितस्य रसस्य धर्माः साक्षात्तदाश्चिता इत्यर्थः । अचलस्थितय इत्यप्रथिवस्थतयः । अव्यभिचारिस्थितय इति यावत् । अव्यभिचारश्च रसेन तदुपकारेण वा । तेन रसं विना ये नावितष्ठन्तेऽवितष्ठमानाश्चावश्यं रसम्मुपकुर्वन्तीत्यर्थः । अत एवानयोर्व्यतिरेकमलंकारे वक्ष्यति। एवं च रसस्योत्कर्षहेतुत्वे सित रसधमित्वं तथात्वे सित रसाव्यभिचारिस्थितित्वमयोगव्यवच्लेदेन रसोपकारकत्वं चेति लक्षणत्रयं गुणानां द्रष्टव्यम् । अलंकारमात्रभेदकं तु सत्यन्तभागविमुक्तिमदमेव प्राह्मम् ।

ड॰-अन्तरङ्गतयेति। गुणस्य रसधर्मत्वेन प्रधानतयेत्यर्थः । विश्वितपद्यन्त इति। शब्दाश्चितत्वकाव्यशोभाकरत्वादिधमीविशेषादिति भावः । स्वरूपम् । छक्ष्यतावच्छेदकं गुणत्वाछंकारत्वरूपम् । छक्षणं दर्शयन्नेव मेदकमाहेति पाठः । भेदकमछंकारतः । तच्चाग्ने स्वयमेव वक्ष्यति ।
रसस्येति । अछक्ष्यक्रमोपछक्षणम् । अत एव प्रागप्राप्तेत्यादौ चतुर्थचरणे गुरुस्मरणेन
मस्णवर्णस्यानुगुणत्वमुक्तम् । एवं च यत्र रसस्तत्र माधुर्यादिकमस्त्येव । तस्य तद्धर्मत्वात् ।
काचित्तु व्यञ्जकाभावात्तदस्फुटामित्यन्यत् । यथा स रसनेत्यादाविति बोध्यम् । रसदोषातिव्याप्तिवारणायाऽऽह-उत्कर्षेत्यादि । स्वमतेन छक्षणमुक्त्वा गुणानां शब्दानिष्ठत्वमेवेति
मते छक्षणमाह—अचछेति । अचछस्थितित्वं विवृणोति—अष्यगिति । रसामाववद्वृत्तय इत्यर्थः । तृदेवाऽऽह—अव्यभिचारीति। रसं विनेति । रसामाववतीत्यर्थः ।
मधुरं काव्यमित्यादिन्यवहाराच्छद्वनिष्ठमेव माधुर्यमिति मत इदम् । शब्दादिनिष्ठत्वेऽपि
रसवत्काव्यनिष्ठा एवेते स्वीकार्यः इति भावः । नन्वेवं नीरसेऽपि व्यञ्जकवर्णादिसन्त्वे तथाः
व्यवहारान्नायं नियम इत्यत आह—अविष्ठिमानाश्चोति । अनयोरिति ।

१ क. "विभेदेमा"। २ क. "रेस्बाल्म"। ३ क. "णच। ते"।

आत्मन एवं हि यथा शौर्यादयो नाऽऽकारस्य तथा रसस्यैव माधुर्यादयो गुणा न वर्णानाम् । किच्तु शौर्यादिसमुचितस्याऽऽकारमहत्त्वादेर्दर्शनादाकार एवास्य शूर इत्यादेर्व्यवहारादन्यत्राशूरेऽपि वितताकुतित्वमात्रेण शूर इति, कापि शूरेऽपि मूर्तिलाघवमात्रेणाशूर इति, अविश्रान्बमतीतयो यथा व्यवहरन्ति तद्वन्मधुरादिव्यञ्जव सुकुमारादिवर्णानां मधुरादिव्यवहारमष्टत्तेरमधुरादिरसा-ङ्गानां वर्णानां सौकुमार्यादिमात्रेणमाधुर्याद, मधुरादिरसोपकरणानां तेषामसौकुमार्यादेरमाधुर्यादि, रसपर्यन्तविश्रान्तमतीतिवन्ध्या व्यवहरान्ति । अत एव

प्रदी०-अन्यथा विशेषैणवैद्यर्थात् । चण्डीदासस्तु-रसधर्ममात्रं स्थणम्, उत्कर्षहेतुःवं तु गुणशब्दप्रवृत्तिबीजमित्याह । तद्युक्तम् । शृङ्गारत्वादौ धर्मेऽतिव्याप्तेः ।

ननु रसधर्मत्वमेषामसिद्धम् । कथमन्यथा नीरसेऽपि सुकुमारादिवर्णशालिन मधुरादिव्यवहारः, रसवत्यपीद्यवर्णाभाववत्यमधुरादिव्यवहार इति । उच्यते—शौर्याद्यस्ताः
वदात्मन एव धर्मा इत्यविवादम् । दृश्यते तु काचिद्शूरेऽप्याकारमहत्त्वादियोगिनि शूर्व्यवहारः शूरेऽप्याकारलाघवादियोगिन्यशूर्व्यवहारश्च । तत्कस्य हेतोः । अथ काचिचूक्तानामाकार एवतादृशः शूर्यद्वाच्य इति विपर्यासाददूरदर्शिनस्तथा व्यवहरन्ति ।
तत्त्वज्ञास्तु काचिदुपचारत इति वक्तव्यम् । हन्तैवं मधुरादिरसयोगिनि सुकुमारादिवर्णयुक्ते मधुरादिव्यवहाराद्वर्ण एवायं मधुरादिरित्योपचारिकव्यवदेशाच्चाभियुक्तानां वर्ण एवैतादृशो माधुर्यभागिति विपर्ययाद्वसपर्यन्तावगाहिबुद्धिविधुरा व्यवहरन्ति । तत्त्वालोचिनस्तु—कचिदुपचारादिति तुल्यमेतत् ।

उ०-रसंघर्मत्वाच्यभिचारिस्थितित्वयोरित्यर्थः। अन्यथाऽछंकारप्रतियोगिकभेदानुमाने संपूर्णस्य हेतुत्व इत्यर्थः। विशेषणोति। अछंकारभेदानुमापकहेतौ सत्यन्तरूपविशेषणवैयर्थ्यादित्यर्थः। रसस्योत्कर्षश्चानुभविसद्धिचतद्वुत्यादिरूपकार्यविशेषप्रयोजकत्वरूपो बोध्यः।
एवं चाछंकारच्युदासाय छक्षणद्वये विशेष्यद्छमिति फिछतम्। रसत्वादिवारणाय सत्यन्तम्।
उत्कर्षहेतुत्वामिति। अयोगन्यवच्छेदिरसोत्कर्षहेतुत्वमित्यर्थः। अत्राछंकारच्यावृत्तयेऽयोग्यवच्छेदेनेति। गुणास्तु विद्यमानं रसमवश्यमुपकुर्वन्ति न त्वंछकाराः। क्रिचदछंकारसचवेऽप्युपकाराभावादिति वक्ष्यति। नीरसादौ व्यञ्जकसत्त्वेऽपि व्यङ्गद्धासत्त्वान्नः नियमप्रच्यवः।
नापि सूत्रे विशेषणवैयर्थमिति बोध्यम्। आत्मन एवेति। न शरीररूपाकारस्थेत्यर्थः।
विततत्वम्। स्थीर्यम्। औपचारिकेति। रस्शून्येऽपि सुकुमारास्तरणसत्त्वे माधुर्य-

१ क. °व शौर्यादयो यथा नाऽऽका । ग. °व हि शौर्यादयो नाऽऽकारस्य यथा तथा । २ क. ग. °दिरसव्य° । ३ क. °ववै° । ४ क. °च्छूरे व्य° ।

माधुर्यादयो रसधर्माः समुचितैर्वणैंव्यज्यन्तं न तु वर्णमात्राश्रयाः । यथैषां व्यञ्जकत्वं तथोदाहरिष्यते ।

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् । हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ ६७ ॥

ये वाचकवाच्यलक्षणाङ्गातिशयमुखेन . मुख्यं रसं संभविनमुपक्कविन्ति ते कण्ठाद्यङ्गानामुत्कषीधानद्वारेण शरीरिणोऽप्युपकारका हाराद्य इवालं-

प्रदी० — ननु शोर्यादेरात्मवृत्तित्ववन्मधुरत्वादीनां रसवृत्तित्वव्यवस्थितावेवं स्यात्।सैव त्वसिद्धाः । विनिगमकाभावादिति चेन्मैवम् । भवत्येव विनिगमकाभावो यदि त्वया वर्णमात्राश्रया गुणाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते । न त्वेवम् । अविशेषेण रचनायामपि तद्म्यु-पगमात् । तथा च रसमात्रवृत्तित्वे छाववं वर्णरचनो भयवृत्तित्वे तु गौरवम् । यत्र्रेवमत एव माधुर्यादयो रसधर्माः समुचितैर्वर्णादिभिव्येज्यन्त इत्येव सम्यक् । व्यञ्जकत्वं चैषां यथा तथोदाहरिष्यत इति नातिप्रसङ्गरङ्का ।

## उपकुर्वन्ति० ।

अङ्गिनो रसस्याङ्गभृतौ राव्दार्थौ । तद्द्वारेण तदितरायाधानमुखेन ये धर्मा रसमुपकुर्वन्ति तेऽछंकाराः । तत्र राव्दद्वारेणानुप्रासादयोऽर्थद्वारेणोपमाद्यः । यथा कण्ठाद्यङ्गोत्कर्षद्वारेण

उ०-व्यवहार औपचारिक इत्यर्थः । एवं रसवत्यपि तदसत्त्वे माधुर्याव्यवहारो व्यञ्जकाभावेन तद्म्रहादिति माधुर्यस्य शव्दनिष्ठत्वमयुक्तम् । रसशून्ये मधुरादिवर्णमात्रादापाततश्चमत्कारेऽपि पर्यन्ते तद्भावादिति प्रघट्टार्थः । विनिक्तमका मावादिति । रह्मवृत्तित्वं
वर्णवृत्तित्वं वेत्यत्र विनिगमकाभावादिति भावः । रचनायामपीति । एतेन माधुर्यस्य द्वित्वादिवद्वश्चासज्यवृत्तितां ध्वनयति । यद्यपि असाद आसत्त्यादिस्तप आपाततः शव्दगत
एव प्रतीयते तथाऽपि तज्ज्ञानाद्रसगतप्रसादाभिव्यक्ति श्चित्तव्यादिकरसम्प्रतीतिनियामकः
तया कल्प्यत इत्याहुः । यत्रश्चेवामिति । अत एवेति शेषः ।

अङ्गिनो रसस्येति । कान्योपात्तिविभावादिस्यो ह्रा ह्यात्मनः प्रधानभूतरसस्येत्यर्थः । शब्दद्वारेणेति । रमणीया अप्यर्थास्तुच्छराब्देनाभिधीयमाना न तथा चमत्कारायेति भावः । यथा काञ्चनाञ्चलादि वस्त्रमृत्कृष्येव तत्परिधात्रीं नायिकामप्युत्कर्षयति । न हि रमणीयाऽपि नायिका तुच्छवसनावंगुण्ठिताऽऽह्यादाय भवतीत्याहुः । अर्थद्वारेणेति । रसाद्यभिन्यञ्ज-किष्मावाद्युत्कर्पाधानद्वारेणेत्यर्थः। ते हि न साक्षाष्ट्रसोपयोगिनः । अप्रकृतत्वात् । अलंकारे-राहितातिशयाश्चाऽऽस्वादातिशयं जनयन्ति । अनुभूयते हि निरलंकारात्सालंकारे कश्चनाति-

१ ग. °चितवर्णें । २ क. °श्चेवं मा ।

काराः । यत्र तु नास्ति रसस्तत्रोक्तिवैचित्र्यमात्रपर्यवैसायिनः । कचित्त सन्तः मिप नोपकुर्वनित । यथौक्रममुदाहरणानि--

अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलैः। अल्लमलमालि मृणालैरिति वदाते दिवानिशं बाला ॥ ३४२ ॥

इत्यादौ वाचकमुखेन।

मनोरागस्तीव्रं विषमिव विसर्पत्यविरतं ममाथी निर्धुमं ज्वलति विधुतः पावक इव । हिनस्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इवं गरीयानित इतो न मैं। त्रातं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥ ३४३ ॥

प्रद्कि-शरीरिणोऽप्युपकारका हाराद्यः । सन्तमिति यत्र रसस्य संभवस्तत्र तमुपकुर्वन्ति यत्र तस्यासंभवस्तत्रोक्तिवैचिज्यमात्रपर्थवसिता इति भावः । जातुचिन्न तु नियमेन । तथा च सन्तमि रसं क्विच्नोपकुर्वन्तीत्यर्थः । एतावता रसावृत्तित्वं चलस्थितित्वं च दाईा-तम् । तथा च रसोपकारकत्वे सति तद्वृत्तित्वं तथात्वे सति रसन्यभिचारित्वमानियमेन रसोपकारकत्वं चेति सामान्यलक्षणत्रयमलंकाराणाम् । गुणमात्रभेदकं तु सत्यन्तभागर-हितं तद्वेदितव्यम् । अन्यथा व्यर्थविशेषणत्वात् ।

तत्र शब्दद्वारेण रसोपकारकत्वं यथा-अपसारय० । अत्र रेफानुप्रासः शब्दमलंकूर्वव्याङ्गारमुपकरोति । रेफस्य शृङ्गारव्यञ्जकत्वात् । अर्थद्वारेण यथा—मनोराग०।

उ०-शय इति भावः। अलंकारा हि विभावाद्युत्कर्षयन्तो बहुघोद्दीपनाः। कचिदनुभावा अपि । यथा नायकादिकृतनाथिकादिवर्णन इत्याहुः । तत्र तिमिति । हारादयोऽपि कामिनीसीन्दर्भे तदङ्गानामुत्कर्षकाः । कुरूपाङ्गे तु दृष्टिवैचिन्यमात्रहेतव इति भावः । क्विदिति । तेनोपकारनियमञ्यवच्छेदः । यथाऽतिसुकुमारनाधिकाङ्के ग्रामीणालंकाराः । लक्षणंत्रयामिति । आद्ययोः सत्यन्तं पदादिदोपातिन्याधिवारणायेति बोध्यम् ।

अपसारयोति । दूरी कुर्वित्यर्थः । घनसारः कर्पूरः । घनोपमः पिण्डश्च । कमलैः पुष्पै: जलमलभूतैश्च । किम् । न किमपीत्पर्थः । अलमलमिति द्विरभिधानमवधारणा-र्थम् । बाला । तथाविधदुःखासहिष्णुः । शृङ्गारम् । विप्रलम्भशृङ्गारम् । व्यञ्जकत्वा-दिति । विप्रलम्भशुङ्गार्गतमाधुर्यव्यक्रमत्वादित्यर्थः ।

मन इति। माधवानुरक्ताया मालत्या लविङ्गकां प्रत्युक्तिः। रागो मनस्येव। कन्यकाः

१ ग. ° इथप ° । २ क. ° बिसताः। कः° । ३ क. ग. ° था अप ° । ४ क. ° धूमो ज्व° । ५ क. ग. °व बलीया°। ६ क. मां तातस्त्रातुं प्र°।

इत्यादौ वाच्यम्रखेनालंकारौ रसम्रुपकुरुतः। चित्ते विहद्ददि ण दुद्ददि सा गुणेसु सज्जासु लोइदि विसहदि दिम्सुहेसु। बोलिम्म वहादि पवहादि कव्वबन्धे झाणे ण दुइदि चिरं तरुणी तरही ॥ ३४४ ॥

इत्यादौ वाचकमेव।

प्रदी ० - अत्र विषमिवेत्यादिरुपमा । सा चार्थम छंकुर्वाणा रसमुत्कर्षयति । विषमिवेत्युप-मावरोन विसर्पणादेरतिरायप्राप्त्या विप्रलम्भोत्कर्षात् ।

रसं विनाऽप्यलंकारसंभवो यथा--स्वच्छन्दोच्छलद्च्छकच्छ-, इत्यादौ चित्रभेदे । सत्यपि रसे तदनुपकारकत्वं शब्दालंकारस्य यथा—चित्ते विहट्टदि० ।

अत्रानुप्रासेन शब्दमात्रमलं क्रियते न तु सन्निप शृङ्गारः । टवर्गस्य तत्प्रतिकूल्त्वौत् । अत्र च प्रतिकृत्वर्णत्वं न दोषः । प्राकृतम्यौजोगुणश्रधानत्वादस्य च तद्भिव्यञ्जकत्वा-

उ०-त्वेन सखीषु प्रकाशनोपायाज्ञानात् । तीव्रं यथा स्यादेवं विसपिति । सर्वतः संच-रति । तीत्रमिति विषविशेषणमित्येके । रागः कर्ता तत उत्कर्षे प्राप्तः प्रमाथी क्षोभ-कारी । विधुत: प्रज्वालितोऽत एव निर्धूमं यथा स्यात्तथा । यद्वा, निर्धूमः पावक इव ज्वलति । ततोऽप्युत्कर्षकाष्ठां गतो गरीयान्सांनिपातिकज्वर इव प्रत्यक्कं हिनस्ति पीड-यतीत्यर्थः । इत इत इति मौग्ध्याद्ङ्गप्रदर्शनम् । न तातः । वरान्तरानुसरणात् । राजा-नुवर्तनाच । नाम्बा । त्या तद्प्रतिषेधात् । न भवती । पित्रोः संमते सख्याः प्रतिषे धासंभवात् । स्वच्छन्देति । गङ्गाविषयरतिभावसत्त्वादङ्गिपदेन भावस्याप्युक्तेश्च चिन्त्यमेतत् ।

चित्ते इति०।

चित्ते विघटते न त्रुटचित सा गुणेषु शय्यासु लुटित विकसित दिङ्मुखेषु । वचने वर्तते प्रवर्तते कान्यबन्धे ध्याने न त्रुटचित चिरं तरुणी प्रगल्भा ॥

विघटते चमत्करोति चित्तानुरूपं व्यवहरति। न त्रुटचित गुणविषये हीना न मविति। यद्वा, त्वद्भणश्रवणेऽर्थान्तरश्रवणपरा न भवति । शय्यासु इति बहुवचनेन विरहाति-शयः । लुठति, इतस्ततः परिवर्तते । दिङ्मुखेषु भविद्दक्षया विकसति सादरमवलो-कयति । वचने वर्तते अविरतं प्रलपति । काव्यवन्धे भवद्वर्णनायाम् । ध्याने भविच-न्तायाम् । ध्यानेन भविचन्तया संप्रति ऋशाः भवतीत्यर्थे इत्येके। दूत्या उक्तिः। अनुप्रासेन । परुषवणीरब्धेनौजोव्यञ्जकेन । जृङ्गारः । विप्रलम्भः ।

मित्रे कापि गते सरोरुहवने वद्धानने ताम्याति क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य द्यतासँत्रं पुरः सारसम् । चक्रौह्वेन वियोगिना विसलता नाऽऽस्वादिता नोजिझता कण्ठे केवलमर्गलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः ॥ ३४५॥

इत्यादौ वाच्यमेव न तु रसम् । अत्र बिसलतौ न जीवं रोद्धं क्षमेति प्रकृताननुगुणोपमा ।

प्रदी - दिति कश्चित् । वस्तुतस्तु सत्यिप प्रतिकूळवर्णत्वे रसस्य नानुत्पत्तिरेवानुभवः विरोधात् । किं त्वपकर्षमात्रम् । न चापकृष्टेऽपि विद्यमाने तिस्मष्टवर्गानुप्रासस्योपकार-कतेति सारम् ।

सत्यिप रसे तदनुपकारकत्वमर्थालंकारस्य यथा-मित्रे कापि गते०।

अत्रोपमार्थाछंकारः। न चासौ प्रकृतस्य ज्ञाङ्गारस्योपकारिका। विप्रलम्भे हि जीवनि-र्गमोऽपि वर्ण्यते तदुत्कर्षाधाकयत्वादिति तन्निरोधहेत्पादानमनुचितम् । प्रत्युत स्नेहाभावे पर्यवस्यति । तदेतदुक्तम्-'अत्र बिसलता जीवं निरोद्धमशक्तित प्रकृताननुगुणोपमा 🧷 इति । अशक्तत्वं नानुचितत्वमिति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु तदन्यथा व्याख्येयम् । बिसलता भीवं रोद्धमशक्तेत्युपमा प्रकृताननुगुणा प्रकृते विषयेऽनुगुणराहिता । उपमाया अनुगुणं यत्सादृष्यं तच्छुन्या । तस्माद्त्रोपमा नालंकारः किं तृत्येक्षा। न च तस्यामपि तद्दोषताद्व-उ०-मित्र इति । अत्र चक्राह्वगतिवप्रलम्मामासः । मित्रे सूर्ये सुहादे च । कापि अज्ञातरूपे देशाविशेषे । सरोरुहेत्यनेनैकदेशवासेन सुहृत्त्वम् । बद्धानने मुद्धिते मौनिनि च । एताभ्यां मित्रस्य प्रतिकर्तुरभावः सहवासिषु च तथाऽतियत्नांभावः सूचितः । ऋन्दत्सु शब्दायमानेषु रुद्रसु च । अनेन क्रन्दज्जनान्तरदर्शनेन दुःखातिरेकः । विक्ष्य दियतेत्यनेन नायिकासक्तनायकान्तरदर्शनेन विघरुम्भोद्दीपनम्। सारसः पक्षिभेदः। वियोगिना संध्या-कालकिष्पतचक्रवाकीविच्छेदवता । बिसं मृणालम् । आस्वादिता भक्षिता । उजिझता त्यक्ता । अर्गलासादृश्यं च ऋजुत्वगलद्वारापिधानादिना । शृङ्गारस्य । विप्रलम्भस्य । - तदाह-विपलम्भे हीति । जीवानिर्गमः । जीवनिर्गमोपायानुसरणम् । तन्त्रिरोधहेतूपा-दानामिति । अर्गलासादृश्येन हि तथात्वप्रतीतिरुत्कृष्यते । अत्र विसेति । जीवं निरोद्धं जीवानिरोधफलकम् । बिसलता तद्रहणम् । अशक्ता अनुचितम् । अतः प्रकृतान-नुगुणा सेत्यक्षरार्थः। यत्सादृश्यं तच्छून्येति । विसलतायां किविविविक्षितस्य जीवानिर्ग-मप्रतिबन्धकत्वरूपस्य सादृश्यस्याभावादिति भावः । अत्र पक्षेऽशक्तत्वमसमर्थत्वम् । लक्षणाऽत्र नेति युक्तत्वम् । एतेन ऋजुत्ववक्रनिधानगलद्वारपिधायकत्वादि सादृश्यमस्त्ये वेति परास्तम् । न च तस्यामपीति । सादृश्याभावेन तस्या अप्यसंभवः । तस्या अपि

१ क. °सक्तं पु°। २ ग. °काङ्गेन। ३ क. ग. °तः जीवं रोद्धं न क्ष°।

एष एव च गुणालंकारपविभागः। एवं च समवायद्वस्या शौर्यादयः सं-योगवृत्त्या त हारादय इत्यस्तु गुणालंकाराणां भेदः । ओजःप्रभृतीनामनु-प्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायद्वस्या स्थितिरिति गङ्कलिकामवाहेणेषां भेद इत्यभिधानमसत् । यद्प्युक्तम्-कान्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणास्तद-तिशवहेतवस्त्वलंकारा इति । तदपि न युक्तम् । यतः किं समस्तैर्गुणैः कान्यन्यवहार उत कतिपयैः। यदि समस्तैः, तत्कथमसमस्तगुणा गौडी पाश्चा-ली च रीतिः कान्यस्याऽऽत्मा । अथ कतिपयैः, ततः

प्रदी०-स्थ्यम् । संभावितेनापि सादृश्येन तत्प्रवृत्तेः । न तूपमावद्वम्तुसतैव । ज्ञिवरोध-कत्वरूपसादृश्यमिपि विषये ह्युत्प्रेक्षणीयकोटावेवान्तर्भूतं यथोच्यते-रोधकमिव निहितमिति तर्हि कथामिदं प्रकृतोदाहरणमिति चेदुत्प्रेक्षातो रसातिशयाप्रतीतेः।प्रत्युत तादृशोत्प्रेक्षाया उपमोक्तन्यायेनापकर्षपर्यवसानादिति । एष एव गुणालंकारविभागो विचारसहो नान्यः।

तदेवं गुणालंकारयोभेंदे व्यवस्थिते यत्कैश्चिदुक्तम् — लौकिकयोर्गुणालंकारयोः शौर्या-दिहाराद्योः समवेतत्वसंयोगित्वाम्यां भेदः संभवति। अलौकिकयोर्माधुर्याद्यनुप्रासोपमाद्यो-रुभयोरिप समवेतत्वादनुपपन्नो भेदः। तस्माक्तयोभेदाभिधानं गङ्डुलिकाप्रवाहन्यायेन। तथा हि — गङ्डुलिका मेषी काचिदेका केनचिद्धेतुना पुरो गच्छिति, इतरास्तु विनैव निर्मि-क्तविचारं तामनुगच्छिन्ति। तथा केनाप्यालंकारिकेण गुणालंकारौ केनाचिदामिप्रायेण भिन्नत-योक्तौ, इतरे तु हेतुविचारं विनैव तदनुसारेण तद्भेदं वदन्तीति तदसम्यग्वेदितव्यम्।

यद्प्युक्तं वामनेन काव्यशोभा काव्यव्यवहारिनिमित्तं कश्चिदितशयः । तद्धेतवो गुणास्तदितशहेतवस्त्वं छकारा इति तयोर्भेद इति । तद्प्ययुक्तम् । यतः शोभाहेतवो गुणा इत्युक्तं तत्र किं समग्रेर्गुणैः काँव्यशोभोत्पत्तिरुत येन केनापि । आद्ये पाञ्चाली गौडीया च रीतिः कथं काव्यस्याऽऽत्मा । माधुर्याद्यभावेन समस्तगुणाभावा-

उ० -साद्दर्यमूळकत्वादिति भावः। एष एवेति। रसधर्मत्वचळस्थितित्वरूपः। विभागः। भेदकः। उभयोरपीति। माधुर्यादिगुणसदृशवर्णत्वरूपानुप्राससादृश्यादिरूपे।पमाद्यादिग्रात्यर्थः। समवेतत्वादिति। समवायपदं नित्यसंबन्धोपळक्षणम्। तेन सामान्यादिगत-सादृश्यसंग्रहः। तामनुगच्छन्तीति। अग्रिमायाः कूपादिपातेऽन्या अपि कूपादौ पतन्ति चेति शेषः। अभिगयेण। भ्रान्त्या।तद्तिश्चेति। काव्यशोमातिश्चेत्यर्थः। कथं काव्यस्याऽऽत्मेति। तदुक्तं वामनेन-रीतिरात्भा काव्यस्य। सा च पदसंघटना-तिमका त्रिविधा । वैदर्भी पाञ्चाळी गोडी च । सर्वगुणव्यञ्जकवर्णवत्या-

१ क. °तिर्गड्ड° । २,क. °भाक° । ३ क. °मप्युत्प्रे° । ४ क. काव्ये शो° ।

अद्रावत्र प्रज्वलत्यग्निरुचैः प्राज्यः प्रोद्यन्नुल्लसत्येष धूपः ॥ ३४६ ॥ इत्यादावोजः प्रभृतिषु गुणेषु सत्सु काव्यव्यवहः रपाप्तिः ।

स्वर्गमाप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी।

अस्या रदच्छद्रसो न्यकरोतितरां सुधाम् ॥ ३४७ ॥

इत्यादौ विशेषोक्तिव्यतिरेकौ गुणनिरपेक्षौ काव्यव्यवहार्रस्य र्तकौ ।

प्रदी०-च्छोभानुत्पत्तेः । अन्त्ये अद्गावत्र० ।

इत्यादावोजः प्रसादगुणसत्त्वात्काव्यव्यवहारप्रसङ्गः । न हि मन्मत इव तन्मतेऽपि तद्वचवहररेऽछंकारापेक्षा । हेन गुणमात्रेणैव काव्यव्यवहारस्वीकारात् ।

यदिप शोभातिशयहेतवोऽलंकारा इति तदप्ययुक्तम् । स्वर्गशाप्ति ।

इत्यत्र पूर्वीर्घे विशेषोक्तिः । एकगुणहानिकल्पनया शेषगुणदार्ळ्यकल्पना विशेषो-क्तिरिति वामनलक्षणात् । उत्तरार्घे व्यतिरेकः । उपमेयस्य गुणातिरेकत्वं व्यतिरेक इति तह्यक्षणात् । एतौ च गुणमनपेक्ष्यैव काव्यव्यवहारहेतुशोभाजनकौ । एवमन्यत्राप्यूह्यम् । नन्वज्ञापि प्रसादादेर्वर्तमानत्वात्कथं गुणानपेक्षत्वमलंकारयोः । किं च निर्गुणत्वे कथं त्वन्नयेऽपि काव्यव्यवहारः । सगुणत्वविशेषणाभावादिति चेत् । अस्त्येवात्रं गुणस्तथा ज्ञानं च। परं तु किंचिद्भुणवत्त्वस्य शोभाहेतुत्वेऽतिप्रसङ्गात्समस्तगुणवत्त्वं तथा वक्तव्यम्। न चात्र तत्सामग्र्यम् । तथा च गुणजन्यां शोभामनपेक्ष्यैवालंकाराम्यां शोभासंपत्तिरिति तात्पर्यम् ।

उ०-द्या । प्रसादौनोव्यञ्जकवर्णवती गौडी । माधुर्यप्रसादवद्क्षरयुता पाञ्चाली । रीति-धर्मा गुणाः शब्दार्थोभयरूपं कान्यं शोभयन्ति । शब्दार्थाश्रया अलंकारास्तच्छोभाया अतिशयं कुर्वन्तीति । तत्र वैदभ्यीं माधुर्यस्य प्रसादस्य च सत्त्वेन संभोगशृङ्गारादौ लेशत ओजःसत्त्वेऽपि क्षत्यभावेन सैव काव्यस्याऽऽत्मा स्यान्नेतरेत्युक्तं-पाञ्चाली गौडीया चेति । शोभानुत्पत्तोरिति । शोभाहीने च न काव्यत्वमिति भावः ।

अनेन । मानुषदेहेनैव स्वर्गसुखप्राधिरित्यर्थः । तदेव व्यतिरेकेणोपपादयति — अस्या इति। उपमेयस्योति। अधररसस्य सुधारसापेक्षयाऽऽधिक्योक्तेरिति भावः। एतौ चेति। एवं चात्र माधुर्यन्यञ्जकवर्णाभावेनौजसध्य प्रकृतविरुद्धत्वेन गुणाहितशोभाया अभावे गुणाहितशोभातिशयकारित्वरूपालंकारलक्ष्मणस्य । निरुक्तालंकारद्वयेऽव्याप्तिरिति भावः । अतिमसङ्गादिति । अद्रावत्रेत्यादावित्यर्थः । तात्पर्यमिति । वस्तुतोऽत्र

इदानीं गुणानां भेदमाह —

माधुर्योजः प्रसादारूयास्त्रयस्ते न पुनर्दश । एषां क्रमेण लक्षणमाह--

आह्वादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे द्वतिकारणम् ॥ ६८ ॥

प्रदी ॰ – इदानीं गुणानामलंकारभेदे सिद्धे दशविधत्वव्युदासाय तद्भेदमाह — माधु • यौँजः ॰ ।

विभागक्रमेणेषां लक्षणमाह—आह्वादकत्वं।

आह्वाद्कत्वं यद्यानन्दहेतुत्वं तर्हि न शृङ्गारस्यापि । तस्यैव सुखात्मत्वेनातज्ञनकः त्वात् । आनन्दस्वरूपत्वं चेत्तर्हि सर्वेषामेव रसानामित्यत आह – द्वृतिकारणमिति । द्वृति-श्चेतसो गिलितत्वमेव द्वेषादिजन्यकािटन्याभावः । तथा च यद्वशेन श्चोतुर्विमनस्कतेव संपद्यते तदाह्वादकत्वस्वरूपं माधुर्यमित्यर्थः । यदुक्तम् —

गलितत्वामिवाऽऽह्णाद्यद्व्या हृद्ये द्दत्। माधुर्ये नाम शृङ्गारे प्ररोहं गाहते गुणः ॥ इति।

उ०-माधुर्यमेव शोभाधायकं न विद्यमानमप्योज इति । ओजोनुविद्धत्वात्प्रसादोऽपि न तच्छोभाहेतुः । एवं च काव्यव्यवहारनिमित्तगुणजन्यशोभाभावात्तस्य काव्यत्वमेव न स्या-दिति भावः । न चेष्टापत्तिः । नायकयोरनुरागातिशयस्य रदच्छद्रसास्वादातिशयस्य च काव्योपात्तत्या रसानुभवस्य सर्वसिद्धत्वात् ।

न पुनर्दशोति।

इलेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता । अर्थव्यक्तिरुद्रारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणां दशगुणा मताः ।

इति वामनोक्ता दश न । यतः सामाजिकानां नवरसजन्यास्तिस्त्रोऽवस्थाः । द्वृतिर्विस्तारो विकासश्चेति । तत्र शृङ्कारकरुणशान्तेभ्यो द्वृतिश्चित्तस्य । विररोद्रवीभत्सेभ्यो विस्तार-- स्तस्य । हास्याद्भुतभयानकेभ्यो विकास इति । विकासश्च हास्ये वदनस्याद्भुते नयनस्य भयानके द्वृतापसरणरूपो गमनस्य । स च कचिद्दुत्या किचिद्वस्तारेण च युक्तः । विभाववैचित्र्यात् । प्रसादस्तु सर्वेषामाधिक्यकारीत्यवस्थात्रयरूपकार्यवैचित्र्यांनयामक- तया कारणत्रयमेव करूप्यते । कारणवैचित्र्यण त्रयाणामेव स्फुटमुपलम्भात् । अवान्तरगुणानामङ्गाङ्गिभाववैचित्र्येणाऽऽनन्त्यादस्फुटत्वाभ्रेति भावः । गिलितत्विमविति । मुख्यद्रवत्वासंभवादिवेत्युक्तम् । शौर्यकोधाद्याहितदीप्तत्वविस्मयहासाद्याहिताविक्षेपपारे- त्यागेन चित्तस्याऽऽर्द्रताख्यो नेत्राम्बुपुलकादिसाक्षिको वृत्तिविशेष इत्यर्थः । तत्कारणं माधुर्यमिति भावः । विभावदिभर्वणाजन्यवृत्त्याऽऽनन्दांश्चे भग्नावरणकस्वप्रकाशसुखस्यैव

शृङ्गारे ( अर्थात् ) संभोगे । द्वुतिर्गिष्ठितत्विमव । श्रव्यत्वं पुनरोजः प्रसादः योरापि।

करुण विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् । अत्यन्तद्रुतिहेतुत्वात् । दीं पत्यात्मविस्तृतेहें तुरोजो वीररसास्थिति ॥ ६९ ॥ चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वर्जनकमोजः ।

प्रदी ० – कासावित्यत आह – शृङ्कार इति । शृङ्कारपदं संभोगपरम् । विप्रलम्भेऽतिशयस्य वक्तव्यृत्वात्। भास्करस्तु श्रव्यत्वं माधुर्यस्य रुक्षणमाह स्म। तदयुक्तम् । ओजःप्रसादयो-रपि तत्सत्त्वेनातिव्याप्तेः । शब्दिनष्ठत्वाच ।

तर्तिक संभोग एव माधुर्य नेत्याह-करणे०।

संमोगात्करुणे तस्माद्विप्रलम्भे ततोऽपि शान्तेऽतिशयितं माधुर्यम् । हास्यादेरप्यपगमे नातिद्वातिहेतुत्वात् । इयांस्तु विशेषः — संभोगविष्रलम्भयोस्तान्नेः सपत्नम् । शान्ते तु जुगुप्साद्यन्वयादोजोलेशानुविद्धमिति ।

दीप्त्यात्म०।

द्यां प्रिस्वरूपा या मनसो विस्तृतिर्ज्विलतत्वामिव । तथा च यद्वशाज्ज्विलतिमव मनो जायते तदोज इत्यर्थः । केदिमित्यत आह—वीररसिश्यिति ।

उ०-रसत्वात् । आह्लादकत्वमित्यत्र कः स्वार्थे । करुणविप्रलम्भशान्तेषु विजातीया विजातीया द्वृतिः । तत्कारणाह्लादोऽपि विजातीय एव । तेषां सर्वेषां च माधुर्यत्वेन ब्यवहार इति तत्त्वम् । श्रव्यत्वम् । श्रवणानुद्वेजकत्वम् । ओजःप्रसादयोरपीति । तत्रीजासि क्रोधादिकृतं दीप्तत्वमेवावगम्यते न माधुर्यम् । प्रसादे नियतवर्णाभावान्न माधु-र्यामिव्यक्तिरिति भाव इति ।

करण इति । करुणसंचारिणो निर्वेदस्य विषये ह्यलंप्रत्ययहेतुत्वात्प्रातिबन्धकविषयरा-ृगोच्छेदकत्वादतिद्वुतिः । तत्स्थायिशोकापेक्षया विप्रलम्भस्थायिरतेः कोमलतया, करुणे प्रियनाशने सङ्गमाशानिवृत्तौ चित्तविक्षेपस्य निर्वेदाविरोधिनः संभवेन विष्ठलम्मे संगमाशा-सत्त्वेन भियालामाद्विषयान्तररागस्य सर्वथोच्छेदेन निर्वेददाढर्चात्तदपेक्षया विप्रलम्मेऽधिका द्वतिः। शान्ते च निर्वेदस्य स्थायितया सर्वात्मना विषयनिवृत्तौ निर्भरमात्मसुखालम्बनमित्य-तिशयिता द्वुतिरिति भावः। अतिशयो यथोत्तरं तारतम्यम्। कोमलकोमलतरकोमलतमभे-देन द्वतौ तारतम्यात् । संभोगे तु निषयरागौत्कटचेन निर्वेदासत्त्वान्न तथा द्वतिः । अत एवात्र नाश्चपातलेशोऽपि । न च तर्हि मानिन्याश्चरणानितव्यातिकर (पृ० १०४पं०६) इति कथम् । प्रसादेन मानभङ्गमात्रम् । संभोगप्रवृत्तिस्तु तदुत्तरमेवेति न दोषः ।

विस्तातिः । द्वतिविरोधिनी काचन वृत्तिश्चित्तस्य ।

विभित्सरोद्ररसयोस्तस्याऽऽधिक्यं क्रमेण च । वीराद्धीभत्से ततोऽपि रौद्रे सातिशयमोजः । शुष्केन्धनाभिवत्स्वच्छजलवत्सहसैव यः ॥ ७० ॥ व्यामोत्यन्यत्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ।

प्रदी०-अस्याधिकरणान्तरमाह-वीभन्स०।

वीराद्वीभत्से ततोऽपि रौद्रे चित्तद्वीः कार्यायाः सातिशयतया कारणभोजः ऋमेणो॰ त्कर्षवत् । तदेतद्वीररौद्रयोर्निष्प्रतिपक्षं बीभत्से तु माधुर्येष्ठवानुविद्धमिति विशेषः । प्राधान्येन माधुर्योजसोरकैकविधानमत्र प्रकान्तमतो हास्याद्धतभयानकेषु न किंचिद्विहितम् । तेषूभयगुणप्राधान्यात् ।

शुष्केन्धना० ।

ओजासि शुष्केन्धनाग्निवन्माधुर्ये स्वच्छशकरावस्त्रादिजलवद्यो गुणोऽन्यद्वचाप्यं चित्तं झटि-त्येव रसेन व्याप्नोति स प्रसादः । करणस्यापि स्वातन्त्र्यविवक्षया य इति निर्देशः । अयं

उ०-वीराद्वीभत्स इति । स्त्रिग्धस्यापि सामाजिकचित्तस्य द्वेप्यविषयसंपर्केण दीप्तत्वमुष्णता नायते। तत्र वीरस्य द्वेप्यिनग्रहे निगीषामात्रम् । बीमत्सं तु नुगुप्तितविषयेऽत्यन्तत्यागेच्छा । रेगद्वे त्वपकारिणि वधावधिकः प्रयास इति क्रमेण दीप्त्याऽऽधिक्यं
बोध्यम् । तेषूभयगुणप्राधान्यादिति । हास्ये शृङ्गारिवभावादिप्रभवत्वेन माधुर्यस्य
विकासधर्मतया वीरादिप्रभवतया चीनस्थ सत्त्वात् । भयानकाद्भुतयोश्च वीरबीभत्सशृः
ङ्कारिवभावादिप्रभवतयौनसो माधुर्यस्य च सत्त्वात् । वीरादेहिं विकृताद्भयानको छोको ।
त्तरादद्भुतः । शृङ्गारिवभावादितोऽपि नवोद्याया भयानकस्य दृष्टत्वादिति भावः । विभाग्वादिवैचित्र्यं न द्वुत्यादिभेदप्रयोजकम् ।

् द्याङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच करुणो रसः । वीराचैरद्धतोत्पत्तिर्बीमत्सात्तु भयानकः ॥ इत्युक्तेः ।

शृङ्गारादिपदेन तदाभासा अपि ग्राह्याः । किं च भयानकेऽद्भृते हेतुं बीभत्सं च बभाषिरे ।

बीभत्से सति भीरूणामुत्पद्येत भयानकः ॥

इति च । एवं शृङ्गारादीनां नियतविभावादित्वेन गुणानियमः । हास्याद्धतभयानकेषु त विभावाद्यनियमान्माधुर्योजसोः सत्त्वान्न तन्नियम इति भावः ।

<sup>ु</sup> २ क. °ण तु। २ क. °र्थवलानु°।

दशेत्याह—

अन्यदिति व्याप्यमिह चित्तम् । सर्वत्रेति सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च। गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता ॥ ७१ ॥ गुणनृत्त्या उपचारेण, तेषां गुणानामाकारे शौर्यस्येव । कुतस्त्रय एव न

केचिदनतर्भवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः। अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ॥ ७२ ॥

प्रदी०-च सर्वेषु रसेष्वाधेयतया सर्वासु रचनासु व्यङ्गचतया स्थित इति तन्त्रेणाऽऽह-सर्वत्र विहितस्थितिरिति ।

कथं तर्हि तत्त्ववेदिनामपि शब्दार्थयोर्मधुरादिव्यवहार इत्यत आह—-गुणवृत्त्या०। गुणवृत्तिरुपचारः । आकारे शौर्यस्येव व्यञ्जके सुकुमारवर्णादौ तदुपचार इत्यर्थः । तेषां गुणानाम् ।

ननूक्तरूक्षणाः श्ठेषाद्योऽपि दश दुरपह्नवास्तत्कृतस्त्रय एव न पुनर्मदुक्ता अपि द्शेत्यतं आह-केचिदन्त ।

एषु मदुक्तलक्षणेषु माधुर्यादिषु । इदं चोपलक्षणम् । अलंकारध्वन्योरप्यन्तर्भावस्य द्रशिष्यमाणत्वात् । उक्तान्तर्भावादिहेतुत्रयोपादानमप्युपलक्षणम् । वैचित्र्यमात्रपर्यव-सानस्यापि ु दर्शियव्यमाणत्वात् । दोषत्यागादिति । दोषाभात्रस्वरूपत्वात्तद्वचापकतया वा । दोषत्वं कुत्रचिदिति । दोषस्वभावस्य गुणस्वभावत्वानौचित्यातस्वभावभङ्गप्रसङ्गात्। तथा हि---

उ०-आधेयतयोति । विशेषणनिष्ठः संबन्ध इति मत इदम् । रचना।स्विति । यद्यपि राब्दार्थयोरिप व्यञ्जकत्वमनुपदं वक्ष्यित तथाऽपि रचनायाः प्रसादे साधारणं व्यञ्जकत्वं प्रसिद्धम् । शब्दार्थयोरिप रचनावैरूप्ये प्रसादाव्यञ्जकत्वादिति भावः ।

आकारे । स्यूलकारीरे । वर्णादौ । आदिनाऽर्थरचने । शब्दार्थरचनानां नानात्वाः द्रसनिष्ठमेव माधुर्यादीत्युक्तयुक्तेरिति भावः ।

उक्तलक्षणाः । वामनादिभिः । तन्द्यापकतया चेति पाठः । दोषाभावन्यापकतये-

१ क (त्वातु व्याप<sup>°</sup>। ख. <sup>°</sup>त्वात्तत्प्राप<sup>ँ</sup>।

बद्दनामि पदानामेकपद्वैद्धासनात्मा यः इलेषः, यश्चांऽऽरोहावरोहक्रमरूपः समाधिः, या च विकटन्वलक्षणोदारता, यश्चौजोमिश्चितशैथिल्यात्मा प्रसादः, तेषामोजस्यन्तर्भावः । पृथवपदत्वरूपं माधुर्य भङ्गचा
साक्षादुपात्तम् । प्रसादेनार्थव्यक्तिर्गृहीता । मार्गाभेदरूपा समता कविहोषः । तथा हि । मातङ्गाः किमु विलगतैरित्यादौ सिंहाभिधाने

प्रदी ० - श्ठेषस्तन्मते बहूनामिष पदानामेकवद्भासनम् । समाधिस्त्वारोहावरोह्योः क्रमः । स चोत्कर्षापकर्षयोवैरस्यानाधायको विन्यासः । उदारत्वं विकटाक्षरत्वम् । तच्च नृत्य-द्भिरिव पदैर्या घटना तत्त्वम् । प्रसाद ओजोमिश्रितं देशिष्ट्यम् । सर्वदेशिष्ट्यस्य दोष-त्वात् । तदेतच्चतुष्टयमोजस्यन्तर्भृतम् । यद्यपि दिश्विजनकत्वरूपे रसिनष्ठ ओजासे नैषा-मन्तर्भावसंभवस्तथाऽपि तत्स्वीकारेण स्वी क्रियते । तव्यञ्जके गाढवन्धस्रक्षणे तदन्तर्भाव इत्यर्थः । एवमग्रेऽपि । पृथवपदरूपं तु माधुर्य भङ्गचा साक्षादेवोपात्तम् । यथोक्तमाधुर्य-व्यञ्जकत्वेनासमासस्य विधानात् । अर्थव्यक्तिस्तु झटित्यर्थसमर्पकतया । सा च प्रसादप-देनैवोपात्ता । यथोक्तप्रसादस्य तव्यङ्गचत्वात् । समता त्वार्व्यवेदम्थिदिमार्गापरित्यागः । सा च क्रचिद्दोष एव । यथा— ' मातङ्गाः किमु विल्गितैः' इत्यादौ प्रारव्यस्य मस्रणवर्णत्वस्य

उ०-त्यर्थः । एकवद्भासनामिति । तच संधिसौष्टवादेकस्थानीयवर्णीपन्यासाच । यथाअस्त्युत्तरस्यामिति । अत्र संधिः सन्नि न प्रतीयते । वर्णाश्च प्रायेणेकस्थानीयाः ।
आरोहिति । आरोहो गाढत्वमवरोहः शैथिल्यम् । तयोः क्रमः । अवरोहपूर्वक आरोहः ।
आरोहपूर्वकोऽवरोहो वा । गाढवर्णमिश्रितशिथिष्टस्यापि गाढत्वोपगमात् । केवल्यमारोहोऽवरोहो वा वैरस्याव्यापकः । यथा चङ्क्षुजभ्रमितचण्डगदाभिघातेत्यत्र संचूर्णितेत्यन्तमारोहः । सुयोधनान्तोऽवरोहः । पुनस्तवान्ते पूर्वः । भीमान्ते पर इति । विकटत्वं विच्छेदात्पदानां नृत्यप्रायत्वम् । उदारत्वं यथा—स्वचरणिविनिविष्टेर्नूपुरैर्नर्तकीनामित्यादौ ।
ओजोमिश्रितमिति । अत्र क्रमविपर्ययात्ममाधितो भेद इति बोध्यम् । यथा यो यः
शस्त्रं बिमर्ति स्वमुजगुरुमद इत्यादौ यो य इत्यत्र शिधल्यम् । शस्त्रमित्योजः । पुनर्विभर्ती- ।
त्यत्र पूर्वः । अन्यवर्णद्वये पर इति दिक् । ओजसीति। चतुर्णामप्येषां गाढबन्धतया दीिष्ठहेतुत्वादोजोक्यञ्जकरचनायामन्तर्भाव इत्यर्थः । तत्स्वीकारेणोति । ओजसः शब्दिनिष्ठताया वामनेन स्वीकृतत्वादिति भावः । गाढबन्धति । सर्वत्र गाढबन्धनुभवादिति
भावः । भङ्गन्या । माधुर्यव्यञ्जकेऽवृत्तिपदोपादानपरया । झिटत्यर्थसमर्पकतयेति ।
व्यक्तिरिति करणे क्तिज्ञिति भावः । मार्गापरित्याग इति । यया चोपक्रम-

१ कु, "वेंद्वेमास"। २ ग. "श्रितः शै"।

मस्रणमार्गत्यागो गुणः । कष्टत्वग्राम्यत्वयोर्देष्टताभिधानात्तन्त्रिराकरणेनापारु-ष्यरूपं सौकुमार्यम्, श्रीज्जवल्यरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । एवं न दश शब्दगुणाः।

> पटार्थे वाक्यरचैनं वाक्यार्थे च पदाभिधा। प्रौद्धिवर्धाससमासौ च साभिनायत्वमस्य चै ॥

इति या भौढिरोज इत्युक्तं- तद्वैचिच्यमात्रं न गुणः । तदभावेऽपि

प्रदी - सिंहाभिधाने ऽप्यत्यागो दोषाय । । तत्परित्यागस्तु प्रत्युत गुण इत्युक्तम् । न च दोषस्वभावस्य गुणत्वम् । स्वभावभङ्गप्रसङ्गात् । सुकुमारत्वं त्वनिष्ठुराक्षरप्रायत्वम् । तच केष्टत्वरूपदोषाभावपर्यवसन्नम् । कान्तिस्तूज्ज्वलता । उज्ज्वलत्वं तु ग्राम्यपदाघः टितत्वमिति साऽपि भ्राम्यत्वरूपदोषाभावपर्यवसन्नेव । एवं द्श शब्दगुणा न पृथ्यन-क्तन्याः ।

अर्थगणा अप्येवम् । तथा हि-अर्थस्यौज प्रोढिः । सा च-पदार्थे० । इति प्रतिपादितपश्चप्रभेदा। तेष्वाद्यभेदचतुष्टयमुक्तिवैचिच्यमात्रं न गुणः। तैर्विनाऽपि

उ०-स्तरैव निर्वाह इत्यर्थः । दोषायेति । समतोपयोगस्तु वृत्त्यनुप्रास इति बोध्यम् । स्वभावभङ्गोति । रौद्रादौ श्रुतिकदुत्वादिरूपदोषाभाव एवेति बोध्यम् । तच कष्ट-त्वोति । श्रातिकद्भतेत्यर्थः । उज्ज्वलतेति । हालिकादिसाधारणपद्विन्यासवैपरीत्येना-छौिकिकशोभाशालित्वमत्ये(मि)त्यर्थः। दोषाभावति। सुकुमारतोज्ज्वलत्वयोरसत्त्वे रसा-पकर्षः । तत्सत्त्वे तु तद्भावमात्रामिति न गुणत्वमनुत्कर्षकत्वादिति भावः ।

भौढिरिति । छक्ष्यनिर्देशः । अस्य चेति । विशेषणस्येत्यर्थः । तत्र पदार्थे वाक्यर-चनं यथा-अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेति वाक्यं चन्द्रपदार्थे । वाक्यार्थे पदं यन्न दुःखे-नेत्याद्यर्थे स्वर्ग इति । वाक्यार्थस्य व्यासो यथा ---

अयं नानाकारो भवति मुखदुःखन्यतिकरः सुखं वा दुःखं वा भवति न भवत्येव च ततः । पुनस्तस्माद्भ्वं भवति सुखदुः खं किमपि तत् पुनस्तरमादूध्वे न च भवति दुःखं न च सुखम् ॥ इति ।

अत्रादृष्टवैचित्र्यात्सुंखदुःखवैचित्र्यमित्येतद्र्थस्यानेकेन प्रतिपादनम् । तस्य समासो यथा ते हिमालयमामन्त्रयेत्यादि । सामिप्रायत्वं यथा-

सुघांशुकलितोत्तंसस्ताप हरतु वः शिवः। इति ! गुणत्वामावे हेतुमाह-तैर्विनाऽपीति ।

१ क. °पा च कान्तिः स्वी°। २ क. °चना वा°। ३ क. च्। व्याससमासौ चेति या

अपुष्टार्थत्वाधिकपदत्वानवीकैतत्वामङ्गलरूपाश्लील-काव्यव्यवहारप्रवृत्तेः । ग्राम्याणां निराकरणेन च साभिपायत्वरूपमोजः, अर्थवैमल्यात्मा प्रसादः, उक्तिवैचित्यरूपं माधुर्यम्, अपारुष्यरूपं सीकुमार्यम् , अग्राम्यत्वरूपोः स्वीकृतानि अभिधास्यमानस्वभावोक्त्यलंकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गचाभ्यां वस्तुस्वभावस्फुटत्वरूपार्थव्याक्तिः, दीप्तः च क्रमकौदिल्यानुल्बणत्वोपपत्तियोग-रसँत्वरूपा कान्तिश्र स्वीकृते अवैषम्यँस्व-श्चेषोऽपि विचित्रस्वमात्रम् रूपघटनात्मा

प्रदी०-काव्यव्यवहारात् । माधुर्यादिनिरपेक्षेण च तेन तव्यवहाराप्रवर्तनात् । अन्त्यस्तद्भे-दोऽपृष्टार्थत्वरूपदोषाभावपर्यवसन्नः । एवं प्रसादोऽर्थनैर्मल्यम् । श्रयोजकमात्रार्थपरिप्रह इति यावत् । सोऽप्यिकपद्रूपदोषपरित्यागादेवान्यथासिद्धसंनिधिः। माधुर्ये त्किवैचित्र्यं नवीनकृतत्वरूपम् । तच्चानवीकृतत्वरूपदोषाभावरूपम् । सोकुमार्यं पुनरपारुष्यम् । पुरुषेऽप्यर्थेऽपरुष्यदाभिधानमिति यावत् । तच्चामाङ्गल्यरूपान्शील्परित्यागेनैव सिध्यति । उदारता त्वर्थस्याग्राम्यत्वम् । तच्च ग्राम्यत्वरूपदोषाभाव एवेति । अर्थव्यक्तिस्तु वस्तुस्वभावस्य स्फुटता । सा च स्वभावोक्त्यन्तर्भूता । कान्तिस्तु दीप्तरसत्वम् । सा च रसध्वनौ रसवद्ष्रंकारे गुणीनभृतव्यङ्गचे चान्तर्भूता । कोक्तस्तु क्षप्तस्त्वम् । सा च रसध्वनौ रसवद्ष्रंकारे गुणीनभृतव्यङ्गचे चान्तर्भूता । केष्ठेषस्तु क्रमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटना । अस्यार्थः—कमकौटिल्यमितिक्रमस्तस्यानुल्वणत्वर्मितिस्फुटता तत्रोपपःत्तर्युक्तिस्तस्या योग इति । यथा दृष्ट्वैकासन इत्यादि । अत्र पिहितनयनामितिक्रम्यान्यचुम्बन।दिनिक्रमः । तस्यास्फुटत्वमनया

उ०-न च भवदुक्तीजोगुणविरहेऽपि स्वर्गप्राधिरित्यादेः काव्यत्वात्तस्यापि गुणत्वानाः पत्तिः । दीव्यत्वार्ज्यचित्तेवृत्तिविशेषप्रयोजकतया गुणत्वात् । एषां तूक्तिवैचिन्ध्यमात्रत्वः । मित्यत्र तात्पर्थात् । न हि चन्द्रादिपदार्थस्यात्रिलोचनेत्यादिनाऽभिधाने कीऽपि विशेषः । किं तु प्रतीतिविलम्ब एवेति भावात् । प्रयोजकोति । अपेक्षितेत्यर्थः । परुषोऽमङ्गलः । अपरुषेति । यथा मृत इति वक्तत्ये कीर्तिविशेषं गत इति । अर्थस्याग्राम्यत्वः । मिति । ग्राम्येऽप्यर्थे विद्यवत्याऽभिधानमुदारता । यथा—

अयं कंदर्पचाण्डालो मयि वामाक्षि निर्देयः ।

त्विय निर्मत्सरो दिष्टचेति ।

वस्तुस्वभावस्योति । वस्तुनो वर्णनीयस्य डिम्भादेः स्वभावस्य रूपिकिः यादेः स्फुटत्वेन वर्णनिमित्यर्थः । दीप्तरसत्वम् । स्फुटप्रतीयमानरसत्वम् । सा चोति । तत्र रसस्य प्राधान्ये ध्वनित्वम् । गुणत्वे तु रसवद्छंकाररूपगुणीभूत-व्यक्षचत्विमित्यर्थः । क्रमकौटिल्यपदार्थमाह—अतिक्रम इति । दृष्टेकेति ।

<sup>9-</sup>ग. °कृताम'। २ ग. ° शेच। ३ क. ग. °त्वत्रपुरुदा । ४ क. °सरू । ५ क. ग. ° षो वि । । . °स्यरू । ७ क. °लत्वप । ८ क. °सर्फु ।

रूपा समता दोंषाभावमात्रं न पुनर्गुणः । कः खल्वनुन्मत्तोऽनैयस्य प्रस्ताः वेऽन्यद्भिद्ध्यात्। अर्थस्यायोनेरन्यच्छायायोनेर्वा यदि न भवति दर्शनं तत्कथं काव्यम्, इत्यर्थदृष्टिरूपः समाधिरपि न गुणः।

तेन नार्थगुणा वाच्याः

वाच्या वक्तव्याः ।

प्रदी - तद्ज्ञानात् । तत्रोपपत्तिरेवमनया तु न ज्ञातन्यमिति । केचित्तु ऋमकौटिरुयं क्रमस्यातिक्रमः । स चात्र व्यक्त एव । एकदैवोभयानुरञ्जनात् । स एष श्रेष उक्तिवैचि-ज्यमात्रं न गुणः। अनन्यसाधारणरसोपकारित्वातिशयविरहात्। समता तु वैषम्याभावोऽ-र्थस्य स च कमाभेदरूप इति कमभेदरूपदोषाभाव एव । दोषत्वं तु तद्वचितिरेकस्य कथ-मिति चेत् । यतो न खल्वनुन्मत्तोऽन्यप्रस्तावेऽन्यद्भिधत्त इति । समाधिः पुनरर्थदर्शनम्। न चासौ गुणः । कान्यशारीरत्वात् । स्वयं दृष्टस्यान्यच्छायासिद्धस्यार्थस्य यदि न दर्शनं कथं तर्हि काव्यशारीरानिष्पत्तिः । असाधारणशो भादायकं हि गुणं ब्रुवन्ति । न च काव्यशरीरनिर्वर्तकमिति।

उक्तयुक्ती बुद्धिस्थीकृत्याऽऽह— तेन० । परैरङ्गीकृता अर्थगुणास्ते चोक्तयुक्त्या न पृथ्यकक्तुमहीः।

उ०-दृष्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याऽऽदरा-

देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छल । ईषद्वाकितकंघरः सपुलकप्रेमोछसन्मानसा-मन्तर्हासलसत्कपोलफलको धूर्तोऽपरां चुम्बति।

अन्यचुम्बनादिति पाटः । अन्यस्याद्चुम्बनादिति सर्वनाम्नो वृत्ति 🛴 इति पुंवत्त्वम् । एवमनयोति । एवं प्रकारेणानयेत्यर्थः । एकदैवेति । कानिष्ठातिक्रमेण ज्येष्ठाचुम्बना-त्क्रमकौटिल्यमित्यन्ये । आद्यन्यारूयाने तु, एकनायिकाप्रतारणमेवातिक्रमो बोध्यः । न गुण इति । रसोपकारकत्वाभावात् । प्रत्युताऽऽस्वाद्प्रतीतेश्च विलम्ब एवेति भावः । वैषम्येति । अर्थस्य क्रमभेदेत्यर्थः । क्रमभेदेति । प्रक्रमभेदेत्यर्थः । यथोदेति सविता ताम्र इत्यादौ । यतो नेति। रसापकर्षकस्य तस्याभावोऽपेक्षितो न तु रसोत्कर्षप्रयोजक-स्योति बोध्यम् । अत एवास्य न गुणत्वम् । अर्थदर्शनिमाति । अवर्णितपूर्वोऽयमर्थः पूर्ववर्णितच्छायो वेति कन्यालोचनमित्यर्थः । कान्यश्ररीरत्वादिति । कान्यशरीरकाः रणत्वादित्यर्थः । अस्य । अर्थस्येत्यर्थः । असाधारणशोभेति । असाधारण्येन शोभाः धायकामित्यर्थः । तेन काव्यहेतोर्श्यद्दष्टेर्न गुणत्वमिति भावः ।

१ क. °न्यप्रे। २ ग. °च्याः प्रो°। ३ क. ° भाषाय°।

पोक्ताः शब्दगुणीश्व ये।

वर्णाः समासो रचना तेषां व्यञ्जकतामिताः ॥ ७३ ॥ के कस्वेत्याह—

मूर्मि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटव्गौं रणौ लघू। अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा॥ ७४॥

टंडडढवँ जिंताः काद्यो मान्ताः शिर्स निजवर्गान्त्ययुक्ताः, तथा रेफण. कारो हस्वान्तरिताविति वर्णाः, समासाभावो यध्यमः समासो वेति

प्रदी ० - भोक्ताः ।

ये तु त्रय उपचारेणान्यैः शब्दगुणाः श्रोक्ता वस्तुतो रसगुणा एव । वणीद्यस्तेषां व्यञ्जकत्वं गताः ।

के कस्य व्यञ्जका इत्याकाङ्क्षायामाह—मूर्धिन० ।

माधुर्ये व्यङ्गचे टवर्गवर्जिताः कादिमान्ता रेफेणकारी चेति वर्णाः । तत्र कादयो मूर्धिन स्वस्ववर्गान्त्यवर्णगताः । यथा-कुञ्ज इत्यादि । रेफणकारी तु हस्वस्वरान्तरिती । वृत्तिः समासस्तस्य चाभाव एव मध्यमता <sup>दा</sup> इति समासः । घटना तथेति सीकुमार्थवती

उ० -शब्दगुणा इति । शब्दव्यङ्ग्यगुणा इत्यर्थ इत्येके । वर्णा इति बहुवचनमेकद्वित्रिः वर्णानामव्यञ्जकत्वसूचनाय । समासो बहुनामेकपदता । वृत्तिमात्रोपछक्षणमिदम् । रचना पदानां पौर्वापर्येरूपानुपूर्वी ।

स्पर्शा इति व्याच छे—कादिमान्ता इति । वर्णगता इति । वर्णयुक्ता इत्यर्थः । हस्वस्वरेति । तेन रा णा इत्यादेर्व्युदासः । अत्र निषिद्धानामसक्रदुपादाने दोषता बोध्या । अवृत्तिरित्यनेन वैद्भी उक्ता । मध्यमता द्वित्रिचतुः पदक्रता । एषा पाश्चार्शिः रितिः शृङ्गारकरुणशान्तेषु । तदुक्तम्—

द्वित्रिपदा पाञ्चाली लाटीया पञ्चसप्तधा यावत् । राब्दैः समासवद्भिर्यथाशक्ति गौडीया ॥ द्वित्रीत्युपलक्षणं चतुष्पर्यन्ताऽपि । वैद्मींपाञ्चाल्यौ प्रेयसि करुणे मयानकाद्भृतयोः । लाटी गौडी रोद्रे कुर्याद्यथा यथैवोचितं सुकविरिति ॥

१ क. भारत ये। २ क. 'वर्जाः का'। ३ क. 'ध्यमस'।

समासः, तथा माधुर्यवती पदान्तरयोगेण रचना माधुर्यस्य व्यक्तिकौ। उदाहरणम्।

अनङ्गरङ्गपतिमं तदङ्गं भङ्गीभिरङ्गीकृतमानताङ्ग्याः। कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ॥३४८॥ योग आबतृतीयाभ्यामन्त्ययो, रेण तुल्ययोः ।

टादिः, शषी, वृत्तिदैर्द्यं, गुम्फ उद्धत ओजिस ॥ ७५ ॥

वर्गमथमतृतीयाँभ्यामन्त्ययोः द्वितीयचतुर्थयो रेफेण अध उपरि उभयत्र वा यस्य कस्यचित्, तुल्ययोस्तेन तस्यैव संबन्धष्टवर्गोऽर्थात् णकारवर्जः शकारः षकारौ दीर्घसमासः, विकटा संघटना ओजसः । उदाहरणम् — मूर्ध्नामुद्रुतः क्रत्तेत्यादि ।

प्रदी - पदान्तरयोगेण रचना चेति वर्णसीकुमार्यवती रचना वर्णसीकुमार्यादेव छञ्चेति पदान्तरयोगे सौकुमार्थछाभाय घटना तथेत्युक्तमिति ।

उदाहरणम्—अनङ्गरङ्ग०। योग०।

ओजिस व्यङ्ग्ये वर्गप्रथमतृतीयाम्यां सह तद्न्तयोद्वितीयचतुर्थयोर्योगः । यथा-कच्छ पुच्छेत्यादि । तथा रेफेणाघ उपर्युभयत्र वा यस्य कस्यापि योगः । यथा-वक्त्रा-र्कनिर्ह्हादादयः । तथा तुरुययोः कयोश्चिद्योगः । यथा-चित्तवित्तादौ । तथा टादिचतुष्टयं शर्षो चेति वर्णाः । समासस्तु दीर्घः । गुम्फो रचना । सा चोद्धता विकटेति । उदा-हरणम्---मृध्नीमुद्वृत्तकृत्त-इत्यादि ।

उ०-तथेत्यस्यार्थः- सौकुमार्यवतीति । पदान्तरयोगेणेति । यथाऽलं कुर्विति पद्योः संघौ मधुरवर्णीत्पत्तिः।

अनङ्गेति । रङ्गो नृत्यस्थानं तत्सदृशम् । अत्र मध्यवृत्तिः । तद्नुभवैकगोवरं नताङ्ग्या अङ्गं भङ्गीभिः वशीकरणहेतुवदनगमनादिगतविशेषैस्तथाऽङ्गीकृतं यथा एता भङ्ग्यो यूनां मनांसि शान्तापरः शृङ्गारस्तस्य चिन्तितं चिन्ता येषु तादृशानि कुर्वन्तीत्यर्थः ।

दीर्घ इति । चतुरिषकपदारब्धः । एषोऽपि विकटवर्णपद्घटित एवीजोतिशयन्य-झकः। तेन

> अनवरतनयनज्ञळवनिपतनपारेपीतहरिणमदातिळकम् । करतलानिषण्णमबले वृद्नमिदं कं न तापयति ॥

इत्यादौ न दोषः । एषा गौडी रीती रौद्रवीरबीमत्सेषु । विकटोति । विक-दवर्णपदघटितेत्यर्थः । समग्राणां साधारणः । समग्ररसवृत्तिरित्यर्थः । समग्राणां समा-

<sup>9</sup> क. ग. °गेरे । २ ग. °का। तथोदा । ३ क. "चिन्तितानि । ४ क. °यास्त्रमं दि । ५ क. ग. °दीर्घः स°।

श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनार्थप्रत्ययो भवेत् ।
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुँणो मतः॥ ७६ ॥
समग्राणां रसानां संघटनानां च । उदाहरणम्—
परिम्लानं पीनस्तनज्ञधनसङ्गादुभयत-

स्तनोर्भध्यस्यान्तः परिभिल्लनमशाप्य हरितम् । इदं व्यस्तन्यासं रलथभुजलताक्षेपवलनैः

कुशाङ्गचाः संतापं वद्ति विसिनीपत्रशयनम् ॥ ३४९ ॥

यद्यपि गुणपरतन्त्राः संघटनाद्यस्तथाऽपि

वकृवाच्यप्रवन्धानामौचित्येन कचित्केचित्। रचनावृत्तिवर्णानामन्यथात्वमपीष्यते॥ ७७॥

प्रदी०-श्रुतिमात्रेण०।

येन शब्देन समासेन वा यया रचनया वा श्रुतिमात्रेण शब्दाद्धेप्रत्ययः स प्रसाद-व्यञ्जक इत्यर्थः । उदाहरणम्—परिम्लानं ० ।

अन्येषां तु वर्णानामुदासीनत्विमिति तदुपादाने तु पुराणच्छायेत्युच्यते । न चैवं माधु-र्यादावुद्धताँदया रचनाद्याः सर्वत्र विरुद्धाः स्युरिति वाच्यम् । यतो यद्यपि गुणपरतन्त्रा रचनादयस्तथाऽपि

वक्तवाच्य०।

अन्यथात्वं गुणपारतन्त्रयाभावः । वक्तृवाच्यप्रबन्धौचित्यविरह एव गुणपारतन्त्रयः स्वीकारात् । तत्रापि वक्तृकोधाङ्गव्यक्तावुपयोगात् ।

उ०-प्रानां घटनानां चापेक्षित इति चार्थः। अत्र चाप्रसिद्धपद्क्षिष्टत्वादिद्रोषाभावो निदानमिति बोध्यम्।

येन शब्देनेति । एवं च प्रसिद्धार्थकत्वमासन्नत्वादिकं च प्रसाद्व्यक्षकित्युक्तम् । प्रीति । उभयतः पीनस्तनज्ञवनस्थानयोः । वसन्तीयकुसुमद्शैनशीत्या न्युब्जका-यशयनात् । अन्तः शयनमध्यभागे । तनोः क्षीणस्य मध्यभागस्य परिमिन्ननमामर्दनम-प्राप्य हरितं तथावर्णम् । व्यस्तो विपरीतः । श्वयं शिथिन्मबन्नाप्रयोज्यत्वाद्यथा तथा भुजन्नतासंबन्धी य आक्षेपोऽभिघातस्तस्य वन्ननैः संबन्धैः करणैः । वदाति । आवेदयति । शयनं शय्या । केचित्तु आक्षेप इच्छाधीनचेष्टा । वन्नते तदितरिक्रया । द्वंद्वगर्भस्तत्यु । हुर्षद्वरयाहुः

गुणप्रतन्त्राः । गुणव्युङ्गकत्वनियताः । वक्ता कविस्तान्निबद्ध्य । वाच्योऽभिधेयः। वक्ता ग, °ब्दानां ये° । २ क्. गुणः स्मृतः । ३ ग. °नां समासानां सं° । ४ क. °ता र°।

कचिद्वाच्यप्रबन्धानपेक्षया वक्त्रौचित्यादेव रचनादयः । यथा—
मन्थायस्तार्णवाम्भः प्छतिकुहर्रचलन्मन्दरध्वानधीरः
कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यसंघट्टचण्डः ।
कृष्णाक्रोधाग्रदृतः कुरुकुलनिधनोत्पातिनघीतवातः
केनास्मित्सिहनादपितरसितसस्यो दुंदुभिस्तािंदेतोऽसौ ॥ ३५० ॥

अत्रं हि न वाच्यं क्रोधादिव्यञ्जकम् । आभैनेयार्थे च काव्यमिति तत्प्रति-कूला उद्धता रचनादयः । वक्ता चात्र भीमसेनः ।

प्रदृश्चित्तत्र काचिद्वाच्यप्रवन्यानपेक्षया वक्त्रीचित्यादेव रचनाद्यः । यथा—मन्याः यस्तार्णः ।

अत्र न वाच्यं कोघादिदीघरसञ्चल्लकम् । प्रश्नरूपत्वात् । प्रवन्धश्च नाटकात्माभिनेय इति दीर्घसमासत्वं प्रतिकूलं यद्यपि तथाऽपि वक्ता भीमसेन इति वक्तरीचित्यादुद्धता रचः नाऽत्र । अतस्तदुद्धतत्वादिग्यक्तीवेवोपयुज्यते ।

उ०-प्रबन्धो महाकाव्यनाटकादिः । वृत्तिः समासः । अन्यथात्वं गुणपारतन्त्र्याभावः । एवं चैषां गुणव्यञ्जकत्वनियम औत्सर्गिकः । वक्त्राद्यौचित्येन किचिद्वाधात् । तिद्वित्रस्थल एव गुणव्यञ्जकत्वनियम इति भावः ।

मन्थेति । मन्थो मन्थनदण्डः । तेनाऽऽयस्तं दूरमृतिक्षप्तं यद्र्णवाम्भस्तेन प्लुतं व्याप्तं यस्कुहरं तत्र चलतो मन्दरगिरेयों ध्वानस्तद्वद्धीर इत्यर्थः। मन्थेनाऽऽयस्तो आन्तो योऽ-र्णवस्तदम्भःप्लुत्या कुहरेषु रन्ध्रेषु इति वा । कोणाघातेषु सत्सु ।

मेरीशतसहस्राणि ढकाशतशतानि च । एकदा यत्र हन्यन्ते कोणाघातः स उच्यते ॥

कोणो वाद्नदण्ड इत्यन्ये। कोणो वीणादिवादनिमिति त्वमरः। प्रकृते त्वाद्य एव स उचितः। अमरेऽपि वादनिमिति करणल्युडन्तिमित्यन्ये। गर्जन्तो ये प्रलयकालीना मेघाः स्तेषां घटाः समृहास्तेषामन्योन्यं परस्परं यः संघट्टः स इव चण्डः प्रचण्डः। कृष्णाया द्भेपद्याः क्रोधस्याग्रद्तः। भविष्यदर्थस्य प्रथमावेदकः। कुरुकुलस्य निधनार्थं मृत्यव उत्पातरूपो निर्धातयुक्तो वातः। वातजन्यो निर्धातो वा। मेघवातयोः संघट्टजो ध्वनिः रशुभसूचको निर्धात उच्यते। केनातिबलवता। अस्मित्सिहनाद्स्तस्य च यः प्राति-ध्वनिस्तत्तुल्यः। प्रतिध्वनेः सिहनादेन संवलनाद्गुरुत्वम्। दुंदुभिः। तच्छञ्दः। ताडितः। ताडनेनोत्पादितः। तेन मन्द्रध्वानप्रतिध्वन्योः साम्यम्। प्रश्नरूपत्वादिति। न च तद्विषयो दुंदुभिश्चब्द्स्तथा। केनेत्यस्य केन कारणेनेत्यप्यर्शद्यद्वेच्छया प्रवृत्तत्वसं-देहात्। अभिनेयः। अभिनयबोधनीयार्थकः। प्रतिकृलम् । दीर्घसमासेनार्थप्रतिः

१ क. °रगल ॰ ख.। °ररणन्म ॰। ग. °रवल ॰। २ क ग. ॰तोऽयम्। ३ ग. ॰त्र न ॰ ॰ भिनया ॰। ५ क. ॰ काविवोपयुज्यन्ते । क्ष ।

कचिद्वक्तृप्रवन्धांनपेक्षया वाच्यौचित्यादेव रचनादयः। यथा — पीढच्छेदानुरूपोच्छलनस्यभवत्सैहिकयोपघातः त्रासाकृष्टाश्वतिर्यग्वलितरविरयेनारुणेनेक्ष्यमाणम्। कुर्वत्काकुत्स्थवीर्यस्तुतिमिव मरुतां कंधरारन्ध्रभाजां

भांकारेभींममेतिन्नपति वियतैः कुम्भकणींत्तमाङ्गम् ॥ ३५१॥ किचिद्वकृवाच्यानपेक्षाः प्रवन्धोचिता एव ते । तथा हि—आंख्यायि-कायां शृङ्गारेऽपि न मसृँणवर्णादयः । कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः । नाटकादौ रौद्रेऽपि न दीर्घसमासादयः । एवमन्यद्प्यौचित्यमनुसर्तव्यम् ।

प्रदी ० - काचित्तु वक्तृप्रबन्धौ चित्यानपेक्षया वाच्यौ चित्यादेव रचनाद्य: । यथा - प्रौढ-च्छेदा ० ।

अत्र वक्ता वैतालिकः प्रबन्धाभिनेयात्मिति दीर्घममासानै।चित्येऽपि वाच्यस्य कुम्भकर्णस्यौद्धत्यादुद्धता रचनाद्यः । कचिद्धक्तृवाच्यानपेक्षाः प्रबन्धोचिता एव रचनाद्यः ।
तथा हि—आख्यायिकायां हि शृङ्कारेऽपि व्यङ्कचेऽनुद्धतेऽपि वक्तरि नातिमसणा वर्णाद्यः । प्रत्युत विकटबन्धत्वेनैव च्छायावत्त्वात् । विप्रलम्भकरणयोस्तु तस्यामपि दीर्घसमासपरीहारः । तयोरितिसीकुमार्यात् । कथायां दु रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धटा वर्णाद्यः ।
वर्णनीयमहापुरुषसुखप्रतिपत्तिसमर्पणस्योद्देश्यत्वात् । नाटकादाविभिनेये दु रौद्रेऽपि न
दीर्घसमासाद्यः । विच्छेदेनाभिनयसीकुमार्यात् । एवं मुक्तकाद्योचित्यमनुसरणीयम् ।
तथा हि—एकैकच्छन्दासि वाच्यसमाप्तिर्मुक्तकम् । द्वयोः संदानितकम् । त्रिषु
उ०-पत्तौ विल्लम्बात् । अभिनयेन झटिति प्रत्यायनासंभवाच । कोधामावेन तब्द्यक्तकदीर्घसमासादेरनौचित्याचेति भावः । वक्तुरौचित्यादित्यस्य वक्त्रौद्धत्यव्यञ्जनायेत्यर्थः ।

मीढोति । प्रौढेन बलवता प्रयुक्तो यश्छेदः । करणव्युत्पत्त्या तज्जनकः खड्गामिघातः । तद्मुरूपं यदुच्छलम् ध्विगमनं तेन जिनतो यो रयो वेगस्तेन भवञ्जायमानो
वेगसारूप्येण सैंहिकेयभ्रमाद्यस्तदुपघातस्त्रासस्तेनाऽऽकृष्टा येऽश्वास्तैस्तिर्यकृतो रिवर्षो
येन तेनारुणेनेक्ष्यमाणम् । कंधरारन्ध्रमाजां मरुतां मांकारैः मांमांशब्दैः काकुत्स्थो रामस्तद्वीर्यस्तुतिमिव कुर्वद्वीमं भयजनकमुत्तमाङ्कं शिरो वियत आकाशात् । कुम्भकणस्येति । तदुत्तमाङ्कर्यत्यर्थः । औद्धत्यादिति । भीमत्वेनौजस्वित्वादित्यर्थः । उद्धता
इति । तदीयोद्धत्यव्यञ्जनायेति शेषः । छायावस्वादिति । गद्यप्रधान्यात् । गद्ये च
विकटवर्णस्याम्यिहतत्या तेरेव शोमावस्वाच्छुङ्कर्वे प्रिण न मस्रणवर्णा देया इत्यर्थः ।
द्यायां त्विति वर्शनीयन्यादिकथ्यः तिहत्य । श्रीम् स्वयः मर्पणम्योहेश्यत्वादिति
प्राः । वर्णनीयमहाः रूपोति । वणनीय यार्वर् । श्रीम् स्वयः मर्पणम्योहेश्यत्वादिति

१ क. °तः कीम्भ°। २ क. °सृणाव°। ३ क. °भिनये°।

### इति काव्यप्रकाशे गुणालंकारभेदनियतगुणनिर्णयो नामा-ष्ट्रमोछासः ॥ ८॥

प्रदी०-विशेषकम् । चतुर्षु कालापकम् । पश्चादिचतुर्दशान्तेषु कुलकम् । तत्र मुक्तकेषु कवे रसवर्त्वाभिनिवेशित्वे रसाश्रयमौचित्यम् । यथा — शून्यं वासगृहमित्यादौ । रस-निवेशाभावे तु कामचारः । संदानिर्तकादिषु काव्यपरिसमाप्तेवैकट्यं दीर्घमध्यसमासता च प्रवन्धगतेषु पुनस्तेषु प्रवन्धोचिता एव रचनाद्य इत्यादि ज्ञेयम्।

### इति काव्यमदीपे गुणालंकारभेदनियतगुणनिर्णयो नामा-ष्ट्रमोल्लासः ॥ ८ ॥

उ०-प्रतिपत्तेः समर्पणस्योत्पत्तेरुद्देश्यत्वादित्यर्थः । यद्वा वर्णनीयो यो महापुरुषस्तस्य मुखेन प्रतिपत्तौ यत्समर्थणं विषयकरणमित्यर्थः । संदानितक।दिष्टिवति । यतो वैकटचं नैकट्याभावोऽतो दीर्घमहासमासताऽपि तत्र कार्येत्यर्थः।

> इति श्रीशिवमद्दसुतसतीगर्भजनागोजीभद्दकृते काव्यपदीपो-द्द्योतेऽष्टम उल्लासः ॥ ८॥

> > NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O

गुणविवेचने कृतेऽलंकाराः प्राप्तावसरा इति संप्रति शब्दालंकारानाह-

यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । श्लेषेण काका वा ज्ञेया सा वक्गोक्तिस्तथा द्विधा॥ ७८॥

तथोति क्लेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । तत्र पद्भैङ्गक्रुहेषेण यथा-

प्रदी०-एवं गुणे विवेचितेऽलंकारा विवेचनीयाः । तत्र सामान्यलक्षणं गुणविवेचन एवो-क्तम् । शब्दालंकारार्थालंकारोभयालंकाररूपविशेषलक्षणत्रयं चार्थलम्यामिति तेषां विशेष्णक्षणेषु वक्तव्येषुं काव्यलक्षणे शब्दस्य प्राथम्यात्तदलंकारविशेषलक्षणे वक्तव्ये प्रथमं वक्रोक्ति लक्षयति—यदुक्त० ।

वक्त्राऽन्याभिप्रायेणोक्तमन्येनान्यार्थकतया योज्यते संगम्यते सा वक्रोक्तिरित्यर्थः । इलेषेण काका वेति योजनया हेत्रुमुखेन विशेषलक्षणद्वयम् । तथा द्विधेति विभागः । इलेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्चेति द्विधेत्यर्थः ।

इलेषश्च द्विघा-समङ्गपदोऽमङ्गपदश्च । तत्र समङ्गश्लेषेण यथा---

उ०-गुणे विवेचित इति । काव्यछक्षणे प्रागुक्तत्वात्, रसधर्मतया च प्राधान्या-त्तत्र प्रथमं जिज्ञासेति तेन्त्रिरूपणे कृतेऽवसरसंगत्येत्यर्थः । उभयास्रंकाररूपविशेषस्र-भणोति । रूपविशेषाणां स्रक्षणेत्यर्थः । अर्थस्रभ्यमिति । शब्दाश्रितत्वादिरूपं तच्छ-ब्दासंकारेत्यादिपदादेर्वाऽर्थस्रब्धमिति भावः । प्रथममिति । वक्रोक्तेश्चारुत्वातिशयात्, उक्तिवक्रतायाः स्फुटं शब्दासंकारत्वाचेति भावः ।

अन्येन । श्रोत्रेत्यर्थः । स्वयमेवान्यथाकरणेऽपह्नुतिं वक्ष्यति । श्लेषेणेति । शब्दः -बोध्यार्थान्तरेणेत्यर्थः । तेन

> मञ्चः क्रोशति किमहो प्रयासि नय मां परावृत्त्य । किं कातरतयेवं मुह्यसि मञ्चः किमालपति ॥

इत्यादौ मुग्धया नवामिसारिकया पुरुषे छक्षण्या प्रयुक्तं मश्चपदं दूत्या मुख्यार्थामि-प्रायेण योजितमिति अस्य न भेदान्तरत्वमित्याहुः।

१ ग. °भङ्गे क्षे °। २ क. 'षु श °। ३ क. °ति प्रयोजनहेतु °।

नारीणामनुकूलमाचरास चेज्जानासि, कश्चेतनो वामानीं प्रियमाद्धाति, हितकुनैवाबलानां भवान् । युक्तं किं हितकर्तनं ननु बलाभावप्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरंदरमतच्छेदं विधातुं कुतः ॥ ३५२ ॥

अभङ्गश्लेषेण यथा—

अहो केनेदृशी बुद्धिदीरुणा तव निर्मिता। त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिने तु दारुमयी कचित्।। ३५३।।

काका यथा-

्गुर्रंजनपरतन्त्रतयौ दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम् । ् अस्त्रिकुलकोकिलललिंते नैष्यति सस्त्रि सुराभिसमयेऽसौ ॥ ३५४॥

#### नारीणा०।

प्रदी०-अत्र नारीणामिति पदं स्त्रीणामित्यभिप्रायेणोक्तम्। श्रोता तद्भङ्कत्वा न रात्रूणामित्यर्थतया योजयित्वाऽऽह—कश्चेतन इत्यादि । अत्र वामानामिति रात्रूणामित्यर्थो
वक्तरभिप्रेतः । स्त्रीणामित्यर्थतया योजयित्वाऽऽह—हितक्वदित्यादि । अथान्योऽबलानामिति दुर्बलार्थतया हितक्वदिति हितक्वन्तनार्थतया योजयित्वाऽऽह—युक्तं किमित्यादि ।
अथान्यो बलामावप्रसिद्धात्मपद्मिन्द्रार्थतया योजयित्वाऽऽह—सामर्थ्यमित्यादि । अत्र
नारीणामबलानामिति पदे सभक्के।

अभङ्गमात्रपदेन श्हेषेण यथा — अहो केने । अत्र दारुणेति कूरेत्यर्थकत्वेन वक्तुरभिन्नेतं काष्टेनेत्यर्थेनान्यो योजितवान् । काकुवक्रोक्तिर्यथा — गुरु ।

उ०-नारीणामिति । नारीणां श्लीणामनुकूलमाचरासे चेज्जानासि विज्ञोऽसि । विज्ञ एव श्लीणामनुकूल इति भावः । उत्तरं-कश्चेतनो वामानां शत्रूणां हितमाद्याति । काका नाऽऽद्धातीति लम्यते । अवलाः श्लियः । आस्वयं समुद्रायो रूढः । बलं तेजोऽसुर-विशेषश्च । सामर्थ्यं युक्तायुक्तविचारानुकूलो न्यापारः । पुरंदर इन्द्रः । हितकृदिति । हितकारकार्थतथा प्रयुक्तमपीति शेषः ।

अहो इति । दारुणा कूरा । त्रिगुणा सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयात्मिका । बुद्धितत्त्व-रूपा । बुद्धेः प्रकृतिपरिणामतया त्रिगुणात्मकत्वमिति सांख्यसिद्धान्तात् । यद्वा, सूक्ष्मग्रा-हित्वाशुग्राहित्वगृहीतग्राहित्वरूपगुणत्रयवती । दारु काष्टम् ।

गुर्विति । परतन्त्रः पराधीनः । बतेति खेदः । सुरिभवेसन्तः । लिलो रमणीयः ।

<sup>9</sup> क. °नां हितमातनाोति । २ क. °हपरतन्त्रतया बत दू° । ३ ग. °या बत दूरं दे° । ४ क. 'ते सिक्ष नैष्यति सु° ।

## वर्णसाम्यमनुप्रासः

स्वरवैसाद्द्रयेऽपि व्यञ्जनसद्दशत्वं वर्णसाम्यम् । रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासोऽनुपासः ।

प्रदी ० — अत्र नैष्यतीति नायिकया निषेधाभिप्रायेणोक्तं सख्या तु नैष्यति अपि त्वेष्य-त्येवेत्यर्थकतया काका योज्यते ।

इयं च न वाकोवाक्यमात्रे किं तु स्वतोऽप्यः येनोक्तस्यान्यथायोजनमात्रे । न्यायसा-म्यात् । यथा मम—

> कृष्णो वैरिविमर्दने हरिपद्प्रीत्यर्जने द्वर्जुनः पीतः पङ्कजलोचनाभिरैभिते। नेत्राञ्चलेश्वञ्चलेः । रक्तः सज्जनसंगमेषु करणश्रेणीमणे श्रीधरः स्थाने वर्णचतुष्टयस्य भुवने भर्ता भवानगीयते ॥

अत्र वर्णचतुष्टयस्य भर्ता श्रीधर इति सार्वछौिककं वाक्यमन्यथा श्लेषादिनाऽस्माभिः समर्थितम् । एवमन्यदृष्यूद्यम् ।

अथाऽऽवृत्ति।नेबन्धनेष्वलंकारेषु लक्षणीयेषु रसानुगुणतयाऽनुप्रासः प्रथमं लक्षणीयः । स द्विधा-वणीनुप्रासः पदानुप्रासध्य । तत्राऽऽद्यो वाचकवर्णमात्रावृत्ती द्वितीयस्तु वाचकः पदावृत्ताविति वस्तुगतिः । तत्राऽऽद्यं लक्षयति—वर्णसाम्य० ।

अन्यवधानेन वर्णमात्रविन्यासो वर्णानुप्रास इत्यर्थः। शब्दसाम्यत्वमनुप्राससामान्य इक्षणमित्यर्था छम्यते। वर्णपदं व्यञ्जनपरम्। अतो न्यञ्जनवैसा दृश्ये विशि चिपदादौ नातिन्याप्तिः।
न चेष्टेव सा । तत्रानुप्रासश्च्दार्थस्याभावात् । रसादिभिरनुगतः प्रकृष्ट आसो न्यासो
उ०—सख्या त्विति । पुनस्तदेवोत्तरयन्त्येति शेषः । काका योज्यते । पारतन्त्र्यं न सार्वदिकिमिति भावः । अत्र काकोः शब्दधर्मतया शब्दा छंकारता । अन्यथा योजनं च व्यञ्जनयेत्याहुः । श्लेषेणास्माभिरिति पाठः । श्लेषादिनेति पाठ आदिपदार्थश्चिन्त्यः । वर्णानुप्रास इति । केवछानुप्रासशब्द एव वर्णसाम्यवृत्तिने तु वर्णानुप्रास इति सूत्रस्वरः । साचिन्त्यमेतादित्येके । अवाचकवर्णमात्रेति । सूत्रे वर्णपदमाहिस्रा तथैव छाभादिति भावः ।

व्यञ्जनवैसाद्द्रयः इति । स्वरमात्रसाद्द्रयेऽपीति शेषः । रसादिभिरनुगत इति । आदिना सावादीनां संप्रहः । अनेन यमकव्यावृत्तिः । तत्रार्थभेदप्रतिसंधानेन रसावगम-विलम्बात् । लाटानुप्रासे च नातिव्याप्तिः । तात्पर्यभेदप्रतिसंधानेन तत्रापि रसावगमिन-लम्बात् । प्रकृष्टः । संनिद्धितः । तेनातिव्यवधानेन न्यासस्य चमत्काराप्रयोजकस्य

<sup>ु</sup>१ भ. °नुगुणः प्र° । २ क. °रमितो° ।

## छेकवृत्तिगतो दिधा।

छेका विदग्धाः, वृत्तिर्नियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः, गत इति च्छेकाः नुपासो वृत्त्यनुपासश्च ।

किं तयोः स्वरूपमित्याह--

# सोऽनेकस्य सकत्पूर्वः

अनेकस्यार्थाद्व्यञ्जनस्य, सकृदेकवारं साद्दश्यं छेकानुपासः। उदाहरणम् ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी । दश्ने कामपैरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डताम् ॥ २५५ ॥ एकस्याप्यसङ्ख्परः ॥ ५९ ॥

प्रदी ॰ —ह्यनुप्रासशब्दार्थः । न च स्वरमात्रसादृश्ये रसानुगमः। न वा सहृद्यहृद्यावर्जे कत्वल्रक्षणः प्रकर्षः ।

तं विभजते--छेक०।

छेकगतो विद्ग्धाश्रितः । तैश्च प्रचुरमेतत्प्रयोगात् । वृत्तिगतो वृत्त्याऽऽश्रितः । तदु-पोद्धलकत्वात् । वृत्तिश्च मधुरादिरसानुगुणनियतमस्रणादिवर्णगतो रसविषयो व्यापारो व्यञ्जनारूयः ।

तयोर्छक्षणमाह—सोऽनेकस्य०।

अनेकस्य व्यञ्जनस्य सक्वदेकवारं साम्यं पूर्वश्छेकानुप्रासः। उदाहरणम्—ततोऽरुण०। अत्र स्यन्दगण्डयोः।

द्वितीयं छक्षयति—एकस्या० ।

उ० - व्युदासः । न च स्वर्गात्रसादृश्य इति । मात्रपदेनोभयसाम्ये चारुत्वातिशय इति ध्वन्यते । यथाऽग्रेसरा वासरा इत्यादौ । साम्यं च श्चितिकृतमि गृह्यते । यथा - याति राजा बलाह्य इति रंहः संघ इति च । श्चितिसाम्यं स्थानैक्यात् । जातिसाम्ये तु मूल एवोदाहरणम् । सहद्यहृद्यावर्जकत्वम् । सहद्यहृद्यावर्जकत्वम् । प्रकर्षश्चाव्यवधानेन न्यासः । स एव च सहद्यहृद्यानुरङ्जकः । विद्यधाश्चित इति । तित्रयत्वात्त. दाश्चितत्वम् । स इत्यस्यानुप्रासपरामश्चेकत्वम् । स च वर्णसाम्यम् । तत्र वर्णस्यानेकः पदेनैव ल्यानत्साम्यमात्रपरामश्चकस्त्रच्छव्द इत्याशयेनाऽऽह—साम्यमिति ।

ततोऽरुणेति । अरुणस्य सार्थर्न तु सूर्यस्य । पारिस्पन्देत न तु पूर्णोद्येन।मन्दे विरुचिः । कामः स्मरः । पारिक्षामा क्षीणा । अत्र स्पन्देति । नकारदकारणकारङ-

एकस्य, अपिशब्दादनेकैस्य व्यञ्जनस्य द्विबेहुकृत्वो वा सादृश्यं वृत्त्यतु-प्रासः। तत्र

> माधुर्यव्यञ्जकैवंणैंरुपनागारंकोच्यते । ओजःप्रकाशकैस्तैस्तु परुषा

उभयत्रापि प्रागुदाहृतर्म्, अनङ्गरङ्गेत्यादि मूर्ध्नामुद्वृत्तेत्यादि । कोमला परै: ॥ ८० ॥

परैः शेषैः । तामेव केचिद्धाम्योति वदन्ति । उदाहरणम्— अपसारेय घनसारं क्रुरु हतं दूर एव किं कमलैः । अलमलमालि मृणालैशिति वदति दिवानिशं वाला ॥ ३५६ ॥ केषांचिदेता वैदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः ।

एतास्तिस्रो दत्तयो वामनादीनां मते वैदर्भी—गाँडी—पाश्चाल्याख्या रीतंयो मताः।

प्रदी०-अपिशब्दाद्नेकस्यापि । असङ्घद्द्विर्बहुङ्गत्वो वा । वस्तुतस्तु च्छेकानुप्रास-भिन्नं छक्ष्यम् । अन्यथैकस्य सङ्घदावृत्तेरसंग्रहापत्तेः। एतं चैकस्य वर्णस्य सङ्गदसङ्गद्वाऽ-नेकस्य त्वसङ्गत्सादृष्ठ्यं वृत्त्यनुप्रास इति पर्यवसन्नम् । तत्र—माधुर्य० ।

यथा-अनङ्गरङ्गप्रतिमम्-इत्यादि ।

ओजः०।

यथा-मूर्झामुद्धृत्त-इति ।

कोमछा० ।

अपरेरोजोमाधुर्यव्यक्तकातिरिक्तैः प्रसादवद्भिरक्षरैः । एनामैव केचिदतिरायितकान्ति-राहित्येन ग्राम्यस्त्रीसाम्याद्भाग्येति वदन्ति । उदाहरणम्—अपसारय० इत्यादि ।

केषांचि०।

वामनादीनां मत एता एव यथाऋमं वैद्भीगौडीपाञ्चाल्यो रीतय उच्यन्ते ।

उ०-कारककारम कारणामनेकेषां सक्तत्साम्यम् । सकृदावृत्तिरिति । यथा-व्याधृतचृताङ्कः रेति । ग्राम्यस्त्री । अविद्ग्धस्त्री । उपनागरिकादिपदानां वृत्तिरिति विशेष्यम् । अपसारये-रयादि । अत्र मूर्ष्ति वर्गान्त्यगाभावादाद्यतृतीयादियोगाभावाचेति भावः । पाश्चाल्य इति ।

१ क. °कब्य° । २ क. ग. °रिकेष्यते । ३ °स्तैश्र्य प° । ४ ग. °म् । को °। ५ क. °रयेला-दि । के °। ६ क. ग. °तय उन्दैयन्ते । शा °।

शाब्दस्तु लाटानुत्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः ॥ ८१ ॥ शब्दगतोऽनुप्रासः, शब्दार्थयोरभेदेऽप्यन्वयमात्रभेदात्। लाटजनवल्लभत्वांच लाटानुमासः । एष पदानुमास इत्यन्ये ।

### पदानां सः

प्रदी • — शब्दानुप्रासमाह — श्लाब्द स्तु • ।

शब्दनाव्यापारवाञ्शब्दः प्रातिपदिकादिस्तद्धतः शाब्दः । भेद इति । तात्पर्यमन्वय-मेद्स्तन्मात्राद्भेदे । न तु स्वराद्शिद्धा । तथा च भिन्नतात्पर्यतुल्यार्थशब्द्सादृश्यं शब्दा नुप्रासः । स तु लाटानुप्रास उच्यत इत्यर्थः । तुशब्दो वर्णानुप्रासस्य लाटीयत्व-व्यवच्छेदकः ।

यतुं-पुनरुक्तत्वव्यवच्छेदाय 'भेदे तात्पर्यमान्नतः' इत्युक्तमिति व्याख्यानं तदसत्। मात्रराब्दस्याप्रयोजकतापत्तेः । एष एव कैश्चित्पदानुप्राप्त उच्यते । सोऽयं पदस्य नाम्नो वेति द्विविधः । तत्र सविभक्तिकस्य यत्राऽऽवृत्तिः स आद्यः । अन्यादृशस्तु द्वितीयः । तयोराद्योऽनेकस्य पदस्यैकैस्य वा पदस्येति द्विविधः । अन्त्यस्तु त्रिविधः । आवृत्तेरिभ-न्नसमासस्थतया भिन्नसमासस्थतयैकस्याः समासस्थत्वे सत्यपरस्या असमासस्यतया च समासं विनाऽस्यासंभवादिति पश्चप्रभेदा इति कारिकया प्रतिपादितम् ।

तत्राऽऽद्यमाह-पद्ा० ।

उ० - हाटी त्वल्पान्तरत्वात्पाञ्चालयन्तर्गतेवेति बोध्यम् । शब्दनाव्यापारवानिति । अयमेव पदानुप्रास इत्युच्यत इति भावः । अत एव वर्णानुप्राससाधारण्यं नेति बोध्यम् । छाटो देशविरोषस्तित्रियत्वाछाट इत्यर्थः । प्रातिपदिकादीति । आदिना विभक्त्यन्तम् । शब्द्नाव्यापारोऽर्थबोघानुकूलः शक्त्यादिः । अन्वयभेदः । तात्पर्यवि-षयसंसर्गः । तन्मात्रादि।ते । मात्रपदन यमकव्यावृत्तिस्तत्रार्थभेदात् । तुल्यार्थकेति । तेन यमकव्यावृत्तिः । अर्थेक्ये सति अभिन्नतात्पर्यकश्चार्योगे पुनरुक्तत्वं कथितपः द्त्वं च स्यादतो भिन्नतात्पर्यकेति । तुभ्रब्द इति । केचित्तु अनुप्रासाद्धिन एवायं नातुः प्रासत्वाकान्तः । एतद्बोधक एव तुराब्दः । लाटानुप्रासन्यवहारस्तु पिष्टकमध्यो गाव इतिवत्। अत एव वर्णसाम्यमनुप्रास इत्येवोक्तं न वर्णानुप्रास इतीत्याहुः। तदस-दिति । समुदायस्य पुनरुक्तत्वन्यावृत्त्यर्थत्वमसदित्यर्थः । मम तु भेद इत्यंशस्तन्द्याव-\_र्तकः । मात्रपदं च यमकव्यावृत्तय इति बोध्यम् । समासं क्निनेति । अत्र समास इंन्युपलक्षणं प्रश्चविधवृत्तेरि । एतेन

इंसायते चारुगतेन कान्ता कान्तायते स्पर्शसुखेन वायुः।

इत्यादेः संग्रहः । सः । लाटानुप्रासः ।

१ क. ग. त्वाल्लाटा°। २ क. °कस्येव, वा ।

स इति लाटानुशासः । उदाहरणम्—
यस्य न सिवधे दियता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ।
यस्य चै सिविधे दियता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥ ३५७ ॥
पदस्यापि

अपिशब्देन स इति सम्रचीयते । उदाहरणम्— वदनं वरवर्णिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः । सुधाकरः क नु पुनः कलङ्कैविकलो भवेत् ॥ ३५८ ॥ वृत्तावन्यत्र तत्र वा ।

प्रदी ० - पदानामिति बहुवचनमनेकोपलक्षणम् । अन्यथा द्वयोः पदयोरावृत्तौ षष्ठभे-दापत्तेः । उदाहरणम् — यस्य ०।

अत्र यद्यपि पूर्वीर्घे द्वद्हनशब्द्स्य परार्घे तुहिनदीधितिशब्दस्यार्थान्तरसंक्रमित-वाच्यत्वान्नार्थीभेद्स्तथाऽपि शब्दार्थमात्रेणोदाहरणम् । यद्वाऽविशिष्टपदावृत्तेरेवोदाहरणं द्रष्टव्यम् ।

द्वितीयभेदमाह—पद० । अपिशब्देन स इति समुचीयते । यथा-वदनं० । नाम्नः प्रकारत्रयमाह—वृत्ताव० ।

उ० — यस्य नेति। पूर्वार्घे तुहिनदीधितौ द्वदहनत्वं विधेयम् । उत्तरार्घे तु विपरीतम् । चस्त्वर्थे । समुच्चेयाभावात् । उद्देश्यविधेयभावविपर्यासेन शाब्दबोधरूपान्वयमेदात्तत्ताः त्पर्यभेदोऽत्रेति बोध्यम् । शब्दार्थमात्रेणेति । शक्यार्थभेदमात्रेणेत्यर्थः । अविशिष्ट-पदावृत्तरेवेति । शुद्धपद्मात्रावृत्तरित्यर्थः । न तु तुल्यार्थत्वविशिष्टपदावृत्तोरिति मावः । वस्तुतो रूपकमत्रेति न दोषः । तत्र लक्षणायामपि शक्यार्थभिद्सय व्यक्षनया बोधेना-र्थाभेदो द्रष्टव्यः ।

अपिश्रब्देनेति । एकविशेषान्वयित्वरूपसाहित्यसूचनादिति भावः ।

वदनिमिति । तस्या वरविणिन्या वदनं सुधाकरश्चन्द्रः सत्यम् । उक्तरूपकं निषे-धित—सुधाकरश्चन्द्रः पुनः कलङ्करितः क भवेत् । न कापीत्यर्थः । एवं चास्य मुख-रूपणायोग्यत्विमिति भीवः । व्यतिरेकालंकारो व्यक्ग्यः । अन्नाऽऽद्यसुधाकरपदस्य लाक्ष-णिकत्वेऽपि प्राग्वदर्थीभद्रः । उद्देश्यविधेयभावभेदा वेतात्पर्यभेद इति बोध्यम् ।

१ क. पुस्तके चकारस्थाने नकारः पठचते । तदा यस्य सिवधे दियता तस्य तुहिनदीधि-तिर्दवदहनो नेत्यर्थो बोध्यः । २ कु. "करिहतो म्" ।

नाम्नः स वृत्त्यवृत्त्योश्च

एकस्मिन्समासे भिन्ने वा समासे समासासमासयोर्वा नाम्नः प्रातिपादि-कस्य, न तु पदस्य सारूप्यम् । उदाहरणम् —

मितकरकरकचिराविभा विभाकराकार धराणिधर कीर्तिः । पौरुषकमला कमला साऽपि तवैवास्ति नान्यस्य ॥ ३५९ ॥

तदेवं पञ्चधा मतः ॥ ८२ ॥

अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः।

यमकम् ।

समरसमरसोऽयमित्यादावेकेषामर्थवत्त्वेऽन्येषामनर्थकत्वे भिन्नार्थानामिति न युज्यते वक्तुमित्यर्थे सतीत्युक्तभ् । सेति सरो रस इत्यादिवैलक्षण्येन

प्रदी०-वृत्तिनिरूपितप्रकारत्रये नाम्न एव लाटानुप्रास इत्यर्थः । उदाहरणम्-सितकर् षीरुषकमला पौरुषलक्ष्मीर्लक्ष्मीश्च तवैवेत्यर्थः । यत्तु ''पौरुषं कमलमाश्रयो यस्याः सा पौरुषकमला ' इति व्याख्यानं तद्युक्तम् । अर्थभेदेनानुदाहरणत्वापत्तेः । अत्र कर-करेत्येकसमासो विभा विभेति भिन्नो समासो, कमला कमलेति पूर्वस्य समास उत्तरस्या-समास इति त्रयाणामुदाहरणम् ।

तदेवं०।

व्याख्यातम्।

अर्थे०।

अर्थाभिन्नानां भिन्नार्थानामित्यर्थः । एतच लाटानुप्रासेऽतिन्याप्तिनारणाय । तन्माने च कृते समरसमरसोऽयमित्यादौ द्वितीयाद्यावृत्तेरर्थाभावादन्याप्तिः स्यादत उक्तम्—'अर्थे सित'

ड॰-नाम्नः सवृत्तीति । नाम्न इत्युपल्रक्षणम् । जित्वा विश्वं भवानद्य विहरत्यवरोघनैः । विहरत्यप्सरोभिस्ते रिपुवर्गी दिवं गतः ॥

इति केचित् । अर्थभेदेनेति । केचित्तु द्वितीयकमछापदस्यापि अर्शआद्यजन्तत्वेन कमछाश्रयेत्येवार्थः। पौरुषकमछाश्रयाभिन्ना कमछाश्रयेत्यर्थः। अच्प्रत्ययप्रकृतिकमछभागस्य चानुप्रास इत्याहुः । यद्यपि कमछा कमछेत्यत्र विभक्त्यन्तस्याप्र्यावृत्तिरस्ति तथाऽपि प्रकृतिभागस्यापि साऽम्तीत्यदोषः । तदेवभिति । छाटानुप्रास इत्यर्थः । द्वितीयाद्यावृ-

१ क. °मासा°। २ ग. °तीत्याद्युक्त°। ३ क. °म्, बा श्रुतिः सरो°।

तेनैव ऋमेण स्थिता।

पादतद्भागवृत्ति तद्यात्यनेकताम् ॥ ८३ ॥

प्रथमो द्वितीयादौ (३) द्वितीयस्तृतीयादौ (२) तृतीयश्रतुर्थे (१)
प्रथमिश्चिष्वपि (१) इति सप्त । प्रथमो द्वितीये तृतीयश्रतुर्थे,
प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्तृतीये, इति द्वे । तदेवं पादजं नवभेदम् । अर्थाद्वात्तः
श्चोकाद्वत्तिश्चेति द्वे । द्विषा विभक्ते पादे पर्थमादिपादादिभागः
पदी ० — इति । यद्यर्थस्तदा भिन्न इत्यर्थः । वर्णानामिति बहुवचनमिवविक्षितम् । द्वयोरिप प्रमक्तव्यवहारात् । सेति । पूर्वेणैव क्रमेण स्थितेत्यर्थः । अतः सरो रस इत्याद्वा नातिप्रसङ्गः । एवं च समानार्थत्वाभाववत्समानानुपूर्वीकानेकवर्णावृत्ति यमकिमिति छक्षणं द्रष्टव्यम् ।

तदेतद्विभजते-पापतद्भाग ।

प्रथमपादो यदि द्वितीये पादे यम्यते तदा मुखं नाम यमकम् । तृतीये चत्तदा संदंशः । चतुर्थे चेत्तदाऽऽवृत्तिः । एवं द्वितीयपादश्चेतृतीये तदा गर्भः । चतुर्थे चेत्तदा संदष्टकम् । तृतीयश्चेच्चतुर्थे तदा पुच्छम् । प्रथमिश्चषु चेत्तदा पिक्तः । महायमकिमिति केचित् ।पादत्रययमकं तु न चमत्कारकारि । अतो न प्रयुक्तम् । इत्येकैकपादा-वृत्ती सप्त भेदाः । प्रथमो द्वितीये तृतीयश्चतुर्थे चेत्तदा युग्मकम् । प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्तृतिये चेत्तदा परिवृत्तिः । इत्यर्थाभ्यासमृते पादद्वयावृत्ती द्वयमिति नव भेदाः । अर्थावृत्तिस्तु उ०—त्तेरिति । समरतेऽमरतेजिस पार्थिवे, इत्यादावुभयोरनर्थकत्वादित्यपि बोध्यम् ।

द्रष्ट्रव्यमिति । क्विद्वर्णभेदेऽपि श्रुतिसाम्येन यमकं भवति । तदुक्तम्— यमकादौ भवेदैक्यं डलयो रलयोर्ववोः । श्वयोर्नणयोश्चान्ते सविसर्गाविसर्गयोः ।। सबिन्दुकाबिन्दुकयोः स्यादभेदप्रकल्पनम् । इति

यमकं तु विधातव्यं न कथंचिद्पि त्रिपात्। इति च।

यथा—मुजलतां जडतामबलाजन इति ।

पादः । पद्यचतुर्थीशः। तत् । यमकम् । सप्तः भेदा इति । शुद्धा एते । संकीर्णभेदानाह—प्रथमो द्वितीय इति । युग्मकिमिति । मुखपुच्छयोः संयोगा- दिति भावः। परिवृत्तिरिति । आवृत्तिगर्भयोर्थीगादिति भावः। नव भेदा इति । पादावृत्ताविति शेषः । अर्थावृत्तिरिति । संदंशसंदष्टकयोः संकरोऽत्रेति भावः।

१ क. प्रथमश्रतुर्थे द्वितीयस्तृतीयमिति प्रथमो द्वितीये तृतीयश्रतुर्थे इति द्वे । २ ग. °श्रमपा° । ३ क. °तीयपा° ।

पूर्ववद्द्वितीयादिपादादिभागेष्वन्तभागोऽन्तभागेष्विति विंशतिर्भेदाः । इलोकान्तरे हि नासौ भागाद्यत्तिः । त्रिखण्डे त्रिंशचतुःखण्डे चत्वारिंशत् । प्रथमपादादिगतान्त्यार्धादिभागो द्वितीयपादादिगत आद्यार्धादिभागे यम्यत इत्याद्यन्वर्थतानुसारेणानेकभेदम्, अन्तादिकम् । आद्यन्तिः कम्, तत्त्सम्रचयः, मध्यादिकम्, आदिमध्यम् , अन्तमध्यम् , मध्यान्तिकम् , तेषां समृचयः । तथा तिस्मन्नेव पाद आद्यादिभागानां प्रदी०—समुँदः । स्रोकावृत्तिर्महायमकम् । तदुभयमपि पादावृत्तिविशेष एवेत्येकादश पादयमकभेदाः ।

पाद्यमकभेदाः ।

पाद्यमकभेदाः ।

पाद्यमकभेदाः ।

पाद्यमकभेदाः ।

पाद्मागवृत्ति बहुभेदम् । तथा हि—द्विधा विभक्तेषु पादेषु प्रथमादिपादानामाद्यः

मागाः पूर्ववद्द्वितीयादिपादेष्वाद्यभागेष्वेव यदि यम्यन्ते तदा पूर्ववन्मुखादयो दश भेदाः।

श्लोकान्तरे भागावृत्तिने स्वदत इति श्लोकावृत्तिस्थानीय एकादशो भेदो भागावृत्ती नास्ति। एवं प्रथमादिपादानामन्त्यभागस्य द्वितीयादिपादान्त्यभागेष्वेव यमने पूर्ववहश भेदाः।

एवं द्विखण्डीकृतेषु पादेषु विंशतिः । त्रिखण्डीकृतेषु त्रिंशत् । चतुःखण्डीकृतेषु चत्वारिं-

शुद्धेदाः स्थानापरिवर्तिनो भवन्ति ।

अथ स्थानपरिवर्तनभेदाः। प्रथमादिपादानाभैन्त्यादिभागा द्वितीयादिपादानामाद्यादिभागेषु यम्यन्त इत्याद्यन्वर्थतानुसारेणान्ताद्यादि यमकादयः प्रभेदा भवन्ति। तथा हि - द्विखण्डे यथा प्रथमपादस्यान्त्यमधे द्वितीयपादस्याऽऽद्याधे चेद्यम्यते तदाऽन्तादियमकम्। प्रथमभाग एव चे-दन्त्यभागे तदाऽऽद्यन्तयमकम्। एवं प्रथमपादस्याऽऽद्यन्तभागो द्वितीयस्यान्तादिभागयोर्थदि यम्यते तदाऽऽद्यन्तान्तादियमकयोः समुच्चयः। अत्र त्रिखण्डं चतुःखण्डयोः पूर्वपादम्यभाग उत्तरपादस्य।ऽऽदिभागे यदि यम्यते तदा मध्यादियमकम्। पूर्वस्याऽऽदिभागश्चेत्तदुत्तरपादस्य उ०-पादाद्यित्तिकेष इति । पादद्वयस्यार्थत्वात्पादचतुष्टयस्य च श्लोकत्वादिति भावः। दश्च भेदा इति । प्रथमपादाद्यभागो द्वितीयतृतीयचतुर्थपादाद्यभागेषु यम्यत इति त्रिधा । द्वितीयपादाद्यभागस्वृत्वीयपादाद्यभागश्चतुर्थपादाद्यभागश्चतुर्थपादाद्यभागश्चतुर्थपादाद्यभागश्चतुर्थपादाद्यभागश्चतुर्थपादाद्यभागत्वर्थस्य हितीयपादाद्यभागस्वृत्तीयपादाद्यभागत्ति इत्यपर इति सप्त शुद्धसेदाः । प्रथमपादाद्यभागत्वर्थेषादाद्यभागत्वर्थस्यत्वर्थपादाद्यभाग इत्येकः संकरः । तथा प्रथमचतुर्थपादाद्यभागयोर्द्वितीयतृतीपादाद्यभागयोध्य तुरुयत्वेऽपरः संकर इति नव । अर्घावृत्त्या समं पूर्ववह्शेत्यथः । श्लोकान्तर इति । एवं च भागावृत्ती भागिनः श्लोकस्याऽऽवृत्तिभवत्येव। अत्वित्यवधाने हि त्रिचतुराद्यसरावृत्ती न चमत्कार इति भावः । अन्तादीति । आदिनाऽऽद्यसंग्रहः । आद्यादित्यादिनाऽन्त्यसंग्रहः । प्रथमभाग

१ ग. °तीयतृतीया°। २ क. °तिभेदाः। ३ क. हि न भा°। ४ क. ग. °नुसरणेनाने°। ५ ग. अन्त्यादि°। ६ क. °मुद्गकम्। ७ क. °मन्तादि°। ८ क. °ण्डयोः।

मध्यादिभागेषु, अनियते च स्थान आवृत्तिरिति प्रभूततमभेदम् । तदेतत्का-व्यान्तर्भडुभूतिमिति नास्य भेदलक्षणं कृतम् । दिङ्मात्रमुदाहियते—

सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्। सन्नारीभरणोऽमाय ततस्त्वं पृथिवीं जय ॥ ३६० ॥ विनाऽयमेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना। महाजनोऽदीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसादरम्॥ ३६१ ॥

प्रदी ० — मध्यभागे तदादिमध्ययमकम् । पूर्वस्य मध्यादिभागौ चेदुत्तरस्याऽऽद्यमध्ययोस्तदा मध्याद्याद्यादिमध्ययोः समुच्चयः । एवं प्रथमस्यान्त्यभागो द्वितीयस्य मध्यभागे चेत्तदाऽन्त्य-मध्यम् । पूर्वस्यामध्यभागश्चेद्द्वितीस्यौन्त्यभागे तदा मध्यान्तिकम् । पूर्वस्यान्त्यमध्यभागौ चेद्द्वितीयस्य मध्यान्त्यभागयोस्तदाऽन्त्यमध्यामध्यान्त्ययोः समुच्चयः । यद्यपि पूर्वस्याऽऽदिभाग उत्तरस्यान्त्यभागे चेत्तदाऽऽद्यन्त्यंकं मध्यभागस्त्वाद्यभागे चेत्तदाऽन्तादिकामित्यादि प्रकारद्वयं संभवति तथाऽपि द्विखण्डान्तर्गतमेव तदिति पृथङ्न गण्यते । सर्वेषां चेषामपरः समुच्चय इति भिन्नपादे यमने प्रभेदाः । एवं तस्मिन्नेव पाद आद्यादिभागानां मध्यादिभागेष्वावृत्तौ भेदा द्रष्टन्याः । सर्वे चैते नियतस्थान।विवक्षया स्थानयमकभेदाः। अनियतेषु स्थानेष्वावृत्तौ रिति अस्थानयमकभेदाः अपि बहवो भवन्तीति प्रभूततमभेदं यमकम् । तदेतत्कान्ये गडुभूतमिति नास्य छक्षणं कृतम् । दिङ्भात्रं तूदाहियते ।

तत्रैकपादाम्यासेषु संदंशो यथा—सन्नारी०। द्विपादाम्यासे यमकं यथा — विनाऽयमे०।

उ०-एव चेदिति । प्रथमपादाद्यमधे द्वितीयपादान्त्यभाग इत्यर्थः । अस्थानयमकेति । पादादिन्यवस्थाश्नन्यगद्यादावेते द्रष्टन्या इत्याहुः । गडुभूतिमिति । गृदार्थप्रतिसंघानवि- सम्बेनाऽऽस्वाद्विच्छेदादिति भावः । काचितु प्रन्थिभूतमिति पाठः । यथेक्षुदण्डे प्रन्थि- श्चर्यणेन रसानिः सरणे व्यवधायकस्तथा कान्ये यमकामिति भावः । गडुशब्देनापीदमेवो- च्यते । स्रक्षणम् । विशेषस्रक्षणम् ।

सन्नारीति । सतीं नारीं विभित्तें एवंभूता योमा गौरी तां याति यस्तं चन्द्रशेखर-माराघ्य त्वं पृथिवीं जय । कीदृशस्त्वम् । सन्। मृता अरीणां इभा यत्र तादृशो रणो यस्य सः । अमायो मायाशून्य इति संबोधनम् । ततो रणात् ।

विनेति । अयं महाजनो, विश्वासी ना चु विना पक्षिपुरुषः कर्म यमेन कर्त्री मानसं चित्तं तदेव मानससरस्तरमात् । अरं श्रीध्रमदीयताखण्ड्यंत । कीदशेन यमेन विना पक्षिरूपेण विभीरुण्डसंज्ञुकः पक्षी तत्तुल्येनेत्यर्थ इति काश्चित्। अनेन दुर्लक्ष्यत्वम्।

१ क. °स्यान्तभा°। २ क. , °न्त्यकमन्तभा° । ३ क. °दाः । नि । ४ क. °रिति स्था°।

स त्वारम्भरतोऽवश्यमवलं विततारवम् ।
सर्वदा रणमानैषीदवानलसमस्थितैः ॥ ३६२ ॥
सत्वारम्भरतोऽवश्यमवलम्बिततारवम् ।
सर्वदारणमानैषी दवानलसमस्थितः ॥ ३६३ ॥
अनन्तमहिमव्याप्तविश्वां वेधा न वेद याम् ।
या च मातेव भजते प्रणते मानवे दयाम् ॥ ३६४ ॥

प्रदृश्चि-श्लोकाम्यासे महायमकं यथा—स त्वारम्भ०।

द्विलण्डेषु भिन्नपादे पादभागाभ्यासेषु द्वितीयपादान्त्यभागस्य चतुर्थपादान्त्यभागे यमने संदृष्टं यथा—अनन्त ।

उ०-पुनः कीहशेनेनस्तद्भोगस्थानं नयता यद्घाऽयं शुभावहिविधि विनेनः पापं तत्फलं नरकादि नयता यमेनेत्यर्थः । पुनः कीहशेन । असुखादिना प्राणमक्षकेण । पुनः कीहन् शेन । सुखादिनोनयता न्यूनं कुर्वता । कीहशः पुरुषः । महमुत्सवमजन्ति क्षिपन्ति ये दुर्जनास्तन्नोदी तद्पसारकः । पुनः कीहशो महाजन उत्कृष्टगुणवान् । यतमानानां रिस्तिमिच्छतां सादं दुःवं राति द्दातीति खण्डनिक्रयाविशेषणम् ।

स त्वेति । स तु प्रकान्तो राजा, आरं आरिसमृहं सर्वदाऽवश्यं निश्चयेन भरतोऽ
तिश्येन रणं युद्धमानेषीत्प्राणितवान् । कीद्दगारमबलं बलरहितम् । विततारवमितशयकृतहाहाशब्दम् । केचित्तु इदं द्वयं क्रियाविशेषणम् । तेन सैन्यं विनैव सिंहनादं
विस्तीर्थ रणसंचरणं चकारेत्यर्थ इत्याहुः । किंभूतो राजा । अलसं मन्दमवान् । अगच्छन् । शीघ्रं गच्छित्रत्यर्थः । पुनः किंभूतः । ए विष्णो स्थितः । यद्वाऽस्थीनि
तस्यित, इति अस्थितः । तसु उपक्षये । सान्तत्वेऽिष धातुत्वाद्दीर्घाभावः । सान्त्विककर्मः
रतः स राजा । किंभूतमारम् । अवश्यं वश्यतामनापन्नम् । पुनः किंभूतम् । अवलिक्वतं
तारवं तरोर्भावोऽनम्नत्वं येन । अवलिक्तानि वस्त्रतया स्वीकृतानि तारवाणि वलकलानि
येनेत्यि किथ्वत् । पुनः किंभूतो राजा । सर्वदा रणे यो मानस्तिदिच्छाशीलः । द्वानलेन
समं स्थितं यस्य सः । अहितानां संतापकारित्वेन द्वानलसाम्यम् ।

अनन्तेति । अनन्तेन महिम्ना न्याप्तं विश्वं यया ताहरामि । यां वेघा ब्रह्माऽपि न वेद तत्त्वतो न जानाति । या च त्रणते मानवे मातेव दयां भजते ।

९ फ. °तः । पुनर्खं श्लोकः । अनन्तं । ९ क. °षु चतुर्थपादान्तभागे द्वितीयपादान्तभागस्य

यदानतोऽयदानतो नयात्ययं न यात्ययम् ।
शिवे हितां शिवेहितां स्मराभितां स्मरामि ताम् ॥ ३६५ ॥
सरस्वति प्रसादं मे स्थितिं चित्तसरस्वति ।
सर स्वति क्रुरु क्षेत्र-कुरुक्षेत्र-सरस्वति ॥ ३६६ ॥ ,
ससार साकं दर्पेण कंदपेण स्सारसा ।
शरन्वाना विश्वाणा नाविश्वाणा शरन्ववा ॥ ३६७ ॥
मधुपराजि-पराजित-मानिनीजनमनःसुमनःसुरिभ श्रियम् ।
अभृत वारितवारिजविष्ठवं स्फुटिनतास्रतनास्रवणं जगत् ॥ ३६८ ॥

प्रदी • - अस्मिन्नेवाऽऽचैन्तकं पादे यथा - यदानतो ० ।
प्रथमपादाद्यभागस्य द्वितीयादिपादानामन्त्यौद्यभागेषु यमने पूर्वार्घ आद्यन्तकमुत्तरार्घ
आद्यन्तान्ताद्ययोः समुच्चयो यथा - सरस्वति ० ।
द्वयोराद्यन्तान्तादिकयोः समुच्चयो यथा - ससार ० ।
चतुःखण्डे पादे द्वितीयभागस्य तृतीयभागे यमनं यथा - मधुपराजि ० ।

उ-•पाद इति । एकपाद आद्यन्तयमकामित्यर्थः ।

यदानत इति । यस्यां पार्वत्यामानतोऽयं जनो नयात्ययं नीतिनाशं न याति । कुतः । तथैवायस्य शुभावहविधेदीनतः शिवेन शंकरेणेहितां शिवे कल्याणे हितां कल्याणदात्रीं स्मरेण कामेनामितां स्मरानिमित्तमपरिच्छिन्नस्मरभावामहं स्मरामित्यन्वयः ।

स्वरस्वतीति । हे सरस्वति वाग्देवि प्रसादं सर गच्छ प्रसन्ना भवेत्यर्थः । मे मम चित्तरूपसरस्वति समुद्धें स्थितिं स्वति । सुष्ठु अतिरायेन कुरु क्षेत्रं रारीरमेव कुरुक्षेत्रं क्षेत्र-विरोषस्तत्र सरस्वति सरस्वत्याख्यनदि संबोधनविरोषणम् । नद्याः समुद्धेऽवस्थानमुचितमिति भावः । द्वयोरिति । द्वयोरप्यर्थयोरित्यर्थः ।

ससारेति । रारत्कंद्रिंण कं ब्रह्माणं द्र्यतिति कंद्र्यस्तेन मद्नेन द्र्रेण द्र्वता साकं सह ससार गतवती । कीह्शी शरत् । ससारसा । सारसाः पक्षिविशेषाः पद्मानि च तैः सहिता । नवं कर्द्माभावात् , अनः शक्टं तन्मार्गे यस्यां सा नवानां शरं सराख्यं विश्राणा पुष्णन्ती । पोषश्च परिपाकछक्षणः । नाविश्राणा वीनां पक्षिणां श्वाणो यत्र सा विश्राणा । न विश्राणा अविश्राणा । न अविश्राणा नाविश्राणा पक्षिशब्दसहिते-त्यर्थः । नवा प्रशस्ता ।

मधुपेति। जगिक्छ्यमभृत। कीद्दशम् । मधुपराज्या भ्रमरपङ्कत्या पराजितानि मानि-नीजनमनां सि याभिः, , एवंभूता याः सुमनसस्ताभिः सुरभि । वारितो वारिजानां विष्ठवो विभावो यत्र तत् । स्फुटितानि विकसितानि ताम्राण्यालोहितानि ततानि विस्तीर्णानि

१ ग. °म्। समुचययमकम्। सर°। २ क. चित्ते स°। २ क. °ति। वर्णमेदयमकम्। ससार°। ४ ग. °मालिनी°। ५ क. °युन्त्यकं। ६ क. °मन्ताय°।

एवं वैचित्र्यसहस्रैः स्थितमन्यदुत्रेयम्। वार्च्यभेदेन भिन्ना ययुगपद्भाषणस्पृशः।

श्लिष्यिनित शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा ॥ ८४ ॥ अर्थभेदेन शब्दभेद इति दर्शने काव्यमार्गे स्वरो न गण्यत इति च नये वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद्युग्तःहुच्चारणेन श्लिष्यन्ति भिन्नं स्वरूपमपद्दनुवते स श्लेषः । स च वर्णपदलिङ्गभाषाप्रकृतिपत्ययाविः

प्रदी, -एवं वैचिज्यसह्स्रैः स्थितमन्यदृष्युह्यम् । वाच्यप्रभेद० ।

अर्थमेदेन शब्दमेद इति नयेन भिन्नाः शब्दाः ' काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते ' इति नयेन युगपदुच्चारणविषयतया यच्छिल्ण्यन्ति भिन्नं स्वरूपमपङ्नुवत एकवृन्तगतफलद्धः यन्यायेन यत्रार्थद्वयप्रतीतिः स श्लेष इत्यर्थः। अक्षरादिभिरिति । वर्णपदालिङ्गभाषाप्रकृतिः

उ०-आम्नाणा वनानि यत्र तत्। केचित्तु तादशः सुमनसः पुष्पाणि यत्र। सुरमौ वसन्ते तस्य वसन्तस्य रुक्ष्मीमित्यर्थ इत्याहुः। एविमिति।

तन्व्यां तन्व्यां न संमाति तस्या लावण्यसंचयः।

इत्यादि । तन्व्यां क्रशायाम् ।

वाच्यप्रभेदिति । यच्छब्दाः श्किष्यिति स श्रेषः । श्रेषणं चागृहीतिभिन्नस्वरूपः त्वम् । भेदाग्रहे दोषमाह— युगपिति । एकोचारणेत्यर्थः । एको यः कण्ठताल्वाद्यामि- घातानुकूल्यत्नस्तिद्विष्यत्वं समानाः पूर्वीकत्वं च दोष इति भावः । श्रेतो धावतीत्यादौ हि समुदायद्वयमेकोच्चारणानुकूलकिकौशलेनैकिमिव गृह्यते । इतः श्रेत्युच्चारणे तद्योगात् । वाच्यः । प्रकृते बोध्यः । सङ्घदुच्चरितः शब्दः सङ्घद्र्यप्रत्यायक इति नय इदम् । नानार्थेषु श्रिष्टेषु च यत्रानेकत्र प्रकरणादिकं युगपदवतरित तत्र श्रेषः । यत्र क्रमेण तत्राऽऽवृत्तिः । यत्रैकत्रेव तत्र व्यञ्जनेति स्थितिः । एकानुपूर्वीकत्वेऽपि तत्तद्यीनेद्यपितवृत्तिभेदाच्छब्दभेदो द्रष्टव्यः । तदाह—अर्थभेदेनेति । वर्णश्रेषेऽपि स्वयत्वितसमुदायद्वाराऽर्थभेदो बोध्यः । स्वरूपभेदेनेव तत्र भेदादस्यानावश्यकता वा । नतु भिन्नसमासानां श्रेष उदात्तानुदात्ताः दिस्वरभेदे भेदग्रहो दुरपह्वव इत्यत आह—काव्येति । एवं चैकोच्चारणापह्नतभेदकभिन्नाः र्थकसद्दानानाश्चद्वत्त्वं श्रेष इति फल्किम् । अर्थभेदग्रहोत्तरं शब्दभेदग्रहस्त्विक्तिकरः । सङ्दुच्चरित इति नियमानङ्गीकर्तृणां मत एकदा गृहीतनानार्थतात्वर्यकः शब्दः एव श्रेष इत्यपि सुवचम् । एकवृन्तगतफललद्वयन्यायेनेति । अभङ्गश्चेषाभिप्रायेणेदम् । समङ्गेऽपि

१ क. °च्यप्रभेदिभ °।

भक्तिवचनानां भेदादष्ट्या । क्रमेणोदाहरणानि—
अलंकारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो
विशीर्णाङ्गो भृङ्गी वसु च दृष एको बहुवयाः ।
अवस्थेयं स्थाणोरिप भवति सर्वामरगुरोविंधो वक्ते मूर्धिन स्थितवित वयं के पुनरमी ॥ ३६९ ॥
पृथुकार्तस्वरपात्रं भूषितिनःशेष्मरिजनं देव ।
विलसत्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम् ॥ ३७० ॥
भक्तिप्रहृविलोकन्यणियनी नीलोत्पलस्पर्धिनी
ध्यानीलम्बनतां समाधिनिरतैनीतिहितप्राप्तये ।
लावेण्यैकमहानिधी रासेकतां लक्ष्मीहशोस्तन्वती
युष्माकं कुरुतां भवातिश्रमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः ॥ ३७१ ॥

प्रदी ०-प्रत्ययविभक्तिवचनभेदादृष्ट्या श्लेष इत्यर्थः ।

अत्र वर्णश्लेषो यथा-अलंकारः०।

अत्र विधावित्यत्र विधिविधुराब्दयोरिकारोकारयोर्भेदाद्वर्णश्लेष:।

पदश्छेषो यथा--पृथुकार्त०।

अत्र पृथुकानां बालानामार्तस्वरस्य पात्रम् । पक्षे पृथु बहुलं कार्तस्वरस्य पात्रं यत्रेत्यादिक्रमेण पद्भेदात्पद्श्छेषोऽयम् ।

लिङ्गवचनयोः श्लेषो यथा-भक्तिपह्न०।

उ०-शब्दद्वारेति बोध्यम् । अष्टघेति । समङ्गश्छेष इत्यर्थः । विधावित्यादावादेशिनि भेदेऽपि आदेशमादाय साद्दश्यं बोध्यम् ।

अलंकार इति । राङ्का भयम् । नरो मनुष्यः । विशीणं गलितम् । वसु धनम् । स्थाणोरीश्वरस्य । अमरा देवाः । वके कुटिलाकारे । विधी बालचन्द्रे । श्रेयः प्रतिकू-लादष्टं च । पदश्लेषोऽयिमिति । समासघटकत्वेन पदानां श्लेषोऽत्र बोध्यः । समासस्य । पदत्वाद्वा तत्त्वम् ।

भक्तीति । भक्तिप्रह्वो विलोकनस्य कर्ता कर्म वा । प्रणायिनीति स्त्रिया प्रथमैक-वचनं नपुंसके द्विष्चनं च । एवमग्रेऽपि । नीलोत्पलस्पर्धित्वं नेत्रपक्षे संनिवेशवौशि-ष्टचेन । तनुपक्षे श्यामत्वमात्रेण । नेत्रपक्षे हितप्राष्ठये । तनुपक्षे नीता, ईहितप्राष्ठये । नेत्रस्य नपुंसकत्वेऽपि निधिशब्दस्याजहिङ्कात्वान्महानिधीति द्विवचनम् । निधिना शेविधः पुमा नित्यमरः । तनुपक्षे महानिधिः, दूलोपेति दीर्घः । कुरुतामिति परस्मैपदद्विवचनम् , आत्मने-

१ क, °नाळोकनतां। २ क. ग. °वण्यस्य म°।

एवं वचनश्लेषोऽपि।

महदेसुरसंधं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे।
हर बहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा।। ३७२॥
अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यित।
सामध्येकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः।। ३७३॥

प्रदी ० अत्र प्रणियनी इति स्त्रियां प्रथमैकवचनं नपुंसके तद्द्विवचनं चेति छिङ्कवचनयोः श्लेषः । एवमग्रेऽप्यूह्यम् ।

भाषाश्चेषो यथा - महदे०।

अत्र प्राकृते—

मम देहि रसं धर्मे तमावशामाशांगमागमाद्धर नः। हरवधः शरणं त्वं चित्तमोहोऽपसरतु मे सहसा॥

इत्यर्थकानि पदानि । संस्कृतपक्षे तु—महद उत्सवदे सुरेण संघा संधानं यस्मात्त-मागमाहरणे समासङ्गमव । बहु सरणं संसाररूपं यस्मात्तं चित्तमोहमवसरे उमे हर सहसा इत्यर्थकानि पदानि ।

प्रकृति इलेषो यथा — अयं सर्वाणि ।

अत्र वक्ष्यतीति वहिवच्योर्छिटि कृदिति कुन्ततिकरोत्योः किपि तुरुयं रूपमिति प्रकृतिश्लेषौ ।

उ०-परैकवचनं च । लिङ्कावचनेति । लिङ्कापदेन लिङ्काबोधकः शब्दः । रूपसाम्येन स्त्रािश्किपुंलिङ्कायोर्द्विवचनैकवचनयोश्च श्लेषः । वा पुंसि पद्मामित्याद्यनुशासनाञ्चिङ्कं प्राति-पदिकार्थ इत्यर्थः । विशेषणानां विशेष्यलिङ्कायाहित्वनियमादिति भावः । कुरुतामिति द्विवचनैकवचनयोर्पि श्लेषो बोध्यः । भाषेति । संस्कृतप्राकृतस्त्रेत्यर्थः ।

महदे इति । संस्कृतपक्षे हे उमे गौरि मे ममाऽऽगमाहरणे वेदविद्योपार्जने तं समासङ्गं संसक्तिमव रक्ष । अवसरे मोहापचयोचितकाले चित्तमोहं सहसा झटिति हर। कीट्या आगमाहरणे । महद उत्सवदे । संबोधनविशेषणं वैतत् । किंभूतं समासङ्गम् । सुरैरेंदैवै: संघा संधिर्मिलनं यस्मात्तथा । किंभूतं चित्तमोहम् । बहुसरणमनेकप्रसरणं बहु स्नरणं संसारह्मं यस्मात्तथा । प्राकृतपक्षे तु ।

मह्यं देहि रसं धर्मे तमावशामाशां गमागमाद्धर नः । हर वधृः शरणं चित्तमोहमपसरतु मे सहसा ॥

नोऽस्मत्संबोधिनीं तमोवशां तमोगुणयुक्तामाशां गमो गमनं मरणमागमः पुनर्जन्म यिस्मिस्ताद्दशात्संसाराद्धर वित्तमोहं मोहशब्दस्य गुणवाचकत्वात्हीबे गुणगा इति सूत्रेण नपुंसकत्वम् । े

अयिमिति। कृदिति कृत्ततिकरोत्योः किपि तुल्यं रूपम्। वक्ष्यतीति वहिवच्योर्छिटि तुल्यम्। हृदि स्वहृद्ये ज्ञेषु विद्वतम् च।

रजिनरमणमौलेः पादपद्मावलोकक्षणसमयपराप्तापूर्वसंपत्सहस्तम् ।
प्रमथिनवहमध्ये जातुचित्त्वत्मसादादहम्रचितरुचिः स्यात्रन्दिता सा तथा मे ॥ ३७४॥
सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भवच्छेदतत्परः ।
नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुवर्तनम् ॥ ३७५॥
भेदाभावात्पट्टत्यादेर्भेदोऽपि नवमो भवेत् ।

प्रदी०-विभक्तेवैचित्र्यविशेषहेतुतया पृथगुपादानात्प्रत्ययपदं । तदितिरिक्तपरम् । तच्छ्-लेषो यथा-रजिन्समणः ।

अत्र निद्तोति तृचि तिले च रूपम् । तेनाहं निद्ता नन्दकः स्याम् । तथा सा निद्ता निद्दो भावो मे स्यादित्यर्थः । विभक्तिक्लेषो यथा— सर्वस्वं ० ।

अत्र हर भवेत्यनयोः संबोधनत्विक्रयापद्त्वाभ्यां सुप्तिङ्विभक्त्यन्तत्वम् । एवमायासीत्यादिक्रियापद्त्वे च विभाक्तिन्छेषः । एवमन्यत्राप्यूह्यम् ।

#### भेदाभावा २।

उ०-रजनीति । चन्द्रमौलेश्चरणकमलावलोकनमेव क्षण उत्सवस्तत्समय एव पराष्ठं सम्यगासमपूर्वा या संपत्तत्सहस्रम् । यद्वाऽपूर्वमदृष्टं संपत्सहस्रं च यस्मिन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा प्रमथा गणास्तत्समूहमध्ये जातुचित्कदाचिदुचिता रुचिर्यत्रेह्शी सा नन्दिनो भावो नन्दिता महादेवसेवकाविशेषता मे मम स्यात् । अथ चाहं त्वत्प्रसादात्त्वद्गणमध्य उचितरुचिः नन्दिता नन्दकः स्यामित्याशंसा। स्यान्नन्दितेति स्यां स्यादित्युत्तमप्रथमयोः, नन्दितेति तृच्तलोस्तुल्थं रूपम् । विभाक्तः । सुष्ठिङौ ।

सर्वस्विमिति । हे हर शंभो त्वं सर्वस्य सर्वस्वं यतो यतश्च भवस्य संसारस्य च्छेदे तत्परोऽतो नयो नीतिरुपकारश्च तयोः सांमुख्यं यत्र तादृशं तनुवर्तनं शरीरवृत्तिमायासि गच्छसीत्येकोऽर्थः । अपरस्तु त्वं सर्वस्वं ग्रामिहरण्यादि हर त्वं छेदतत्परो बन्धच्छेद-परो भवोपकारसांमुख्यं नय प्रापय । आयासोऽस्यास्तीति आयासि वर्तनं तपश्चर्यादि-योगिजीवितं तनु विस्तार्य । सर्वस्वादिकं हृत्वा तपः कारय येन मोक्षः स्यादिति तात्पर्यार्थः । क्रियापदत्वे चेति । णिन्यन्तायासपदत्वे चेति चस्यार्थः ।

भेदाभावादिति । पूर्वोक्तप्रकृत्यादिरूपभेदकौभावे यत्रार्थद्वये युगपत्तात्पर्यमवगम्यते स नवमः प्रकार इत्यर्थः । नवमोऽपीत्यिपिर्भिन्नक्रमः । उदाहरणम्—
योऽसक्रुत्परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः ।
श्वतकोटिदतां विश्वद्विष्ठधेन्द्रः स राजते ॥ ३७६ ॥
अत्र प्रकरणादिनियमाभावादद्वावष्यथौ वाचयौ ।
नतु • स्वरितादिगुणभेदाद्विस्नप्यत्नोचार्याणां तर्दभावादभिन्नप्रयत्नो

प्रदी ० — नवमोऽपीत्यपिर्भिन्नक्रमः । उदाहरणम् — योऽसकृत् ० । अत्रैकार्थमात्रनियतप्रकरणाद्यभावाद्द्वावप्यर्थौ वाच्यावेवेति 'भद्रात्मनो दुरिषरोहतनोः' इत्यादिन्न ध्वनित्वम् । नृतु श्रेषस्तावद्द्विधा — सभङ्गपदोऽभङ्गपद्ध्य । तत्राऽऽद्यः शब्द्श्यः । स्वरितादिगुणभेदाद्भिन्नप्रयत्नोच्चार्यतया भिन्नानां शब्दानां बन्धे जतुकाष्ट्रन्यायाच्छः बद्योरेव श्रिष्टत्वात् । द्वितीयस्त्वर्थश्रेषः । स्वरितादिगुणाभेदादेकप्रयत्नोच्चार्यतया शक्कभेदाः भावादेकवृन्तगतफलद्वयन्यायेनार्थयोरेव श्रिष्टत्वात् । यद्यपि 'अर्थभेदेन शब्दभेदः' इति नयेन द्वितीयेऽपि शब्दस्य भेदस्तथाऽप्युपपत्त्या शब्दभेदप्रतीतावप्येकताध्यवसायान्नास्ति शब्द-

उ०-योऽसकृदिति । राजपक्षे योऽसकृदनेकवारं परगोत्राणां शत्रुवर्गाणां पक्षस्य च्छेदे क्षणेनैव क्षमः । यद्वा छेदरूपे क्षण उत्सवे योग्यः । शतकोटीर्द्दातीति शत-कोटिदः।तत्तां विश्रत्। विबुधेन्द्रः पण्डितश्रेष्ठः स प्रकृतो राजा।इन्द्रपक्षे यः परगोत्राणां श्रेष्ठगिरीणां पक्षः पतत्रं तच्छेदोत्सवे क्षमः । शतकोटिना वज्रेण द्यति, असुरान्खण्डयति तादृशो विबुधेन्द्रो देवराजः । नियतप्रकरणेति । एवं च युगपदुनेकत्र प्रकरणाद्यवतारे श्हेषः । ऋमेण तद्वतार आवृत्तिः । यत्रैकत्रैव तत्र व्यञ्जनिति बोध्यम् । न ध्वनि-त्विमिति । द्वितीयार्थमादायेति भावः। उपमामादाय ध्वनित्वं तत्रापीष्टमिति द्वितीयो छासशेषे प्रदीपे स्पष्टम् । स्वरितादिगुणभेदादिति । आदिपदादुदात्तानुदात्तौ। गुणत्वं चैषां सजातीयेभ्यो भेदकत्वात्, तद्भेदेन भिन्नप्रयत्नोच्चारणयोग्यानां श्लेषभङ्गभयेन स्वर. भेदानाद्रणात् , एकप्रयत्नेनोच्चारणे शब्दश्लेष इत्यर्थः । यथा पृथुकार्तस्वरपात्रमित्यत्र समासभेदाद्विजातीयोचारणयोग्यत्वेन भिन्नयोः शब्दयोर्जवुकाष्ठ-यायेन श्रिष्ठहत्वमिति भावः । द्वितीयस्त्विति । योऽसक्कदित्यादिः । उपपत्त्येति । एवं चार्थभेद्प्रतीत्युत्तर-कालभवज्ञानविषयः सः । एकत्वेति । ततः पूर्वमित्यादिः । यतः शक्ततावच्छेदकानुपूर्व्य भेदाध्यवसायस्तयोरिति भावः । पूर्वोदाह्तेषु प्रकृत्यादिभेद्ग्रहं विनाऽर्थान्तरबुद्धिरेव नोदेतीति विशेषः । एवं च शक्तताविच्छेदकभेदे सभङ्गश्छेषस्तद्भेदेऽभङ्ग इति फल्लितम्। स एष इति । द्विविघोऽपि श्लेष इत्यर्थः । श्लेपस्थलेऽवरयमलंकारान्तरप्रतिभासत्वात्, चार्याणां च शब्दानां बन्येऽलंकारान्तरमतिभोत्पत्तिहेतुः शब्दश्लेषोऽर्थ-इलेषश्चेति द्विविधोऽप्येथीलंकारमध्ये परिगणितोऽन्येशिति कथमयं शब्दालंकारः । उच्यते । इह दोपगुणालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन यो

प्रदी॰ — भेदः । स एव निरवकाशतया सर्वाछंकारबाधक इत्यछंकारान्तराणां प्रतिभामा-त्रमुत्पाद्यति न तु तत्पर्योधिम् । यथा — स्वयं चं ।

अत्र पूर्वार्धेऽभङ्गपदो द्वितीयार्धे सभङ्गपदः श्हेषः । द्वयमप्युपमाप्रतिनोत्पत्तिहेतुः । साधर्म्याभावेन तस्याः प्ररोहाभावात् । यदुक्तम्—

एकप्रयत्ने चार्याणां तच्छायां चैव विभ्रताम् । स्वरितादिगुणैभिन्नेर्बन्यः श्ठिष्ट इहोच्यते ॥ अलंकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदैः । द्विविधैरर्थशब्दोक्तिविशिष्टं तत्प्रतीयताम् ॥

इति द्विविधो अप्यलंकारसर्वस्वकारादिभिर्थाश्रितत्वेनार्थालंकारमध्ये पठितस्तत्कथं शब्दा-लंकारमध्ये पठ्यत इति । उच्यते । दोषगुणालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः सोऽन्व-

उ०-श्लेषो निरवकाशतया सर्वालंकारबाधक इत्यर्थः । इतीति । अतो हेतोरित्यर्थः । अलं-कारान्तराणां प्रतिभामात्रभिति । इवशब्दश्रवणादापाततः शब्दरूपसाम्यमादाय सत्प्रतिभामुत्पाद्यति स्क्यं चेत्यादे । पर्यन्ते च शब्दस्यार्थधर्मत्वाभावपर्यालोचनायां तद्परोह एव । इवशब्दस्तूत्प्रेक्षयाऽपि कृतार्थः । तस्याश्च साधम्थेसंभावनयाऽप्युपपत्ते-रित्याहुः । न तु तत्पर्याप्तिभिति । न तु तत्कृतश्चमत्कार इत्यर्थः ।

स्वयं चेति । अस्मिन्गाठे न केवलं महत्संबन्धित्वेनैव स्ठाघनीया किं तु स्वयमप्येवं मृता इत्यर्थः । इयं चेति पाठेऽप्येष एवार्थः । गौरीपक्षे पछ्ववदाताम्री भास्वन्ती च यौ करी ताम्यां विराणिनी । सुखेनाऽऽप्यत इति स्वापम्। खल् प्रत्ययः । न स्वापमस्वापम् । दुःखप्रापम् । तादृशं यत्फलं मोक्षादि तत्र ये छुव्धास्तेषामीहितप्रदेष्टदात्री । प्रभातः संध्यापक्षे तु पछ्वताम्रिमिस्वत्करैः सूर्यकिरणैर्विराणिनी । अस्वापो निद्रामावः, तद्रूपफल् छुव्धे जने हितप्रदेष्टदात्री । पूर्वार्धे । भास्वत्करेत्यत्र । द्वितीयार्धे । अस्वापेत्यत्र । उपमापित्यत्र । प्रतिभाया उत्पत्तिहेद्धारिति षष्ठीतत्पुरुषः । गुणैभिन्ने-रिति । भिन्नेः स्वारितार्दिगुणैर्युक्तानामित्यर्थः । द्विविधेः पदारित्यन्वयः । अर्थाश्रितत्वे-रिति । अर्थद्वयप्रतीतावेवालंक्युरत्वोपगमाद्धीश्रितत्वेन द्वयोरप्यर्थालंकारतेति भावः ।

<sup>ु ा. °</sup>न्धे नियमेनालं°। २ क. ग. °प्ययमार्था°। ३ क. ग. °ध्ये ग । १

विभागः सोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामिव व्यवतिष्ठते । तथा हि । कष्टत्वादिगाः ढत्वाद्यनुपासादयो व्यर्थत्वादिमौढैचाद्यपमादयस्तद्भावतदभावानुविधायित्वा देव शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते।

स्वयं च पछवाताम्रभास्वत्करविरार्जिता ।

इत्यभङ्गः शब्दश्लेषः । प्रभातसंध्येवास्वापफललुब्धेहितपदा ॥ ३७७ ॥ इति सभङ्गः शब्दश्लेषश्च । इति द्वाविप शब्दैकसमाश्रयाविति द्वयोरिप श्चन्दश्लेषत्वग्रुपपन्नम् । न त्वाद्यस्यार्थश्लेषत्वम् । अर्थश्लेषस्य तु स विषयो यत्र ब्राब्दपारिवर्तनेऽपि न श्लोषत्वखण्डनौ । यथा---

> स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनाऽऽयात्यधोगतिम् । अहो सुसद्दशी दृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्यँ च ॥ ३७८ ॥

प्रदी - यव्यतिरेकाम्यामेव व्यवतिष्ठते। यत्र हि पर्यायान्तरपारेवृत्तिसहत्वं नास्ति तस्य श-ब्द्गतत्वं यत्र तु तत्सहत्वं तत्रार्थगतत्वम् । यथा कष्टत्वाद्यो दोषा गाढत्वाद्यो गुणा अनु-प्रासादयोऽलंकाराः शब्दगताः। पर्यायान्तरेणातदर्थोपस्थाने तेषामसंभवात् । व्यर्थत्वादयो दोषाः प्रौढत्वाद्यो गुणा उपमाद्योऽलंकाराश्चार्थगताः। पर्यायान्तरेणापि तद्श्रीपस्थापने तेषां संभवात् । उदाहृते च स्वयं च पछ्वेत्यादौ द्वयोरप्यर्थयोः शब्दपरिवृत्त्यसहतया द्वयोरिष शब्दालंकारत्वमेवोचितम्। न त्वाद्यस्याप्यर्थालंकारत्वम् । नन्वेवमर्थश्लेषः किं नास्त्येव । क एवमाह । कस्ताई तस्य विषयः । यत्र पदपरिवर्तनेऽपि न श्लेषभङ्गः । यथा---स्तोकेनो०।

अत्र स्तोकेनेत्य।दिपद्स्थानेऽरुपादिपद्पक्षेपेऽपि न श्लेषभङ्गः। यचोक्तम् । स्वयं चे॰

उ०-कष्टत्वम् । श्रुतिकदु । गाढत्वादयो गुणा इति । वामनोक्ताः । शब्दपरिवृ-च्यसहतयोति । भास्वत्पदास्वापपदयो।रित्यर्थः । न वार्थप्रतीत्युत्तरं शब्दयोर्भेदब्रहे . स्छिष्टत्वप्रहादर्थस्छेषता । अर्थप्रतीतेः प्राक् राज्दयोर्भेदाप्रहस्यैवालंकारत्वादित्याहुः ।

स्तोकेनेति । स्तोकमल्पमुन्नातिमुद्गमनमहंकारं च । अधोगतिमधःपतनं द्रिभ्रंशं च । मुवर्णादिगुरुत्वनिरूपको द्रव्यविशेषम्तुला इति प्रसिद्धम् । तस्याः कोटिः शिखरशः लाका । प्रक्षेपेऽपीति । एवमिवपदादे।रेव यथापिपदादपि साम्यावस्तेरुपमादेरप्यथीलंकारतः बोध्या । न च 'प्रसरति पुरतः सरित्प्रवाहः' इत्यत्र गिरित इत्युक्तेऽप्यनुप्रासत्वात्तस्या-प्यथिलकारता स्यात् । वर्णसाम्यरूपस्यार्थास्पर्शेन शब्दमात्रालंकारत्वमित्याशयात् ।

१ क. °प्रौढ युप° र क. °िजनी ग.। °िजनीत्यभङ्गश्च । ३ क. ग. °भङ्गश्च । ४ क. °ना 🜬 स्तो । ५ क. ग. श्स्य चेति ।

न चायमुपमापितभोतपत्तिहेतुः इलेषः। अपि तु श्लेपपितभोत्पत्तिहेतुरूपमा। तथा हि। यथा कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्कचितरामित्यादौ गुणसाम्ये क्रियासाम्य उभयसामेये वोपमा, तथा

सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशाविम्वमित । इत्यादौ शब्दमात्रसाम्येऽपि सा युक्तेत्र । तथा शुक्तं रुद्रदेन— स्फुटमर्थालंकारावेतावुपमासमुचयौ किं तु । आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥ इति ।

प्रदी०-त्यादावुदाहत उपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः, इति तद्प्ययुक्तम् । प्रत्युतोपमैवात्र श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुः । तद्घाधकत्वात् । तथा हि । साधर्म्याभावेनोपमायाः प्ररोहाभा-वादेव तावन्नोपमा बाध्या । यतः ' कमल्लीव मुखं मनोज्ञमेतत्कचितराम् ' इत्यादी मनोज्ञत्वस्य गुणस्य दीपिरूपायाः कियाया वोभयोवी साम्ये यथोपमा निर्वहित तथा सकलकलं पुरमेतज्ञातं संप्रति सुधांशुविम्बमिव '।

इत्यादावि शब्दमात्रसाम्येनापि सा युक्तैव। साधम्येमात्रस्योपमाप्रयोजकत्वात्। तस्य चार्थस्कपस्येव शब्दस्कपस्याप्यविशेषेण संभवात्। तथा ह्युक्तं रुद्रटेन—स्फुटमर्था०॥इति।

उ०-उपभैवात्रेति । उपभैवालंकारः सा तु श्लेषप्रतिभां जनयति । इवपदेन हि साम्यः बोधने किमनयोः साम्यमित्यपेक्षायां श्लेषस्य बुद्धचारोहात् । अन्यथोपमास्थले सर्वत्र समानधर्मवाचकपदे शब्दश्लेषस्यार्थश्लेषस्य वा सत्त्वादुपमाया निर्विषयत्वापत्तिः। तदाह—तद्धाधकत्वादिति । तावन्नोपमा बाध्येति । श्लेषं विनोपमायाः प्ररोहाभावादेवोपमा बाध्येति यत्तदुक्तं तत्तावन्नेत्यर्थः । कचतीति । शोभत इत्यर्थः । सकलकलमिति । कलकलशब्दिति भावः । न चार्थभेदाच्छब्दभेद इति मते नैकः शब्द उभयसा-धारणः । एकजातीयानुपूर्वीकत्वैनेकत्वाध्यवसायात् ।

यथा प्रह्लाद्नाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा ।

इत्यादे। शब्द्साम्यमात्रेणाप्युपमा । अन्वर्थसंज्ञावत्त्वस्यैव साधारणधर्मत्वादित्याहुः। एकजातीयानुपूर्वीकश्बद्बोध्यत्वेनेकीकृतस्तद्थे एव साधारणधर्म इत्यपि वक्तुं शक्यम्। इहापीति । सकलकलमित्यादावित्यर्थः । यद्वा ,शब्दालंकारमध्येऽपीत्यर्थः । एवं च क्रद्रटमत उपमासमुच्चय्योरुभयालंकारत्वम् । प्रकृते तु शब्दस्यापि सामान्यत्विमत्येताव-

१ ग. °म्ये चोप° । २ ग. °ति सितां छु° । ३ ग. °त्यादिश° । ४ ग. °था चोक्तं । ५ क. साधम्यीभि° । ६ क. तथोक्तं । ,

न च कमल्रमिव मुखमित्यादिः साधारणधर्मपयोगश्र्न्य उपमाविषय इति वक्तुं युक्तम् । पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेः ।

त्वमेव देव पातालमाशानां त्वं निवन्धनम् । त्वं चामरमरुद्धमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥ ३७९ ॥

प्रदी ० - अथात्रं साधर्मसंभवेऽपि नोपमा । साधारणधर्मप्रयोगश्चन्यो हि कमलमिव मुखिमित्येतावन्मात्रादिरुपमाविषयः । अत्र तु राब्द्रुप साधारणधर्मप्रयोग एवेति वैयाः त्याद्वक्तव्यं तदिप न युक्तम् । पूर्णीपमाया निर्विषयत्वापत्तेः । साधारणधर्मप्रयोग उपमात्वानावात् । तद्प्रयोगे त्वपूर्णत्वात् । तदेतदुक्तम् । न च कमलिव मुखिमित्यादिः साधारणधर्मप्रयोगश्चन्य उपमाविषय इति वक्तुं युक्तम् । पूर्णीपमाया निर्विषयत्वापत्ते-रिति । केचित्पुनस्तदन्यथा व्याचक्षते — तथा हि । यत्र साधारणधर्मोद्धारेऽप्युपमा संभवित प्रसिद्धत्वात्स उपमाविषयो न चात्र तथेत्याक्षेपार्थः । अयं पूर्णीपमापिषयो न स्यादिति । यद्वा श्लेषस्योपमानाधकत्वायतदङ्गी कियते तथा श्लेषस्योपमानाधकत्वे पूर्णीपमा निर्विषयेव स्यात् । कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत् , इत्यत्र मनोज्ञत्वस्य संवन्धि-भेदान्नाविषये स्थात् । समलमिव मुखं मनोज्ञमेतत् , इत्यत्र मनोज्ञत्वस्य संवन्धि-भेदान्नाविषये श्लेषस्वीकारादिति समाधानार्थः ।

नन्वेवं रुछेषस्य निर्विषयत्वमसंकीर्णस्थलाभावादिति चेन्न । त्वमेव देव ।

इत्यादावरुंकारान्तरासंकरात् । तथा हि । न तावदत्रोपमा । इवाद्यप्रयोगात् । नापि कुरुययोगतादीपके । नापि पातालादिना रूपकं वाच्यम् । व्यङ्गचस्य तस्य संभवेऽपि वाच्या-

उ०-न्मात्रे संवाद इति बोध्यम्। तद्प्रयोगे त्विति । पूर्णोपमात्वं हि चमत्कारातिशयाय। उपात्तधर्मेण झटिति सादृश्यावगमात् । अनुपातेन विलम्बेन तद्वगत्या चमत्कारापकर्ष इति भावः । उद्धारे । त्यागे । अयम् । सकः कल्लामित्यादिः । एतन्मते प्रकाशाक्षर-स्वारस्याभावोऽकाचिबीजम् । मनोज्ञत्वस्य संबान्धभेदान्नानात्वेनेति । न च स्वत एवानुगतत्वं धर्मस्योच्छिद्येत मनोज्ञत्वत्वेनैकरूप्यादिति वाच्यम् । इष्टापतेः । मनोज्ञत्वत्वस्यापि तत्रैव पर्यवसानाच्चेत्यादुः । यद्वा बाहुल्याभिप्रायमेतत् ।

नन्वेविमिति । स्वयं चेत्यादावुपमाया एवारुंकारत्वे श्लेषस्य प्रतिमामात्रे चेत्यर्थः । त्वमेवेति । हे देव राजन्, हे विष्णो च भवान्पातालमलमतिशयेन पाता नागलो-कश्च त्वं त्वमाशानां याचकवाञ्छानां निबन्धनं विषयो निर्वाहको वा । दिशामाश्रयो भूँलोकश्च त्वं चामराणां ये मरुतस्तद्धमिस्तत्पात्रम् । पक्षेऽमराणां देवानां मरुतां च देव-विशेषाणां भूमिः । स्वर्गलोकः । लोको भुवनं जनश्च । व्यङ्गन्यस्येति । समस्तवाक्यव्यङ्गचस्य

९ क. °र्मशून्य उपमाया वि°। २ ग. °माया दि°। ३ क. तथा°। ४ क. °वेनो°। ५ क. ब्रां °पि पाताला°। ६ ( चू० ) मूलोक एव दिशां परिच्छेदात्।

इत्यादिः श्लेषस्य चोपमाद्यलंकारविविक्तोऽस्ति विषय इति द्वयोयोंगे संकर एव । उपपित्तपर्यालोचने तूपमाया एवायं युक्तो विषयः । अन्यथा विषयाः पहार एव पूर्णोपमायाः स्यात् । न च

अविन्दुसुन्दरी निर्देयं गल्लावण्यविन्दुका ।

इत्यादौ विरोधप्रतिभोत्पात्तिः श्लेषः । अपि तु श्लेषप्रतिभोत्पत्तिप्रदी०-पेश्लेयैवासंकरगवेषणमिति । किं च येन ध्वस्तमनोभवेन, इत्यादौ नास्त्येव किंचिदलंकारान्तरमित्युपमाश्लेषयोविभक्तोदाहरणसंभवाद्धाध्यबाधकभावानुपगमे द्वयोथींगे संकर
एवेति वरमभ्युपगन्तव्यम् । उपपत्तिपर्यालोचने तूपमाया एवायं विषयो न श्लेषस्येत्युक्तमेव । उपपत्तिश्चेयम्—व्यपदेशाः प्राधान्येन संभवन्तीति वस्तुस्थितिः । प्रधानं चान्नोपमा । श्लेषस्य तिन्नर्वाहकस्य तदङ्गत्वात् । न हि श्लेषं विना समानशब्दवाच्यत्वलक्षणं
साधम्यमुपमानिर्वाहकं निर्वहति । उपमा तु न श्लेषाङ्गम् । श्लेषप्रतीतिं विना तत्प्रतीत्यमावेन तदनुपकारकत्वादिति । यदि चोपमाव्यवहारवारणाय साधारणधर्मप्रयोगशून्य
उपमाविषय इति स्वीकर्तव्यं तदा पूर्णोपमाया निर्विषयत्वमेव स्यादिति । तदेतदुक्तम्—
अन्यथा पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेरिति । न केवलमुपमाया एव श्लेषवाधकत्वं किं त्वलं
कारान्तरस्यापि ।

अबिन्दु०।

उ०-राज्ञि लोकत्रयात्मकविष्णुरूपणस्योपपाद्कानि प्रत्येकावान्तरस्यङ्ग्यानि पातालादिरूपकाणीति भावः । विष्णोलींकत्रयात्मकत्वं च श्रुतिसिद्धम् । राजा च कश्चिद्रक्षिता
कश्चिद्दाता कश्चित्सुखीत्येष तु त्रिरूपतया त्रितयात्मकस्तयोश्चाभेदाध्यवसाय इति बोध्यम् ।
किं च विद्वन्मानसेत्यादौ मनिस मानसत्वारोपे स्वच्छत्वस्य राज्ञि हंसत्वारोपे मोदावहत्वस्य प्रतीतेः परम्परितत्वसत्त्वेऽपीह राज्ञि पातालत्वादिरूपणे प्रयोजनामावादुक्त-स्रेष
एव कवेस्तात्पर्यमित्यपि बोध्यम् । द्वयोर्योगे संकर एविति । स्वयं चेत्यादावनुपात्तधर्मेणापि साद्ययप्रतीतेने श्लेषस्तदङ्गमिति अङ्गाङ्गभावानापत्रयोर्द्वयोरपि चमत्कारित्वात्संकरः । परस्परापेक्षया शून्ययोर्द्वयोर्थोगे संस्रष्टिः । सापेक्षयोर्थोगे संकर इति भावः ।
ननु साधारण धर्मानुपादान एव तथा । तदुपादाने तूपात्तधर्मणिव साद्ययमिवादिना
बोध्यते । अन्यथा हंसीव धवल इत्यादौ दुष्टोपमात्वं न स्यादिति न श्लेषनिरपेक्षात्रोपमेत्यारायेनाऽऽह— उप्पत्तीति । तदिनर्वाहकत्वादिति । यागादौ त्रीद्धादिवदुपपादकस्यैवाङ्गत्वादिति भावः । समानधर्मोपादानं विनाऽप्युपमास्वीकार उक्तदोषं स्मारयाति—
यदि चेति । उपात्तश्चेषं विहाय प्रतीयमानधर्मान्तरकल्पने श्रुतहान्यश्चतकल्पनापान्तरिप
बोध्या । अविनदुमुनदरीति । विन्दुशून्या लावण्यविन्दुमतीति विरोधः । अप्सु प्रतिबिन्बतेन

१ क. °यं वि°। २ ग. ° लं लसहा °।

हेतु विरोधः । न ह्यत्रार्थद्वयप्रतिपादकः शब्दश्छेषः द्वितीयार्थस्य प्रतिभातः मात्रस्य प्ररोहाभावात् । न च विरोधाभासं इव विरोधः, श्लेषाभासः श्लेषः। तदेवमादिषु वाक्येपु श्लेषप्रतिभोत्पतिहेतुरस्रंकारान्तरमेव । तथा च

सद्दंशसुक्तामणिः ॥ ३८० ॥

नाल्पः कविरिव स्वल्पश्लोको देव महान्भवान् ॥ ३८१ ॥ अनुरागवीता संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । अहो दैवगतिश्चित्रा तथाऽपि न समागमः ॥ ३८२ ॥

प्रदी ० हत्यत्र विरोधालंकारस्य । न स्वतन्त्रार्थद्वयप्रतिपादकशब्दस्य रलेषः । बिन्दुसा-हित्यक्ष्पस्य द्वितीयार्थस्य प्रतिभामात्राविषयस्य प्ररोहाभावात् । नन्वप्रकृढोऽपि रलेषोऽ-लंकीर आस्तां विरोधाभासविदिति चेत् । भवेदेवं यदि विरोधाभासस्य विरोधत्विमव रलेषाभासस्य रलेषत्वमनुमतं कस्यापि भवेत् । न त्वेवम् । तस्मादेवंविधे विषये रलेष-प्रतिभोत्पत्तिहेतुरलंकारान्तरं प्राधान्यात् । तथा च 'सद्धंशमुक्तामणिः' इत्यत्र परम्परि-तिरलेष्टक्ष्यके कृपकं प्रधानम् । वंश शब्दे रलेषस्तु वेणुकुलयो कृपकोपयोगितया तदङ्गिमिति रलेषप्रतिभोत्पतिहेतुक्षपकमेव व्यपदेश्यम् ।

नाल्पः ।

इत्यत्र श्लेषच्यतिरेके व्यतिरेक एव प्रधानं श्लेषस्तु तन्निर्वाहक इति तत्प्रतिभोत्पत्तिः हेतुव्यतिरेकः ।

अनुरागवती ० ।

उ०-न्दुसुन्द्रीति तद्भक्षः । अत्र श्रेषस्य प्रतिभामात्रं विरोध एव चालंकारः । न तु विपरीतम् । अन्यथा श्रेषं विना विरोधाभासस्यासंभवासत्तद्भिल्यापत्तेरिति भावः । प्ररोहाः भावादिति । शाब्द्बोधाविषयत्वादित्यर्थः । यदीति । विरोधस्य वास्तवस्य दुष्टत्वादाः भासस्यैवालंकारत्वं नत्वेवं श्रेषे । पुनरुक्तवदाभासादावितप्रसङ्गादिति भावः । अलंकाराः नत्रिमिति । अलंकारान्तरमेव साधीयः । प्राधान्याच्चमत्कारित्वादित्यर्थः । सद्वंशेति । वंशः कुलं वेणुश्च । श्रेष्ठषप्रतिभोत्पत्तिहेतुरिति । षष्ठीतत्पुरुप एव । न बहुन्नीहिः । रूपकाविशेषणत्वे । नपुंसकत्वापत्तेः । हेतुर्ना कारणिमिति कोशः । अत्र वंशः कुलमेव वेणुरिति वंशपदश्येषप्रयक्तस्य कुले वेण्वभेदारोपस्य मुक्तामिणित्वारोपे हेतुत्वादिति भावः । नाल्प इति । श्योको यशः पद्यं द । महान्भवानल्पः कविरिव न स्वल्पश्योक इत्यर्थः। श्रेष्ठपट्यतिरेक इति । अत्रान्यकितो व्यतिरेकः प्रधानिमिति श्रेषप्रयुक्तस्य यशिस पद्याभे दाध्यवसायस्योपमानाधिक्यस्रपव्यतिरेकनिर्वाहकत्वादिति भावः । अनुरागः

९ ग. °स एव वि°। २ क. ग. तस्मादे°। ३ क. °काराङ्गं विरो°।

आदाय चापमचलं कृत्वाऽहीनं गुणं विषमदृष्टिः । यश्चित्रमच्युतशरो लक्ष्यमभाङ्क्षीन्नमस्तस्मै ॥ ३८३ ॥ इत्यादावेकदेशविवर्तिरूपकश्लेषव्यतिरेकसमासोक्तिविरोधत्वमुचितं न तु श्लेषत्वम् ।

शब्द क्षेष इति चोच्यते अर्था लंकारमध्ये च लक्ष्यत इति कोऽयं नयः । किंच वैचित्र्यमलंकार इति य एव कविपति भासंरम्भगोचरस्त-त्रैव विचित्रतेति सैवालंकार भूमिः । अर्थमुखपेक्षित्वमेतेषां शब्दा-

प्रद्री० — इत्यत्र समासोक्तिरछंकारः । अभिधाया नियमने क्रिषस्यासंभवात् । अभिधाया नियमने क्रिषस्यासंभवात् ।

इत्यत्र विरोध एवालंकारः । न्छेषस्तु तदक्कमात्रम् । अप्ररोहात् । कवीनां संतापो भ्रमणमभितो दुर्गतिरिति त्रयाणां पश्चत्वं रचयासि न तिचत्रमधिकम् । चतुर्णो वेदानां न्यरिच नवता वीर भवता द्विषत्सेनालीनामगुतमि लैंसं त्वमकृथाः ॥

अत्र मद्शि पद्ये काव्यि क्रिस्य श्लेषोऽङ्गमिति श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुः काव्यि हिन् । तस्माद्छंकारान्तरप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेष इति रिक्तं वचः । किं च प्रभातसंध्येवेत्यादौ शब्दश्लेषस्यार्थाछंकारत्विमिति वचनं भवतां विरुद्धम् । शब्दानाश्चितत्वे तेन व्यपदेशस्यान्याय्यत्वात् । अपि च यस्य वैचित्र्यं कविप्रतिभासंरभ्भगोचरः स एवाछंकारस्थानम् ।

उ०-प्रेमिवशेषो रिक्तमा च । पुरःसरोऽप्रगामी संमुखश्च । सभासोक्तिरिति । अभिधाया नियमादर्थद्वयाबोधेन श्लेषासंभवः । किं तु श्लिष्टविशेषणमहिस्ना नायक-वृत्तान्तप्रतीतिमात्रमिति भावः ।

अदायेति । अचलं पर्वतं निष्कियं च । चापो घनुः । अहीनं सर्पराजं घनुर्वण्डाद्धीनिभन्नं च । विषमदृष्टिश्चिलोचनः, विषमे लक्ष्याद्न्यत्र दृष्टिश्च । अच्युतो विष्णुः,
गुणाच्च्युतिभन्नश्च । लक्ष्यं शरव्यम्, शतसह्त्वीरूपं च । वचनं भवतामिति । शब्द श्लेषोऽर्थश्लेषश्चेति द्विविघोऽप्ययमर्थश्लेष इत्यत्र शब्दश्लेषत्वमिभायार्थश्लेषत्वाभिघानं व्याहतामित्यर्थः । तथा च शब्दमप्यदृष्टं वक्तुमसमर्थः कथमर्थमदुष्टं ब्रूयादिति भावः । ननु
शब्दवैचित्रयेण शब्दश्लेष उच्यते । अलंकारत्वं पुनर्रथस्यैवेत्यत आह—आपि चेति ।
किविमतिभासंरम्भोति । प्रतिभा शिक्तिनिपुणतेव वा । संरम्भो यतः । एकं विना
परस्याकिं।चित्करत्वादुमयमुपात्तम् । तथा च कविप्रतिभायत्वगोचरत्वं यत्र तत्रैव विचित्रता ।

<sup>,</sup> १ क. °ध्ये ल°। २ लक्ष्यं त्व°।

नामिति चेदनुशसादीनामपि तथैवेति तेऽप्यर्थालंकाराः किं नोच्यते । रसादि-व्यञ्जकेंस्वक्रपावाच्यविशेषसव्यपेक्षतैवेऽपि खनुशासादीनामलंकारता। शब्द-गुणदोषाणामप्यर्थापेक्षयैव गुणदोषता । अर्थगुणदोषालंकाराणां शब्दापेक्ष-यैव व्यवस्थितिरिति तेऽपि शब्दगतत्वेनीच्यन्ताम् ।

विधौ वके मूर्ध्नीत्यादी च वर्णादिश्लेष एकप्रयत्नोचार्यत्वेऽर्धश्लेषत्वं शब्द-भेदेऽपि प्रसज्यंतामित्येवमादि स्वयं विचार्यम् ।

प्रदी ०-(स्वयं च पछवाताम्न' इत्यादी शब्द्वैचित्र्यमेव तादक् । तस्यैव कविप्रतिभया मुख्यतयोटङ्कनादिति श्रव्दाव्दंकारत्वमेवोचितम् । ननु श्लेषोऽर्थमुखप्रेक्षकः । नहार्थपतीति विना श्लेषस्य चमत्कारित्वं संभवो वेत्यर्थाहंकारत्वं श्लेषस्येति चेत्र । एवं ह्यनुप्रासस्या-प्यर्थालंकारत्वं स्यात् । रसादिव्यञ्जकस्वरूपवाच्यसव्यपेक्षत्वेन ह्यनुपासस्यालंकारता । अन्यथा वृत्तिविरोधादिदेषस्य वक्ष्यमाणत्वात् । किं चैवं ज्ञाब्द्योर्गुणदोषयोरप्यार्थत्वं स्यात्। तयोरप्यथिक्षयैव तथाभावात् । शुङ्कारादौ हि माधुर्यादिर्गुणः कष्टत्वादिदीषो या । यचोक्तं 'एकप्रयत्नोचार्यशब्दवस्वेऽर्थे क्षेषत्वम्' इति तद्प्ययुक्तम् । विधौ वक्रे-इत्यादी वर्णादिशाब्दभेदेऽप्यर्थश्लेषत्वापत्तेरित्यादि स्वयमपि विचार्यम् ।

उ०-तत्त्वं च प्रकृते शब्द एवेति तत्र विचित्रता श्लेषणरूपा तदाश्रयः शब्द एवेति प्रवद्दार्थः । अर्थप्रतीतिं विना । अर्थद्वयप्रतीतिं विना । अनुपासस्य । वर्णानुप्रासस्य छाटानुशासस्य च । अन्त्ये हि सुतरामशीयत्तता । रसादिव्यञ्जकस्वरूपवाच्य-सच्यपेक्षत्वेनेति । रसादि च व्यक्षकस्वरूपं च वाच्यं चैतत्सापेक्षत्वेनेत्यर्थः । माधुर्या-दिन्यञ्जकत्वरूपवैचित्र्येण ह्यनुप्रासस्यालंकारता । सा च नार्थप्रतीतिं विनेति भावः । एतेनोभयमप्यर्थालंकार इति स्वामिप्राय इति कुवलयानन्दोक्तिः परास्ता । नन् श्रुति-वैचित्र्यादेव तेषामलंकारत्वेन शाब्दत्वं स्यादत आह-कि चैवं शाब्दयोर्गुणदोषयो-िरिति । गुणस्य शाब्दत्वं परमतापेक्षया । शाब्दानामोजः प्रभृतीनामर्थस्यौजस्वित्व एव गुणत्वम् । श्रुतिकदुत्वादेश्वार्थस्य सुकुमारत्व एव दोषत्वमिति तेपामप्यर्थमुखप्रेक्षि-त्वात् । एवमर्थमाधुर्यादीनामपुष्टार्थत्वादिदोपाणां च शब्दादुपस्थितेष्वेव व्यवस्थितिः । न हि प्रत्यक्षादिनोपस्थिते तत्समावेश इति त्वद्यिः शाब्दार्थविभागोऽसंगतः किं त्वसमद्यि एवोचित इति भावः । वर्णादिशब्दभेदेऽपीति । विधिविधुरूपे । स्वयमपीति । न तु परोक्तत्वेनैव द्वेषः कार्य इति भावः।

<sup>9</sup> गं. दीनां ते । २ क. कित्वरू । ३ ग. दिवे हा । ४ क. क्षिया व्याग. क्षियेवा-वस्थि । ५ ग. "त्वेनैवोच्य" । ६ क. ग. "ज्यतीत्ये" । ७ क. ग. "दि वि । ८ क. "र्गुणो दुष्ट" ।

## तिचत्रं यत्र वर्णानां खड्गादा छतिहेतुता ॥ ८५ ॥

संनिवेशविशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः खड्गग्रुरजपद्माद्याकारग्रुष्टासयन्ति ति वेशे काव्यम् । केष्टं काव्यमेतिद्ति दिङ्मात्रं प्रदर्शते । उदाहरणम्—

मारारिशकरामेभमुखैरासाररंहसा । सारारब्धस्तवा नित्यं तदातिंहरणक्षमा ॥ ३८४ ॥

प्रदी - चित्रं लक्षयति - तिचत्रं ।

यद्यपि वर्णानामाकाशगुणानां खङ्गाद्याकृतिहेतुत्वमसंभित तथाऽपि विन्यस्त्रवर्णानुः मापिका लिपयः संनिवेशिवशेषवत्त्वेन यत्र खङ्गाद्याकारमुङ्णासयन्ति तिचित्रविन्यासिति विवन्धितन् । तिई लिपिनिष्ठत्वाच्छव्दालंकारत्वं न स्यादिति चेन्न । तादृशवर्णविन्यासं विना तादृशिलिपिविन्यासाभावात् । शब्दान्वयव्यतिरेकयोरभग्नत्वात् । लिपेर्वर्णाभेदस्य लोक-प्रासिद्धिमाश्रित्य शब्दालंकारत्वमिति कश्चित् । तथाऽपि शुङ्कारादिरसानुपकारकस्य कथमलंकारत्वमिति चेत्कविन्पुण्यवशेन विस्मयोपकारकत्वादिति गृहाण । श्लेषिनर्वाद्धं चेतत् । न च तादृशं रसोपकारकिमिति दिङ्मात्रमुदाहियते ।

तत्र खड्गबन्धो यथा—मारारि०।

उ०-न्यासी यथा—ताडिकायां प्रथमं माराब्दं विन्यस्य तद्विमारोहक्रमेणैकस्यां धारायां चतुर्दशवर्णान् । असे रिल्हं सेति वर्णे ततोऽपरधारायामवरोहक्रमेण चतुर्दश । मेति प्रथमेन माराब्देन रिल्हं तद्दक्षिणपार्श्वे निष्क्रमणक्रमेण सप्त, वामपार्श्वे प्रवेशक्रमेण सप्त, ततो माराब्दो रिल्हो । एषाऽदिका । माराब्दादधःक्रमेण वर्णत्रयम् । एषा गण्डिका । तद्धो मेति । तद्दक्षिणपार्श्वे निष्क्रमणक्रमेण चतुष्टयं, वामपार्श्वे प्रवेशक-मेणा चतुष्टयं, ततो माराब्दः शिष्टः । एतद्वृक्षनकम् । ततो माकाराद्धः शेषवर्णद्वयं न्यसेत् । एतन्मस्तकमिति ।

तिचत्रं यत्र वर्णानामिति।

संनिवेशविशेषेण शक्तिमात्रप्रकाशकाः ।

इत्युत्तरार्धे क्वित्पठ्यते । विस्मयोपकारकत्वादिति । कविशक्तिप्रकाशनेन चम-त्काराभासजनकत्वादिति भावः ।

मारेति । उमा मे शं दिश्यादित्यन्वयः । र्किमूता । मार्स्य मदमस्यारिः शंभुः, शक इन्द्र , रामः परशुरामादिः, इममुखो गणेश एतैरासारो वर्णधारासंपातस्तस्य रहं उद्देकोऽविच्छेद्स्तेन करणेन सारं यथा स्यात्तथाऽऽरब्धः स्तवो यस्याः । तथा तेषां

<sup>ी</sup> क. चित्रम् । कष्टैका । २ ग. कष्टका । ३ क. सर्दात । ४ क. "नैर्मल्यव"।

माता नतानां संघद्दः श्रियां, वाधितसंभ्रमा । मान्याऽथ, सीमा रामाणां, श्रं मे दिश्यादुर्मीदिमा ॥ ३८५ ॥ (खड्गवन्धः)

सरला बहुलारम्भतरलालिबलारवा । वारलाबहुलामन्दकरलाबहुलामला ॥ ३८६ ॥

ं ( ग्रुरजबन्धः )

भासते प्रतिभासार रसाभाताहता विभा । भावितात्मा, शुभा वादे, देवाभा बत ते सभा ॥ ३८७ ॥

. ( पद्मबन्धः )

प्रदी०-मुरजनम्बो यथा-सरला०।

अथ न्यासः—प्रथमपादस्य वर्णाष्टकं पङ्क्तिक्रमेणाभिलिख्य तेषामधोऽघोऽपरपादत्र-यवर्णान्पङ्क्तिक्रमेण विलिखेत् । तत्र चैतच्छ्लोकोत्थापनमार्गेण रेखायां दत्तायां मुरजा-कारता भवति ।

पद्मबन्धो यथा-भासते ।

अस्य न्यासः—किर्णिकायां भा इति पूर्वपत्रे निर्गमक्रमेण सते इति । आग्नेयपत्रे प्रवेशनक्रमेण प्रति इति । ततो भेति किर्णिकास्थलं स्थिष्टम् । ततो दक्षिणपत्रे निष्क्रम- णक्रमेण सारेति वर्णद्वयम् । ततस्ताम्यां किर्किकास्थेन वर्णेन प्रवेशक्रमेण स्थिष्टं रसाभेति वर्णत्रयम् । एवमग्रेऽपि दिक्पत्रस्य किर्णिकायाश्च वर्णाः सर्वत्र स्थिष्टा इति ।

उ - हरादीनामार्तिः पीडा तन्नाशक्षमा । नतानां माता वत्सला । श्रियां संघटः । सर्वासां सहवासात्संकीर्णस्थानम् । बाधितसंभ्रमा दूरीकृतनतजनभया । मान्या माननीया रामाणां रमणीयानां सीमा । अतः परं रमणीयता नान्यत्रेति भावः । युग्मम् ।

सरलेति । शरद्वणेने पद्यमिदम् । सरला मेघादिकौटिल्यरहिता । शरं शरकाण्डं लातीति वा । शरदि शरकाण्डसंपत्तेः । बहुलारम्भतरलानां प्रचुरसंरम्भचञ्चलानामाले-बलानां अमरसमृहानामालो यस्यां सा । वारलाभिईसीभिर्बहुला । बहुलहंसीकेत्यर्थः । अमन्दा उद्युक्ताः करं लान्ति ते राजानो यस्याम् । अबहुलं शुक्तपक्षस्तद्वद्मला निर्मला । कृष्णपक्षेऽप्यमला ताराबाहुल्यादित्यर्थ इति कश्चित् । मुरजं वाद्यमाण्डिवशेषः ।

भासत इति । हे प्रतिभासार प्रज्ञाश्रेष्ठ ते समा भासते । कीदशी सभा । रसैः प्रीतिरूपैः शृङ्गारादिभिर्वा भाता शोभिता । अहताऽऽविभा दीसिर्यस्याः सा । यद्घाऽ विना मेषेण भातीत्यविभो वह्निईतो निरस्तः, अविभो यया भावितो निश्चितः पर-मात्मा यस्याम् । तत्वज्ञाविशिष्ठेत्यर्थः । भावितो वशिक्ततो ध्यातो वाऽऽत्मा ययेति

१ क<sup>, °</sup>मादिजा। २ क. °ते आ मे° । ३ क. °ति त°।

रसासार रसा सारसायताक्ष क्षतायसा । सातावात तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर ॥ ३८८ ॥ ( सर्वतोभद्रम् )

संभविनोऽप्यन्ये प्रभेदाः शक्तिमात्रप्रकाशका न तु कार्व्यंरूपतां दथतीति न मदर्श्यन्ते ।

## पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नांकारशब्दगा । एकार्थतेवै

भिन्नरूपसार्थकानर्थकशब्दनिष्ठमेकार्थत्वेन मुखे भासनं पुनस्क्तवदासासः । स च

प्रदी - सर्वतो भद्रं यथा - रसासार ।

अस्य पाद्चतुष्टये पूर्ववत्पङ्क्तिचतुष्टयेन िखिते प्रतिलोमादिपाठेन सएव श्होकः। संभविनोऽप्यन्ये भेदा न दार्शिताः । एते हि शक्तिमात्रप्रकाशका न तु काव्यरूपतां दघति । अतिनीरसत्वादिति ।

#### पुनरुक्तः ।

एकार्थतेति एकार्थत्वावभासयोग्यशब्दतेत्यर्थः। एतच यमकलाटानुपासयोरितिन्यापक-मतो विशिनष्टि—विभिन्नाकारशब्दगेति ।

उ०-वाऽर्थः । वादे कैथायां शुभा निपुणा देवामा देवतुल्या । वतेत्याश्चर्ये ।

रसेति । हे रसायां पृथ्व्यां श्रेष्ठ रक्षतस्तव रसा पृथिवी तु एवंभूता तु । पूर्विपेक्ष-स्तुशब्दः । कीद्दशी रसा । क्षतः खण्डितोऽयः शुभावहविधिर्येषां ते दुर्जनास्तानस्यति नाशयति सा क्षतायसा । पोडन्तकर्माणे । यद्वा क्षतमायसं शस्त्रं यस्याम् । युद्धा-भावात् । अत्र संबुद्धिचतुष्टयम् । पुनः कीदशी । अतासा । अनुपक्षया । तसु उपक्षये । अथ संबोधनविदेशषणानि । सारसायताक्ष पद्मायतलोचन । सारसं जलजं पितेभेदो वा तद्वद्विशालनेत्र । सातं नाशितमवातमज्ञानं येन तादश । वाघातोर्गत्यर्थतया ज्ञाना-र्थत्वम् । अतक्षमनरुपं राति ददाति तादृशः । तक्ष् त्वक्षु तनुकरणे ।

एकार्थत्वावभासेति । वस्तुतो नैकार्थत्वं किंतु तत्त्वेन प्रतिमानमात्रमिति भावः । तेन न पौनरुक्त्यम् । विभिन्नाकारत्वम् । विभिन्नानुपूर्वीकत्वम् ।

१ क. "नोडन्ये। ग. "नोडप्यनेकप्र"। २ ग. "व्यस्वरू"। ३ क. " व शब्दस्य। भि"। ४ क. 'खेनेव मु । ग. 'खेनेवाऽऽमु ।

#### शब्दस्य

सभङ्गाभङ्गरूँपकेवलशब्दानिष्ठः । उदाहरणम्-

अरिवधदेहरारीरः सहसा रथिसूततुरगपादातः।

भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितल्लतिल्कः ॥ ३८९ ॥ चकासत्यङ्गनारामाः कौतुकानन्दहेतवः ।

तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पार्श्ववर्तिनः ॥ ३९०॥

प्रदी ० – स चायं द्विविधः । शब्दमात्रस्य शब्दार्थयोश्च । तयोराद्यमाह – शब्दस्य ० । शब्दमात्रस्येत्यर्थः । अयमपि द्विधा – समङ्गशब्दिनष्ठोऽमङ्गशब्दिनिष्ठश्च । तयोराद्यो यथा — अरिवध ० ।

अत्र देहरारीरशब्दयोः पुनरुक्तत्वधीः । समङ्गी च तौ । अरिवधदा, ईहा यत्र तादृशाञ्शिरण ईरयतीत्यर्थकत्वात् । एवं सारिथसृतशब्दयोः । सहसा हठेन रिथना सुष्ठु उतं तुरगपादातं यस्येत्यर्थकत्वात् । दानत्यागयोध्य सदा नत्या भाति स्थिरतायामगः पर्वत इवेत्यर्थकत्वात् । समङ्गः पुनरुक्तवदाभासः । शब्दमात्रालंकारत्यं चोभयोरिष शब्दयोः पर्यायपरिवृत्त्यसहत्वात् ।

अमङ्गराब्दिनष्ठों यथा-चकास० ।

अत्राङ्गनारामाराब्दयोः रूपर्थकतया पुनरुक्तत्वधीः। वस्तुतस्तु अङ्गने आरमन्तीत्यः ङ्गनानामारामा इति वार्थ इति न पुनरुक्तिः। न चार्त्रं सभङ्गः। राब्दमात्रालंकारत्वं चैकस्यापि परिवृत्त्यसहत्वात् । एवं कौतुकानन्दराब्दयोः सुमनमोविर्बुधाःराब्दयोश्च द्रष्टन्यम् ।

उ०-अरिवधेति । अवनितल्लिको माति (कया सदानत्या सतामानत्या । यद्वा सदाऽनत्या क्षुद्रेषु अनम्रतया । कीद्दराः । अरिवध्दाः, ईहा येपां ताञ्हारिणः शरयुक्ताः न्योधानीरयति प्रेरयति यस्तादृश इत्यर्थः । यत्तु- अरिवधदेहं शरीरं यस्येति व्याख्यानं तन्त्र । द्वितीयपदस्य परिवृत्तिसहत्वेनोभयालंकारवापत्तौ शब्दमात्रालंकारोदाहरणत्वानु- पपत्तेः।सहसा हठेन रथिभिः सुष्ठु उताः संबद्धास्तुरगाः पादाताश्च यस्य सः । स्थिरता- यामगः पर्वतः ।

चकासतीति । अङ्गनासु रमन्त इत्यङ्गनारामाः विरहशून्याः । अङ्गन आरमन्तीति वा। अङ्गनेषु आरामाः ऋडिवनानि येष्ट्रामिति वा। कौतुकेन नृत्यगीतादिना य आनन्द-स्तद्धेतवः । (कौतुकं विवाहसूत्रमानन्द्ध्य ) । सुष्टु विषये मनांसि येषां शोभनानि वा मनांसि येषां ते सुमनसः । विबुधाः पण्डितश्रेष्ठाः ।

<sup>ु</sup>ग. °रूपः के °। २ क. °तित °। ३ क °ति चार्थ °। ४ क. °क् म °। ५. क. ° बुधश °।

## तथा शब्दार्थयोरयम् ॥ ८६ ॥

उदाहरणम्-

तनुवपुरजवन्योऽसौ करिकुञ्जररुधिररक्तखरनखरः ।
तेजोधाममहःपृथुमनसामिन्द्रो हरिर्जिष्णुः ॥ ३९१ ॥
अत्रैकस्मिन्पदे परिवर्तिते नालंकार इति अब्दाश्रयः । अपरस्मिरतु परिवतितेऽपि स न हीयत इत्यर्थनिष्ठ इत्युभयालंकारोऽयम् ॥
इति काव्यमकाशे अब्दालंकारनिर्णयो नाम नवमोल्लासः

समाप्तः ॥ ९ ॥

Charles Selected

प्रदी • - उभयालंकारं द्वितीयमाह - तथा • ।

यथा-तनुवपु०।

अत्र तनुवपुःशब्द्योः पुनरुक्तत्वजीः । तद्विरहम्तु तनुशब्दस्यारुपार्थकत्वात् । अयं चोभयालंकारः । तनुशब्दस्य पर्यायपरिवृत्त्यसहत्वात् । एवं करिकुञ्जरयोस्तेजोधाममहः-शब्दानामिन्द्रहरिजिष्णुशब्दानां तदापासत्वमुभयालंकारत्वं च द्रष्टव्यम् । यद्यप्युभयान् लंकारोऽत्र न प्रकृतस्तथाऽपि शब्दमात्रालंकारस्यैव तद्भेदस्यात्र प्रकरणेऽवश्यवक्तव्यतया तत्प्रसङ्गादुभयालंकारत्वानपायाच्चोभयालंकारमूतोऽप्ययमत्रोक्तः । उभयालंकारान्तराणां तु न कोऽपि भेदः शब्दमात्रालंकार इति न तान्यत्र पठितानीति सर्वे रमणीयम् ॥

इति काव्यपदीपे शब्दालंकारःनेर्णयं नाम नवमोल्लामः ॥ ९ ॥

उ०-तनु इति । असौ जिप्णुर्जयशाली हरिः सिंहः । प्रसिद्धसिंहेम्यो विलक्षण इत्यर्थः । तनुवपुः कृशशरीरोऽपि करिकुञ्जराणां प्रशस्तशुण्डादण्डशालिनां गजश्रेष्ठानां रुधिरेणाऽऽरक्ता लोहिताः खराम्तीक्षणा नखरा यस्य सः । तेजसः परोत्कर्षाक्षमताया धामस्थानानि यानि महांसि तैः पृथु प्रशस्तं मनो येषां तेषामिन्द्र ईश्वरः । इदि परमै धर्ये । अस्माद्रक् । परिवृत्त्यसहत्वादिति । वपुःशब्दस्य परिवृत्तिसहत्वाचित्यपि बोध्यम् । एवं करिकुञ्जरयोरित्यत्र कुञ्जरपदस्य परिवृत्त्यसहत्वं करिपदस्य च तत्त्वं बोध्यम् । रमणीयमिति । शशिशुभ्रांशुरित्यादौ केवलार्थाश्रयताऽप्यस्य बोध्येति सर्वे- धरिद्धः ॥

इति श्रीमदुपाध्यायोपनामकशिवभ्रष्टसुतनागेशभट्टाविराचिते कोव्यप्रदीपोद्द्योते नवम उछासः ॥ ९ ॥

#### दशमोह्नासः।

#### अर्थालंकारानाह—

प्रदी०-अथार्थालंकारा लक्षणीयाः । ते च

उपमानन्वयस्तद्वदुपमेयोपमा ततः। उत्प्रेक्षा च ससंदेहो रूपकापह्नुती तथा ॥ श्लेषस्तथा समासोक्तिः प्रोक्ता चैव निदर्शना । अप्रस्तुतप्रशंसातिशयोक्ती पारेकीर्तिते ॥ प्रतिवस्तूपमा तद्वद्वृष्टान्तो दीपकं तथह । ॰ तुरुययोगितया चैव व्यतिरेकः प्रकीर्तितः ॥ आक्षेपो विभावना च विशेषोक्तिस्तथैव च । यथासंख्यमर्थान्तरन्यासः स्यातां विरोधवत् ॥ स्वमावोक्तिस्तथा व्याजस्तुतिः प्रोक्ता सहोक्तिवत् । विनोक्तिपरिवृत्ती च भाविकं कान्यलिङ्गवत् ॥ पर्यायोक्तमुदात्तं च समुचय उदीरितः । पर्यायश्चानुमानं च प्रोक्तः परिकरस्तथा ॥ व्याजोक्तिपरिसंख्ये च विज्ञेये हेतुमालया। अन्योन्यमुत्तरं सूँक्ष्मसारौ तद्वदसंगतिः ॥ समाधिश्च समेन स्याद्विषमस्त्वधिकेन च। प्रत्यनीकं मीलितं च स्यातामेकावलीस्मृती ॥ श्रान्तिमांस्तु प्रतीपेन सामान्यं च विशेषवत् । तद्गुणातद्गुणी चैव व्याघातः परिकार्तितः ॥ संसृष्टिसंकरी चैवमेकषाष्टिरुदीरिताः ॥

तेष्वनेकालंकारमूलभूतत्वेन सौकुमार्यातिशयाच प्रधानमुपमां प्रथमं लक्षयाति-

उ॰-अथार्थेति । प्रसङ्गादिति मावः । न्यूनाधिक्यव्यवच्छित्तये तानादौ गणयति— ते चेति ।

तेष्वनेकोति । उपमेयोपमानन्वयप्रतीपस्मरणरूपकसंदेहश्रान्तिमद्पेँह्वंवोत्प्रेक्षातिशयोक्तिः तुल्ययोगितादीपकप्रान्तिवस्तूपमादृष्टान्तानिदर्शनान्थातिरेकसहोक्तिस्मासोक्त्याद्यनेकेत्यर्थः । सौकुमार्योति । इतरालंकरापेक्षयाऽस्याः स्फुटतया विभावाद्युत्कर्षकत्वादिति भावः।

१ ग. अथाशी । २ क. सूक्ष्मं सारस्तद्व । ३ ख. कदाहुताः ।

# साधम्यमुपमा भेदे,

उपमानोपमेययोरेव, नै तु कार्यकारणादिकयोः साधम्यं भवतीति तयोरेव समीनेन धर्मेण संबन्ध उपमा । भेदग्रहणमनन्वयव्यवच्छेदाय ।

#### प्रदी०-साधम्यं०।

ननु साधर्म्यस्य प्रतियोग्यनुयोगिनिरूप्यतया तदनभिधाने न्यूनत्वं लक्षणवाक्यस्येति चेन्न । आक्षेपादुपमानापमेयरूपयोस्तयोर्छाभात् । न च प्रतियोग्यनुयोगिमात्राक्षेपेऽति-प्रसङ्गः । उपमानोपमेये विनाऽन्यस्य कार्यकार्रणादिमात्रस्य साधम्यीभावात् । एवं चोष-मानोपमेययोः समानेच धर्मेण संबन्ध उपमेति लक्षणम् । अत्र चोपमानोपमेययोराक्षेपः साधम्येप्रतिपत्तिमात्रफलकः, न तु व्यावर्तकः। नन्वेवं 'भेदे' इत्यनुपादेयम्। तस्याप्याक्षे-पादेव लाभसंभवात्। न हाभेदे सादृश्यात्मकं साधर्म्यमिति चेन्न। साधर्म्यपदस्याऽऽरोपिता-उ०- साधम्यीमिति । उपमानोपमेययोभेदे सति वाक्यार्थोपस्कारकं चमत्कारि साधारण-धर्मवत्त्वमित्यर्थः । चमत्कारीत्यनेनं 'गौरिव गवयः' इत्यादेव्यीवृत्तिः । वाक्यार्थोपस्कार-कमिति अलंकारसामान्यलक्षणप्राप्तम् ।

अतिपसङ्गः इति । कार्यकारणयोरतिप्रसङ्गः इति भावः । समानेनेति । एकत्वः बुद्धिविषयेणेत्यर्थः । संबन्ध इति । समानो धर्मो ययोस्तौ सधर्माणौ । तयो । र्भावः साधम्यम् । समासोत्तरवर्तिभावप्रत्ययस्य संबन्धबोधकत्वादिति भावः । प्रकृष्टत्वेन संभाव्यमानत्वमुपमानत्वं, निकृष्टत्वेन तत्त्वमुपमेयत्वामिति केचित् । सादद्यप्रातियोगिः त्वानुयोगित्वे चोपमानोपमेयत्वे इति बहवः । न तु व्यावर्तक इति । कार्यकारणादि-कयोः साधर्म्यस्यैवाभावादिति भावः । न च कारणगुणानुसारी कार्ये गुण इति न्यव-हारात्तयोरि साधर्म्यमस्त्येवेति वाच्यम् । कविप्रतिभाकारिपतांशाभावेन तस्यानहंकार-त्विमित्यिभमानात् । आक्षेपादिति । एकधर्मवत्त्विमिति व्यवहारस्य भेद एव संभवादिति भावः । न हाभेद इति । तद्भिन्नत्वे सति तद्भतभूयोधर्मवन्त्वस्यैव सादृश्यपदार्थत्वा-- दिंति-भावः । आरोपितेति । अत एव

' त्विं कोपोऽयमाभाति सुधांशाविव पावकः '। इत्यादावुपमानिर्वाहः । तत्र ह्युपमानस्यात्यन्ताऽसंभावितत्वेन सादृश्यस्य छोकसिद्ध

१ (चू॰) भेद इति । उपमेयतावच्छेद्रकोपमानतावच्छेदक्योभेद इल्पर्थः । न तूपमेयोपमानयो-भेद इति । तथा सति देशकालभेदेन स्वेनैव स्वस्य साधम्यें ऽन्याप्तः । यथा-'लोहितपीतैः वृ वृतमाभाति भूभृतः शिखरम् । दावज्वलनज्वालैः कदाचिदाकीर्णमिव समये । अत एवाये तः, सत्यु-पमाया एवापत्तिरित्युद्द्योत उक्तम् । २ ग. न का । ३ क. °रणयोः । ४ क. °मानध । ५ क. °क्षेपेणोप° । ६ क. 'रणमा' ।

## पूर्णा लुपा च,

उपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमानितपादकानामुपादाने पूर्णा । एकस्य द्वयोग्स्रयाणां वा लोपे छप्ता ।

#### साऽग्रिमा ।

## श्रीत्यार्थी च भवेद्वाक्ये समासे तंद्धिते तथा ॥ ८७ ॥ अग्रिमा पूर्णा । यथेनवीदिशन्दा यत्परास्तस्यैवोपमानतामतीतिरिति

प्रदी ० - नारोपितसाधारणसमानधर्मसंबन्धमात्रपरत्वेनाऽऽरोपितुसाधर्म्थानिबन्धनस्यानन्व-यालंकारस्य व्यवच्छेद्यत्वात् । अलंकारत्वे सिति'इत्यिप पूरणीयम् । साधर्म्यमात्रस्योपमा-त्वाभावात् ।

एनां विभजते-पूर्णा०।

यत्रोपमानोपमेयसाधारणधर्माणामुपमाप्रतिपादकशब्दस्य चोपादानं सा पूर्णा । एतः चतुष्कमध्य एकस्य द्वयोस्त्रयाणां वाऽनुपादानं यत्र सा लुता ।

तयोः पूर्णी विभजते—साऽग्रिमा०।

अग्रिमा प्रथमोदिष्टा । पूर्णेत्यर्थः । वाक्यं विग्रहः । तेनोपमानादिपदानि चत्वार्यपि यत्रासमस्तानि भिन्नविभक्तिकानि सा वाक्यगा। यत्र तु तेषु कयोरिप समासः सा समा-उ०—त्वाभावेऽिप काविना खण्डशः पदार्थोपस्थितिमता स्वेच्छया संभावितत्वेनाऽऽकारेण चन्द्राधिकरणकमनलं प्रकट्टप्य तेन सह साम्यस्यापि कल्पनात् । कल्पितस्यापि भावनो-पनीतकान्तेव चमत्कारित्वमाविरुद्धमिति भावः । आरोपितसाधम्येति । तत्र ह्याहार्या-रोपितभेदेनाऽऽपाततः साद्दश्यप्रतीतिः, पर्यत्ते तु तस्य वाधप्रतिसंघानेन द्वितीयसद्दश-व्यवच्छेदः फलतीति भावः । ननु तत्तदुत्कपविशेषाणां वैचित्रयं कोपयुज्यत इति चेत्, मुखादिनिष्ठानां तेषां वैचित्रयमुद्दीपनविभावतया विचित्रविचित्रास्वाद इति गृहाण ।

उभी यदि ज्योम्नि पृथवप्रवाहावाकाशगङ्कापयसः पतेताम् । तदोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ॥

इत्यादी नोपमा । यदि तथाभूती स्यातां तदोपमीयेत न चैनमित्युपमानिष्पत्त्यभावात् । किं तु यद्यथोंको च करूपनिमत्यितिशयोक्तिरेवेति न दोषः । भद्रात्मनः १ इत्यादी व्यङ्ग्योपमाया वाच्यापेक्षया प्राधान्येऽपि व्यङ्ग्यभावाद्यपस्कारकत्वेनालंकारत्वस्येष्टत्वेन दोषाभावान्नाव्यङ्ग्यत्वमप्रभानत्वं वा विशेषणं देर्यामैत्याहुः । साधम्यभात्रस्येति । घट इव पटो ज्ञातिमानित्यादोरित्दर्थः ।

यत्रोपमात्तोपमेयेति । साहश्यप्रतियोगित्वानुयोगित्वे चोपमानत्वोपमेयत्वे इति

यद्यप्यमानविशेषणान्येते तथाऽपि शब्दशक्तिमहिम्ना श्रुत्येव षष्टीवत्सं-बन्धं प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे श्रीती उपमा । तथैव, 'तत्र तस्येव ? (पा० सू० ५ । १ । ११६) इत्यनेनेवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने श्रीती । तेन तुल्यं मुखम् '—इत्यादावुपमेये एव, 'तत्तुल्यमस्य '— इत्यादौ चोपमाने एव, 'इदं च तच तुल्यम् ' इत्युभयत्रापि तुल्यादि-शब्दानां विश्रान्तिरिति साम्यपर्यालोचनया तुल्यताप्रतीतिरितिं साध-म्पर्याऽऽर्थत्वात्तुल्यादिपदोषादान आर्थी । तद्वत्, 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वातिः ' [ पा० सू० ५ । १ । ११५ ] इत्यनेन विहितस्य वर्तेः स्थितौ ।

प्रदी - सगा । तद्धितेनोपमाप्रातिपादकेन तु सममुपमानवाचिन्याः प्रकृतेर्न समासो नापि विम्रह इति तृतीय उपमाभेदः । त्रिविधाऽप्येषा श्रीत्यार्थीभेदात्प्रत्येकं द्विधेति षड्विधा पूर्णेत्यर्थः । श्रीतत्वं चोपमानोपमेययोः साधारणधर्मसंबन्धरूपायास्तस्याः शाब्दबोधविषयत्वम् । अर्थापत्तिगम्यत्वं चाऽऽर्थत्वम् । तत्र यथेववादिशब्दानां ं तत्र तस्येव ' इत्यनेनेवार्थे विह्तिस्य वर्तेश्चोपादाने श्रौती । तुल्यादीनां राञ्दानां ' तेन तुल्यम् ' इत्यादिना तुल्यार्थे विहितस्य वतेश्च प्रयोग आर्थी ।

नन्वयं विभागोऽनुपपन्नः । उभयत्र सादृश्यप्रत्ययाविशेषात् । न च वाच्यं यथादिशब्दैः साधारणधर्मसंबन्ध उभयत्र शक्तथेव कोध्यते न पुनस्तुल्यादिशब्दैः। अयमेव विशेष इति । यतो यथादिशब्दा यदनन्तरमुपात्तास्तः येवोपनानताप्रताति।रित्युपमानविशेषणानि ते। अत उपमाने तत्संबन्धं बोधयन्तु न पुनरुपमेये। अ यविशेषणस्यान्यत्र संबन्धबोधकत्वाद्शीना-

उ०-बोध्यम्। श्रीतत्वं चोपमानेति ।एवं च सादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्मसंबन्धस्येवादिशः क्यस्योभयवृत्तितया शाब्दबोधविषयत्वे श्रीतत्वामित्यर्थः । अर्थापत्तीति । तुल्यादीनां सादृश्यवित शक्तेः सादृश्यस्य सावारणवर्मसंबन्धं विनाऽनुपपत्त्या तत्प्रतीतिरिति भावः।

उभयत्र सादृश्येति। सादृश्यप्रयोजकसावारणधर्मेत्यर्थः । उभयत्र शक्त्यैवेति । इवार्थे साद्दरये नियमेनोपमानोपमेययोः प्रतियोगित्वानुयोगित्वाभ्यामन्वयादिति भावः। यद्न-न्तरम् । यद्घोधकशब्दानन्तरम् । जैपमानता। सादृश्यप्रतियोगित्वम् । उपमानविशे-षणानीति । उपमानविशेषणोपमानत्वद्योतकानीत्यर्थः । उपमानं विशिषन्ति उपमानः त्ववैशिष्टचेन बोधयन्तीत्यर्थात् । न च तस्य साहदयप्रतियोगित्वरूपोपमानत्वविशिष्टस्य स्ववृत्तिधर्मवत्त्वसंत्रन्धेनोपमेथेऽन्वयेन्नोपमेथेऽपि तह्णामः । नामार्थयोभेदेनान्वयाव्युत्पत्तेः । एवं च शक्त्योभयन्न साधारणधर्मसंबन्धाप्रतीत्या नायं श्रीत्यार्थीविभाग उचित इति भावः।

१ क. °णानिते। २ क. दुरुयमित्या°। ३ क. °ईं तै । ४ क. ग. °ति तन्न सा°। ५ क. हैंब<sup>†</sup>श<sup>°</sup>। ६ ख. श्रौतित्व<sup>°</sup>। ७ उपमानतासादृश्यप्रतियोगित्वामिति (ख ) पुस्तके नोपलभ्यते ।

प्रदी ० — दिति चेच । शब्दशक्तिस्वां भाव्याद्नयिवेशषणत्वेऽप्यन्यत्र संबन्धबोधक-त्वात् । न चादृष्टचरत्वम् । षष्ठ्यां तथा द्रीनात् । षष्ठी हि यद्नन्तरमुपात्ता तस्यै-वोपसर्जनत्वप्रतीतिरित्युपसर्जनिविशेषणद्धेऽपि प्रधानेऽपि संवन्धं बोधयति ।

तस्मात्प्रतीत्यनुपपत्त्या प्रतीतानुपपत्त्या च संबन्धबोधे विशेषाच्छ्रोतार्थविभाग इति मन्तव्यम् । तथा हि—' पद्मिमव मुखम् ' इत्यादावृपात्तस्याऽऽक्षित्तस्य वा रमणीयत्वादेः उ०-श्रब्दशक्तीति । स्वसद्दश उपमानवाचकपदंछक्षणायामित्रस्य तात्पर्यप्राहकत्वेन तस्यामेदेन नामार्थान्वयस्वीक रादित्याशयः । यथा—तथा—शब्दयोगे तु पश्चाज्ञायमान-साद्दश्विषयक्रबोधमादायेदं बोध्यम् । यद्धर्भवाश्चन्द्वस्तद्धर्मवन्मुखमित्येव तत्र बोधात् । अन्यविशेषणत्वेऽपीत्यस्यान्यसंवन्धद्योतकत्वेऽपीत्यर्यः । तत्रः दृष्टान्तमाह—षष्ट्यामिनिति । तदेवोपपाद्यति—षष्टी हीति । यदनन्तरिमत्यनेनोपसर्जनसंबन्धित्वेश्वणत्वेऽपि । उपसर्जनत्वेश्वणत्वेऽपि । उपसर्जनत्वेश्वणत्वेऽपि । उपसर्जनत्वेश्वणत्वेऽपि । उपसर्जनत्वेश्वणतानिक्षपितिविशेष्यताश्चयत्वेऽपि । यद्वा, यया प्राचीनमते प्रकारीमृतविभवत्यर्थसंबन्धेन नामार्थयोभेदेनान्वयः । चैत्रस्य धनित्यादौ स्वामिचैत्रीयं धनिति बोधात् । तथा प्रकारीमृतनिपातार्थसंबन्धेन नामार्थयोभेदेनान्वय इति चन्द्र इव मुखमित्यादौ सदशचन्द्रीयं मुखमिति धीरिति प्राचीनमतेनायं ग्रन्थः । श्रीतित्वं साद्दरप्रति-योगित्वक्रपस्योपमानत्वस्यवेन बोधनादिति बोध्यम् । परं त्वत्र पक्षे षष्ठचा एव विशिष्य दृष्टानत्वेनोपादाने बीजं चिनत्यम् ।

नन्वेवं तुरुयादिपदैरिष चन्द्रेण तुरुयिनत्यादौ तृतीयार्थान्वयद्वारा श्रुत्यैवोषमानत्वोषमे-यत्वयोर्बोधाच्छ्रेती स्यादित्यत आह—तस्मादिति। प्रतीत्यनुपपस्येति। अयं भावः। सादद्यप्रयोज कसाधारणधर्मसंबन्धो ह्युपमा। सादद्यं चातिरिक्तः पदार्थः। धर्मिवेशे-षश्च कचिदुपात्तः कचिदाक्षिष्ठ इत्यन्यत्। यथाद्यश्च तत्प्रयोजकधर्मविशेषसंबन्ध एव राक्ता न तुरुयाद्यः। ते हि सदद्यमात्रवाचका इति। एवं च सादद्यादिपद्योगेऽ-प्यार्थेव।

अपरे तु 'तत्तत्साधारणधर्मसंबन्ध उपमा । उपमानत्वं च साधारणधर्मवत्त्वेनेषदि तरपिच्छेदकत्वम् । तद्धर्मवत्त्या परिच्छेद्यत्वं चोपमेयत्वामित्युपमानानि (पा० सू० रिश ५५) इति सूत्रे भाष्ये स्रष्टम् । उपमानिवरोषणानि त इति । उपमानिवरसा धारणधर्मबोधकानीत्यर्थः । एवमुपमानत्वमपीवाद्यर्थः । पदोपमानविरोषणोपमानत्वद्योतकास्त इत्यर्थः । उपमाने तत्संबन्धमिति । उपमानत्वस्वरूपस्य साधारणधर्मघितित्वात्तत्वात्तत्र तत्सं-बन्धबोधोऽस्त्वित्यर्थः । षष्ठी हीति । सा हि रिष्टः पुरुष इत्यादी स्वस्वामिभावसंबन्ध-बोधिका । प्रकृत्यर्थस्य विरोषणत्वबोधिका च । सा च विरोषणस्येतराविरोषणत्वार्थं संबन्धस्याऽऽकाङ्कणात्तिष्ठविरोषणत्वस्य तिन्नष्ठम्वामित्वस्य बोधकत्वेऽपि पश्चात्प्रधाने पुरुषे संबन्धस्य द्विष्ठतास्वमावत्वान्संबन्धघटकं स्वत्वं बोधयित । तदाह — यदनन्तरमुपात्तेति , राज्ञ इत्यत्थ्य राजस्वांमिकिमिति बोधः । पुरुषपदेन च तद्विरोषसमर्पणमिति 'षष्ठी रोषे'

प्रदी ० - संबन्धमविषयी कृत्यापर्यवसानम् । यथादि राज्दानां धर्मविशेषसंबन्धं एव शक्त स्वात् । तुल्यादिशब्दास्तु नैवम् । 'पद्मेग तुल्यं मुखम्' इत्यादावुपमेये, ' पद्मं तुल्यं मुखस्य ' इत्यादावुपमाने, ' मुखं पद्मं च तुरुयम् ' इत्यादावुभयत्रापि सामान्यतस्तुः र्यत्वं बोधियत्वा विश्रान्तेषु तेषु धर्मविशेषं विना कथं तुरुयतेति प्रतीतानुपपत्त्या धर्मविशेषसंबन्धप्रतीतिरिति ।

केचित्त-'उपमानोपमेयभावरूपसंबन्धस्य श्रीतार्थत्वाभ्यां विशेषः' इति व्याचकुस्तद्-युक्तम् । भाधम्यस्याऽऽर्थत्वातुल्यादिवदोषादान आर्थी' इति प्रकाशविरोधात् । यस्यैव ह्यार्थः तया उपमाया आर्थत्वं तस्यैव श्रीततया श्रीतत्वौचित्यात् । किं च साधर्म्यमेवोपमेति तस्यैव उ०-(पा० सू० २।३।५०) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । एविमवादिभिः स्वसमिन्याह-तचन्द्रादावुपमानत्वं तन्निर्वाहक आह्वाद्कत्वादिभाषारणधर्मसंबन्धश्च बोध्यते । तत्र साधारणधर्मवत्त्वेनेतरपरिच्छेद्कत्वरूपोपमानत्वप्रतीतिस्तद्धर्भवत्परिच्छेद्यप्रतीतिं विनाडः नुपपन्नेति तमपि बोधयतीति भावः । एवं च चन्द्र इवेत्यत पमानभूतचन्द्राभिन्नमाह्णादकमुपमेयं मुखमिति बोधः। अत एवेवादिसमिभव्याहार उपमानीपमेययोः समानविभक्तिकत्वानियमः। साधारणधर्मसंबन्धश्च कविद्विशेषणतया यथा चन्द्र इव मुखमाह्वादकामित्यादौ । काचिद्विशेष्यतया यथा चन्द्र इव मुखमाह्वादयतीत्यादौ । अत्र ह्युपमानचन्द्रकर्तृकाह्णादाभिन्न उपमेयमुखकर्तृकाह्णाद इति बोधः । अतोऽत्रापि तयोः समानविभक्तिकतेव । ये त्वत्र चन्द्रसाद्दरयप्रयोजको मुखकर्तृक आह्वाद इति बोघं वद-ान्ति तेषां तयोः समानविभक्तिकत्विनियमे मानं चिन्त्यम् । यतु वाचनिकी समानविभः क्तिकतेति । तन्न । व्याकरणे तादृशवचनानुपलम्भात् । एवं गज इव गच्छाति देवदत्त इत्यादी बोध्यम् । वनगज इव शूरः समरमूमि गच्छतीत्यादावुपमानगजकर्तृकवनगम-नाभित्रमुपमेयज्ञूरकर्तृकं समरकर्मकं गमनिति बोधः । साधारणधर्मरूपगमनस्य विधे यतयोपमाविधेयिकाऽत्र धीः । व्याघ इव यः पुरुषः स गच्छतीत्यादावुपमानशूरव्याघा-भिन्नपुरुषकर्तृकगमनिमिति धीः । शूरत्वादिसाधारणधर्मस्योद्देश्यतथोपमोद्देशियकाऽत्र ं धीः । अत एव भेदाभेद्प्रधानोपमेति प्राञ्चः । यद्यपि चन्द्रमुखयोस्तत्त्वेन भेदस्तथाऽपि साधारणधर्मवत्त्वेनाभेदान्वययोग्यता बोध्येति । अधिकं मञ्जूपायां द्रष्टव्यम् ।

धर्मविश्रेषसंबन्ध एवेति । अस्य शक्तया स्वसामधर्येन बोधनं तदन्वयतात्पर्यमा हकतया बोध्यम् । तत्कृतोपमानत्वस्य तु द्योतका इति बोध्यम् । तुरुयादिशब्दाः स्तिवति । ते च सदृशवाचकाः । स्टूहर्यं च साधारणधर्मप्रयोज्यो धर्मविशेष इत्याहुः । न चेदशश्रीत्यार्थीविवेको विफलः । आधर्यामुपमानोपमेयनिर्णयविलम्बेनाऽऽम्याद्विलम्बः, तद्भावः श्रीत्यामिति तत्साफल्यादिति बोध्यम् । उपमेय इति । समानविभक्त्यन्त-पदोपस्थाप्यत्वादिति भावः । उपमान इति । तत्त्वादेवेति भावः । संबन्धस्येति । स संबन्ध एवेवार्थः ।

१ क. °कृत्यप्रतीत्यप°। २ क. °न्धाीय ए°।

' इवेन नित्यसमासो विभक्तयलोपः पूर्वपदमकृतिस्वरत्वं च,' इति नित्य-समास इवशब्दयोगे समासगा।

क्रमेणोदाहरणम्--

स्वमेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीने मुश्रवि ।

प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा ॥ ३९२ ॥

चिकतहरिणलोललोचन।याः क्रुधि तरुणारुणतारहारिकान्ति ।

सरसिजिमद्गाननं च तस्याः समिति चेतिन संगदं विधत्ते ॥ ३९३ ॥

प्रदी०-श्रीतत्वार्थत्वाम्यामुपमाभेदो युक्तः । अत एव ' यथादिना साद्दशस्तपः संबन्ध एव साक्षादिभिधीयते षष्ठीवत् , तुल्यादिभिन्तु धर्म्थि ' इति ज्याख्यानमनुपादेयम् । ननु तथाऽप्यनुपपन्नो विभागः । पूर्णायां द्यातकोपमानयोरेव हि समासः संमावितः । न च यथादिभिः सममसौ दृश्यते येन समासे श्रीती स्यादिति चेन्न । ' इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्वपद्मकृतिन्वरत्वं च ' इत्यनेनेवशब्देन समं समासावि- भक्त्यलोपयोः संभवात् । विभक्त्यलोपदर्शनाच तत्रासमासन्यवहारो मूढानाम् ।

तत्र वाक्ये श्रौती यथा — स्वग्नेऽपि०।

अत्र विजयश्रीरुपमेया स्वाधीनपतिकोषमः नम् । न मुखतीति साधरणो धर्मः । यथेत्युपमाप्रतिपादैकम् । एवमग्रेऽप्यूह्मम् । न चैतेषां कंयोरपि समास इति वाक्यगा श्रीती ।

वाक्यगाऽऽर्थी यथा - चिकत ।

उ०-अनुपादेयिमिति । धमनोधेऽपि यावद्पाप्तं तावद्विश्रीयत इति साद्दर्यस्यैव विधेयः स्वादित्यिप नोध्यम् । न च यथादिभिरिति । असाद्दर्य एव यथाशब्देन समासिव-धानादिति भावः । इवेन नित्यसमास इति । व्याकरणे वैकल्पिकत्वाङ्गीकाराद्वार्तिके तथाऽपाठाच नित्यपद्पक्षेपोऽप्रामाणिकः ।

स्वप्नेऽपिति । वैशिभः स्वप्नेऽपि तव विजयानुभवादित्यर्थः । प्रभावात्तपोविशेषात्प्र-भव जत्पात्तिर्थस्य तमित्यर्थः । ( 'प्रभावस्य प्रभवं उत्पत्तिहेतुं त्वामित्यन्वयः ' इति चिन्द्रिका ) । समरेषु न तु समरे । अत्र यत्तत्पद्प्रकृतिकप्रकारवाचिथाल्प्रत्ययान्तयथा-शब्दादियोगे यद्धर्मवती स्वाधीनपतिका तद्धर्मवती विजयश्रीरित्युभयविशेष्यको बोधः । पश्चाद्यत्तद्भ्यां धर्मस्यैक्यवोधात्सादृश्यं फलति । राज्ञः कान्तस्य च विम्बप्रतिविम्बमावः । तदालिङ्गितस्वप्नाधिकरणकत्यागाभावोऽनुगामी साधारणो धर्म इति बोध्यम् ।

चिकतिति । ( सर्खी प्रति नायिकासी भाग्यं क्याचित्रिवेद्यते ) । भीतहरिणवचञ्चलः नेत्राया इत्यर्थः । कुषि कोषे । तत्रापि कान्तिमिन्धाह—तरुणेति । तरुणारुणवत्तारा पृष्टा हारिणी मनोहरा कान्तिर्यस्य तदित्याननिवेशेषणम् । संगदं हर्षम् । ( पुष्पि-

१ क. °रेऽपि त्वां । २ क. वयोः प्रसङ्गात् । ३ क. °ईानव्तस्तन्ना । ४ ख. °दकं विवक्षितम् ।

अत्यायतैर्नियमकारिभिरुद्धतानां दिव्यैः प्रभाभिरनपायमयैरुपायैः। शौरिर्भुजैरिव चतुर्भिरदः सदा यो लक्ष्मीविलासभवनैभ्रवनं बभार ॥ ३९४ ॥ अचितथमनोरथपथनथनेषु प्रगुणगारिमगीतश्रीः। सुरतरुसदृशः स भवानभिल्रषणीयः क्षितीश्वर न कस्य ॥ ३९५ ॥ गाम्भीयेगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत् । दुराळीकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत् ॥ ३९६ ॥

प्रदी ०-इयं समरा ब्दप्रयोगादार्थी । समासे श्रोती यथा-अत्यायतै०। अत्रेवेन समासः । समास आर्थी यथा-अवितथः। अत्र सुरतरुसदृश इत्युपमानद्योतकयोः समासः । तद्धिते श्रीत्यार्थी च यथा - गाम्भीर्य०।

उ - - ताम्रा छन्दः ) । सरिभजमानन च समिनित्यत्र प्रथमं साहरूयवद् भिन्नमिद् द्वयमिति बोघे पश्चान्मनमा व्यञ्जनया वा परस्परनिरूपितसाधारणधर्मप्रतीतिारिनि ध्येयम् । अरुण-सदृशकान्तिमत्त्वं साधारणो धर्मः ।

अत्यायतैरिति । आर्यातेः (आयतम्) उद्केशुद्धिर्दीर्घता च । उद्धतानां गर्ववतां दानवानां च । दिव्यैरुत्कृष्टैः स्वर्गीयैश्च । प्रभाभिः प्रकृष्टशोभाविद्धः । भातेः कर्तिर किप्। अनपायमयैरपायाभावप्रचुरैः । उपायैः सामभेददानविग्रहैः । अद् एतद्भवनम् । छक्ष्मीः कमला संपच । (वसन्तति का छन्दः)। भुँजैरिवोपायैरित्यत्र भुजसादृश्यप्रयो-जकात्यायतत्वादिधमेवद्भिरित्यादिरेव बोधः । गजो वनं गच्छतीव शूरः समरभूमिं गच्छ-्तीरयादी क्रियासमभिन्याहृतेवादेरुत्प्रेक्षाद्योतकत्वभेवेति न तत्रोपमालंकारः । स्पष्टं चेदं सन्विधायके भाष्ये ।

अवितथेति । अन्यर्थवाञ्छितविषयसंबन्धिमार्गसंपादनेषु प्रकृष्टगुणानां गरिम्णा गीता श्रीर्यस्य । (गीतिरुछन्दः )। द्योतकयोरिति । द्योतकपदं बोधकपरम् । गाम्भीर्थेति । गाम्भीर्थे दुर्ज्ञेयान्तः करणत्वमतल्लस्पिईत्वं च । भुजङ्ग उपपितः

९ क. °तैर्विषम । ग. °तैर्विनयका । २ क °लोकश्व सम । ३ क. °मासगाऽऽर्था ४ भुजै-रित्यारभ्य बोध इत्यन्तः पाठः ( ख. ) पुस्तके नोपलभ्यते ।

स्वाधीनपतिका कान्तं भजमाना यथा लोकोत्तरचमत्कारभूः, तथा जयश्रीस्त्वदासेवनेनेत्यादिना प्रतीयमानेन विना यद्यपि नोक्तेवैंचि ज्यम्, वैचिज्यं चालंकारः, तथाऽपि न ध्वनिगुणीभृतव्यङ्गचव्यव-हारः । न खल्ल व्यङ्गचसंस्पर्भपरामर्शदत्र चारुतापतीतिः । अपि तु

प्रदी ० - अत्र गङ्गाभुजङ्गवदिति श्रोती । 'तत्र तस्येव' (पा०सू०५ १।११६) इत्यनेने-वार्थे वतेर्तिधानात् । निदाधाम्बररत्नवदित्यार्थी। 'तेण तुल्यम्-' इत्यर्थे वतेः प्रयोगात्।

ननु चित्रभेदा अलंकारानिर्णये निर्णेष्यन्त इति पूर्वमवादीः, इदानीं ' स्वप्नेऽि ' इत्युदाहरित । न ति न मिन्ने भिन्नेतृमहीत । अत्र हि स्वाधीनभर्तृका कान्तं भजमाना यथा चमत्कारभूस्तथा जयश्रीस्त्वदासेवनेनेत्यादि वस्तुरूपं व्यङ्कर्च विना नोत्तेवैचिडेयम् । वैचिड्यं चालंकारत्वानिष्पत्तय इति व्यङ्कर्चम्वैद्यापेक्षणीयम् । अतस्तस्य प्राधान्ये ध्वनित्वम् । अप्राधान्ये गुणीभूतव्यङ्कर्चत्वम् । तस्मात्पूर्वीपरिवरुद्धाभिधानामिति चेत्, मैवं वादीः। न खलु व्यङ्कर्चपरामर्शोदेवात्र चारुताप्रतीतिः। अपि तु वाच्योपमामात्रपरा-

उ० - समुद्रः। शंतनोरेव पतित्वात् । दुरालोको दुःखेनाऽलोकायितुं शक्यः। अम्बररत्नं मूर्यः। अत्र बोध उक्तदिशो**छः । उत्तरत्र निदाधाम्बररत्नतुरुयामिन्नो** दुराछोक इति बोधः । तुल्यत्वप्रयोजकं च दुरास्रोकत्वमिति पश्चान्मनसा व्यञ्जनया वा बुध्यते । स चेत्थम् । उपमानदुरालोकनिदाचाम्बररत्नाभिन्नो दुरालोको राजेत्येवमिति बहवः । अत एवाऽऽ-र्थीत्वम्। नामार्थयोरभेदान्वयस्यैतद्विग्रहवाक्ये क्छप्तनिर्वाहायास्य वतेरापे धर्मिवाचकतै-वोचिता। अनुशासनस्य नथैव शक्तिम्राहकत्वाच क्रिययोस्तुल्यत्व एव तेन तुल्यमिति वतिः साधुः। अत एव ब्राह्मणवद्धीत इत्यत्र ब्राह्मणपदस्य तत्कर्तृकाध्ययने लक्षणेति भाष्यकृतः। एवं च चन्द्रवन्मुखमित्यादी भवातिक्रियामध्याहृत्य चन्द्रभवनसदृशं मुखभवनामित्येव वाच्योऽ र्थः। चन्द्रमुखयोः साद्दर्यं तु व्यञ्जनयैवेति बोध्यम्। गङ्गाभुजङ्गवदित्यत्र गङ्गाभुजङ्गपद्ग्य त-त्संबन्धिगाम्भीर्थगरिमलक्षकत्वेन गङ्गामुजङ्गशंबन्धिगाम्भीर्यसदृशमेतत्संबन्धिगाम्भीर्थमिति बोधः।तद्नन्तरं गाम्भीर्थयोः सादृश्यमूलाभेदाध्यव ायेनाभिन्नधर्ममूला पश्चाद्रङ्गाभुजङ्गराज्ञो-रुपमाप्रतीतिः।गङ्गाभुजङ्गस्येवास्य गाम्भीयेगरिमेत्यादिवाक्ये षष्ठग्रुपपत्तये.गाम्भीर्यगरिमेत्य-स्याऽऽवृत्त्या गङ्गामुजङ्गेऽप्यन्वयेन तादृश्वोधस्यैवानुभवेन वृत्ताविष तथैवौचित्यात्। एवमर् विन्दु तुल्यो भातीत्यस्यास्विन्दु तुल्यकर्तृकं भानमिति वाच्योऽर्थः। भानमेव च साधारणो धर्मः। ए वं चोपमाविधेयिका घीः । यदा तु धर्मीन्तरेण तुल्यत्वं नौदोपमाया उद्देश्यनावच्छेदकत्वमिति दिक्। न खलु व्यङ्गचिति। सत्यपि व्यङ्गचे समुत्कटयाऽलंकारकृतचारुतया प्रथमताश्चित्ताः

१ क. "वश्यमपे"। २ ख. " यैव बुध्यत इति।

वाच्यवैचित्रयमतिभासादेव । रसादिस्तु व्यङ्गचोऽर्थोऽलंकारान्तरं च सर्व-त्रीव्यभिचारीत्यगणयित्वैव तदलंकारा उदाहुताः । तद्रहितत्वेन विरसतामावहन्तीति पूर्वापरविरुद्धाभिधानमिति हियमाणा नीयम्।

तद्दद्धर्मस्य लोपे स्यान श्रीती तद्दिते पुनः ।

प्रदी ० - मर्शादेव । चारुत्वहेतुश्चालंकारः । अवर्जनीयसंनिधेश्च व्यङ्गचस्यास्फुटतरतया न ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गचव्यवहारप्रवर्तकतेति न कश्चिद्दोषः ।

नन्द्रेवमप्युदाहते रसादिक्रपञ्यङ्गचसद्भावाचित्रतानुपपत्तिः । किं चानुप्रासाद्यलंकाराः न्तरसद्भावात्संकराछंकारोदाहरणान्येतानि युक्तानि, न तु शुद्धाया उपमाया इति चेन्न। रसादिरूपन्यङ्गचोऽलंकारान्तरं चैतेष्वन्यभिचारीति तत्रौदासीन्यमालम्बयोपमालंकारोऽयमी-दृशः इत्यभिप्रायेणार्छकारमात्रमुदाहृतं न तु चित्रकाव्यम् । अत्र 'चन्द्रघवलः पटः ' इत्यादिको रसालंकाराम्यामसंभिन्न एव विषयः किमिति नोंदाहियतं इति चेत्, तद्रहितत्वे-नोदोहरणे वैरस्यप्रसङ्गात् । तादृशवाक्यस्याकान्यत्वेन तस्या अप्यनुपमात्वात्।

अथ लुप्ता विभजनीया । सा च सप्तथा । तत्रैकस्य छोपे त्रिधा । उपमानस्य साधारणधर्मस्य द्योतकस्य च लोपात् । उपमेयमात्रस्य लोपादर्शनात् । द्विलोपेऽपि त्रिधा । धर्मवाद्योर्धर्भो-पमानयोर्वाद्युपमेययोश्च लोपात् । अन्यस्य द्विकस्य लोपासंभवात् । त्रिलोपे व्वियमेका । उपमेयं विनाडन्येषामेकैकमात्रसत्त्व उपमाया असंभवादिति दर्शयन्त्रेव यथासंभवं तासां सप्तविधानामपि विभागमाह-तद्वद्धर्भे ।

उ०-कर्षणादिति भावः । विद्यमानन्यङ्गचस्य ध्वन्यादिप्रयोजकता नेत्याह-अवर्जनी-येति । अस्फटतरतयेति । अत्रालंकारवैचित्र्यप्रतीतिव्यवहितप्रतीतिकतयाऽस्फुटतरत्वम् । यत्र वाच्यप्रतीत्यव्यवधाधेन व्यङ्गचप्रतीतिस्तत्र तदुभयमिति भावः । अम्फुटतरातिरिः क्तन्युङ्गचराहित्येनान्यङ्गचत्वमत्रेति रहस्यम् ।

नन्वेविमाति । राजविषयकरतिभावस्य भकारानुप्रासस्य च स्वप्नेऽपीति पद्ये सत्त्वा-दित्याशयः । तस्या अप्यनुपमात्वादिति । उपमालंकारत्वाभावादित्यर्थः । वाचक-वाच्योपस्कारद्वारा रसाद्युपकारकस्यैवालंकारत्वादिति भावः। नीरसे्डपि स्ववैचिज्येणाऽऽ-पाततश्चमत्कारमात्रं न त्वलंकारत्वमिति तात्पर्थम् ।

एकस्य लोप इति । लोपोऽत्रानुपादानम् । ननु चन्द्रत्वमुखत्वाादधर्मप्रतीतेर्ने धर्म-

१ क. ग. °दिरूपस्तु । २ ग. °त्राप्यव्य° । ३ क. °मालक्ष्योप° ।

धर्मः साधारणः । तद्धिते कल्पवादौ त्वार्थ्येव । तेन पश्च ि उदाहरणम्--

> धन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कर्षशास्त्रिनः। करणीयं वचश्रेतः सत्यं तस्यामृतं यथा ॥ ३९७ ॥ आकृष्टकरवालोऽसौ संपराये परिभ्रमन्। मत्यर्थिसेनया दृष्टः कृतान्तेन समः प्रभुः ॥ ३९८॥ करवाल इवाऽऽचारस्तस्य वागमृतोपमा। विषक्त रूपं मनो वेत्सि यदि जीवसि तत्ससे ॥ ३९९ ॥

प्रदी ० - धर्मस्य साधारणस्य । तद्वत्समासे वाक्ये तद्धिते च श्रीती, आर्थी चेत्यर्थः। तत्र विशेषमाह--- 'न श्रौती तद्धित'-इति । इवार्थ एव हि तद्धिते सा श्रौती भवेत् । इवार्थश्च वतिरेव । स च ' तत्र तस्येव ' इत्यर्थकतया नित्यं धर्मसाकाङ्क इति धर्मानुः पादाने श्रीती तद्धिते न भवत्येव । आर्थी तु यद्यपि वतिरूपे तद्धिते न संभवति 'तेन तुरुयम्-' इत्यर्थ उक्तन्यायेन नित्यं तुरुयिकयाकाङ्कृत्वेन धर्मस्रोपे तदसंमवात्। तथाऽपि करुपप् — देश्य-देशीयर् – बहुच् – रूपे संभवत्येवेति पश्चधा धर्मलोपोपमेत्यर्थः ।

तत्र वाक्ये श्रौती यथा-धन्यस्या० ।

अत्रामृतवचसोः पारेणामसुरसत्वादिसाधर्म्ये, तच नोपात्तम् । आक्षेपातु छब्धस्य संबन्धो यथाराब्देन तहोधं विनाऽपर्याप्तेन श्रुत्यैव बोध्यत इति धर्मछोपे श्रौतीयम् । एवमग्रेऽप्यूह्यम् ।

वाक्य आर्थी यथा -- आकृष्ट । आकृष्टकरवालत्वं च न सावारणो धर्मः । यमस्य दण्डायुषत्वेन प्रसिद्धेः । अन्त्यत्रयं यथा-करवालः ।

उ०-छोप इत्यत आह—साधारणस्येति । नित्यं धर्मेति । इवस्य साधारणधर्मसं-बन्धे शक्तेस्तदुपादानं विना तदर्थबोधामावात्। किं च षष्ठीसप्तम्यन्तात्तद्विधानेन षष्ठग्नाः द्यर्थस्य धर्मोपादानं विनाडन्वयामंभवादिति भावः । धर्मछोपे तदसंभवादिति । इद-मपि व्यङ्गचोपमामादायैव ।

धन्यस्येति । अनन्यसामान्यस्येति ( न विद्यतेऽन्यत्सामान्यं सादृश्यं यस्येति ) बहुत्रीहि:। चेत इति संबोधनम्।

आकृष्टेति । (करवार्टः खड्गः ) । संपराये युद्धे । प्रत्यर्थिसेनया शत्रुसेनया । कृतान्ती यमः । ऋरत्वमत्र साधारणो धर्मः ।

करवाल इवेति । तन्ता । यदि वेत्सि तर्हि जीवसीस्यन्वयः । अथवा यदि

उपमानानुपादाने वाक्यगाऽथ समासगा ॥ ८८ ॥ सञ्चलकरणप्रवीस।मसि।रिविअरणं ण सरसकव्वस्स । दीसइ अहवणिसम्मइ सरिसं अंसंसमेत्तेण ॥ ४०० ॥ कव्वस्सेत्यत्र कव्वसमिति, सरिसमित्यत्र च णूणमिति पाठ एपैव समासगा ।

प्रदी - अत्र करवाल इवेति समासे श्रोती । अमृतोपमेति समास आर्थी । विषकल्प-मिति तद्धितगाऽऽर्थी।

उपमानाः । ^

अत्र तद्धितगा न संभवति । उपमाप्रतिपादकस्य तद्धितस्य वतिकरूपबादेरुपमानादेव विधानेनोपमानानुपादानेऽसंभवात् । न वा श्रीती । इवादीनामुपमानमात्रान्विततया तद् नुपादाने तेषामप्यनुपादानात् । अतो वाक्यसमासयोरेव । तयोरप्यार्थ्येवेति द्विप्रकारा छुप्तोपमानोपमा ।

तत्र वाक्यमा यथा—सञ्चल ।

अत्र विशेषत उपमानं नोपात्तम् । चिन्त्यमेतत् । इदमेव 'कन्त्रस्त' इत्यत्र 'कन्त्रस-मम्' 'सरिसं' इत्यत्र 'णूणं' इति पाठे समासगोदाहरणम् ।

उ०-जीविस तिई वेत्सीत्यन्वयः । तत्समीपावस्थाने तव जीवनमेव दुर्रभिमिति भावः। अत्र घातकत्वामाधुर्यनाराकत्वानि क्रमेण साधारणा धर्माः । उपमाश्रव्दस्य सदृशमात्रः वाचकत्वेऽपि साधारणधर्मसंबन्धे नित्यसाकाङ्क्षत्वाभावाच्छक्तत्वाभावाद्वाऽऽर्थीत्वम् । विषकरमिति । ईषदसमाधौ विधीयमानस्य कल्पपः सादृश्ये पर्यवसानादिति भावः । उपमानमात्रान्विततयेति । उपमानानन्तर्यनियमेनेस्यर्थः ।

सअलेति ।

सकलकरणपरविश्रामश्रीवितरणं न सरसकाव्यस्य । **६**श्यतेऽथवा निशम्यते सदशमंशांशमात्रेण ॥

अपिरत्र गम्यः । करणं चक्षुरादि । परविश्रामो विषयान्तरवैमुख्यम् । तज्जन्यशोभाः दात्रित्यर्थः । ( आर्था मुखविपुला ) । अत्र विशेषत इति । अत्रास्मद्दरीनश्रवणावि-षयत्वेन दुर्लभतयोत्कृष्टगुणमस्मद्गोचरं किंचिदुपमानं भविष्यतीति सादृश्यपर्यवसानादुः पमानलुप्तोपमैवेयम् । एतेनासमालंकारोऽयमुपमातिरिक्त इति रत्नाकराद्युक्तमपास्तम्। अत एवे।पमानानुपादान इत्युक्तं न त्वसत्त्व इति । वस्त्वन्तरस्य विशिष्यानुपादानमात्रेणोपमान-लोपव्यवहारः । एतेनानन्वयोऽेत्यप्यपास्तम् । अनन्वय उपपानासस्वस्यैव विवक्षितत्वात् । चिन्त्यमेतदिति । तद्वीनं तु कान्यमेवात्रोपमानम् । चन्द्रस्य सदशं मुखमिल्

## वादेलींपे समासे सा कर्माधारक्यचि क्यङि । कर्मकत्रीर्णमुलि,

वाशब्द उपमाद्योतक इति वादेरुपमाप्रतिपाद्कस्य छोपे पर्—समासेन कर्मणाऽधिकरणाच्चोत्पन्नेन क्यचा, कर्तुः क्यङा, कर्मकर्शोरुपपदयोर्णमुछा-च भवेत्।

उद्।हरणम्-

ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता ॥ ४०१ ॥

तथा

असितभुजगभीषणासिपत्रो रुहरुहिकाहितचित्ततूर्णचारः'। पुलकिततनुरुत्कपोलकान्तिः प्रतिभटविक्रमदर्भनेऽयमासीत् ॥ ४०२ ॥

प्रदी ० — द्योतकलोपे वाक्यगा तावन्न संभवति। 'मुखं चन्द्रो रमणीयम् ' एतावन्मात्रे-णोपमाप्रत्ययाभावात् । नापि तद्धितगा । वतेः कल्पबादीनां च द्योतकतया तत्प्रयोगे द्योतकलोपस्यैवासंभवात् । न वा श्रौतीत्यन्यथा विभन्नते — वादे ० ।

वाराब्द उपमाद्योतक इति वादेरुपमाद्योतकस्थेत्यर्थः । तस्य छोपे समासे क्यचि क्यिङ णमुछि चोपमा। तत्र क्यचि द्विधा। कर्मणोऽधिकरणाच विधानेन तस्य द्वैविध्यात्। क्यिङ त्वेकैव । कर्तुरेव तद्विधानात् । णमुल्यपि द्विधा। कर्मकर्त्रीस्तद्विधानात् । तत्र समासे द्विधा। द्वयोख्ययाणामपि वोपमानादिपदानां समासात् ।

तयोराद्या यथा—ततः ।

अत्र गण्डपाण्डुनेति द्वयोः समासः । द्वितीया यथा—असितः ।

उ०-चन्द्रस्थैवोपमानतावगमात् । एवं चोपमेयलोप इति वक्तुमुचितमिति । उद्धारस्तु काव्यस्य समित्यस्य काव्यनिष्ठसाष्ट्रयमितयोगीत्यर्थः । काव्यस्य वर्णनीयतयोत्कर्षायोग्पयस्य विवक्षितत्वादित्याहुः ।

तद्विधानादिति । एवं च साद्ययबोधकवादिछोपे षड्विधेत्यर्थः । तत इति । (महाभारते द्वोणपर्विति रात्रियुद्धे १८४ अध्याये चन्द्रोद्यवर्णनम् । ) कृमुद्रनाथत्वं तिद्विकासित्वात् । गण्डै इव पाण्डुरिति उपमानाभीति समासः । नेत्रानन्देन तज्जनकेन । माहेन्द्वी प्राची ।

असितेति । असितभुजगस्तीक्ष्णविषः सर्पजातिभेदः । तद्वःद्वीषणस्तीक्ष्णधारत्नादसि-

<sup>9</sup> क. °र्मण्यधिकरेणे चो:प । २ ग कर्तरि क्य । ३ क मासगा द्वि ।

पीरं सुतीयति जनं समरान्तरेऽसा-वन्तःपुरीयाति विचित्रचरित्रेचुञ्चुः । नारीयते समरसीिम्न कृपाणपाणे रालोक्य तस्य चैरितानि सपत्नसेना ॥ ४०३ ॥ मृघे निदाघधर्मीशुद्री पश्यन्ति तं परे । स पुनः पार्थसंचारं संचरत्यवनीपतिः ॥ ४०४ ॥

प्रदी ० - अत्रासितभु जगेत्यादा वुपमानधर्मोपमेयशब्दा नां त्रयाणामपि समासः । क्यच्क्यङ्भेंद्त्रयं यथा--पौरं०।

अत्र पौरं सुतीयतीत्यत्र 'उपमानादाचारे ' (पा०सू०३।१।१०) इति कर्मणः क्यच् । समरान्तरेऽन्तः पुरीयतीत्यत्र तु 'अधिकरणाच्च ' इत्यनेनाधिकरणात् । नारीयत इति ' कर्तुः क्यङ् सल्लोपश्च ' (पा० सृ० ३ । १ । ११ ।) इत्यनेन कर्तुः क्यङ् । णमुलि भेदद्वयं यथा—मृधे०।

अत्र निदाघघमीशुद्र्शमिति कर्माण णमुल् । निदाघघमीशुमिव पश्यन्तीत्यर्थात् । पार्थसंचारामित्यत्र कर्तरि । ' उपमाने कर्भाण च ' ( पा० सूत्र० ३।४।४५ ) इति सूत्रे चकारात्।

उ०-रेव पत्रं यस्य सः रुहरुहिका रभसोत्कण्ठा तदाहितश्चित्र आश्चर्यभूतस्तूर्णस्त्वरिः तश्चारो गमनं यस्य सः । उद्गतकपोलशोभः । (पुष्पितामा छन्दः ।) यतु पूर्वीदाहरण उपमानानीति समासाच्छ्रोती, अत्र त्वसित्भुजगवद्भीषण, इति मध्यमपद्छोपिसमासा-दार्थीति भेदमाहुः । तन्न । विनिगमनाविरहात् ।

पौरं सुतीयतीति । पौरं नागरजनं सुतमिवाऽऽचरतीत्यर्थ उपानादाचार इति क्यम् । उपमानवाचकात्कर्मण आचारऽर्थे क्यजिति सूत्रार्थः । उपमानादित्यनेनेवार्थस्य वृत्तौ प्रवेशः सूचितः । अत्राऽऽचारः स्नेहपालनादिरूपः । एवं चोपमानभूतसुतकर्मका-चाराभिन्नः पौरकर्भकाचार इति बोधः । एवमन्तः पुर इवाऽऽचरतीत्यर्थकान्तः पुरीयती-त्यत्रापि बोध उद्धः । अत्राऽऽचारः स्वच्छन्द्गमनादिः । विचित्रेति । विचित्रचरित्रै-र्वित्त इत्यर्थः । तेन वित्तरचुञ्चुष्चणपी (पा० सू० ९।२।२६) इतिचुञ्चुप्-प्रत्ययः । नारीवाऽऽचरति नारीयते । कर्तुः क्यङ् । आचारोऽत्र विनयादिः । ( वस-न्तातिलका छन्दः । ) अत्र सादृश्यसदृशैतन्मात्रनोधकाभावाद्वाचकलुप्ता नोध्या । यत्तु सुतपदस्य सुतसाद्ययलक्षकत्वेऽपि स्राद्ययाचकाभावाद्वाचकलुप्तेति । तन्न । चन्दप्रति. पक्षमाननमित्यादावपि वाचकलुतापत्तेः।

मुध इति । रण इत्यर्थः । ( परे । शत्रवः । निदः। वघमाँ शुद्धौ पश्यन्ति प्रीष्मसंब-

१ ग °त्रचञ्चः । २ क. ग. छितानि ।

#### एतद्दिलोपे किप्समासमा ॥ ८९ ॥ एतथोर्धर्मवाद्योः । उदाहरणम्—

सविता विधवति विधुरिष सवितरित तथा दिनन्ति यामिन्यः । यामिनयन्ति दिनौनि च सुखदुःखवशीकृते मनिस ॥ ४०५ ॥ परिपान्थमनोराज्यशतैरिष दुराक्रमः । संपरौये प्रवृत्तोऽसी राजत राजकुञ्जरः ॥ ४०६ ॥

धर्मीपमानयोर्लीपे वृत्ती वाक्ये च दृश्यते ।

प्रदी - अथ द्विलोपे विभजनीया । तत्र धर्मवाद्योलेपि वाक्यगा न संभवति । शिष्ट योर्भुखं चन्द्र इत्येतावन्मात्रयोरुपादान उपमानवगमात् । नापि तद्धितगा । तद्धितंस्यापि कल्पबादित्वेन तत्सत्त्वे द्विलोपाभावात् । नापि श्रौती । इवाद्यभावादित्यंन्यथा विभजते - एतद्द्वि ।

एतद्द्रिलोप एतयोर्द्धयोर्धर्मवाद्योलींपे ।

किंवगा यथा—सविता०।

यद्यप्याचारे किञ्चिषानात्तस्यैव च समानधर्मरूपत्वेन किपि धर्मलोपो नास्ति तथाऽपि किप एव लोपाद्धर्मलोपन्यवहारः । अत एव समानार्थत्वेऽपि क्यङत्र नोपात्तः । तस्या- लुप्तत्वेन धर्मलोपामावात् ।

समासगा यथा--परिपन्थि० । अत्र राजाऽयं कुञ्जर इवेत्युपमा । धर्मो० ।

उ०-न्धिसूर्यमिव पश्यन्तित्यर्थः । पार्थसंचारं संचरति । पार्थ इव संचरतित्यर्थः । ) णमुल्पकृतिः साधुत्वमात्रार्था । णमुल्थों भावः । अन्ययकृतां भाव एव विधानात् । तस्मात्कर्मणोरेव कत्रीरेव चोपमानोपमेयभाव इति लुप्तोपमैवेयमिति ।

सवितेति । मुखिते मनिस सूर्यश्चन्द्रसद्दराः । आल्हाद्कत्वात् । दुःखिते चन्द्रः सूर्यसद्दराः । दुःखद्ग्वात् । एवमुत्तरत्र । (विधवति । विधुरिवाऽऽचरित । सवितरित । सवितरित । सवितरित । सवितरित । सवितरित । यामिनयन्ति । यामिनय इवाऽउंच-रान्ति । आर्या छन्दः । ) किए एवेति । यद्यपि किप्प्रकृतेः कर्तृभूतस्य साद्दरयप्रयोज्ञकाचारछक्षणेति कथं धर्मछोपः । तथाऽपि तन्मात्रवोधकाभावाछोपन्यवहारः ।

परिपन्थीति । राजुमनोराज्यैरपीत्यर्थः । साक्षाद्धदुराक्रम एवेति किं वक्तव्यमिति भावः । संपरायो युद्धम् । राजाऽयं कुञ्जर इवेति । उपमितं व्याघ्यादिभिः(पा०सू० १।४।५६)इति समासः । दुराधर्षत्वस्य भमानधर्मस्य प्रभिद्धत्वात्र व्यूनपद्त्वम् । श्रीपम्यं समासगम्यम् ।

<sup>9</sup> क. ग. °योर्द्वयोर्ध° । २ क. °नान्यपि सु° । ३ क. ग. °रायप्र° । ४ क. द्विलोपा । ५ क. किपि ।

उदाहरणम्-

ढुण्डुण्णन्त मरीहसि कण्टअकलिआइं केअइवणाईं। मालइकुसुमसरिच्छं भमर भमन्तो ण पावहिसि ॥ ४०७ ॥ कुसुमेण समामिति पाठे वावयगा।

्र क्याचि वाद्युपमेयासे ।

आसे निरासे।

अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः। कृपाणोदग्रदोर्दण्डैः स सहस्रायुधीयाति ॥ ४०८ ॥

अत्राऽऽत्मा उपमेर्यः ।

पदी - निद्धिते तु नेयम् । उपमानलोपे तद्धितस्यैवाभावात् । नापि श्रोती । उपमाना-प्रयोग इवादेरप्रयोगात् ।

तत्र समासगा यथा--- दुण्दुण्णन्त ।

कुसुमसरिच्छमित्यत्र ' कुसुमेण समं ' इति पाठ इयमेव वाक्यगा ।

क्याचि०।

आसे निरासे । उदाहरणम्---अराति० ।

अत्र यद्यपि विदेशपर्णेद्वारोपात्तः कर्तेवोपमेयस्तथाऽपि न तथात्वेन, किं तु कर्मत्वेन।

उ०-अत्र रूपकं तु न । मनोराज्यश्चतौरित्यादेरनन्वयादित्याहुः।

दुण्डुण्णन्त इति ।

हुण्डु ज्ञायमानो मरिष्यसि कण्टककालितानि केतकीवनानि । मालतीकुसुमसदृशं अमर अमन्नपि न प्राप्त्यासि ॥

ढुण्ढुलायमानोऽन्वेषमाण इत्यर्थः । एकाकारशब्देन प्रार्थयान्नित्यर्थ इत्यन्ये । काचित् चै । सौभाग्यमात्मनः सूचयन्ती प्रियसंनिधौ भ्रमरं प्रत्येवमाह ( गाथा छन्दः । ) अत्र प्रकुः तत्वान्माल्रत्युपमेया । कुसृमान्तरस्याप्राप्त्युपदेशेन त्वदप्राप्यमुत्कृष्टगुणमस्योपमानामिति प्रतीतेरस्त्युपमितिकियानिष्पत्तिरिति बोध्यम् ।

क्यचीति । विषयसप्तमी । निरास इति । वाद्युपमेययोर्लीप इत्यर्थः ।

अर।तीति । मदग्रेऽपि वैरिविकृम इति नयनविकासः । कृपाणेनोदग्रो भीषणो बाहुर्यस्य सः। सहस्रमायुधानि यस्य तमिवाऽऽत्मानमाचरतीति कर्माण क्यच् । आयुधसः हस्रनिर्वाह्यम्य प्रतिप्रोत्सारणस्यैकेन कृपाणेन निर्वाहाद्वीरप्रकर्वः । सहस्रारायुवीयतीति पाठे सहस्रारं चक्रमायुष्यमस्य विष्णोस्तमिवाऽऽचरतीत्यर्थः। विश्लेषणद्वारेति। सहस्रारायुषी-

१ क. °ण्ड सहस्रारायुर्धायाते । २ क °णत्वारोपादन्ततः क° ।

## त्रिलोपे च समासगा ॥ ९० ॥

त्रैयाणां वादिधर्मीपमानानाम् । उदाहरणम्— तरुणिमानि कृतावलोकना लालितविलासवितीर्णाविग्रहा । स्मरशरविसराचितान्तरा मृगनयना हरैते मुनेर्मनः ॥ ४०९ ॥

अत्र सप्तम्युपमानेत्यादिना यदा समासलोपी भवतः, तदेदमुदाः हरणम् । क्रूरस्याऽऽचारस्यायःश्रूलतयाऽध्यचसाँयात्, अयःश्रूलेनान्विच्छति प्रदी०—अन्यथा क्यचोऽसंगतत्वापत्तेः । तथा चाऽऽत्मानं सहस्रारायुधीयतित्यर्थ इत्यु- पमेय आत्मा लुप्त इति यथोक्तोदाहणमेतत् । हंसायत इत्यादी कर्तेवोपमेयः । तस्य चानुपादाने वाक्यमेव न पर्याप्यत इति विशेषात्क्याङ नेयं संभवति । यद्यपि द्विलोपेऽ- न्यद्पि भेदत्रयं संभवति । यथोपमानोपमेययोः, उपमानवाद्योः, उपमयभ्योरिति । तथाऽपि तेषूपमायाः प्रसङ्ग एव नास्तीति न न्यूनत्वमाशङ्गनीयम् ।

त्रिक्षीपे तूपमेयातिरिक्तात्रितयलोप एव संभवतीत्युक्तम् । साऽपि समासमात्रे । अन्यत्र बोधकाभावात् । तत्राऽऽर्थ्येवेवादेलीपात् , इत्येकविषैवेत्याह—त्रिलोपे० ।

#### यथा-तरुणिम० ।

अत्र यदि सृगराब्देन छक्षणया तछोचने विवक्ष्येते तदा नेदमुदाहरणम् । यदा तु सृगछोचने इव नयने यस्या इत्यथीं विवक्ष्यते तदा 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुवीहिरुत्तर-पदछोपश्च ' इत्यनेन सृगछोचनेत्युपमानपूर्वपदस्य नयनशब्देन बहुवीहानुपमानवाचिनि सृगछोचन इति पूर्वपद उत्तरपदभूतस्य छोचनशब्दस्य छोप उपमेयभूतस्य नयनमात्रस्योपादानादिदमुदाहरणम् ।

केचित्तु "उपमानमात्रोपादानेऽपि त्रिलोपा संभवति । यथा 'अयमायः उ०-यतीति पाठ इदम् । स सहस्रायुधीयतीति पाठे साक्षादुपात्त इति बोध्यम् । अन्यथा क्यच इति । इच्छाक्यच् तु नायम् । अरातीत्यादिविशेषणासामञ्जन्यात् । तथाऽपीत्यतः प्रागुपमेयधर्भयोरिति पाठः । उपमानधर्मयोरिति पाठस्त्वयुक्तः । तछोपेऽ-नुपद्मेव दुण्दुङ्घन्त इत्यस्योदाहरणात् ।

तरुणियनीति । तरुणियनि सित मृगनयना मुनेर्मनो नयते हरतीत्यन्वयः । छछि-ताय विछासाय च वित्तीणों दत्तो विग्रहः शरीरं यया । स्मरशरैर्विशीणींकृतमान्तरं यस्याः सा (अपरवक्त्रं छन्दः ।)

नेदमुद्दाहरणाम्ति । अत्र स्वमात्रबोधकपद्धाभावात्रयाणां छोपसंभवेन चिन्त्यमेत-दित्याहुः ।

१ ग. पुस्तके एतद्वाक्यं त दृश्यते । २ क. ग. "विलब्धवि" । ३ क. ग. नयते । ४ क. ग. क्षां. "सानादयः" । ५ क. "न्विच्छेदित्यायः" । ६ ख. "पमानध" । ७ क त्रिलोपा । ८ क. केश्वित्तुं।

' आयः शूलिकं' — इत्यतिश्रयोक्तिर्न तु . क्रूराचारोपमेय — तैक्ष्ण्यधंर्म-वादीनां लोपे त्रिलोपेयम्रपमा । एवमेकोनविंशतिर्छिप्ताः पूर्णाभिः सह पश्चविंशतिः।

प्रदी - शृष्टिकः ' इति । अत्रायः शूर्छपदेन कूर आचार उपमेयः । तीक्ष्णत्वादिकं च साधारणो धर्मः । न च तयोरेकमप्युपात्तम् । नापीवादिः " इति मैन्यन्ते । तन्न युक्तम् । यतः ऋर्रस्याऽऽचारस्यायःशूलतयाऽध्यवसानादतिशयोक्तिरियं न तूपमा । अन्यथाऽ-ध्यवसानमूलातिशयोक्तेनिविषयत्वापत्तेः ।

तदेवं धर्मलोपे पञ्च । उपमानलोपे ही । चोतकलोपे षट् । धर्मवाद्योलीपे ही । धर्मीपमानयोर्छोपे द्वौ । द्योतकोपमेयलोपे चैकः । त्रिलोपे त्वेकः । इत्यूनविंशतिर्ल्धाः मेदाः । पूर्णामेदाश्च षट् । इत्येवं पञ्चविंशतिः ।

नन्वन्येऽप्युपमाभेदाः संभवन्ति । तथा हि-एकँस्थैनोपमेयस्य बहूपमानसंबन्धो मालोपमा । सा च द्विधा-साधर्म्यस्याभेदात्तद्भेदाचा।

-उ०-अत्रायःशूलेति । अयःशूलपदेन स्वार्थसदशो लक्ष्यत इति भावः । आति-शयोक्तिरिति । अयःशुलशब्दाद्यःशुलत्वेन स्वार्थसदृशकुराचारलक्षकानेनान्विच्छतीति ठक्प्रत्यय उक्तरूपसिद्धेरिति भावः । निर्विषयत्वापत्तेरिति । कमल्मनम्भसीत्यादाविष कमलादिपदै: स्वार्थसदृशमुखादेर्रक्षणादेतद्भेदापत्तेरिति भावः । वस्तुतोऽयं पूर्णालुप्ता-विभागो वाक्यसमासप्रत्ययविशेषगोचरतया शब्दशास्त्रव्युत्पत्तिकौशलप्रदर्शनपरत्वादत्र **गास्त्रे न न्युत्पाद्यतामर्ह**ति । सा चेयमुपमा वस्त्वलंकारस्वरूपाणां न्यङ्गचानां वस्त्वलं-गरयोवीच्ययोश्चोपस्कारकतयाऽलंकारतां भजते । नचैवमन्यानुपम्कारकसादृश्यनिबन्धने

> ' सच्छित्रमूछः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः । अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽऽवमासे ॥'

इत्यादावलंकारव्यवहारानापत्तिः । आपणे विकीयमाणतादशायां ताटङ्कादेनीयिका. र्गोद्यनुपस्कारकत्वेऽप्यलंकारव्यवहारवदुपपतेः । कदाऽप्यलंकारभावमप्राप्य मञ्जूषादि. ।करकादिवद्रंकुर्वाणगतधर्ममात्रसंम्पर्शनिबन्दंनत्वाच । एतेन यत्र सक्छवाक्येन वान्येन व्यङ्गचोपमा तत्राप्यलंकारध्वनिव्यवहारो व्याख्यातः । इयं चोपमा यथेवसः ा**तुल्यादिशब्दोपादाने वाच्यालंकारः** । सुहृत्प्रतिपक्षादिशब्दोपादाने लक्ष्या ।

साधम्धस्याभेदादिति । एकशाब्द्रबोध्यत्वेन सर्वो मानगतत्वादित्यर्थः । तद्भेदा-ते । प्रत्युपमानं विश्रान्तेरित्यर्थः 🙏 यः। माला काचिदेकजातीयैः कुसुमैः काचिद्रि-**ियेस्तथेयमपि सजातीयै।वैजातीयै**र्वा बहु स्थिरुपमानैविटिनेति द्विविधा माछोपमेत्यर्थः ।

९ क. ग. ° धर्मे वा°। २ इ. ° लशब्देन। ३ क. मन्यते (४ क. ° कस्योप°।

"अनयेनेव राज्यश्रीदैंन्येनेव मनस्विता।

मम्लौ सा च विषादेन पश्चिनीव हिमाम्भसा ॥४१०॥
इहाभिने साधारणे धर्मे,

ज्योत्स्तेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्। प्रभुतेव समाकृष्टसर्वछोका नितम्बिनी ॥ ४११॥

इति भिन्ने च तस्मिन्, एकस्यैव बहूपमानीपादाने मालोपमा, यथोत्तर-मुपमेयस्योपमानत्वे पूर्ववदभिन्नभिन्नपरिवे

अनवरतकनकवितरणजललवभृतकरतराङ्गितार्थिततेः ।
भिणितिरिव मितमितिरिव चेष्ठा चेष्ठेव कीर्तिरितिविमला ॥ ४१२ ॥
मितिरिव मूर्तिमेधुरा मूर्तिरिव सभा प्रभावचिता ।
तस्य सभेव जयश्रीः शक्या जेतुं नृपस्य न परेषाम् ॥ ४१३ ॥
इत्यादिका रशनीपमा च '' न लक्षिता । एवंविधवैचित्र्यसहस्रसंभवात् ।
उक्तभेदानितक्रमाच ।

प्रदी • -- तत्राऽऽद्या यथा --- अनये नेव • ।

अत्र म्लानिरेव सर्वोपमानसाधम्येम् ।

अन्त्या यथा--ज्योत्स्रेवं ।

अत्र ज्योत्स्नादींनां नयनानन्दहेतुत्वादयः साधारणधर्मो भिन्नाः।

पूर्वपूर्वोपमेयस्योत्तरोत्तरमुपमानत्वे रशनोपमा । साऽपि द्विधा—साधम्याभेदात्तद्रे-दाच । तत्राऽऽद्या यथा—अनवरत० ।

अत्र विमलत्वमेव सर्वासूपमासु साधारणो धर्मः ।

अन्त्या यथा - मतिरिवं ।

अत्र मृत्यीदीनां मधुरत्वादयो धर्मा भेदवन्तः । त एते भेदाः किमिति नोक्ता इति चेत्, उक्ता एव । उक्तभेदान्तभीवात् । तथाऽपि तेन तेन रूपेण किं नोक्ता इति चेत्, एवंविधवैचित्रयसहस्रसंभवात्सर्वेषामाख्यातुमशक्यत्वात् ।

उ०-अनयेनेति । मनस्विता पाण्डित्यम् । इतरत्सपष्टम् ।

ज्योस्तेवाति । पद्यं स्पष्टार्थम् ।

अनवरतेति। निरस्तरस्वर्णदानाय जललवभृते तत्संबद्धेकरे तरिङ्गता पूर्वपश्चाद्भावेन श्रेणीभूय मिलिताऽर्थिततिर्यस्य । भणितिर्वचनम् । [ गीतिरछन्दः । ]

मतिरिवेति । चितां व्याप्ता । तस्य नृपस्य सभेव तस्य जयश्रोः परेषां जेतुं शक्या नेति संबन्धः । ( उद्गीतिरुङ्ग्दः । ) वैचित्र्यसहस्रोति । विम्बप्रतिविम्बभावादिभेदेन

१ ख. साऽथ वि°। २ क. ° में वात°।

# उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे । अनन्वयः

#### उपमानान्तरसंबन्धाभावोऽनन्वयः।

प्रदी ० - उपमानो ० ।

उपमानान्तरव्यवच्छेदाय यदेकस्यैवीपमानोपमेयत्वे भेदोपचारेणैव निबध्येते सोऽनन्त्रयः। तदेतदुक्तम्—' उपमानान्तरसंबन्धामावोऽनन्वयः ' इति बहुवीहिसमासात् । यद्वा संज्ञायोगनिर्वचनं तत् । अनन्वयः संबन्धाभावः । सःचार्थोदुपमानान्तरेण, उपमेयभिन्ने-नेति । एवकारो वैचिन्यविशेषस्फोरणार्थः । एकवाक्यग इति विपर्यासोपमान्यावर्तनाय । तत्र हि वाक्यद्वये तथाभावः ।

उ० - लोकसिद्धकविकल्पितादिभेदेनोपस्कार्यभेदेन निरवयवादिभेदेनान्योनयोपायत्वरूपपर-म्पारितत्व उपायत्वस्याऽऽनुकूरुयप्रातिकूल्यादिभेदेन तेषां परस्परं गुणन इयत्ताया वक्तः मशक्यत्वादिति भावः । इत्युपमालंकारः ।

उपमानोति । न विद्यतेऽन्वयः संबन्धोऽर्थादुपमानान्तरेण यत्र सोऽनन्वय इत्यन्वः र्थमलंकारनामेदम् । तत्रान्वर्थसंज्ञाबललञ्यमर्थमाह—उपमानान्तरेति । भेदोपचा-रेणोति । भेदेसत्यि तद्घटितसादृश्योपचारेणेत्यर्थः । आपाततः शाब्द्बोधोपपत्तय उपमानान्तरव्यवच्छेदबोधाय चाऽऽहार्यस्तदुपचारः । एतेन देशकालादिभेदाद्भेदोऽत्रेति परास्तम् । तथा सत्युपमाया एवाऽऽपत्तेः । गगनं गगनाकारमित्यादौ तद्युगे तद्देशे वा यथा गगनं तथैतद्युग एतद्देशेऽपीति बोधात् । अनन्वये तु निरुपमानत्वनिमित्तोत्कर्षाय स्वयमेव स्वसमानघर्मेत्युक्त्या परो नैतत्समानघर्मेति प्रतीयते । बहुत्रीहीति । उपमाना-न्तरसंबन्धाभावपदं बहुत्रीहिणाऽनन्वयमाहेत्यर्थः । यद्वा संज्ञेति । संज्ञाभूतस्यापि योग-कथन।मित्यर्थः । तथा च योगरूढोऽयमिति भावः । उपमानान्तरेणेति । नन्विदमयु-क्तम् । कस्याप्युपमानस्याभावेनान्तरशब्दप्रयोगासंगतेरत आह-उपमेयभिन्नेनेतीति । एकस्येत्युपमान्यवच्छेदाय । एवकार इति । एकस्यैवेति भिन्नशब्दबोध्यत्वन्यवच्छेद-कैवकार इत्यर्थः । वैचित्रयेति । यद्यप्यस्या वदनमिव वक्त्रमित्यत्रानन्वय एव तथाऽपि स दुष्ट इति वैचिन्यस्फोरणायेत्यर्थः । एकवाक्यमे इत्यस्यैकौपम्यबोधकराब्दप्रतिपाद्ये त्यर्थः । तत्फलमाह —विषयिसिति । उपमेयोपमेत्यर्थः । वस्तुतस्तु तत्र द्वितीयसद्दरः । व्यवच्छेद्फलकत्वाभावेन योगलब्धार्थनैव वारणसंभवानेद्मस्य व्यावर्त्यम् । किं तु तादृशस्थल एव तस्य फलस्य संभवात्स्वरूपकथनमिति ध्येयम् ।

उदाहरणम् —

न केवलं भाति नितान्तकान्तिनितिम्वनी सैव नितम्विनीव । यावद्विलासायुधलंसवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासाः ॥ ४१४ ॥ विपर्यास उपमेथोपमा तयोः ॥ ९१ ॥ तयोक्तपमानोपभेयथोः, परिवृत्तिरथीद्वाक्यद्वये, इतरोपमानव्यवच्छेदपरा

प्रदी०-उदाहरणम्-न केवछं०। अत्र दशाविशेषादिभेदाद्भेदोपचारः। विपर्धास०।

तयोरुपमानोपभेययोर्विपर्यास उपमैयोपमानभावः। अर्थोद्वाक्यद्वये। एकवाक्ये तथाऽ-

उ०-न केवल्लिमिति । नितान्तकान्तिः । अतिश्वितकान्तिः । यावन्तो विलासा आयुधानि यस्य स कामस्तस्य ल्लास्यवासा नृत्य थानानि । ( एवकारो मिन्नक्रमो नित्रिक्निशिक्देन संबध्यते । यावत् 'अपि तु' इत्यर्थ इत्युदाहरणचन्द्रिका । उपजाति- इल्लेस्ट्रेन संबध्यते । यावत् 'अपि तु' इत्यर्थ इत्युदाहरणचन्द्रिका । उपजाति- इल्लेस्ट्रेन । अत्र साधन्यमात्रमिवार्थः । न तु भेदाशो बाधात् । रूपके चन्द्राद्यभेद- बुद्धिः फलम् । तत्कृत एव चमत्कारः । अत्र तु परास्मिन्स्वसाधन्यामावकृतो न तु स्वाभेद्बुद्धिकृतः । तस्याः सिद्धत्वादिति ततो मेदः । एतद्प्रेऽत्र दशाविशेषादिभेदाद्धे- दोपचार इति क्वाचित्पक्यते सोऽपपाठः । तथा सत्युपमाया एवाऽऽपत्तेः । देशकाल- भेदेनाप्ययमेव तत्तुल्य इति प्रतीतेस्तन्नाप्यनन्वय एवत्याशय इत्यन्ये । नत्तु—

भुवनि जितयेऽपि मानवैः परिपूर्णे विबुधिश्च दानवैः । न भविष्यति नास्ति नासवन्तृप यस्ते भजते तुलापदम् ॥ '

इत्यादी सर्वयेवीपमानिवेधातमकोऽसमालंकारः प्राचीनेक्कः । उपमानलुसोपमातिव्या-विवारणाय सर्वयेवीति । एवं च तद्ध्वानेनेव चमत्कारोपपत्तावनन्वयस्य पृथगलंकारत्वं किमर्थम् । यदि तु रत्यनुक्लतया कृतश्चिदङ्गाद्भणापसारणं यथा चमत्काराय, तथा प्रकृत उपमालंकाराभाववर्णनभेव चमत्काराय न तु तत्र।समनामा पृथगलंकार इत्युच्यते तार्हि तद्ध्वानेनेवोपपात्तिरिति चेन्न । पर्थायोक्तसाहश्यम्लाप्रस्तुतप्रशंसादी ध्वन्यमानार्थ-सत्त्वेऽपि वाच्यार्थकृतचमत्कारमाद्यालंकारत्ववदुपपत्तेः । अन्यथा दीपकादावप्यपमाभि-व्यक्त्यव चमत्कारोपपत्ती तेषामिष पृथगलंकारत्वं न स्यादित्याहुः । केचित्त सर्वेभ्य उत्कृत्व ष्टगुणस्त्वामिति प्रतीतेव्यतिरेकालंकारध्वानिरेवात्रेति वद्दित । तच्चिन्त्यम् । इत्यनन्वयः । विपर्यास इति । तयोः । काव्यनिबद्धोपमानोपमेयचोरित्यर्थः । विपर्यास इति । उपमेयेनोपमा इति उपमेयोपमा ।

उदाहरणम्--

कमलेव मतिर्मातिरिय कमला तनुरिव विभा विभेव तनुः। धरणीव भृतिर्धृतिरिव धरणी सततं विभाति बत यस्य ॥ ४१५॥ संभावनम्थोत्प्रेक्षा प्रकतस्य समेन यत् ।

समेनोपमानेन ।

प्रदी - संभवात् । मुखामिव चन्द्र इत्यस्य निन्दाभिन्यक्तौ प्रतीपरूपत्वात् । उपमे-थोपमेति योगिकी संज्ञा । विपर्यासश्चायमुपमानान्तरव्यवच्छेदार्थः ।

उदाहरणम्-कमलेव०।

संभावन०।

समेनेत्यत्र सहैकरूपतयिति शेषः । तेन प्रकृतस्य संभविनोऽर्थस्य समेनासंभविना

उ - स च वाक्यद्वय एव संभवति । तत्र वाक्यद्वयं शाब्दमार्थं वा । तेन 'रामरावणी मिथस्तुरुयै।' इत्यादै। नान्याप्तिः । तत्रापि रामो रावणतुरुयो रावणो रामतुरुय इति वाक्यार्थभेदप्रतातिः । यौगिकीति । उममेयेनीपमा यत्रेति यौगिकीत्यर्थः । एकस्य साधारणधर्मत्व इयमिति बोध्यम् । तदाह-विपर्यासश्चायमुपमानान्तरव्यवच्छेदार्थ इति । एकेन हि धर्मेण तत्साम्य एकत्र वार्णिते तेन धर्मेणापरस्य साम्यमर्थप्राप्तं पुनः श्राब्देनोच्यमानं तृतीयसदशव्यवच्छेदफलकमिति भावः । अत एवात्रोपमा न । साधा-रणधर्मसंबन्धकृतचमत्काराभावात् ।

कमछेवेति । (कमला लक्ष्मीः । विभा कान्तिः । धृतिर्वैर्यम् । बत हर्षे । गीतिंरछन्दः ) । अत्रातिस्पृहणीयत्वप्रचितत्वाविस्तृतत्वानि त्रिषु साधारणधर्मीः । इत्यु-पमेयोपमा ।

वाच्यसाधर्म्यां लंकारं निरूप्य व्यङ्ग्यसाधर्म्येषु निरूपणीयेषु प्रथमं प्राधान्यादुत्प्रे-क्षामाह—संभावनमिति । उत्कटकोटिकः संदेहः । अथ । वाच्यसाधर्म्यालंकारनि-रूपणोत्तरम् । उत्प्रेक्षा निरूप्यत इति शेषः । समेन । प्रकृतमात्मनः समं करोतीति सममुपमानम् । उत्कटा प्रकृष्टस्योपपानस्येक्षा ज्ञानमुत्प्रेक्षा । एवं चोत्कटोपमानकोटिः कप्रकृतविषयकसंभावर्त्रमुतप्रेक्षेत्यर्थः । समेनासंभविनेति । अलोकसिद्धेन कविकल्पि॰ तेनेत्यर्थः । तदुक्तं चऋवर्तिना---

प्रदी • - सहैकरूपतया यन्तं भावनं तदुन्प्रेक्षालंकार इत्यर्थः । सा वेयं हेत्वादिसंभावना । भेदाह्रहुप्रकारा ।

उ०-' यदाऽयमुपयानांशो लोकतः सिद्धिमृच्छति । तदोपमैव येनेवशब्दः साधम्येवाचकः ॥ यदा पुनरयं लोकाद्निद्धः कविकल्पितः। तदोत्प्रेक्षेव येनेवशब्दः संभावनापरः॥ ' इति ।

इदं चेवशब्दसमभिन्याहार एव । अन्यत्र संभविनाऽपि। तेन मुखं चद्रं मन्य इत्यादेः संग्रहः। चन्द्र इव मुखमित्यादौ तूपमैव। एकरूपतयेति । तादात्म्येनेत्यर्थः। एवं चासदशयोः संभावनं नोत्प्रेक्षालंकारः। साहद्यातिरिक्तमूलकंस्भैरणादिवत्। किं तुं वस्तुन् मात्रम्। तेन

' वदनकमछेन बाले स्मितसुषमाछेशमावहासि यदा । जगदिह तदेव जाने दशार्थबाणेन विजितमिति ॥ '

इत्यादौ नोस्प्रेक्षा । अत्र स्मितस्य संमावनोत्थापकत्वेऽपि जगद्विजितरूपविषयविष-ियसाधारणत्वामावात् । संमावना च रमणीयधर्मानिमित्तका ग्राह्या । तेन ' नूनं स्थाणु-नाऽनेन भाव्यम् ' इत्यादौ निश्चलत्वादिसाधारणधर्मनिमित्तकसंभावनायां नातिव्याप्तिः । रूपकिवित्तावितव्याप्तिवारणाय संभावनामिति । प्रक्ततस्येत्यस्य च प्रकृततावच्छेद्करूपेण ज्ञातस्येत्यर्थः । तेन यत्राऽऽहार्यसंभावनं तत्रैवोत्प्रेक्षा । तेन

> 'राम्ं स्निग्धतरत्रयामं विलोक्य वनमण्डले । प्रायो धाराधरोऽयं स्यादिति नृत्यन्ति केकिनः ॥ '

इत्यत्रानाहार्थसंभावनायां नातिन्याप्तिः। अत्र तेषां नृत्यप्रवृत्त्या संभावनाया अनाहार्यत्वम् । आहार्थत्वेऽपि तत्कोटिसहचरितभूयोधर्मवद्विशेष्यकत्वस्योत्कटकोटिकत्वन्य
संभवात् । इव नूनं मन्ये जानेऽवैमि ऊहे तर्कयामि शङ्क उत्प्रेक्ष इत्यादिभिः प्रतिपादकैः सिहता यत्रोत्प्रेक्षासामग्री तत्र वाच्या सा । यत्र प्रतिपादकशब्दरहितं तत्सामग्रीमात्रं तत्र न्यङ्गचा । यथा वक्ष्यमाणेष्वेवेवादिपदादाने । यत्र तत्सामग्रीरहितं प्रतिपादकमात्रं तत्र संभावनामात्रमेव नोत्प्रेक्षेति बोध्यम् । हेत्वादीति । आदिना फलस्वरूपे । बहुपकारेति । जातिगुणाकियाद्रव्याणामभावस्य च संभावितत्वेन स्वरूपोत्प्रेक्षा पञ्चधा । एवं हेतुफलयोरपि जात्यादिरूद्धित्वेन तयोरपि प्रत्येकं पञ्चाविधत्वम् ।
एवमुत्प्रेक्षानिमित्तस्य धूर्मस्योपादानानुपादानाभ्यां बंहुभेदेत्यर्थः । परं त्वीहग्वैचिव्यसहस्रं
न चमत्कारातिश्वायायेति न ग्रन्थकृतोक्तम् ।

उदाहरणम्-

जन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशाया-मिन्दोरिन्दीवरदलदृशा तस्य सीन्दर्यदर्पः। नीतः शान्ति पसभमनया वक्त्रकान्त्येति हर्षी-छुन्ना मन्ये लिलततनु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः ॥ ४१६ ॥ लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता ॥ ४१७ ॥ इत्यादौ व्यापनादि लेपनादिक्पतया संभावितम्।

प्रदी०-तत्र हेतूर्भेक्षा यथा— उन्मेषं० ।

अत्र पद्मलक्ष्म्याः कागिनीचरणयोः स्वभावलग्नत्वं यथोक्तहर्षहेतुकलग्नत्वतादात्स्येन संभावितम् ।

स्वरूपसंभावेना यथा — लिम्पतीव० ।

अत्र गम्यमानं तमसो व्यापनादि छेपनादिरूपतया संभावितमिति स्वरूपोत्प्रेक्षे-यम् । अत एव ' तमसो छेपनवर्तृत्वमैत्रोत्प्रेक्ष्यम् ' इत्यलंकारसर्वस्वकारमतमपास्तम् ।

उ०-उन्मेषमिति । (नायकम्थ नायिकां प्रति चाटूक्तिरियम् )। विकासिमत्यर्थः । ( य इन्दुः । मम पद्मम्य ) । जातिवैरी सहजशत्रुः । ( तस्य ! इन्दोः । मन्दाक्रान्ता छन्दः ) । स्वभावल्रग्नत्वम् । तत्ते नाध्यवसितः स्वाभाविकः शोभासंबन्ध इत्यर्थः । संभावितमिति । अतिमनोहरत्वेन निमित्तेनेति भावः । अत्र हुझापदेन हक्षणया पृथ-गुपस्थिते स्वामाविकशोभासंबन्धे यथोत्त हर्षहेतुकपद्मलक्ष्मील्झत्वतादातम्यसंभावना । तात्पर्यानुपपत्यैव च लक्षणा । लक्ष्यः तातिशयप्रतीतिश्च प्रयोजनम् । एतावतैवोत्प्रेक्षायां साध्यवसानत्वव्यवहारः प्राचामिति बोध्यम् । न च हेतुफलयोरपि स्वरूपतया स्वरूपो त्प्रेक्षेव सर्वत्र वक्तुमुचितेति वाच्यम् । हेतुत्वफलत्वाभ्यां निर्दिष्टेतरस्य स्वरूपशब्दार्थ-त्वात् । किंचिद्वैचिज्यस्यानुभवसिद्धत्वात् ।

छिम्पतीवेति । (मृच्छकटिके प्रथमाङ्के गाढान्घकारवर्णनमतत् ) । भ्रमातिशयकार-कत्वसक्छवस्तुमछिनीकरणत्वादि निमित्तम् । अत्रापि न्यापनाद्यपस्थितिः प्राग्वदेव । न्याप-नादीति । आदिपदेन काविकारूपतं नभःकर्तृकाञ्जनकर्मकाधः प्रसरणं गृह्यते । तमःकर्तृकाः ङ्गकर्मकव्यापनं तु स्वतः संभव्येवेति बोध्यम् । अत्रोत्प्रेक्षेव । तिङन्तसमिन्याहृतेवशब्दस्य संभावनाबोधकत्वात् । स्पष्टं चेदं सन्सूत्रे माष्ये । अपास्तामीति । कियोपसर्जनस्य कर्रन्यत्रान्वयायोगात्। तद्क्तं द्धिना---

९ क. जातु वै°। २ क. °िन किरती°। ३ क. °िष्टिर्निष्हुरता । ग. °िष्टिर्निष्फ्∀तां। ४ ख. °वनं य° । ५ क. °मप्युत्प्रे° ।

## ससंदेहस्तु भेदोको तदनुक्ती च संशयः ॥ ९२॥

प्रदी ॰ —विवक्षित्तविवेकेन लेपनमात्रस्यैबोल्पेक्षणात् । एवं फलाद्युत्प्रेक्षाऽप्यूहनीया । ससंदेह ॰ ।

भेदो वैधर्म्यम् । संशयस्तु कविप्रतिभानिर्मित एवालंकारो न तु स्वारितकः स्थाणु-पुरुषादिविषयोऽपि । वैचित्र्यामावात् । अत्र संशयः सैसंदेह इति लक्षणम् । भेदोक्ती तदनुक्ती चेति विभागः ।

# उ०- 'कर्ता यद्युपमानं स्यान्न्यग्भूतोऽसौ कियापदे । स्विक्रयासाधनन्यप्रे नालमन्यद्वचपेक्षितुम् '॥ इति ।

देवदत्त इव यज्ञद्तः पचतीत्यादौ पदान्तरोपस्थाप्यकर्तृविशेषणस्य तूपमेयत्वं भवत्ये-वेति बोध्यम् । प्रथमान्तविशेष्यकबोधवादिमतेऽप्याह्—विवाक्षिते।ते । तन्मतेऽपि प्राप्ताः प्राप्तविवेकेन क्रियास्वरूपेत्प्रेक्षेति व्यवहार इति भावः । उत्तरार्धे तूपमैवः। उत्प्रेक्षासाधकाभावात् । एवं च नामसमभिव्याहृतेवशब्देन तत्रैवोत्प्रेक्षा यत्र संभावनोः पयुक्तविशेषणदानम् । यथा—

'बालेन्दुवकाण्यविकाशभावाद्धभुः पलाशान्यतिलोहितानि । सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् ॥

इत्यादौ । यत्र क्वचित्स्थतैरिप नखक्षतैर्वकत्वछौहित्यादिनोपमाया वक्तुं शक्यत्या वसन्तनायकसंगतवनस्थछीसंबन्धित्वरूपविशेषणकल्पनमुद्येक्षागमकम् । उपमायां तस्या-नुपयोगात् । इत्युत्येक्षाः ।

ससंदेह इति । 'अत्र प्रकृतस्य भमेन यत् ' इत्यनुवर्तते । प्रकृतस्य समेन साद-इयज्ञानप्रयोज्यो यः संशयः संशयज्ञानं स ससंदेहनामाऽलंकार इत्यर्थः । संदेहेन मह विषयतया तद्विशिष्ट इति ससंदेहः । अत एव

'इतो गता सा क गता न जाने गेहं गता में हृद्यं गता वा'

इत्यत्र न ससंदेहालंकारः । सादृश्यमूलकत्वाभावात् । अस्य प्रेममात्रोत्कर्षकत्वेऽपि वर्णनीयोत्कर्षकत्वाभावाच । असाद्विषयेऽपि कत्यचित्प्रेमसंभवात् । संशयश्च समकोटिको प्राह्य इत्युत्प्रेक्षान्युदासः । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयवारणायाऽऽह—संशयिस्त्वाति । सादृश्यमूलकत्वाद्यभावे तु संशयमात्रमेव नालंकार इति बोध्यम् । भेदोक्ती यथा-

अयं मार्तण्डः किं स खळु तुरगैः सप्तभिरितः कृशातुः किं सर्वाः प्रसर्ति दिशो नैप नियतम्। कृतान्तः किं साक्षान्महिपवहनोऽसाविति चिरं

समास्रोक्याऽऽजौ त्वां विद्धति विकल्पान्यतिभटाः ॥ ४१८ ॥ भेंदोक्तावित्यनेन न केवलम्यं निश्वयगर्भो, यावानिश्वयान्तोऽपि संदेहः स्वीकृतः । यथा-

इन्दुः किं क कल्रङ्कः सरसिजमेतित्कमम्बु कुत्र गतम्। न् छालितसविस्नासनचने भुरेखामिति हरिणाक्षि निश्चितं परतः ॥ ४१९ ॥

प्रदी०-तत्र नेदोक्ती यथा-अयं ।

अत्र मार्तण्डत्वादीनां संदेहे सप्ततुरगत्वादीनि वैधर्म्याणि तदाश्रयेपुक्तानि । न चायं व्यतिरेकालंकारः । तस्य संदेहानुयायितया तेनैव व्यपदेशीनित्यात् । ननु भट्टोद्धटेन भेदोक्तौ निश्चयगर्भ एवायं स्वीकृतो न तु निश्चयान्तोऽपि । तत्किमस्यापि स एव पन्थाः। नेत्युच्यते । कुत एतत् । भेदोक्ताविति विभजनात् । निश्चयान्तस्यापि तैत्सं-भवात् । वैचिज्यानुभवाचा ।

यथा-इन्दुः ।

उ०-अयमिति । (राजानं प्रति कस्यचिदुक्तिः )। इतः । युक्तः । विकल्पान् । संशयान् । आजौ । युद्धे । ( 'चिरम् ' इत्यस्य समालोक्येत्यत्र विद्धतीत्यत्र वाड-न्वयः । शिखरिणी छन्दः ) । अयं किं मार्तण्डस्तद्न्यो वेति संशयाकारः । अत्र प्रता-पेन दुर्निरीक्ष्यत्वसाम्यान्मार्तण्डत्वसंदेहः । दुरापर्षत्वसाम्यात्क्वशानुत्वसंदेहः । क्षणेन सकलंसहर्तृत्वसाम्यात्कृतान्तत्वसंदेहः । उक्तानीति । मार्तण्डाद्वैधमर्येण मार्तण्डत्वा-द्यभावानिश्चयेऽपि कृशानुत्वादिसंशयादस्य निश्चयगर्भता । वैधम्योक्तिम्तु सति मार्तण्ड-त्वसंशये कृशानुत्वसंशयायोगात्तत्संशयनिवृत्तये कृता । निश्चयगर्भश्चोपमाननिष्ठवैध-म्योंकी । आदावन्ते च संशयो मध्ये निश्चयः स निश्चयगर्भ इति तल्लक्षणात् । निश्चयान्तोऽपीति । उपमेयनिष्ठवैधर्म्योन्त्येति भावः । यथेन्दुः किमित्यादौ छिछत-वचनैर्मुखत्विनश्चयेऽग्रे केनापि रूपेण संशयाभावात् । अस्यालंकारत्वजीनमाह— वैचित्रयेति।

इन्दुरिति । नायिकां प्रति कस्यिबिदुक्तिः । हे हरिणाक्षि एतत् ( मुखम् ) इन्दुः किम्। तर्हि कलङ्कः कं। सरसिजं किम्। तर्हि अम्बु कुत्र गतम्। इति प्रथमं संदिग्धम्।

<sup>9</sup> क. वितकीनप्र । २ क. तत्र सं ।

किंतु निश्चयगर्भ इव नात्र निश्चयः' प्रतीयमान इत्युपेक्षितो भट्टोइटेन। तदः चुक्ती यथा —

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभू चन्द्रो तु कान्तिपदः शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो तु पुष्पाकरः । वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्याद्यकौतृहलो ' निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ ४२०॥

प्रदी ० — तर्तिक भट्टोद्धरेनायमुपेक्षितः । प्रतीयमानवद्वाच्ये ताद्यवैचित्र्याभावादिति गृहाण ।

भेदानुक्ती यथा-अस्याः ।

उ०-परतः पश्चाह्नित्तित्वहासवचनैर्मुखमिति निश्चितम् । (गीतिरङ्ग्दः)। प्रतीय-मानवदिति । आपाततः संशये व्यङ्गचनिश्चयक्ततो ह्यत्र चमत्कारः । निश्चयस्य वा-च्यत्वे तु न स इति भावः । अत्र निश्चयगर्भतया संकीणीं निश्चयान्तः । शुद्धस्तु

' चपला जलदाच्च्युता लता वा तरुमुख्यादिति संशये निमग्नः।

गुरुनि:श्वसितैः कापिर्मनीषी निरणैषीद्य तां वियोगिनीति '।। इत्यादौ । अत्र मञ्जूपादिगतकटकादाविवालंकारव्यपदेशः । किंशब्दनुशब्दादेश्च समको-दिकसंशयविषयत्वे शक्तिः । अयं किं मार्तण्ड इत्यादेरयं मार्तण्डत्वादिसंशयविषय इत्यादिरर्थः । स्वसंशय्ज्ञापनाय च परं प्रति तथोक्तिः ।

अस्या इति । (विक्रमोर्वशीये प्रथमेऽङ्क उर्वशीमुह्श्य पुरूरवस उक्तिः) । अस्याः सृष्टी यः प्रजापितिर्निर्माताऽभृत्स किं चन्द्रः किं वा मदनः किं वा पुष्पाकरो मासो वसन्त इति प्रजापितिर्घिमिकश्चन्द्रत्वादिरूपिवरुद्धनानाभावकोटिकः संशयः । [विषयेभ्यो विनितादिभ्यो व्यावृत्तं निवृत्तं कीतृहरुपौत्सुक्यं यस्य तादृशः । पुराणो मुनिर्वह्मा । शार्दूरुविकीडितं छन्दः]। एतिक्वमीतिरं कान्तिप्रद्त्वसत्त्वेन चन्द्रस्य च तत्त्वेन कान्तिप्रद्त्वं तयोः सादृश्यम्।अस्याः शृङ्कारोद्दीपकरूपछावण्यादिमत्त्वेनाधरदशनादिरूपपुष्पवत्त्वेन तिन्निप्रदृत्वं तयोः सादृश्यम्।अस्याः शृङ्कारोद्दीपकरूपछावण्यादिमत्त्वेनाधरदशनादिरूपपुष्पवत्त्वेन तिन्निर्मातारं तादृश्यम् एकोऽयं संशयः। तत्सामग्रीसंपन्नेनैव तद्धमेवतो निर्माणसंभवात्। केचित्तु 'अस्याः सर्गविधी' इत्यत्र वितर्कारुकारः । वितर्कश्च संरायोत्तरमिनर्णय उहः। तद्वधङ्मकश्च नुश्यः व्यादिः। स चेत्यं—चन्द्रान्यो यदि निर्माता स्यात्कान्तिपदो न स्यादित्याद्याकारः। अत एव ब्रह्मा यदि निर्माता स्यात्रिर्माणसामग्रीमानस्यादिति संशयोत्तरपर्तितर्कस्याऽऽपाद्यं वेदा-स्यासज्ञ इत्यादिना निविभयत इति। तन्न । वितर्ककारणत्वेन त्वयाऽप्यत्र संशयाङ्कीकारेण

# तद्रुपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।

अतिसाम्यादनपह्नुतभेदयोरभेदः।

प्रदी ० - अत्र शङ्कचमानस्य प्रजापत्यादेः कस्यापि न वैधर्म्थमुक्तम् । तद्भपकः ।

अभेदोडभेदारोपः । बीजं तु तत्रातिसाम्यम् । अभेदश्चात्रानपह्नुतभेदयोर्विवक्षित इति उ०-तस्येवालंकारत्वात् । सतोऽपि वितर्कस्य वर्णनीयोत्कषोनाधायकत्वेनालंकारत्वामा-वाच्च । संदेहेनैव तस्या उत्कर्षसिद्धेः । वेदाम्यासजड इत्याद्याक्तिस्तु जगानिर्मातारे ब्रह्मणि सित कथमेतेषु तस्या निर्मातृत्वसंदेह इत्याशङ्कापनयनार्थमेवेति बोध्यम् । यत्तु ' इह नमय शिरः कलिङ्गवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा '

इत्यत्र विकल्पार्लकारः पृथगेव । वाशाब्दश्चात्र कल्पान्तरपरः । असामध्ये किञ्जनपति-वच्छिरो नमय, सति सामर्थ्ये करहाटनृपतिवद्धनुर्नमयेत्यर्थात् । व्यवस्थितश्चायं विकल्प इति । तन्न । वर्णनीयोत्कर्षानाधायकरवेनैतर्याङंकारत्वे मानाभावात् । उपकुर्वन्ति तं सन्तमित्यादिसामान्यलक्षणाभावात् । एतेन नमनरूपैकिकियाकर्मत्वेनौपम्यं गम्यमानमलं. कारताबीजमित्यपास्तम् । तादशौपम्यस्याचारुत्वाच । अन्ये त्वत्रापि संदेह एव, व्यङ्गचस्तु निश्चयो मात्सर्यमुत्सार्थेतिवदित्याहुः । इति ससंदेहः ।

तदूपकिमिति । योऽभेदस्तद्भुकिमित्यन्वयः । तदिति विधेयलिङ्गमाहि । अभेदा-रीप इति । आरोपविषयामेद इत्यर्थः । यथाश्चते ह्यपमात्वमि साद्दर्यप्रतीतेः स्यात् । ज्ञानानामेव तेषां छोकिकालंकारवचमत्कारजनकृत्वमित्यन्यत्। उपमानोपमेययो। रित्यस्योपमा-नतावच्छेदकोपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेण शब्दाः न्नेश्चीयमानयोरित्यर्थः । तेनाभेदप्रतीतेराहाः र्थत्वलामः । तेन भ्रान्तिमति नातिन्याधिः । अपह्नुतावितशयोक्ती च नातिन्याधिः । अपहुनुतौ स्वेच्छया निषिध्यमानत्वेन आन्तिति तज्जनकदोषेणैन प्रतिबन्धात्। अति-शयोक्तेः साध्यवसानलक्षणामूलकत्वात्तस्य पुरस्कारायावात्। अतिशयोक्तिवन्निदर्शनायामाप नातिन्याप्तिः । शब्दादिति विशेषणात्, ' मुखमिदं चन्द्रः ' इति प्रात्यक्षिकाहार्शनिश्चय-गोर्चरतादात्म्यव्यवच्छेदः । निश्चीयमानयोरित्युक्त्या ' नूनं मुखं चन्द्रः ' इत्युत्पेक्षायां नातिन्याप्तिः। तत्र ज्ञानमलंकारः, अत्राभेद शति भेदाच । उपमानोपमेययोरित्येतद्विशेषण-लम्यमर्थमाह--वीजं तु तत्रातिसाम्यमिति । तेनः ' सुखं मनोरमा रामा ' इत्यादि-शुद्धारोपविषयाभेदानिरासः । यत्तु सादृक्यप्रयुक्ताभेदस्येव संबन्धान्तरप्रयुक्ताभेदस्यापि रहेष कत्वामिति । तन्न । सादृश्याम् छकस्मर धःस्याप्य छंकारतापत्तेः । चनद्रादिपदानां तद्वृत्तिगुण-वति सारोपलक्षणायामभेदप्रतीतिव्यंक्षचेत्येतावतैव रूपकं वाच्यम् । चशब्दाद्व्यक्षचत्वे समुच्चय इव । ' मुखमपरचन्द्रः ' इत्यादौ तु कविकल्पिनापरचन्द्रेण रूपकं बोध्यम् । ' मुखचन्द्रेण विरहतापः शाम्यति' इत्यादावि रूपकमेव । न चैवं चन्द्राभेदप्रतीती विरह-

समस्तवस्तुविषयं श्रोता आरोपिता यदा ॥ ९३ ॥ आरोपिवषया इवाऽऽरोप्यमाणा यदा शब्दोपात्ताः, तदा समस्तानि वस्तुनि विषयोऽस्येति समस्तवस्तुविषयम् । आरोपिता इति वृहुवचनम-विवक्षितम् ।

यथा---

ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला विभ्नती तारकास्थीन्यन्तर्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम् ।
द्वीपाद्द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥ ४२१॥

प्रदी ० — नापह्नुतावति ज्याप्तिः । तदेतद्द्विविधम् — सावयवं निरवयवं च । तत्राऽऽद्यं समस्तवस्तु वियपमेकदेशिववर्ति च । द्वितीयं तु शुद्धमात्रमिति । आद्ये विभागे छक्षण-माह् — समस्त ० ।

आरोपिता आरोप्यमाणाः । ते सर्वेऽपि यद्यारोपविषयवच्छाब्दा एव भवन्ति तदा समस्तवस्तुविषयं नाम रूपकम् । समस्तं वस्तु आरोप्यमाणं विषयः राब्द्प्रतिपाद्योऽत्रेति व्युत्पत्तेः । आरोपिता इति बहुवचनमाविवाक्षितिभित्यारोप्यद्वयस्थले नाव्याप्तिः ।

उदाहरणम्—ज्योतस्ता० ।

उ॰-तापशामकत्वासंभवः । अभेद्प्रतीतेराहार्यत्वेन मुखत्वस्यातिरस्कारेण विशेष्यतया भानेन च तत्त्वसंभवात् ।

' राजनारायणं छक्ष्मीस्त्वामाछिङ्गति निर्भरम् ' इत्यादावाहार्यनारायणत्वबुद्धचाऽऽहार्यस्यैव छक्ष्मीकर्तृकाछिङ्गनस्य बोधान्न दोषः । यत्तु-आरोप्यमाणो यत्र विषयात्मतयैव प्रकृतकार्योपयोगी न स्वातन्त्र्येण स परिणामः । अत्र च विषयाभेद आरोप्यमाण उपयुज्यते । रूपके तु नैवमिति विशेषः ।

' वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विछुम्पति । ' इत्याद्युदाहरणम् । अत्र हि स्मरतापनाश्चनसामर्थ्यं मुखात्मनैवेन्दोः । ग्रीष्मसंताप-हारकत्वाद्रमणीयशोभाधारत्वाचेन्दुर्विषयतयोपात्त इति दाक्षिणात्याः । तन्त्र । इन्दे। वदः नताद्युत्म्यप्रतीतेर्वर्णनीयमुखाद्यनुत्कर्षकत्वेनाष्टंकः स्त्वाभावादिति दिक् ।

आरोपविषयविद्गति । तेषां श्रीतत्वेऽविवादाद्दष्टान्ततेति बोध्यम् । श्रीता इत्यस्य व्याख्या शाब्दा इति । सावयवत्वं च परस्परसापेक्षरूपकसमुदायत्वम् ।

ज्योत्स्त्रोति । ( रूपकमुखेन ज्योत्स्त्री योगिनित्वेन वर्णयति । ज्योत्स्त्रेव भस्म ) । छुरणमङ्गलेपनम् । ( तारका, एवास्थीनि ) । व्यसनं कौतुकम् । ( रात्रिरेव कापा-

अत्र पादत्रैये । अन्तर्धानव्यसनरसिकत्वमारोपितधर्म एवेति रूपकपारिग्रहे साधकमस्तीति तत्संकराशङ्का न कार्यी ।

# श्रीता आर्थाश्रन्ते यस्मिन्नेकरेशविवर्ति तत् ।

प्रदी ० - अत्र पादत्रये ज्योतस्नादिषु भस्मत्वादिकमारोप्यभाणं सर्वे शाब्दम् । नन्विदं रूप-कोदाहरणं न युज्यते। साधकृबाधकाभावेन रूपकोपमयोः संदेहात्संदेहलक्षणसंकरौचित्या-दिति चेत् । भवेदेवम् । यद्यन्तर्धानव्यसनराभिकत्वं विशेषणं न स्यात् । तद्धि रूपकपरि-ब्रहे साधकम् । कापाछिक्यां तत्संभवाद्रात्रावसंभवाच । उपमापरिश्रहे तु रात्रेरेव प्राधा-न्यात्तस्यानन्वय एव स्यात् ।

#### श्रीता० ।

उ०-लिकी योगिनी । चन्द्र एव ) मुद्राकपालं कापालिकानामञ्जनादिघारणकपालम् । ( मन्दाक्रान्ता छन्दः । ) अत्र समुदायात्मकस्य सावयवरूपकस्यावयवानां सर्वेषामपि समध्यसमर्थकत्वं परस्परं तुल्यम् । तथाऽपि कवे रात्रौ कापालिकीरूपकस्यैव सामर्थ्य-त्वेनाभिप्रेतत्वादितरेषां समर्थकत्वं गम्यते । रात्रिकापालिकीत्यस्य कापालिक्यभिन्ना राम्निरित्यर्थः । उपमानपदस्य लक्षणायामपि व्यङ्गचाभेदघटितवाक्यार्थस्यापि बोघात् । उपमायां तु साद्दरयघाटित एव वाक्यार्थबोध इति विशेषः।

रूपकोपमयोरिति । ' उपमितं व्याघ्नादिभिः ' ( पा० सू० २ । १ । ५६) इति सुत्रेण समास उपमेयविदेष्यक एव बोधः। उपमानोपमेयसमाभिन्याहार उपमेयस्य विदेश-ष्यताया छोकव्युत्पत्तिसिद्धत्वात् । अत एवेदं सूत्रं विशेषणं विशेष्येणेति किद्धे विशे-ध्यस्य पूर्वनिपातार्थिमिति काशिकायामुक्तम् । मुखचन्द्र इति विशेषणसमासे चनद्ररूप-कन्यवहारः । यत्तु रूपके 'विशेषणं विशेष्येण' (पा० सू० १ । २ । ९७ ) इति समास उपमेयस्य पूर्वनिपाताश्चिन्त्य इति । तन्न । मयुरव्यंसकादिसमासस्य विशेषणस-मासपदेन विवक्षणात् । एवं च संदेहः स्पष्ट एवेति भावः । एतदेव ध्वनयनुदाहरि-- ष्यतिः—जस्सरणेति । तत्रान्तःपुरस्य विशेष्यत्वे हि मण्डलाग्रलताःनीनां वाच्यानाम-नन्वयः स्पष्ट एव । एवं च कापाछिकीव रात्रिः कापाछिक्यभिनेति वा, ज्योतस्ना भरमेव ज्योत्स्नैव भरमेति वा, अस्थ्यभिन्नास्तारका अस्थिसदृशास्तारका वेत्यादिक्रमेण रूपकोपमयोः संदेह इत्याशयः । रात्राविति । कापालिक्यभेदानापन्नरात्रावित्यर्थः । रात्रेरेवेति । कापाछिक्यभेदानापन्नरात्रेरेवेत्यर्थः । अनन्वय इति । बाधादिति मावः । कापाछिक्यभेदग्रहे तु तद्धर्मान्तरेऽन्तर्धानन्यसनरिः स्वत्वान्वये नानुपप-त्तिरिति भावः । नन्वन्तर्धानं स्वस्य चोराणां वेत्युपमायामपि न तदन्वयानु-पर्पात्तिरिति चेन्न । साधारणधर्मप्रयोगस्य तदा सत्त्वेनीपिमितसमासानापत्तौ मयूर-

१ क. °त्रयम् । अ° । २ एतदुत्तरं ग पुस्तक एवं रूपकेणैव निर्नाह इत्यधिकं दृश्यते ।

केचिदारोप्यमाणाः शब्दोपात्ताः, केचिदर्थसामध्यीद्वसेयाः—इत्येकदे-

जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मण्डलम्गलअम् । रससंमुद्दी वि सहसा परम्मुही होइ रिउसेणा ॥ ४२२ ॥

अत्र रणस्यान्तःपुरत्वमारोप्यमाणं शब्दोपात्तम् । मण्डलाग्रलताया नायि-कात्वं रिपुसेनायाश्च प्रतिनायिकात्वमर्थसाम्ध्यदिवसीयतः इत्येकदेशे विशेषेण वर्तनादेकदेशविवर्ति ।

प्रदी ० — ते इत्यारोपिताः। तथा च यत्र केचिद्रशिष्यमाणाः शब्दोपात्ताः केचिद्र्थसाः । मर्थ्याद्वसेयास्तदेकदेशविवर्ति । एकदेशे विशेषेण वर्तत इति व्युत्पत्तेः। उदाहरणम् — जस्स०।

अत्र रणेऽन्तः पुरत्वमारोप्यं शाब्दम् । मण्डलाग्रलताया नायिकात्वं रिपुसेनायाः प्रतिनायिकात्वं चाऽऽरोप्यं न शाब्दम् । किं त्वन्तः पुरत्वारोपसामध्यिद्वावसीयते । अन्यथा तस्यापर्यवसानात् । अत एकदेशे विशेषेण वर्तनादेकदेशविवर्ति ।

उ०-व्यंसकादिसमासस्यैवेष्टव्यत्वेन रूपकस्यैव सिद्धिरित्याशयात् । व्यसनरासिकत्वस्य स्वरसतस्त्यामनन्वयाच ।

विश्लेषेणोति । रूपकसंघातस्यावयिवनोऽवयवे किसंमिश्चिद्रूपके विश्लेषण शब्दमुखेन स्फुटतयेत्यर्थः । जस्सेति ।

' यस्य रणान्तःपुरे करे कुर्वतो मण्डलाम्लताम् । रससंमुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना ॥ '

मण्डलाग्रः खङ्क एव लता | तदाकारत्वात् । रसो वीरः शृङ्कारश्च | सांमुख्यं युयुत्सा रतेच्छा च | पराङ्मुखता युद्धात्स्वामिसंगमाच । (आर्या छन्दः ) । अन्तःपुर-त्वारोपेति । अन्तःपुरे तासामेवौचित्यादिति मावः । तदाह—अन्यथेति । यद्यपि लिङ्काविशेषात्करग्रहणरससंमुखत्वादेनीयिकाधर्मत्वेन प्रसिद्धत्वाच्छिल्छत्वाच समासोक्ति-विधयेव नायिकात्वावगातिर्वक्तुं शक्या । तथाऽप्यन्तःपुरत्वारोपोऽपि तत्र तन्त्रमित्याशयः । न.च रूपकसंघातात्मकस्यास्य रूपकमेदगणनायां गणनमनुचितमिति वाच्यम् । चमत्कार-विशेषजनकतया तत्समुदायात्मकस्याप्यस्य मालारूपकादिवत्तद्भदेषु गणनात् । यथा मौक्ति-कालंकृतिगणनायामेकं नासामौक्तिकिवि तन्त्रसंघातात्मिका मौक्तिकमञ्जर्थोदयो गण्यन्ते तद्भत् ।

ननु वक्ष्यमाणे विद्वन्मानसहंस इत्यादी राज्ञि हंसत्वारोपो यथा मनसः सरस्त्वारोपम-पेक्षते तथाऽत्रापि नायिकाप्रितिनायिकात्वारोपाभ्यां रणेऽन्तःपुरत्वारोपोऽपेक्ष्यत इति परम्प-

१ क. ग. °देशे वि°। २ ग. °देशविवर्तः°।

#### साङ्गमृतत् उक्तिद्विभेदं सावयवम्।

## निरङ्गं तु शुद्धम्।

यथा-

कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वानेषु यत् सर्खीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्। आनिद्वं यच्चान्तः स्वापिति तदहो वेद्म्यभिनवां प्रवृत्तोऽस्याः सेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेमलितिकाम् ॥ ४२३ ॥ माला तु पूर्ववत् ॥ ९४ ॥

प्रदी०-साङ्गः ।

साङ्गं सावयवर् । एतत् । उक्तप्रकारद्वयवदित्यर्थः । साङ्गत्वमनेकरूपकसमुदायः । एकस्मिन्छपके द्वितीयस्याङ्गत्वेनावस्थानात् । अङ्गशब्दस्य हेत्वर्थत्वात् ।

निरङ्गं०।

निरङ्गमद्वितीयम् । तच्छुद्धमेवेत्यर्थः ।

यथा-कुरङ्गीवा० ।

अयं प्रेममात्रे लातिकात्वारोपः।

अैथासाङ्गस्यैव वैचित्र्यान्तरमाह—-माला० ।

उ०-रितत्वमस्य स्यादिति चेन्न। रणेऽन्तःपुरत्वस्य सुखसंचारास्पद्त्वादिनेव मण्डलाश्रृलः तादेनांचिकात्वाद्यारोपस्य लिङ्काविशेषकरग्रहादिनाऽपि संभवेनास्य परम्परितत्वाभावात् । रााज्ञ हंसत्वारोपस्तु मनिस सरस्त्वारोपं विना न भवत्येव । सरोवराधेयत्वं विना राज्ञि हंससाधर्म्यान्तराभावात्। एवं 'ज्योत्स्नाभस्म' इत्यादाविष बोध्यम् । अत एव 'नियतारो-पणोपायः ' इति वक्ष्यति ।

एतदित्यस्यान्यवाहितपूर्वमात्रपरामर्शकत्वं वारयति—प्रकारद्वयवादितीति । अद्भि-तियामिति । अङ्गाङ्गिमावहीनमित्यर्थः । केवलस्यैव रूपणादित्याशयः । सावयवत्वं त्वन्नेकविषयं परस्परसापेक्षं चेति बोध्यम् ।

कुरेङ्गीति । (किशोर्या वृत्तान्तं धात्री निवेदयति) । स्तिमितयति, निष्कियाणि करोति । प्रश्नयति, प्रश्नवन्तं प्रश्नाविषयं करोतीत्यर्थः । अन्तः स्विपिति, नयनामुद्रणेऽपि विषयं न गृह्णाति । अभिनवाम् । तस्या एव सेकौचित्यात् । (शिखारिणी छन्दः) । अत्र प्रेममात्र इति । न तु तदुपपादकत्वेन क्वचिदप्यन्यारोप इत्यर्थः ।

वैचित्र्यान्तरम्। एकविषयत्वं परस्परमङ्गाङ्गिभावानापन्नत्वरूपम्,। एवं च साङ्गस्येत्य-स्यानेकरूपकसमुदायस्येत्येवार्थः। कचितु निरङ्गस्यैवेति पाठः। एकविषयनानापदार्थारोपरू-

१ अथ साङ्ग°। अथ निरङ्ग°

मालोपमायामिवैकस्मिन्बह्व आरोपिताः। यथा—

> सौन्दर्यस्य तराङ्गणी तकाणिमोत्कषस्य हर्पोद्गमः कान्तेः कार्मणकर्म नर्मरहसाष्ट्रष्ठासनावासभूः। विद्या वक्रगिरां विधेरनविधिशाबीण्यसाक्षात्क्रिया वाणाः पश्चित्रिष्ठीमुखस्य कार्यसङ्ख्याकृतः सा प्रिया ॥ ४२४॥

नियतारोपणोपायः स्यादारोपः 'परस्य यः । तत्परम्परितं श्लिष्टे वाचके भेद्धाजि वा ॥ ९५ ॥

प्रदी०—यथैकत्र बहुपमानयोगे माछोपमा तथैकत्रानेकधर्मारोपे 'माछारूपकमित्यर्थः । यथा—सौन्दर्यस्य० ।

नियता०।

नियतस्य मुख्यस्याऽऽरोपो वस्त्वन्तरतादाँत्म्यप्रतीतिस्तस्योपायः कारणं यः परस्यामु-ख्यस्याऽऽरोपस्तत्परम्परितम् । रूपणानां कार्यकारणभावरूपा परम्परा संजाताऽत्रेति योगादिति केचित् । वस्तुतस्तु नियतमारोपणमुपायो यत्र । आरोपणं विना यदारोपणं

उ०-पत्वान्मालात्वं परस्परसापेक्षत्विवरहाच्च निरङ्गत्विमिति तद्र्थः । अयमेव युक्तः पाठः । पूर्वविदिति व्याचष्टे-यथोति । एकचेति । उपमेय इत्यर्थः । एकस्मोपमानस्य नानोपमेयकृतस्तु न कश्चिचमत्कार इति न तत्पृथमाण्यते ।

सौन्दर्यस्येति । कश्चिद्विरही प्रेयसीं पराम्हाति । तराङ्गणीति । तरङ्गगत्वेनोतरोत्तराविच्छेदः । योग्यस्थानप्राप्त्या हर्षः । कार्मणकर्म वशीकरणाक्रिया । तिक्रयाविशिष्टो हि जगद्वशी करोति । कान्तिरप्येतद्विशिष्टा तथेति जगद्वशीकारकत्वं साधारणधर्म इति भावः । नर्मरहसां रहस्यपिहासानाम् । आवासभूर्वसातिस्थानम् । या यद्वासभूरसित बाधके सा तद्वतीति सामान्यतो व्याप्त्या गृहीततद्वस्वं साधारणो धर्मः ।
एवमग्रेऽप्यूद्धम् । वक्रागरां साक्तवचसाम् । विद्योपदेशिका । अनवधि निःसीमं
यत्प्रावीण्यं निर्माणकौशछं तस्य साक्षात्क्रिया करणव्युत्पस्या प्रत्यक्षहेतुः । ( शार्दूछविक्रीन्डितं छन्दः ) । प्रियायामेकस्यां बहूनामारोपान्माछात्वम् । यथैकत्र सूत्रे बहूनां
पुष्पाणामिति दिक् ।

नियतस्य मुख्यस्येति । वर्णनीयत्वेन अंकृतस्येत्यर्थः । वृत्तित्वं षष्ठचर्थः । अमुख्यस्य । अप्रकृतस्य । योऽन्यारोप इत्यर्थः । केचिदिति. । अत्रारुचिवीजं तु । आलानं जयकुंजरस्य । इत्यादावव्याप्तिः । प्रकृत एव जये कुंजरत्वारोपस्य प्रकृत एव

१ ग. "स्मितिह बहु"। १ क. "भेवचसा"। ३ क. ग. प्राणाः। ४ क. "दातम्येन प्र"।

यथा—'

विद्वन्मानसहंस वैरिकमलासंकोचदीप्तश्चते दुर्गामार्गणनीललोहित समित्स्वीकारवैश्वानर । सत्यप्रीतिविधानदक्ष विजयपाग्भावमीम प्रभो साम्राज्यं वरवीर वत्सरक्षतं वैरिश्चमुचैः क्रियाः ॥ ४२५॥

अत्र मानसमेव मानसम्, कमलायाः संकोच एव कमलानामसंकोचः, दुर्गाणाममार्गणमेव दुर्गाया मार्गणम्, समितां स्वीकार एव समिधां स्वीकारः, सत्ये शितिरेव सत्यामशीतिः, विजयः परपराभव एव विजयोऽर्जुनः,-एव-मारोपणनिमित्तो इंसम्देरारोपः।

प्रदी ० - न संभवत्येवेति यावत् । एवं भूतः परस्यान्यस्य य आरोपः स तथा । एवं चैक-रूपणहेतुकं रूपणान्तरं परम्परितम् । कार्यकारणभावरूपा परम्परा संजाताऽत्रोति व्युत्पत्तेः।

श्चिष्ट इत्यादि । तदेतद्द्विविधम्—उपायभूते रूपक आरोप्यारोपविषययोर्वाचकस्य शिष्ठष्टत्वाद्भित्ररूपत्वाचेत्यर्थः ।

तत्राऽऽद्यं यथा—विद्व०।

अत्र विदुषां मौनसं सरोविशोष इत्यारोपहेतुकं राज्ञो हंसत्वारोपणम् । तत्र चाऽऽरोपविषयारोपणीययोहिद्यसरोविशेषयोः श्ठेषवता मानसशब्देनैवाभिधानम् । एवमग्रेऽपि । तत्र
वैरिकमलायाः संकोच एव कमलानामसंकोचः । दुर्गाणाममार्गणमेव दुर्गाया मार्गणम् ।
समितां स्वीकार एव समिधां स्वीकारः । सत्ये प्रीतिरेव सत्यामप्रीतिः । निजयः परः
परामव एव विजयोऽर्जुनः । एवमारोपहेतुकं सूर्याद्यारोपणमिति ।

उत्नराज्ञि आछानत्वारोपहेतुत्वात् । परस्यान्यस्योति । अप्रकृतस्य प्रकृते य आरोप इत्यर्थः । एकरूपणहेतुकामिति । यद्यपि दुर्गाणाममार्गणादौ दुगामार्गणादौ नामारोपो न रूपकम् । किं तु रेछपमिहम्नाऽऽरोपमात्रम् । तथाऽपि रूपणपदमारोप-मात्रपरमेवेति न दोषः । इदमेव चास्योपायत्वमारोपे, यत्तनमूळीभूतसाधारणधर्मसंपितः। साधारणधर्मसंपत्ती रूपकेणवेत्यत्र न किंचिन्मानम् । यद्वा रेछपस्थलेऽपि शब्दरूपसाध-म्येकृत एवामेदाध्यवसाय इति तस्यापि रूपकत्वमेवेति न दोपः ।

विद्वादिति । (राजानं प्रति कवेरुक्तिः ) । हंसः पक्षिभेदः । नील्लोहितः शिवः । सिमित्संग्रामः सिमिध्ध । स्वीकारोऽनृपेक्षणम् । वैधानरो वह्निः । सती पार्वती । दक्षः प्रजापितः । प्राग्मावः प्रथमोत्पात्तिः । भीमो भीषणः पाण्डवध्य । साम्राज्यमाज्ञया राजशासकत्वम् । वैरिश्चे ब्राह्मम् । (शार्द्लविक्तीडितं छन्दः ) । दुर्गाणाम् । विषम- मू पदेशानाम् । अत्र मानसादिपदं न्छिष्टम् । अत्र न्छिष्टशब्देनार्थद्वयोपस्थितौ न्छेषः

१ कः °चैकरूपणान्तरम् २ कः मानसं मानसं सरो°।

यद्यपि शब्दार्थालंकारोऽयमित्युक्तम्, वक्ष्यते च, तथाऽपि प्रसिद्धचनुरो-धादत्रोक्तः । एकदेशँविवर्ति हीदमन्यैरभिधीयते ।

भेदभाजि यथा-

आलानं जयकुंजरस्य दृषदां सेतुर्विपद्वारिधः पूर्वाद्रिः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः। संग्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्दरो राजन्राजति वीरवैरिवनितावैध्व्यदस्ते भ्रुजः॥ ४२६॥

अत्र जयार्देभिन्नशब्दवाच्यस्य कुंजरत्वाद्यारोपे अजस्याऽऽल्लानत्वाद्यारोपो युज्यते ।

प्रदी ० — ननु श्ठेषस्य राब्द्परिवृस्यसहतया राब्दालंकारत्विमत्युक्तं वक्ष्यते च। तथा च श्रेषपरम्परितमुभयालंकारो युज्यत इति तद्वसर एव वक्तुमौचित्यात्किमित्यर्थालंकारमध्ये पित इति चेत्। सत्यमेतत्। तथाऽपि श्ठेषापवादकं रूपकिमत्यलंकारसर्वस्वकारादिप्रसिद्धच नुरोधेनोक्तः। तथाप्रसिद्धौ किं बीजिमिति चेत्। मार्नसत्वादीनामार्थत्वम्। इदं हि तैरेकदेशिववर्तीत्युच्यते।

द्वितीयं यथा-आलानं ०।

अत्र जयादेभिन्नशब्दवाच्यकुंजरत्वाचारोपे सित भुज आछानत्वाचारोपो युज्यते । उ०-महिस्ना प्रकृतसंबन्धिने अप्रकृताभेदप्रत्ययः । प्रकरणेन प्रकृतसंबन्धिनो विशेष्य-त्वात् । स चाभिधामूळव्यञ्जनयेति बोध्यम् । 'वाचके ' इति च बोधक इत्यर्थकम् । ततस्तमेव साधारणधर्ममाश्चित्य प्रकृते रााई हंसत्वाचारोपरूपरूपक्रपकासिद्धिः ।

उक्तम् । प्राचीनैः । वक्ष्यते । अस्माभिः । उभयाखंकार इति । मानसादि-पदस्य पारेवृत्त्यसहत्वात्, हंसादिपदस्य च पारेवृत्तिसहत्वादिति मानः । श्लेषापवादकं रूपकिमिति । बहुत्रीहिः । उभयमप्यर्थाछंकार इत्युक्तेश्चेत्यपि बोध्यम् । तैरेकदे-शेति । यथा रणेऽन्तः पुरत्वारोपे तद्विशिष्टसंबन्धस्य मण्डलाग्रलतादावयोग्यतया तद्वलादेव-नायिकात्वारोपस्तथा राजनि हंसत्वारोपे तद्विशिष्टस्यान्तः करणसंबन्धायोग्यत्वेन तद्वलान्मा-नसे सरस्त्वारोपेणेकदेशविवर्तीति तैरुक्तामित्यर्थः । नव्यमते त्क्तलक्षणरीत्या नैकदेश-विवर्तित्वमिति बोध्यम् ।

आलानमिति । आलानं गजनन्धनस्तम्भः ि दृषदामिति दाद्यार्थम् । करवालः खड्गः । चण्डमहा रिवः । लीला सुलस्वापः । उपधानं शिरोनिम्नानत्लपटः । संम्राम एवामृतसागरः, लोड्यत्वात् । प्रकृष्टमथनमेव क्रीडा, सुलिनिर्वाद्यत्वात् । वीरा ये वैरिणः, तदन्येषामुपेक्षणीयत्वात् । ( शार्दूलिक्रीडितं छन्दः ) । युज्यत इति । कुंजरामिन्नजया-

१ क. °शवर्तीद्मन्यैरप्युभि । ग. °शवृत्ति हीं । २ क. °च्यकु । ३ क. °नसादी ।

अलोकिमहालोकभैकाशितजगन्नयः ।
स्तूयते देव लाग्निहुद्धारत्नं न कैभवान् ॥ ४२७ ॥
निरवाधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिवर्तितकौतुकपपश्चम् ।
भथम इह भवान्स कूर्भभूतिजीवित चतुर्दशलोकविकन्दः ॥ ४२८ ॥
इति च अमालास्थाकमाथे परम्परितं द्रष्टन्यम् ।

प्रदी०-इदमुदाहृतभेदद्वयं परमारितमालारूपम् । अमालारूपमापे तद्द्रष्टन्यम् । तत्र स्थिष्टावाचके यथा-अलाकिक० । अत्र वंशोऽन्वयाय एव वंशो वेणुरिति । भेदभाजि यथा-निरवधि० ।

अत्र लोकराब्दाद्धिन्नेन विश्वित्रेनाऽऽरोष्यमाणमुक्तम् । परम्पंरिते चाऽऽरोष्यारोपः विषयानेकत्वेऽपि नालंकारानेकत्वम् । संमूर्यय वैभिन्यप्रकर्णाधायकत्वात् । एवं मालाः रशनयोरपि द्रष्टन्यम् ।

उ०—घारत्वसाधर्म्थेणेति भावः। एवमग्रेऽपि बोध्यम्। एवं जये कुंजरत्वारोपे मुजरूपालानः संबन्धित्वं साधारणधर्मः। न चैवमन्योन्याश्रयः। कल्पनामयतया सकलसिद्धेः। कल्पनायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वात् । शिलिपाभिः परस्परावष्टम्भमात्राधीनास्थितिकााभिः शिलेष्टकादिभिगेंह-विशेषनिर्माणाचेति केचित् । वस्तुतो जयकुंजरयोरभेद्पत्यय इच्छाधीन आहार्थ एव । समर्थकारोपः सादृश्यमूलक एवेत्यत्र नाऽऽग्रह इत्यन्योन्याश्रयसंभावनैव नेति दिक् ।

अछोिकिकेति । अछोिकिकस्य छोकेऽन्यबाद्यप्य महस्योत्सवस्याऽऽछोकः प्रदर्शन-मेव द्योतस्तेन प्रकाशितं जगन्नयं येन, अछोिकिकमहाछोको यश इति वा । सद्वंशो महत्कुछं तदेव सद्वेणुर्मुक्तोत्पित्तस्यानं तत्रत्यं मुक्तारत्नम्। अत्र राज्ञि मुक्तात्वारोपे कुछ-गतो वेणुत्वारोपो निभित्तम् ।

निरवधीति । (विष्णुं प्रति मकस्योक्तिः) । निरवधि बहुकालं, निराश्रयमपराधीनम् । स्थितं स्थितिः । अनिवर्तितपृत्यादिश्यस्य । प्रथमः स्वत एव भृतः स्वत एव छठ्यराज्यादिश्य । (भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य अतलम् वितलम् सुतलम् तलातलम् महातलम् रसातलम् पातालम् एते चतुर्दश लोकाः । तद्भूपा या विलः, तस्याः कन्दो मृलम् । (पुष्पितामा छन्दः ।) लोके विलित्वारोपो राज्ञि कन्दत्वारोपे निमित्तम् । स च राज्ञि कृर्मत्वारोपे हेतुः । नतु पूर्वश्लोके मुक्तात्वारोपे प्रकाशित-जगत्रयत्वारोपोऽपि निमित्तम्, अत्र कूर्मत्वारोपे निरविधिस्थतत्वारोपोऽपि निमित्तमिर्तिदं द्वयमनेकारोपनिमित्तत्वान्मालापरम्परितमेव युक्तमिति चेन्न। नोत्स्नामस्मच्छुरणधवले-

१ °प्रशादितजगत्त्रयम्।

रा इति

ि किसलयकरैर्लतानां करंकपलैः कामिनां मनो जयति । निलनीनां कमलमुखैंभ्रेखेन्दुभिर्योषितां मदनः ॥ ४२९ इत्यादि रश्चनारूपकं न वैचित्र्यवदिति न लक्षितम् । प्रकृतं यित्रिषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्नुतिः ।

प्रदी ० – यद्यपि रशनारूपकमपि रूपकं संभवति । यथा — किसंलय २ – तथाऽपि न तादृश्वैचिव्यवदिति न पृथग्लक्षितम् । मकृतं । उ०-त्यादेर्षि तथात्वापत्तेः । नानापरम्परासत्त्व एव माळापरम्परि किसलयेति । छतानां निलनीनां च स्त्रीत्वमार्थम् । करकम्रै तु च योषितामित्यनेनान्वेति । ( आर्या छन्दः) । पूर्वपूर्वारोप्यमाणम० पविषयत्वाद्रशनारूपता । न तादृशेति । उपमेयोत्कर्षप्रदिर्थव। श्किष्टत्वं चोपलक्ष-मुपमेयीकरणे तदुत्कर्षप्रातिपादनस्थगनात् । न चाऽऽरोप्यमेदार्दं — त्वप्रकृतेन प्रकृतामिषानं पकृतिमिति । निषिध्येत्यन्तेन रूपकव्युदासः । तत्र प्रः उपात्तत्वादिति दिक्। इति रूपकम्। कृत्रार्थवचनम् । अप्रकृत-मिति । इदमुपलक्षणम् । किंचिदपह्नुत्य कस्याचित्प्रदर्श कृताथवचनम् । अपकृत-अत एव 'केसेसु बलामोडिअ' इत्यादौ स्वयं न प्रपहने प्रकृते प्रकृते प्रकृते स्वकृतक्रवायोगः। पराभवं संभाव्य 'तान्कन्दरा न त्यजन्तीत्यपह्नुतिव्येजन्तदः विद्योष्ये प्रकृतेऽप्रकृतस्त्रवारोषः। प्रापेण । एकेनैव शब्देन । तस्य १८५) उक्तम्। एवं च ' नायं सुघांशुः कि तर्हि सुघांशुः हैं े/ इत्यादावपह्नुतिरेव । अत एव दण्डिनोक्तम्---· अपह्नुतिरपहुत्य किंचिदन्यार्थुम् को ऽप्युङासः ।

न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पार्तिवला दुर्बला ननु सा ॥ एतेन ' नायं सुघांशुः ' इत्यादी पानि केवलं तस्य कान्तावाचकत्वं नास्ति, न विषं विषमित्याहुर्बह्मस्वानक् विमत्यर्थः । एवं च छहिऊफेत्यादिपदको-विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं विष्मेकाकिनं हन्ति व्यवहानस्य अवस्व इत्यादो च नापइनुतिः किं तु दढारोपर तिति भावः। अत एवोक्तं कुवखयानन्दकृताडीप प्रसिद्धापहनुत्युदाहरणेऽपि मुखत्वनिषेधे च कुवा किं कुविक्यानन्दकृताडीप

भवसिद्धत्वेन चापह्नुतिमात्रस्योच्छेराप<sup>रे</sup> सा. १स्याप्यर्थ । स्यानुभवसिद्धत्वादलंकारान्तरत्वं तर्हि द्वी

| E'mm | N.   |  |
|------|------|--|
| Form | .NO. |  |

Book No.....

# UNIVERSITY LIBRARY, ALLAHABAD Date Slip

The borrower must satisfy thimself before leaving the counter about the condition of the book which is certified to be complete and in good order. The last borrower is held-responsible for all damages.

An overdue charge will be charged if the book is not seturned on or before the date last stamped below.

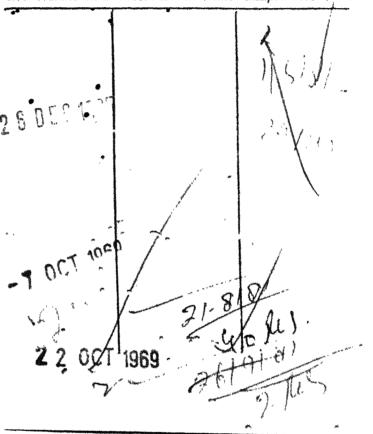

| The second secon | The University Library |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - Contraction of the last of t | ALLAHABAD              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jansk xil;             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accession No. 144552   |
| A STATE OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Call No. 808/2195      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,000—62              |